## आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमाला, पुष्प ३.

# जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा

शंका-समाधान ६ से १७ तक पुस्तक २

## सम्पादक

सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, वाराशसी

### प्रकाशक

## आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमाला

गांघीरोड, बापूनगर, जयपुर ( राजस्थान )

#### प्रकाशक

आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रंबमाला गाँधी रोड, बायूनगर जयपुर, राजस्थान

> प्रथमाञ्चात्त फरवरी १९६७ मृल्य आठ रुपये

> > सुद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल मनावार प्रस, बो० २०/४४ भेलुपुर, वाराणसी

## प्रथम तथा द्वितीय दौरके पत्रकों पर मध्यस्थके साथ प्रथम पक्षके पॉर्चो प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर

पुनस्य --- 'मोनदायाज्यान पर्तावाणान्याय दायाच्य केवल् तत्वाचेक्क' कथ्याय १० हुए

क- की स्वत करते हुए पापने यह सुनित ही थी कि नीजनीय कर्मका राय दख्यें पूणस्थान के करा
ये होता है चीर प्रान्तवरणार्थि ती। कर्मके का राय बारखें यूणस्थान के नत्व में होता है किर मैं केवत जान की उत्पादि के क्यान के प्रश्ने में गोहरिय कर्मके दाय की हेतू कम के निर्देश किया गया है।' इस का उदर स्वर्धिविद्य का उत्केत करते हुए मी पुरुष्यान दावायों के बनते दूसारा दिया ना कुछ है। किन्तु वह सागदि के विकट मी के पुरुष्यान दी स्वर्ध कम प्रसार तिलते हैं -- में वह केवत्य प्राप्त के तिले उस के प्रतिवन्धक कमी का हुए किया योना बायस्थ के, नवीं कि उन की दूर किये विना कस्की प्राप्ति समय नहीं। वे प्रतिवन्धक कमीगा है। जिने में यहते मोरतीय वर्ष का राय होता है। यापी मोहतीय कर्म केवल्ल क्रम्या का दीया प्रतिवन्ध नहीं करता के लगापि दक्षत स्थान हुए किया तेम कर्मों का स्वान नहीं होता, व्यक्तिय यहन्ति भी केवल कराया का प्रतिवन्ध माना है। वस प्रमार नीवतीय का क्याब की बाते के परसाद बन्तवेतुत ने तीनों कर्मक सार्वा होता है सीर तब साथ केवल्य कराया प्रार्टिय होती है। देन हुए हुए १९८० १९८० व्यक्तक होता है

तृतीय दीर के पत्रकों पर प्रथम पक्षके अन्यतम प्रतिनिधि पं० बशीधरजी व्याकरणाचार्य बीनाके हस्ताक्षर

इस पुनार विचार करने पर पुतीत होता है कि जिना गर्न में सर्वत्र भाव चारित्र या निरुषय बारित्र की ही पृथानता है,क्यों कि वह महैता. का साजात हेतु है। उसके होने पर साय में सुपनक्ष गुणास्थान परिपाटी के अनुसार व्यवहार वारित्र होती दौता ही है। उसका निवाध नहीं है. परन्तु ज्ञानी की सदा स्वरूप रूपा की हृष्टि बनी रख्ती है,इसलिये भीता मार्गमें उसकी पुरवता है। मोदा मार्गका ताल्पर्य ही यह है। इस पृतिहर्क :- " प्रतिभवत इसी प्रकार की सम्बन्धित और भी बनेक क्वार वार्ड हैं म्म परनत उन सबन्धा समाधान उका कथन से हो जाता है जत: यहाँ और विस्तार नहीं किया गया है।

25 nz 17 216

व्यवस्य जिल

के सीचे द्वार तरे 9-19-63

तीनों दौरोंके पत्रकों पर मध्यस्थके साथ द्वितीय पक्षके तीनों प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर

K) अन्यसम् की कार्य कर्ष कारण के निर्माण कराया है। क्षेत्र हैं वर्ग नहीं प

मान्य प्रमानिक स्थान है।

प्रश्नकर्ता और मध्यस्थके इस्ताक्षरोंके साथ ता० २२-१०-६३ की बैठकके अध्यक्षके इस्ताक्षर

## विषय-सूची

| ६ शंका-समाधान ३७७-४९                          | ŧ           | ७. शंका-समाधान ४९७-५१⊏          |                  |  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|--|
| प्रथम दौर ३७७                                 |             | प्रथम दौर ४९७-४९९               |                  |  |
| शंका६ और उसका समावान                          |             | शंका ७ और उसका समाधान           | 838-388          |  |
| द्वितीय दौर ३७८-३८७                           |             | द्वितीय दौर ४९९-५०२             |                  |  |
| प्रतिशंकार ३७८-                               |             | प्रतिशंका २                     | 86 <b>£-</b> ¥00 |  |
|                                               | ====20      | प्रतिशंका २ का समाधान           | X00-X05          |  |
|                                               |             | तृतीय दौर ५०२-५१८               |                  |  |
| नृतीय दौर ३८७-४९६                             |             | प्रतिवंका३                      | ४०२-४०६          |  |
|                                               | ८५४-७:      | प्रतिशंका ३ कासनाथान            | ४१ <b>०—४१</b> ⊂ |  |
| १ कुछ विचारणीय दातें                          | ४२७         | ⊏. शंका-समाधान ५१९              | -486             |  |
| प्रतिकांका ३ का समाधान ४३                     | १९-४१६      | प्रथम दौर ५१९-५२०               |                  |  |
| 🕻 . व्यवहारनय और उसका विषय                    | ४३०         |                                 |                  |  |
| २. सम्यक् निब्चयनय और उमका विषय               | 833         | शंका८ का समाधान                 | ४१६-४२०          |  |
| ३ निश्चयनसमे व्यवहाररूप अर्थकी                |             | द्वितीय दौर ५२०-५२६             |                  |  |
| सापेक्षताका निषेत्र                           | Rea         | प्रतिशंका २                     | ४२०-४२२          |  |
| ४. द्रव्यप्रत्यामस्तिरूप कारणताका निषेध       | 835         | प्रतिश्रका २ का समाधान          | ४२३-४२६          |  |
| ५. बाह्य सामग्री दूसरेके कार्यका प्रधार्य     |             | नुनीय दौर ५२७-५४८               |                  |  |
| कारण नही                                      | 885         | प्रतिशंका ३                     | <b>4</b> 76-438  |  |
| ६. तस्त्रार्थरलोकवातिकके ज्ल्लेखका तास्पर्य   | 888         | प्रतिशंका ३ का समाधान           | ¥38-¥86          |  |
| ७. उपचार पदके अर्थका स्पष्टीकरण               | <b>ሄ</b> ሄሂ | १. केवली जिनके साथ दिश्यद्यनिका |                  |  |
| ६. बन्ध-मोक्षरगतस्था ४४७                      |             | सम्बन्ध                         | *3 *             |  |
| ६ जगतका प्रत्येक परिणमन क्रमानुपानी है        | 388         | २. दिब्बध्वितिको प्रामाणिकना    | ४३७              |  |
| १०,परिणामाभिमुख्य पदका अर्थ ४५९               |             | ३. आगमप्रमाणोका स्पष्टीकरण      | 4,8.4            |  |
| ११. उपादानका सुनिध्चित लक्षण ययार्थहै ४५९     |             | ९. शंका-समाधान ५४९-६०८          |                  |  |
| १२,परमाणुमे योग्यता बादिका विचार ४६१          |             |                                 | 400              |  |
| <b>१</b> ३, असद्भृतब्यवहारनयका स्पष्टीकरण ४७४ |             | प्रथम दौर ५४९-५५१               |                  |  |
| 🕻 ४, कुछ विचारणोय बातोका क्रमशः खुलासा ४९२    |             | शंका ६ और उसका समाधान           | **6-**6          |  |

| ० अपपुर (स्थानपा ) तस्य पपा          |                         |                                      |                 |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|--|
| द्वितोय दौर ५५१-५६५                  |                         | <b>रु</b> तीय दौर ६३६-६५१            |                 |  |  |
| प्रतियंका २                          | 449-446                 | प्रतिशंका ३                          | <b>4</b> 34-480 |  |  |
| १. ज्ञान सफल कब होता है              | **                      | प्रतिशंका २ का समाधान                | 480-4X8         |  |  |
| २. संबर और कर्मनिर्जरा किस तरह       | **                      | १. पर्याय दो हो प्रकार की होती है    | \$88            |  |  |
| ३. अनन्त बार मुनिवत बार ५६७          |                         | २. पर्यायोंकी द्विविधताका विशेष खुला | सा ६४४          |  |  |
| ४, विकारकाकारण                       | ४४८                     | ३. उपाधिके सम्बन्धमं विशेष खुलासा    | ६४७             |  |  |
| प्रतिद्यंका २ का समाधान              | <b>446-44</b>           | ४. गायाओका वर्षपरिवर्तन              | ६४७             |  |  |
| तृतीय दौर ५६५-६०८                    |                         | १२. शंका-समाधान ६४                   | ાર              |  |  |
| प्रतिशंका ३                          | ४६४-४७७                 | प्रथम दौर ६५२                        |                 |  |  |
| प्रतिशंका ३ का समाधान                | १७५-६०५                 | शंका १२ और उसका समाधान               | ६४२             |  |  |
| १. उपसंहार                           | ४७८                     |                                      |                 |  |  |
| २. प्रतिशंका३ कासमाधान               | १७८                     | १३. शंका-समाघान ६५३                  | -६९१            |  |  |
| ३. असद्भूतव्यवहारनयके विषयमें स्पष्ट | करण ५८४                 | प्रथम दौर ६५३-६५४                    |                 |  |  |
| ४. कर्मबन्धसे छूटनेका उपाय           | १८६                     | वंका १३ और उसका समाधान               | £X3-£X8         |  |  |
| ४. निश्चयसे जीव रःगादिसे बद्ध है इस  |                         | द्वितीय दौर ६५४-६६१                  |                 |  |  |
| तथ्यका समर्थन                        | ४९१                     |                                      |                 |  |  |
| ६, उपचार तथा आरोप पदको सार्थक        | ता ४९१                  | प्रतिशंका २<br>१. निर्जराका कारण     | EXX-658         |  |  |
| १०. शंका-समाघान ६०९                  | १०, शंका-समाघान ६०९-६३१ |                                      | ६५६             |  |  |
| प्रथम दौर ६०९-६१०                    |                         | २. उभयभ्रष्टता<br>३. निष्कर्ष        | ६५६             |  |  |
| • • • •                              | ६०१-६१०                 | प्रतिशंका २ का समाधान                | ६६०<br>६६०-६६१  |  |  |
| द्वितीय दौर ६१०-६१३                  | 1-0 11-                 | तृतीय दौर ६६२-६९१                    | 11- 111         |  |  |
|                                      |                         | प्रतिशंका ३                          | ६६१–६७१         |  |  |
| प्रतिशंका २                          | ६१०-६१२                 | प्रतिशंका ३ का समाधान                | ६७२–६८ <b>१</b> |  |  |
| प्रतिशंका २ का समाधान                | ६१२-६१३                 | १. सारांश                            | २७२-२८१<br>६७२  |  |  |
| तृतीय दौर ६१४-६३१<br>प्रतिशंका ३     | <b>६१४-</b> ६२१         | २, प्रतिशंका ३ के आधारसे विचार       | ६७२             |  |  |
| प्रतिशंका ३ कासमाचान                 | 47.1-47.7<br>47.1-438   | ३. बन्य कतिपय प्रश्नोंका समाधान      | ६८६             |  |  |
|                                      |                         | 0.,                                  |                 |  |  |
| ११. शका-समाघान ६३२–६५१               |                         | १४. अंका-समाधान ६९२–६९⊏              |                 |  |  |
| प्रथम दौर ६३२                        |                         | प्रथम दौर ६९२                        |                 |  |  |
| दांका ११ और उसका समाचान              | ६३२                     | शंका १४ और उमका समाधान               | ६६२             |  |  |
| द्वितीय दौर ६३३-६३६                  |                         | द्वितीय दौर ६९३-६९४                  |                 |  |  |
| प्रतिशंका २                          | <b>६३३-६३</b> ४         | प्रतिशंका २                          | ६९३             |  |  |
| प्रतिशंका २ का समाधान                | 434-434                 | प्रतिशंका २ का समाधान                | ६९४             |  |  |
|                                      |                         |                                      |                 |  |  |

|                                         |                                  | ~                                        |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>त</b> तीय दौर ६९४-६९८                |                                  | ८. जीव परतन्त्र क्यों है इसका सांगोपां   | π            |
| प्रतिशंका ३                             | <b>₹</b> ₹ <b>४</b> - <b>₹</b> ₹ | विचार                                    | ७७१          |
| प्रतिशंका ३ का समाधान                   | 537-787                          | ६. समग्र आईतप्रवचन प्रमाण है             | प्रथल        |
| १५. शंका-समाघान ६९९-।                   | 999                              | १०. व्यवहार बत, तप बादि मोक्षके साक्ष    | •            |
| प्रथम दौर ६९९                           |                                  | साधक नहीं                                | 995          |
| भयभ दार दरर<br>शंका १५ और उसका समाधान   |                                  | ११. प्रकृतमे ज्ञान पदका अर्थ             | <b>৩</b> = १ |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>₹</b> ९९                      | १२. सम्यक्त प्राप्तिके उत्कृष्ट कालका वि |              |
| द्वितीय दौर ६९९-७०२                     |                                  | १३. प्रतिनियत कार्य प्रतिनियत कारुमे ह   |              |
| प्रतिशंका २                             | ६६६-७०१                          | होता है                                  | 966          |
| प्रतिशंका २ का समाधान                   | ५०१-७०२                          | १४. प्रकृतमे विविक्षित आलम्बनके ग्रहण    | त्याग-       |
| तृतीय दौर ७०२–७११                       |                                  | का तात्पर्य                              | 966          |
| प्रतिशंका ३                             | ४०१-५०४                          | १५. व्यवहारपर्मका खुलासा                 | 350          |
| प्रतिशका ३ का समाघान                    | ७०६-७११                          | १६. साध्य-साधनविचार                      | ७१३७         |
| १६, शंका-समाधान ७१२-८०६                 |                                  | १७. उपयोग विचार                          | ७९४          |
|                                         | ८०५                              | १८ समयसार गाचा २७२ का आशय                | 505          |
| प्रथम दौर ७१२-७१६                       |                                  | १७. शंका-समाधान ८०७                      | 382          |
| शंका १६ और उसका समाधान                  | ७१२–७१६                          | प्रथम दौर ८०७-८०८                        |              |
| द्वितीय दौर ७१६-७३२                     |                                  |                                          | 506-605      |
| प्रतिशंका २                             | ७१६-७२३                          |                                          | 506-205      |
| प्रतिशंका २ का समाघान                   | ७२३-७३२                          | द्वितीय दौर ८०८-८१४                      |              |
| तृतीय <b>दौर</b> ७३२–८०६                |                                  |                                          | ८०८-८१२      |
| प्रतिशंका ३                             | ६४७–५६७                          |                                          | ८१२-८१४      |
| १ निश्चय एकान्त कथन                     | ७४२                              | नृतीय दौर ८१५-८४६                        |              |
| प्रतिशंका ३ का समाधान                   | ७४३-८०६                          | प्रतिशंका३                               | ८१५–५२६      |
| १. प्रथम द्वितीय दौरका उपसंहार          | ७१३                              | प्रतिशंका ३ का समाधान                    | ८२६-८४६      |
| २, दो प्रदन और उनका समाधान              | ७४४                              | १. पुन <sup>-</sup> स्पष्टीकरण           | ८३०          |
| २. निरुचय और व्यवहारनयके विषयमे         |                                  | २. व्यवहारपदके विषयमे विशेष स्पष्टी ।    | हरण ८३०      |
| स्पष्ट खुलासा                           | ७४७                              | ३, 'मुरुयाभावे' इत्यादि वचनका स्पष्टीव   | त्रण ८३३     |
| ४. समयसार गाया १४३ का यथार्थत           | ान्पर्य ७६२                      | ४. 'बघेच मोक्बहेऊ' गायाका अर्थ           | ८₹४          |
| ५. विविध विषयोका स्पष्टीकरण             | ७६३                              | ५. तत्त्वार्थक्लोकवार्तिकके एक प्रमाणका  | í            |
| ६. बन्ध और मोक्षका नयदृष्टिसे विचार     | ७६६                              | स्पष्टीकरण                               | ८३५          |
| ७. एकान्तका आग्रह ठोक नही               | 990                              | अपर पक्षसे निवेदन                        | = <b>8</b> ¥ |
|                                         | ,                                |                                          |              |

## नयपुर ( खानिया ) तत्त्वचर्चा

## प्रथम दौर

: 9 :

## शंका ६

उपादानकी कार्यरूप परिणतिमें निमित्त कारण सहायक होता है या नहीं ?

#### समाधान १

प्रकृतमें निमित्तकारण और सहायक इन दोनोका अभिप्राय एक ही है। इसिलये उपादान-को कार्यक्य परिणतिमें अन्य इत्यकी विविक्षित पर्योग सहायक होतो है यह कहने पर उसका तार्स्य यहां है कि उपादानकी कार्यक्य परिणतिमें अन्य इत्यकी विविक्षत पर्योग निमित्त कारण होती है। परन्तु यहाँ पर यह स्पष्टक्येस समझना चाहिये कि उपादानको कार्यक्य परिणतिमें अन्य इत्यकी विविक्षत पर्योगको आगममें जो निमित्त कारणक्यां स्वीकार किया है तो यह बहुँ पर व्यवस्थकों अभेक्षा हो स्वीकार किया है, निष्यनयनकों (पर्यायोगक निष्क्यनवनकों) घरेखा नहो। इसी अभिप्रायको विस्तारिक साथ विवेचन द्वारा स्पष्ट करते हुए अन्तमें निष्कर्यक्यमें श्री तरवार्यक्काले वहां तिकमें इन शब्दोमें स्वीकार किया है—

विवेचन द्वारा स्पष्ट करते हुए असमे निष्कर्षरूपमे थो तर्रवार्धरकोकवातिकमे इन शब्दोमें स्वीकार किया है— कथमपि विश्लेश्वयनयान् सर्वस्य विस्ततोत्पादस्यप्रश्लीव्यव्यस्थितेः । स्थवहारनयादेव उत्पादादीनों सहेतकव्यग्रतीतेः ।

—अ०५, स्०१६, प्र०४१०

किमी भी प्रकार सब इब्योके उत्पाद, व्यय और झौब्यकी व्यवस्था निश्चयनथमे विस्तसा है, ब्यवहार नयसे ही उत्पादादिक सहेतुक प्रतीत होते हैं।

यहाँ पर 'सहेतुकत्वप्रतीते:' पदमे 'प्रतीते:' पद घ्यान देने योग्य है ।

## डितीय दीर

: 9 :

### शंका ६

उपादानकी कार्यरूप परिणतिमें निमित्तकारण सहायक होता है या नहीं ? प्रतिशंका २

निवानगीय तत्त्व यह है कि क्या उपादानको कार्यक्ष परणतिमे निमित्त कारण सहायक होता है या तो अर्थात कार्यको उत्पादि साववीचे अर्थात त्यादान की स्वित्त कार्यको होती है या केंकल ज्यादान कारणते । कही-कही जीनावानीने अर्थात त्यादान कारण की रावित्त कारणोर होती है या केंकल ज्यादान कारणते । कही-कही जीनावानीने अर्थात्व कार्यक्ष साववीच कार्यक्ष कार कार्यक्ष कार्यक्ष कार्यक्ष कार्यक्ष कार्यक्ष कार्यक्ष कार्यक्य

उभयनिमित्तवतादुत्यसमान्द्रचेतम्यानुविभायी परिणाम उपयोग ।
— सर्वा० सि० २-८
महर्षि अक्टरेन्ने भी जिल्ला है—
बाल्लाभ्यन्तरहेतुद्वयसन्तिभाने वधासम्भवसुष्ठकच्चेनम्यानुविभायी परिणाम उपयोगः ।
— त्रस्तार्थरा० २-८
इसी प्रकार क्रियाका लक्षण करते हुए महर्षि अक्टरेक्ने लिल्ला है—
उमयनिमित्तपेक्षः पर्वाचविशेषो हृष्यस्य देशान्तरप्राष्टिकुः क्रिया ।
अभ्यन्तर क्रियापरिणामस्तिकुक्तं हृष्यं । बाह्यं च नोदनामिषात्रायरेक्शेपप्रसान. पर्वाचविशेषः हृष्यस्य देशान्तरप्राष्टिकुः क्रिया ।
——सत्ताः वा० ५-७

इस विवेचनसे स्पष्ट है कि पदार्थमें क्रियाको शक्ति है और वह रहेगी, किन्तु पदार्थ क्रिया तब हो करेगा जब वहिरंग कारण मिलेंगे, जब तक बहिरंग कारण नहीं मिलेंगे वह क्रिया नहीं कर सकता, अर्थात् उसकी शक्ति व्यक्तिकपमें नहीं वा सकती, जिसके द्वारा शक्ति व्यक्तिकपमें वादों है या विसके बिना शक्ति व्यक्तिकपमें नहीं वा सकती बही बहिरंग कारण या निमित्त कारण है या वही बळाधान निमित्त है।

यह ठीक है कि लोहा हो बढ़ी के पुत्रोंकी शक्त धारण करता है। यह भी ठीक है कि लकड़ी या कोहा ही विधिय प्रकारके कर्मी वर्रक रूपने परिपास होते हैं। यह भी ठीक है कि मिटारियणके हो मकारका निर्माण होता है। यह भी ठीक है कि विविध प्रकारके रहायिक यदार्थों में ही विभिन्न प्रकारके अणुवस आधार कादि बनते हैं, कि तु वै करतुर्ए जिल मनुष्यों या कलाकारों होता विभिन्न स्वक्त वारण करती हैं, यदि वे न होंचें तो बेता नहीं हैं। यह होता मनुष्य या कलाकारों होता विभिन्न स्वक्त क्षेत्र के यह तो हैं यदि वे न होंचें तो बेता नहीं हैं। यह होता मनुष्य या कलाकार ही उनको उन क्योंमें लोनमें सहायक होते हैं यही उनका बलाधान निमित्तत्व है। कलाकारका अर्थ हो यह है कि वह उसको मुन्यर क्य देवे। यह कार्य मनुष्यक्ष और लेकल मनुष्यक्ष हो समझ है। जहाँ तक मेंटोरियलको बात हैं वह तो मुन्यर और मही बोनों हो प्रकारको बस्तुओं स्थानक्यारे रहता है। धांब्यों के मुल्योंने तरतमता लोहें है। बात नहीं है, किन्तु मुक्यता निर्मात कला-कारकी है।

प्राचीन नाटच साहित्यकार भरतमुनिने अपने नाटचशास्त्रमे रसका लक्षण करते हुए लिखा है कि— विभावानभावव्यभिवारिसंबोगाट स्सनिष्पचि: ।

हसंग्रे स्पष्ट है कि मानव हृदयमें विभिन्न प्रकारके रसीकी उत्पत्ति हो बहिरंग साधनीकी देन है। याद कभी मिनमा देखनेवाकीने पूछा जाय कि लेख कैता वा तब वह जी उत्तर देशा बहु विचारणीत है। हमी प्रकार आस्मी अन्ति मुंत नागांका देखना, बाबरागेम पुनते हुए मुस्त पुन्तर प्रवासीकी देखना आदि व्यावहारिक वार्ते हैं। तनगर संभीर दिचारकी जरूरत है। या सिमामों जो कुछ भी सुनने या देखनेने आता है वह अर्थ है या वही देखनोग के हृदयोकों प्रकृतिक करनेने सहायक होता है? आसीय जनकी मुत कायाको देखना आर्थ है और जो शोक हुत्योकों प्रकृतिक उत्पन्न करनेने सहायक है? यही बात बाजाक चीजोंके सरक्यमें विन्तानीय है।

जैन तत्वज्ञानका विद्यार्थी यदि ज्ञान और ओवके रूप पर तथा विषय और कथायके रूप पर विचार करेगा तब उनको मालुम होगा कि यह पर, पदार्थ हो केवल भी ज्ञेय न रह कर विषय बन जाता है और आसामे कथाय उत्पन्न करा देता है, ऐसी स्थितिम मी आद्यर्थ है कि हमारे आद्यारियक महापुरुषोका ध्यान इसको तप्क नहीं जा ग्हा है।

इस विषयमें महर्षि समन्तभद्र, अकलंक ओर विद्यानन्तको मान्यताएँ मनन करने योग्य है— दोषावरणबोर्ह्यानिन्दिशेषास्त्यतिकाषनात् । क्वनिषयमा स्वद्रेतस्यो वहिरन्तमंककालः ॥४॥

इस कारिकाके द्वारा स्वामी समन्तमद्र कहते हैं कि किसी आत्मामे दोष (अज्ञानादि विमावमाव) व्या आवरण (पुराल कर्ष) दोनोका आमव (जव ) इपसे पाया जाता है, बोकि उनके हानिक्रममें मतिवय (उत्तरोत्तर अधिक) हानि पाई जाती है। वो गुणस्थानों के क्रमेते मिलती है। वेसे मुक्लिंग अभिके तीत्र पाकदारा कीट व कालिमा अधिक अधिक जनती है तो वह सोना पूर्ण गुद्ध हो जाता है।

कारिकाकी व्यास्था लिखते हुए ्यंकाको गई है कि आवरणसे निम्न दोष और क्या वस्तु है ? दोषको आवरण ही मान लिया जाने तो क्या हानि है ? तब अकलंकदेन उसका समाधान करते हुए लिखते है— बचनसामर्थ्यादञ्चानादिदौषः स्वपरपरिणामहेतुः ।

— अष्टशती प० ५१

कारिकामे आचार्यने 'दोषावरणयो:' ऐसा बिववन दिया है, जिससे आवरण पौर्पालिक कमेरी भिन्न हो अज्ञानादि विभाव दोव यह बाज्य हैं जो कि स्वजीवके परिणाम तथा पर-पुरालके परिणामकप दोना परिणामके जन्म है।

इसी भावको विशद करते हुए श्री विद्यानन्द स्वामी लिखते है-

न हि दोष एव आवरणसिति प्रतिचादने कास्किवां दोषावरणयोशिति दिवयनं समर्थम् । ततस्तत् सामर्थ्यात् आवरणार्योद्दराहिकक्शानावरणादिकर्मणो भिन्न एवाज्ञानादिदोषोऽन्यहूते, तद्दे तुः पुनरावरणं कर्म जीवस्य पूर्वस्वपरिणामज्ञ्च।

अर्थ—दीय ही आवरण है ऐसा अभिग्राय कारिकामे दिये हुए विवेचनसे नही हो सकता। इसिन्ये आवरण पुर्मल कमेरी भिन्न जीवगत कुकाशांदि विभाव ही दीय मानना चाहिये। तथा उनके हेतु आवरण कमे जो पर कारण जीवने भिन्न है तथा जीवका पूर्व परिणाम भी जनक है यह स्वकारण है।

उपरोक्त भाष्यमे अकलंकदेवने स्वयं निर्मित्त कारण ज्ञानावरणादि पूदगल कर्मको निर्मित्त कारण पर शब्दते तथा स्व शब्दसे पूर्व पर्याविशिष्ट जोवको उपादान कारणक्त्यसे उस्लेख किया है। यही अभिभाय विद्यानग्दने स्वरचित अद्यन्तस्त्रोमे 'तदेतुः पुनरावरणं कर्म पूर्वस्वपरिणामस्य' इस वावरते विशद किया है।

महर्षि कुन्दकुन्दने भी इसी बातका समर्थन समयसारमें किया है-

जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति । प्रग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमह ॥८०॥

अर्थात्—पुद्गल जोवके परिणामके निमित्तसे कर्मरूपमे परिणामत्त होते हैं, तथा जोव भी पुद्गल कर्मके निमित्तसे परिणमन करता है।

इसी बातका विस्तृत विवेचन स्वयं महर्षि कुन्दकुन्दने ही आगे चलकर किया है-

सम्मनपडिणिवर्द मिण्डर्ग जिजवरेहि परिकहित् । तस्सीद्रयेण जीवो मिण्डादिष्ट्रि चि जायस्त्रो ॥३६३॥ गाजस्स पडिणिवर्च्य अज्ञाणं जिजवरेहि परिकहित् । तस्सीद्रयेण जीवो अज्ञाणां होदि जायस्त्रो ॥१६२॥ जारिनपडिणिवर्च कसार्य जिज्ञवरीह परिकहित् । तस्सीद्रयेण जीवो अज्ञदिनो होदि णायस्त्रो ॥१६३॥

अर्थात् सम्पन्तवको रोकनेवाला मिष्णात्व है ऐसा जिनवरोने कहा है, उनके उदयसे जोव मिष्णावृष्टि होता है ऐसा बानना चाहिये। झानको रोकनेवाला अझान है ऐसा जिनवरोने कहा है उनके उदयसे जोव आझानी होता है ऐसा जानना चाहिये। चारिवको रोकनेवाला कथाय है ऐसा जिनवरने कहा है उठके उदयसे औब अवारियनातृ होता है ऐसा जानना चाहिये।

मिष्यात्य, अज्ञान और कथाय ये तीनों पौद्गलिक है। यदि इनको पौद्गलिक न माना आयेगा तो किर कार्यकारयभाव नहीं बन सकेगा। आचार्य अमृतचन्द्र सूरिने भी इसी बातको स्वोकार किया है— सम्बन्धस्य मोश्रहेतोः स्वभावस्य प्रतिवन्धकं किल्न मिश्वास्त्यम्, तनु स्वयं कर्मेत् । तहुरमारेष ज्ञानस्य मिश्वारिष्टसम्। ज्ञानस्य मोश्रहेतोः स्वभावस्य प्रतिवन्धकमञ्जानसम्, तनु स्वयं कर्मेत् । तहुरमा-देव ज्ञानस्याज्ञानस्या । चारित्रसम् भोश्रहेतोः स्वभावस्य प्रतिवन्धकः किल् क्यायः, तनु स्वयं कर्मेत्र । तहुरमारेष ज्ञानस्याचारित्रसम् । अतः स्वयं मोश्रहेतियोगियास्याव्यास्त्रमं प्रतिपिद्यम् ।

--समयसार टीका पृ० २४६

इसी प्रकार समयसारकी बन्ध अधिकारकी गाद्या २७५-२७९ भी इस विषयमे मनन करनेयोग्य है-

जह फलिहमणी सुर्घो ण सयं परिणमह रायमाईहिं। रंगिजदि अण्णेहिं हु सो रत्तादीहिं दण्वेहिं।।२७८।। एवं णाणी सुर्घो ण सयं परिणमह रायमाईहिं। राहजदि अण्णेहिं हु सो रागादीहिं दोसेहिं॥२९८।।

अर्थात्— वैसे स्कॉटक मणि शुद्ध होनेसे गयारिकरूपसे (जलाई घादि रूपसे) अपने आप परिणमता नहीं है, परन्तु अन्य रक्तारि इक्योसे वह रक्त (जाल) आदि किया जाता है। इसी प्रकार जानो अर्थान् आपमा शुद्ध होनेने रामादिक्य अपने आप परिणमता नहीं है, परन्तु अन्य गमादि दोयोसे वह रामी आदि क्या जाता है। ॥२०८-२७६॥

यदि अम्पूपमा सिद्धान्तमे श्री पं० कूलवन्द्रशोको बातको मान लिया जाय कि कार्य केवल उपायानमे ही होता है और निमित्त केवल उपस्थित ही रहता है तब भी विचारणीय यह हो जाता है कि वह निमित्त केसे बन गया। उपस्थित हो उस समय उसी तक्ष्म हम्य पदार्थभी है और फिर यही निमित्त है और वे निमित्त नहीं है इसमें स्था नियासक है।

- १, औ पं॰ कुलबन्दनी कुछ भी बहै, किन्तु उनको उनके समर्थनमें प्रमाण तो उपस्थित करना ही होगा। यदि उनकी ऐसी ही मान्यना है कि तिमास कारण केसल उपस्थित ही रहता है और उपास्तिकों उपायेसम्ब होनेमें या अस्तिकों व्यक्तिक्य होनेमें कुछ ब्यापार नहीं करता, ऐसी स्थिती हो मान्यता एक विवादस्य बात हो जाती है। और उनके मार्यतमें प्रमाण उपस्थित करना ही चाहिये।
- दूमरी बात यह है कि ऐसी परिस्थितिये अर्थान्त उपादान और निमित्तको परम्पराओंको परस्परमें असम्बन्धित मानने पर बन्धादि तस्बोको ब्यवस्था भी नही बन सकेगी। आचार्य श्री अमृतवन्द्र सूरिने भी ऐसा ही स्वीकार किया है—

तथान्तर्रेष्ट्या ज्ञायको भावो जीवो,जीवस्य विकारहेतुरजीवः ।

—समयसार गा० १३ स्वयमेकस्य प्रण्य पापाञ्चव-संवर-निजरा-बन्ध-मोक्षानपप ते ।

—समयसार गा० १३

अर्थात् भीतरी दृष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायक भाग जोब तस्य है, जीवके विकारका हेतु अजीव पुर्तक है। क्योंकि अकेले जीव तस्वके पृथ्य-पार्याद, आस्त्रकल्पता, संवरपना, निर्वरा और बन्ध व मोक्ष नहीं ही सकते।

३. तीसरी बात यह है कि असंस्थानप्रदेशी जीवने शरीर परिमाणके छोटे बड़े होनेसे आकारमें छोटा-

सड़ापन माना है। यदि जीवको दारोरके प्रभावसे रहित माना जायगातव यह बात भी नहीं वन सकेगी। और इस प्रकार आगमका विरोध होगा।

४. चीयो बात यह है कि इस प्रकार कर्मफलकी व्यवस्था भी समान्त हो जायेगी। यदि विभावसे कर्म-बन्ध बोर कर्मोदयसे विभाव नही मानेंगे तो कर्मफलकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी। जिन विभावको हम कर्म कहते है वह तो निमित्तमात्र है तथा कर्मवन्य केवल उत्तरसे उपादान कर्मपरमाणुकोका कार्य है। इसी प्रकार अब कर्मोदय होता है वह भी निमित्त है और उस समय आत्मामें होनेवाला विभाव केवल उनायानका हो, तथ्य है की करेन करा जा सकता है कि अमुक-अमुक कर्मका अमुक फल है। यह तो परस्पर सम्बन्ध जनव्यानों हो समय हो एकता है।

५. पीचनी बात यह है कि केवल उपस्थित रहनेवाले निमित्त कारण तथा व्यापार करतेवाले निमित्त कारणमे परस्परमे विरोध मो हैं। निमित्तकारण विष्यापार करता है या प्रेरक है तब तो केवल उपस्थिति मूलक नहीं माना वा सकता। यदि निमित्तकारण उपस्थितिमूलक है तो उसको प्रेरक या व्यापारमूलक नहीं माना या सकता है। यहाँ तक निमित्तकारणकी प्रेरकताका सम्बन्ध है उन्नकों विस्तारण वर्षों की जा चुकी है। तोर उपके समर्थनमे अनेक महर्षियोके प्रमाण दिये जा चुके हैं। ऐसी स्थितिम केवल उपस्थित- मूलक कारण मानतेको सल्याकों में स्थान मही रह जाता। और पंजू कुकवन्द्रजीने भी अपनी जैन तस्व- मीमासामें इपको स्वीकार किया है। इससे विदित होता है कि लोकमे प्रमादि दश्योजे विजलत प्रेरक निमित्त कारण भी होते हैं। सर्वार्थमिद्धका वह उल्लेख इस प्रकार है—

तुल्यवलन्वात्तयोगीत स्थितिप्रतिवन्ध इति चेत् ? न. अप्रेरकःवात् ।

—तत्वा० अ०५, स्०१७

द्रध्य बचन पौर्मालक स्वो है इसका सभाषान करते हुए बतलाया गया है कि 'भाववचनकप सामपंत्री युक्त कियावान शासाके हा। प्रेर्यमाण पुराल हत्यवचनकारे परिणमन करते हैं, इसलिये ह्रध्यवचन पौर्मालक है। 'हस उल्लेखमें स्पष्टप्तसे प्रेरक निर्मालाको स्वोकार किया गया है। इसमें भी प्रेरक निर्मालको सिद्धि होती हैं। उल्लेख इन प्रकार है—

तस्मासभ्योपेतेन क्रियाबताग्मना प्रेयेमाणाः पुद्गला बाक्स्बेन विपरिणमन्त इति दृश्यवागपि पौरगर्लिकी ।

—त० स्० अ० ५, स्० १९

तत्वार्थवार्तिकमे भी यह विवेचन इसी प्रकार किया है। इसके लिये देखों अध्याग ४, मू०१७ और १९।

इसी प्रकार पंचास्तिकायको ( गा०८५ व८८ जयसेनीया टीका) संस्कृत टीका और वृद्धदृद्ध्य-संग्रहमे ( गा०१७ व२२ सं०टी०) भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो उक्त कथनको पुष्टिक लिये पर्याप्त हैं।

उपर्युक्त निवेचनसे स्पष्ट हैं कि अन्तरंप कारण या उपादान कारण या द्रव्यक्षी शक्ति कार्यक्र या अविकास क्षायारके विना नहीं हो सकती। और इसेल्यिये आचार्योने निर्मित्त कारणके क्षायार के विचार के स्वाप्त के किल्यान कारणके विचार किया है। ऐनी स्थितिन यह कहना कि कार्यकी उत्पत्ति केवल उपादान कारणके ही होती है या निर्मित्त कारण केवल उपाद्मित हो रहता है, सास्त्रीय मान्यताके विपरीत है। इसी चर्चाको विद्यास कारणके विचार कारण केवल उपाद्मित हो रहता है, सास्त्रीय मान्यताके विपरीत है। इसी चर्चाको विद

- १. केवल उपादान कारणसे ही कार्य होता है यह मिथ्या है, क्योंकि इसके समर्थनमे शास्त्रीय प्रमाणोंका जमाव है।
- इ.स.चंके समय केवल उपस्थितिमात्रसे कोई निमित्त कारण हो सकता है यह मिथ्या है, क्योंकि
   इ.स.कं समर्थनमें शास्त्रीय प्रमाणोंका अभाव है।
- कार्यकी उत्ति सामग्रीसे ही अर्थात् उपादान और निमित्त कारणसे ही होती है, यह समीचीन है, क्योंकि शास्त्र इसका समर्थन करते हैं।

## मूलशंका ६

## उपादनकी कार्यरूप परिणतिमें निमित्त कारण सहायक है या नहीं ?

### प्रतिशंका २ का समाधान

समाधान—हर शंकाके उत्तरमें यह बतलाया गया था कि जब उदाशान कार्यरूपने परिणत होता है तत उत्तर्भ अनुकूल विश्वात इत्यक्ती पर्योग निमित्त होती है। इनको पुष्टिम राश्नेकशालिकका पृष्ट प्रमाण उपस्थित किया गया था, जिसमें बतलाया गया या कि 'निश्ययनयंगे देखा जाए तो प्रत्येक कार्यको उत्पत्ति विस्तरा होतो है और व्यवहार नयसे विचार करने पर उत्पादार्थिक सहितक प्रतीत होते हैं।'

किन्तु इस आगम प्रमाणको व्यानमे न रत कर यह सिद्ध करतेका प्रथल किया गया है कि कार्यको उटानि निमित्तसे होती है। उपादन वो कार्यका मूळ हेतु (मूक्स हेतु-निश्चय हेतु) है उसको गौण कर दिया गया है।

आगममें प्रमाण दृष्टिसे विचार करते हुए सर्वत्र कार्यको उत्पत्ति उमय निमित्तसे बतलाई गई है।
आगममें एंगा एक भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होगा जिससे यह खिद्य किया जा सहे कि उपादान (निक्षय) हेतुंक अगायमें वेजल निमित्तसे करते हैं गिर्मित्त मिलते हैं
तब बंगा कार्य होता हैं, ऐसे कप्यममें निमित्तको प्रधानताले कार्यको उत्पत्ति सामने पर उपादानका बया जायें
किया जाता है। कार्य उपत्तिमें कैवल इतना मान लेना हो पर्धान्त नहीं है कि मोहें हो मोहें के अंकुर लादिको
उद्यान होती है। प्रस्त यह है कि अपनी विचित्तत उपादानको भूमिकाको प्राप्त होता है। प्रस्त कर होती है। प्रस्त कर है कि अपनी विचित्तत उपादानको भूमिकाको
प्राप्त होता है । तमें बह मोहें के अंकुरादिकपसे परिणत होता है। जावाचीने तो यह एपक च्यादों में स्थाकर करते हो को तमें बह मोहें के अंकुरादिकपसे परिणत होता है। जावाचीने तो यह एपक च्यादों में स्थाकर किया है कि जब कोई भी द्रव्य अपने विचित्तत कार्यके स्मानको है। जावा है या जब मोहें भी द्रव्य अपने विचित्तत कार्यके सम्मान है। जावा है या जब कार्यक्र क्याने क्याके माध्यम बिना जो उपपत्तिमें निमित्ताल होती है। निष्क्रिय द्रव्योगे क्रियाके माध्यम बिना जो द्रव्य अपनो पर्वार्थों द्वार निमित्त होती है वहां तो इस उपपत्ति स्थान स्थान स्थान है। अपनो पर्वार्थ द्वारा हिता है जिस स्थान स्थान स्थान है। अपनो पर्वार्थ द्वारा किया है माध्यम बिना जो इस्प अपनो पर्वार्थों द्वारा किया के माध्यम बिना जो इस्प अपनो पर्वार्थों द्वारा किया के माध्यम विना होते हैं वहां नी इस उपपत्ति स्थान स्थान होता है। अपनो प्रस्ता देश होती है वहां भी इस तथ्यको स्थान स्थान करा है।
और राजवातिकाओं कहा है—

यथा सृदः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिसुस्ये दण्ड-चक्र-पौरुषेयप्रयत्नादि निमित्तमात्रं भवति ।

यकः सस्स्विप दण्डादिनिमिन्तेषु शार्करादिप्रचिनो सृत्यिण्डः स्वयमन्तर्यटमवनपरिणामनिरुसुत्वाच घटीमविणि, अतो सृत्यिण्ड ण्व बाह्यरण्डादिनिमिनसापेश्च अभ्यन्तरपरिणामसाधिष्याद् घटो भवित व दण्डाद्यः इति दण्डादीनां निमिनसास्त्रवा

अपं—जैसे मिट्टीके स्वयं भीतरसे घटके होने रूप परिणामके सम्मुख होनेपर दण्ड, चक्र और पीरुवेय प्रयत्न आदि निमित्तमात्र होते हैं, वचोंकि दण्डादि निमित्तीके रहने पर भी बालुकाबहुक मिट्टीका पिण्ड स्वयं भीतरसे घटके होनेकप परिणाम (पर्याय) से निस्त्तुक होनेके (घट पर्याय रूप परिणामक सम्मुख न होनेके) कारण घट नहीं होता, अतः बाह्ममें दण्डादि निमित्त सापेश्व सहोका पिण्ड ही भीतर घट होनेरूप परिणामका सानिष्य होनेसे घट होना है, दण्डादि पर नहीं होते, इसलिए दण्डादि निमित्तमात्र है।

यह प्रेरक निमित्तीकी निमित्तनाका स्पष्टीकरण है। इस उल्लेखमे बहुत ही समर्थ शब्दी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि न तो सब प्रकारको मिट्टी ही घटका उजादान है और न ही रिचक, स्वास, कोश कोर कुनुकारि पर्यापोको अवस्थाकरमे परियत मिट्टी घटका उजादान है किन्तु को मिट्टी अनन्तर समयमें घट प्रियद्वार परियत होनेवाको है मात्र वहीं मिट्टी घटकार्यका उत्पादान है। यही तकर राजवातिकके उक्त उल्लेख द्वारा स्पष्ट किया गया है। मिट्टीकी ऐमी अवस्थाके प्राप्त होने पर वह नियमने घटका उपादान बनती है। यही कारण है कि तवार्यवाधिकके उक्त उल्लेख द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब मिट्टी कर परियान कर स्पर्ध कर दिया नया है कि जब मिट्टी अपर पर्यापेक रिप्तान के समृत्व होतो है तब दण्ड, बक्त और पीरुपेय प्रयत्नकी निमित्तता स्वीकृत को गई है, अस्य काममें वे निमित्त नहीं स्वीकार किए गये हैं।

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्डमे लिखा है---

कि प्राह्वप्रमाणाभावाच्छन्तरभाव. अतीन्द्रियत्वाद्वा ? तत्राच. पक्षोऽयुन्त , कार्यान्वधानुपरित-जनितानुमातस्यैव तद्माहकचार् । नतु सामात्रयोगोत्पत्तिकचात कार्याणां कथं तदन्यधानुपरित. यतोऽ-तुमानाचित्रविद्याः स्थार् इत्यसमीचीनम् , यतो नास्माभि सामात्रयाः वायकारित्वं प्रतिषिच्यतं । किन्तु प्रतिविद्यताया सामात्र्या प्रतिविद्यतक्षविद्याः अतीन्द्रियज्ञाकितद्भावमन्तरेणासम्भाव्याभ्यत्वय्यान्यस्य

—प्रमेयकमलमार्तण्ड २,२, ए० १९७

अर्थ—क्या प्रारक प्रमाणका अभाव होनेसे गिनका अभाव है या अतीन्द्रियपना होनेसे ? इनमेसे प्रयम पक्ष युक्त नहीं हैं, क्योंकि कार्योकी उत्पत्ति अन्यथा नहीं हो सकती इन हेनुसे अनित अनुमान ही उसका (कार्यकारियों यक्तिका) प्रार्टक है।

र्शका—कार्योकी उत्पत्ति सामग्रीके अधीन होनेसे सिन्तके अभावरे जो कार्योकी उत्पत्तिका अभाव स्वीकार किया है वह कैसे वन सकता है, जिससे कि अनुमान द्वारा शक्तिकी सिद्धि को आ सके ?

समाधान—यह ठीक नहीं है, क्वोंकि हम सामग्रीके कार्यकारीपनेका निषेष नहीं करते, किन्तु अस्तीन्द्रिय शक्तिके सद्भावके बिना प्रतिनियत सामग्रीसे प्रतिनियत कार्यको उत्पत्ति असम्भव है, इसिल्ए अतीन्द्रिय शक्तिको भी स्वीकार करना चाहिए।

यहाँ प्रश्न होता है कि वह अतीन्द्रिय शिंकत क्या है जिसके सद्भावमें हो कार्योंकी उत्पत्ति होती है ? इस प्रश्नका समाधान करते हुए वहाँ पुनः लिखा है— यण्योण्याने नाकिर्तित्वाऽनित्या वेत्यादि । तत्र किसयं प्रव्यक्षाक्षी पर्योव । तत्र त्रस्ताः, भावानां प्रवयन्त्रभावन्तः । तत्र प्रव्यक्षकिर्तित्व, अनादिनियनस्वभावन्तः । वर्षायकिकिरयनित्येव, सादिपयवसानत्वात् वर्षायाणास् । न च सक्तेनित्यत्वे सहक्रास्त्रितान्त्रमञ्जेववायेव्य कायकारित्यातुर्पा , प्रव्यक्तः केवकायाः कायकारित्यान्त्रपुरामात् । पर्यायकिस्तान्त्रिता हि द्रष्यकार्तिः कायकारित्या,
विसिष्टपर्यायपितान्त्येव द्रष्यस्य कायकारित्यानतेते । त्यत्रशितिदृश्यस्य सङ्क्षातिकारणायेक्षया इति पर्यायप्रकृतनेव भावास्त्र सर्वेदा कार्योदर्शितान्त्रस्य स्वावस्तिकारणायेक्षया इति पर्याय-

—प्रमेचकसलमातंग्ड २,१ ए० १८७

और जो यह कहा जाता है कि शांकिन नित्य है कि जिनस्य है इरवादि । सो वहाँ क्या यह द्वर्थयांकि म या पर्याव्यांकिन के विषयम करन है, क्योंकि प्रधार्थ हम-न्यार्थ शक्तिस्वरूक होते हैं । उनकेन हम्बर्धित नित्य हों है, क्योंकि इय्य जनादिनिषय स्वमाववाला होता है। पर्याव्यांकित तो जनित्य हो है, क्योंकि पर्याय सार्थ-सामत होतों है। यदि कहा जाए कि शक्ति नित्य है, इनलिए सहकारी कारणोकी अपेक्षा किये बिना हो कार्यकारियका प्रसा आ बारणा सो ऐसा नहीं है क्योंकि केवल हम्बर्धाक्तिक कार्यकारियना नहीं स्वीकार किया गया है। किन्तु पर्यावश्वितसे युक्त हम्बर्धित कार्यकरनमें समर्थ होती है, क्योंकि विशिष्ट पर्यायिस परिणत हथका हो कार्यकारियना प्रतोत होता है और उनको परिणति सहकारी कारणसायेक होती है, क्योंकि पर्याय्याविक न नमें होती है, हसलिए न तो सर्वदा कार्यको उत्पत्तिका प्रसम आता है और न हो सहकारी

दम प्रकार यह जात हो जाने पर कि सहकारी कारणमापेश विशिष्ट पर्यायशिवतसे यक्त प्रव्यशक्ति हो कार्यकारिणी मानी गई है, नेवल उदासीन या प्रेरक निमित्तोंके बलपर मात्र द्रव्यशक्तिसे ही द्रव्यमें कार्य नहीं होता । यदि दृष्यावितको बाह्य निमित्तोके बलसे कार्यकारी मान लिया जाए तो चनेसे भी गेहैंकी उत्पत्ति होने लगे. क्योंकि गेर्ड स्वय द्रव्य नहीं है किन्त वह पदमलद्रव्यकी एक पर्याय है, अतएब गेर्ड पर्याय विशिष्ट पदगलद्वय बाह्य कारणसापेक्ष गेर्हेंके अकरादि कार्यक्ष्यसे परिणत होता है। यदि विशिष्ट पर्यायरहित द्रव्य मामान्यमे निमित्तोके बल पर गेहें अकुरादि पर्यायोकी उत्पत्ति मान ली जाए तो जो पदगल चनारूप है ये पदगल होनेसे उनसे भी गेहेंहप पर्यायको उत्पत्ति होने लगेगो, इसलिए जो विविध लौकिक प्रमाण देकर यह मिद्ध करनेका प्रयत्न किया जाता है कि जब जैसे प्रवल निमित्त मिलते हैं तब इव्यको निमित्तोंके बनसार परिणमना ही पडता है सो यह कथन आगमानुकल न होनेसे सगत नही प्रतीत होता । वास्तवमे मस्य विवाद उपादानका है उनका जो समीचीन अर्थ शास्त्रोमे दिया है उस पर सम्यक् दृष्टिपात न करनेसे ही यह विवाद बना हुआ है। यदि आगमानमार विशिष्ट पर्यायशक्तियक्त द्रव्यशक्तिको अन्तरग कारण अर्थात उपादान कारण स्वीकार कर कार्य-कारणकी व्यवस्था की जाए तो कोई विवाद हो न रह जाए, क्यों कि यथार्थ में जब-जब विवक्षित कार्यके योग्य विशिष्ट पर्यायशन्तिसे यक्त द्रव्यशक्ति होती है तब-तब-उस कार्यके अनकल निमित्त मिलते ही है। कार्यम उपादानकारण मृख्य है, इसलिए उपादानकारणका स्वकाल प्राप्त होने पर कार्यके अनुकल निमित्त मिलते ही है ऐसा नियम है और ऐसा है नहीं कि निश्चय उपादान हो और निमित्त न मिले। इसी बातको असद्भून व्यवहार नयको अपेक्षायो कहा जाता है कि जब जैसे निमित्त मिलते है तब वैसाकार्यहोता है।

निमित्त कारणको कार्यकारी कहना अधदभूत भ्यवहारनयका विषय है यह हमारा ही कहना हो ऐसा नहीं है. किन्तु आगममे इसे इसी रूपमें स्वीकार किया गया है। यथा— अनुपर्यातासद्भूतस्यवहारेग ज्ञानावरणादिष्ट्रस्यक्रमेणा आदिसस्देनौदारिकवैक्तियकाहारकसरीर-प्रयाहारादिष्ट्रपर्याणियोगसपुर्गळिषण्डरूपनोक्तमेणां तथैयोपचरितासद्भूतस्यवहारेण बहिर्विषययद-यटादीनां चकर्णा भवति ।

## --- बृहद्दृब्यसंग्रह गाथा ८ टीका

अर्थ----यह औष अनुप्चरित अस्टम्न स्वदानको अपेक्षा ज्ञानावरणादि इत्यक्सोका, आदि सब्दसे बौदारिक, वैक्रिपिक और आहारककर तीन सरीर और आहार आदि छह पर्पाप्तियोके योग्य पुद्मल पिण्ड-रूप नोक्सोंका तथा उपचरित असद्भुतः व्यवहार-यको अपेक्षा बाह्य विषय पट-पट आधिका कर्ता होता है।

कार्य-कारणपरम्पराकी यह सम्यक व्यवस्था होने पर भी यह संसारी प्राणी अपने विकल्पोके अनुसार माना प्रकारकी तर्कणाएं किया करता है और उन्हें ही प्रमाण मान कर कार्यकारणपरस्पराकी व्यवस्था बनाता है। प्रकृतमे यह तो कहा नही जाता कि प्रत्येक द्रव्यकी जो विभावपर्याय होती है वह निमित्तके अभावमें होती है। जब प्रत्येक द्वा सदरूप है और उसको उत्पाद-स्वय-धीव्यस्वभाववाला माना गया है ऐसी अवस्थामें उसके उत्पाद-व्यायको अन्य द्रव्यके कर्तत्व पर छोड दिया जाए और यह मान लिया जाए कि अन्य द्रव्य जब चाहे उसमें किसी भी कार्यको उत्पन्न कर सकता है उसके स्वतन्त्र सतस्वभावपर आघात है। ऐसी स्थितिमें हमें तो यह कार्य-कारणकी विडम्बनापणं व्यवस्था आगमके प्रतिकल ही प्रतीत होती है। आचार्योंने प्रत्येक कार्यमे अपने उपादानके साथ मात्र आम्प्रन्तर ब्याप्ति और निमित्तोंके साथ बाह्य व्याप्ति स्पष्ट शब्दोमे स्वीकार की है। इसलिए पर्वोक्त प्रमाणोके आधारसे ऐसा हो निर्णय करना चाहिए कि द्रवय अन्वयी होनेसे जो नित्य है उसी प्रकार व्यक्तिरेकस्वभाववाला होनेसे प्रत्येक समयमे वह उत्पाद-व्ययस्वभाव-बाला भी है। अतएव प्रत्येक समयमे वह कार्यका उपादान भी है और कार्य भी है। पिछली पर्यायकी अपेक्षा जहाँ यह कार्य है अगली पर्यायके लिए वहाँ वह उपादान भी है और इस प्रकार सन्तानक्रमकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें उसे (कार्य-कारणकी अपेक्षा ) उभयरूप प्राप्त होनेके कारण निमित्त भी प्रत्येक समयमें उसी क्रमसे मिलते रहते हैं। कहीं उनकी प्राप्तिमे पुरुषकायोग और रागभाव निमित्त पडता है और कही वे विस्नशा भिलते हैं। पर उस समयमे नियत उपादानके अनुसार हानेबाले नियत कार्योके नियत निमिक्त मिलते अवस्य हैं। इसलिए विविध लौकिक उदाहरणोको उपस्थितकर जो अपनी चित्तवत्तिके अनुगर कार्य-कारणपरस्परा-को बिठानेका प्रयस्न किया जाता है वह यक्ति-यक्त नहीं है और न आगमसंगत है। इसी तथ्यको छथ्यमे रखकर आचार्य अमृतचन्द्र समयसारकलशम कहते है-

> आसंसारत एव धावित परं कुर्वेऽहसिग्युच्चकैः दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः। तद्भुताथेपरिमहेण विलयं यथेकवारं ब्रजे— चर्त्कि ज्ञानधनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदायमः॥५५॥

कर्थ—इस जयवमें मोही जीबोका 'परस्थकों में करता हूँ' ऐसा पर स्थके कर्तृत्वके महा अहंकारक्य पुनिवार अज्ञान अत्यकार जगादि संवारचे पका आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि अहो! परमार्थ नयका अर्थन् पुद्ध स्थापिक अमेदनवका प्रहण करनेते यदि वह (मोह) एक बार भी नावको प्राप्त हो तो आनयन आरावो पुनः सम्पन केंसे हो सकता है।

#### -प०१५६, कलका ५५

आगमके अनुसार कार्य-कारणपरम्पराकी यह निश्चित स्थिति है। स्वामी समन्तभद्रने आप्तमीमासामें

और भट्टाकालंकदेव तथा आवार्य विद्यानन्तीने उसकी अष्टवाती तथा अष्टमहली टीकामें 'दोषावरम्यवेदिकि'.

स्थादि कवन उसका उध्यक्ष ही म्यानमे एसकर किया है, क्योकि उसका आवार्योने 'व्यादानस्य उपरीक्षणनार'
स्थादि कवन उसका कार्यकारनपरम्यराको म्यानमे एसकर हो किया है। ममवान कुन्यकुन्यने मी जीनपरिणामहेंहुँ स्थादि कथन द्वारा इयो कार्य-कारणस्यराको सूचित किया है। 'व्यावस्थानयेची जोवको
जब बैसा घरोर मिलता है तब उसे उसकर परिणमता पड़ता हैं 'ऐसा जो कथन किया बाता है सो यहाँ
भी जपावत और निमित्तों के उसत प्रकार के कार्य-कारणस्यराको स्वीकार कर केने पर हो सम्बक्त स्थास्त्रा
वनतो है, क्योंकि उश्वादानस्य जोवमें स्था परिणमनकी जोपावत है कत अरोरिको निमित्त कर स्थ मंत्रीस्व विस्तारक परिणमता है। इस प्रकार उपायार (निदयम) और निमित्तों श्यवहार )का सुमेक होनेसे
लेक्सारक परिणमता है। इस प्रकार उपायार (निदयम) और निमित्तों श्यवहार )का सुमेक होनेसे
कोकमें वब जितने कार्य होते हैं उनकी पूर्वीका प्रकारों सम्बक्त व्यवस्था वन जातो है। भट्टाकलंडदेवने
कार्यावस्थाने पंतास्था जायनो बुद्धि,' इत्यादि कारिका को है सो वह भी इसी अभिप्रायसे को है। पूर्वा

> ताहरी जायते बुद्धिः व्यवसायश्च ताहराः सहायाः ताहराः सन्ति बाहरी सवितय्यता ॥

जैसी होनहार होती है उसके अनुसार बुद्धि हो जाती है, पुरुषार्थ भी वैसा होने लगता है और सहायक कारण (निमित्त कारण) भी वैसे मिल जाते हैं।

## तृतीय दौर <sub>शंका ६</sub>

प्रइत यह था-'उपाद।नकी कार्यरूप परिणतिमें निमित्तकारण सहायक होता है या नहीं ?'

## प्रतिशंका 3

इस प्रश्नका उत्तर लिखते हुए आपने निष्कर्षके रूपमें अपनामत प्रथम उत्तर पत्रकमे निम्म प्रकार प्रगटकियाथा—

'उपादानकी कार्यक्य परिकातमे अन्य इच्चको निवसित पर्याय निमित्तकारण होतो है, परन्तु यहाँ पर यह स्पष्ट क्यो समझना चाहिय कि उपादानको कार्यक्य परिकाति अन्य इच्चको विवसित पर्यायको आगममें को निमित्तकगणक्यो स्वीकार किया है हो बढ़ बढ़ाँ पर क्यवहारनयको अपेक्षा हो स्वीकार किया है निदयप-नवकी (पर्यायाधिक निदक्तवर्यको) अपेक्षा नही ।'

आपने जिस प्रक्रियाके साथ यह उत्तर जिल्हा था वह प्रक्रिया भी यद्यपि चर्चनीय थी, परन्तु हमने अपनी प्रतिसाकारमें आवस्यक न होनेके कारण उत्त प्रक्रियापर विचार न करते हुए प्रकृत विश्वयको लेकर केवल प्रकृतीययोगी रूपने ही आपके उत्तर पर विचार किया वा तथा अब यह प्रतिसंका भी उसी दृष्टिकोणको अपनाकर जिल्हा आ पही है।

आपने अपने प्रथम उत्तरमें यह तो स्वीकार कर लिया है कि विवक्षित वस्तुसे विवक्षित कार्यकी उत्प-लिमें विवक्षित अन्य वस्तु अपनी विवक्षित पर्यायके साथ निमित्तकारण होती है परन्तु इसके स्पष्टीकरणके कपमें क्षामें आपने जो यह लिखा है कि—"इस प्रकारको निमित्तकारणता स्थवहारनथसे ही स्वीकार को बासकती है निक्ष्यमध्ये नहीं —सो इस लेखने नहमति प्रगट करते हुए भी बापने हमारा कहना है कि स्थवहारनथसे निर्मित-तकारणताका जो क्षाप 'कल्पनारोपित निमित्तकारणता' अर्थ कर लेते हैं यह अर्थ हम रे और आपके सम्भ विवादका विषय कर जाता है।

आगे आपने अपने मनकी पृष्टिमे तरवार्यरुक्षेकवातिकका निम्नलितित कयन भी उद्दृत किया है— कथमपि तक्षिड्चयनपात् सर्वस्य विस्तरोत्पाद्वयथप्रीच्यम्यवस्थितेः। व्यवहारनयादेवोत्पादादीनां सरेनकावप्रतीते "।

-अ० ५ स० १६ प० ४१०

इसका जो अर्थ आपने किया है वह निम्न प्रकार है-

'क्सि प्रकार सब द्रव्योके उत्पाद, व्यय और घ्रीव्यक्षी व्यवस्था निश्वनयसे विस्नसा है, व्यवहारनयसे ही उत्पादिक सहेतक प्रतित होते हैं।'

यद्यपि तस्वार्थदलीकवातिकके उन्तर कथनसे भी हम पूर्णत सहमत है, गरमु इसमें 'निश्यय' शब्दका अर्थ 'बास्तिकक' और 'कश्वहार' सब्दका अर्थ उपचार (कव्यनारोधित) करके आप अब उन्तर कथनके आबार पर निर्मासको ऑकिंग्स्कर तिद्ध करना बाहते हैं तो आपके हम अधिग्रायने हम कदापि महमत नहीं हो सकते हैं। कारण कि तत्वार्थहरूलेकवातिकके उन्तर कथनमें भी पटित 'क्यवहार' सब्दका अर्थ 'क्ल्यनारोधित' करना निराधार है। आगे इसी विषय पर विचार करना जा रहा है।

क्षवहार और निश्वय में दोनों ही पूर्वकृत्वकृत्वक पर प्रकरणानुसार परस्पर सापेक विविध अर्थ युगलोंके बोषक शब्द हूँ इतिकमें मित्र-भिन्न स्वकरर प्रवृक्त किसे गये इन अव्योक्ते प्रकरणके अनुनार परस्पर सापेका मिन्न-भिन्न अर्थ युगल ही एहण करना चाहिये। व्यवहार और निश्वय हन दोनों शब्दोंके विविध अर्थपुगलों और प्रयोक अर्थयुगलकी परस्पर सापेक्षतांके विवयमें हमारा इष्टिकोण आपको प्रस्त नं० १७ की प्रतिशंका २ में देखनेकी मिलेगा। अतः कृत्या वहाँ देखनेका कह की शियोग।

व्यवहारमय और निरुवयनवर्क विषयमें हमारा कहना यह है कि ये दोनो ही नग वचनास्यक और ज्ञानास्यक रोनों प्रकारके हुआ करते हैं। उनमेसे निरुवयक्य अर्थनारोक्ष व्यवहारक्य अर्थका प्रतिपादक वचन निरुवयन्य कहारान्य और व्यवहारक्य अर्थका प्रतिपादक वचन निरुवयन्य कहारान्य योग्य है। इसी प्रकार निरुवयन्य अर्थका अर्थनारेक्ष अर्थका हाराक ज्ञान व्यवहारक्य और व्यवहारक्य अर्थनारेक्ष व्यवहारक्य अर्थनारेक्ष व्यवहारक्य अर्थनारेक्ष निरुवयन्य कहाराक्य अर्थनारेक्ष व्यवहारक्य अर्थनारेक्ष निरुवयन्य कहारान्य व्यवहारक्य अर्थनारेक्ष निरुवयन्य व्यवहारक्य अर्थनारेक्ष निरुवयन्य कहान निरुवयन्य कहान विश्ववस्य है। पहले दोनो वचननवर्क और हमन्यक्ष व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य कहान निरुवयन्य कहान विश्ववस्य हमानिवास हमानिवास विश्ववस्य व्यवस्थ व्यवस्थ विश्ववस्थ विष्य स्थ विष्य स्था स्था विष्य

स्ववहारका अर्थ और निश्वयक्य अर्थ ये दोनों ही अपने आपने पूर्ण अर्थ नहीं है। यदि इन दोनोंमें से सम्वेदकों पूर्ण अर्थ मान निवा जायागा तो इन दोनोंके पर प्रदास प्राचित हो भंग हो जायागे, इस्तिक्यें ये दोनों ही प्राचिद अंदा ही विद्ध होते हैं, बारोंक नय विकास हो होने से पहने एक अंदाकों ही यहण करता है। इस प्रकार इनको विषय करतेवाले वचनों और ज्ञानोंकों मी क्रमध: परार्थप्रमाणका खून और व्याव्यक्त मान करता है। इस प्रकार इनको विषय करतेवाले वचनों और ज्ञानोंकों मी क्रमध: परार्थप्रमाणका खून और व्याव्यक्त परस्पर साधेन अंदानुत करता और निश्चयक प्रतिवादक वचनोंकों परार्थ प्रमाणका खून और निश्चयक परस्पर साधेन अंदानुत व्यवहार और निश्चयक प्रतिवादक वचनोंकों परार्थ प्रमाणका खून के क्रमधं होने परार्थ साधेन अंदानुत व्यवहार और निश्चयक प्रतिवादक वचनोंकों परार्थ प्रमाणका खून के क्रमधं होने परार्थ साधेन अंदानुत व्यवहार और निश्चयक प्रता है।

स्वार्य प्रमाणक्य जुतमें भी मति आदि स्वार्धप्रमाणोंकी तरह अंघोधिमान नहीं बन सकता है, क्योंकि स्वार्यप्रमाण प्रमेषा झानकर ही होता है और जान अवक्षण शासाका अवक्षण गुण होनेके काराज अपने जापमें अवक्षण ही विद्वार्शन है उत्तरिक्ष मति आदि स्वार्थ प्रमाणकी तरह द्वार्थमाणक्य जुतमानमें भी व्यापि अवक्षारन्य और निवस्यनयका मेदे सम्मन नहीं दिखाई देना है। वरन्तु जब स्वार्धप्रमाणका अत्र ज्ञानको उत्पत्ति शास्त्र अवक्षपुर्वक ही हुआ करती है और सावस्थ्यक्षर तथा निक्यक्ष पदार्थमोका प्रस्था परस्थ माधिकालों से साव पृत्रकृष्यक् प्रतिवारम करने समर्थ है तो निव्यवस्थ अर्थसापेक अवकारक्य अर्थक स्तरेक सन्तर आंताकों जो पदार्थका झान होता है उसे अवहारमय तथा प्रमार तथा प्रमार प्रमाणक अपने प्रमाणका अपने प्रमाणका अपने प्रमाणका अपने प्रमाणका स्वार्थिक प्रमाणका स्वार्थका स्वार्थका अर्थका स्वार्थका अर्थका स्वार्थका अर्थका स्वार्थका अर्थका अर्थका करने प्रमाणका स्वार्थका अर्थका स्वर्थका स्वर्थका अर्थका स्वर्थका स्वर्थका स्वर्थका अर्थका स्वर्थका स्वर्यका स्वर्यक्ष स्वर्यका स्वर्यका स्वर्यका स्वर्यक्ष स्वर्यक्ष स्वर्यका स्वर्यका

स्व तने विवेचनके साथ हमाग कहना यह है कि प्रकृतमें कार्यकारणभावका प्रकरण होनेके कारण निवचन अध्यक्त अर्थ जगदानोपादेश भाव और व्यवगर शब्दका अर्थ निमिन्ननीमित्तिकमाल ही प्रवण करना चाहिये। इस प्रकार निष्यय और ज्यवहार हाध्योंका प्रकरणके तिये उपयोगी अपना अपना अर्थ निविचत हो जाने पर तरनार्थकोत्रवातिक के अ० ४ सु० १६ पृष्ठ ४१० के उत्किचिन कथनका वो जनुमन, तर्क और आगससमन वर्षों मनता है वह निमन प्रकार है:—

सन द्रश्योंके उत्पाद, ध्या और झीश्यकी व्यवस्था निश्वयनयमे अर्थात् उपादानोपादेयभावकी स्रपेक्षा विस्तमा ( स्वभावमे ) है, ध्यवहारनयमे ही अर्थात् निर्मत्तनीमित्तिकभावको स्रपेक्षा हो वे उत्पादादिक सहेनुक प्रतीत होते हैं।

यारी पर 'उत्पादादिक निवक्तनगरिक अर्थान् उपादानेपादेवभावको अर्थमा विक्रमा है' इस वाववका आवाय यह है कि जो उत्पादादिक वर्षके स्वरण्यस्य परिणमन होनेक कारण अर्थनी उत्पित्त अय्य अनुकृत अवन्त्र स्वाचित अप्योक्त स्वाचित कारण अर्थने उत्पाद स्वाचित कारण अर्थने उपाद स्वाचित कारण अर्थने अर्थने अर्थने अर्थने अर्थने अर्थने वाववित्त हैं है। अर्थने अर्थने वाववित्त हैं है। अर्थने अर्थने वाववित्त वाववित्त के साम क्षेत्र कारण के वाववित्त के साम अर्थने अर्थने वाववित्त वाववित्त के साम अर्थने अर्थने वाववित्त वाववित्त के साम अर्थने अर्थने वाववित्त वाववित्त के साम अर्थने वाववित्त वाववित्त वाववित्त के साम अर्थने वाववित्त वावित्त वाववित्त वाववित्त वाववित्त वा

ताग्वर्य यह है कि कार्यकारचाशान्त प्रकरणमें यो प्रकारकी कारणताका विवेचन आगम ग्रन्थोंमें पाया जाता है—एक हश्यरपाशित्तिकर और दुसरी काष्ट्रप्रपाशितकता । इतसेसे जो सत्तु स्वयं कार्यकर परिषत होती है अर्था कार्यकर परिषत होती है अर्था कार्यकर प्रकार कारणता पायो जाता है, स्वोंक कही पर कारणकर पर्यं और कार्यकर यह देशों है हम हम्में कही पर कारणकर पर्यं और कार्यकर यह देशों हो एक हम्भय काश्यक्ष रहते हो के ग्रं है तथा ओ सत्तु तथा कार्यकर पर्यं कार्यकर पर्यं होने हो एक हम्भय कार्यकर हिता को अर्थ तथा कार्यकर परिणत न होकर कार्यकर परिणत होनेवालो अन्य सत्तु कार्यक्रमें विरात्त

होने से बहायक होती है अर्थात् निमित्त कारण होती है उसमें कार्यके प्रति द्रश्यशरपासितक्य कारणवाका तो सभाव ही पाया बाता है, अयोकि वहीं पर कार्यक्य समें तो अया बस्तुमें रहा करता है और कारणक्य समें अध्य बस्तुमें हो रहा करता है। तब ऐसी स्थितियें उन कार्यमूत और कारणमूत दोनों बस्तुमों कालत्रस्था- सिक्ति कायार पर ही कार्यकाणमान देशीकार किया जा सकता है, द्रश्याप्रस्थावित्तक क्यमें नहीं। अर्थात् 'जिसके अनग्तर वो अद्ध्य हो उत्पन्न होता है और निसके अभावने वो सबस्य हो उत्पन्न नहीं होता हैं ऐसा कालप्रस्थावित्तक कारणकाल करण हो वहीं घटित होता है। तार्य्य यह है कि हम्याप्रस्थातित्तक कारणकाल कालप्रस्थातित्तक कारणकाल करण वाद्याने प्रस्थातित करणकाल कारणकाल उत्पादन करणकाल कारणकाल क

क्रमञ्जवोः पर्यावयोरेक्ट्रम्यप्रत्यास्त्रेरुयारागोरायोर्वयस्वचनात् । न चैवविषः कार्यकारणभावः सिहातः विरुद्धः । सहकारिकारणेन कार्यस्य कयं तत् स्थात्, एक्ट्रस्यप्रत्यास्त्रोरभावादिति चेत्, कारुप्रत्यासत्ति-विरोधानन्तिद्वि यदनन्तरं हि यदवस्य भवति तत्तस्य सहकारिकारणमितरस्वार्यमिति प्रतीतम् ।

--तत्त्वार्थंइलोकवार्तिक प्रष्ट १५१

अर्थ— 'क्रमते उत्पन्न होनेवाजी पर्यापोमे एक इब्बयस्थासित्तरण उपासानीपारैयभावका कवन किया गया है और इस प्रकारका उपासानीपारेयभावकर यह कार्यिकारपार्थ्यभाव निवासित्वेदक नहीं है। परंतु यह कार्यिकारपार्थ्य कार्यिकारपार्थ्य कार्यिकार हो चित्र प्रकार हो चक्रता है। चक्रियो हार्य परंतु यह कार्यिकारपार्थ्य कार्याक अभाव हो पाया जाता है, यदि यह प्रका किया जाता तो कहता चाहिये कि सहकारीकारपार्थ के साथ एक इध्य-प्रयासित्यक्य कारणता नहीं स्वीकार की गयी है, कियु कारणस्थासित्रियेयभाव कारणता ती वर्षा परंत्रकार की स्वीकार वी गयी है जिनका जायाय यह है कि जिनके जनत्तर जो बन्धय हो होता है वह उसका कारण होता है अपने इसके होता है।

इन प्रकार कार्यने चूँकि निमित्तभूत वस्तुके गुण-धर्मोका समावेश कभी न होकर उपादानभूत वस्तुके गुण-धर्मोका ही नियमसे समावेश होता है, अतः उत्पादादिक निश्चयनयसे अर्थात् उपादानोपारेयभावकी अपेक्षा विस्तान है—ऐसा कहना उपयुक्त ही है।

इसी प्रकार व्यवहारनवसे ही उत्पादादिक सहेतुक प्रतीत होते हैं इसका आश्रय मी उनत कपनके अनुमार निमित्तमुक सत्तुके गुन-धर्मोका कार्यमें समाध्येश कसंध्य रहते हुए भी कार्यकी उत्पति निमित्तके अमाध्ये नहीं है कि निमित्तिमित्तिक मादको अपेका उत्पादादिक सहेतुक क्यांत् निमित्तकारण की सहायताचे ही हुआ करते है। आसमे कार्यकारणमावको केवर जितना वचन व्यवहार पाया जाता है बच्चा अकेवर्ष नितना वचनव्यवहार किया जाता है बच्चा अवेक्षण केवर्ष कोकर्ष नितना वचनव्यवहार किया जाता है बद्ध च उपर्युक्त विवयन के बनुसार ही किया गया है या किया जाता है। जैसे शिष्य पहला है अच्छा मिट्टी घटकप परिणत होती है इस प्रयोगों एक्टब्यश्रयमार्थितक जानारीश्ययम्भवर रुक्त स्थान न्या है या रक्का जाता है तथा अध्यापक क्षमायक व्यवाता है अपने अध्यापक क्षमायक क्षमायक व्यवाता है स्थान क्षमायक व्यवात है स्थान क्या स्थान क्षमायक क्षमायक व्यवात है स्थान क्षमायक व्यवात है स्थान क्षमायक व्यवात है स्थान क्षमायक व्यवात है स्थान क्षमायक क्षमायक

तदेवं व्यवहारनयसमाक्ष्यणे कार्यकारणभावो हिष्टः संबंधः संयोग-समबायादिवत् प्रतीतिसिद्ध्यतात् पारमार्थिक एव न पुनः कल्पनारोपितः, सर्वथाप्यनवदात्वातः ॥

अर्थ—इस प्रकार व्यवहान्त्रवका आध्य लेनेसे कार्यकारणभाव दो पदार्थीमे विद्यमान कालप्रत्यासिन-रूप ही होता है और वह संबोग-समवाय आदिको तग्ह प्रतीतिनिद्ध होनेसे पारमाधिक ही होता है, कल्यनारोपित नही, कारण कि यह सर्वया निर्दोष है।

अब आपको तो विचार करना है कि जब आचार्य विद्यानन्दी स्वयं 'तदेष' व्यवहासन्यसमाश्रयोण' हत्यादि बचन द्वारा दो दायांमें विद्यान कालग्रस्तावत्तिकर निस्तिनैतिनिकमाको वास्तविक स्वीकर कर रहे हैं तो दशको ध्यानने रत्वकर ही उनके पूर्वोक्त दूसरे बचन 'कश्यमित तिक्ष्यचनवात्' हत्यादिकार कर्ष करना होगा। ऐसो हालन्दमें उन्त निम्ततर्नितितिकमावको करनारोधित बत्तकानेवाला आपके हारा किया गया अर्थ संगत न होकर उने वास्तविक कहनेवाला हमारे हारा किया गया अर्थ ही समत होगा।

आवार्य विद्यानन्दीने पृष्ठ १५१ पर हो तत्वार्यस्त्रोकवातिकमे आगे १४, १५ और १६ संख्याक वार्तिकोंका व्यास्यान करते हुए निम्नलिखित कथन किया है:—

तनः सकलकमंत्रिप्रमंक्षे मुक्तिस्रीकर्त्तवा । सा बन्यपुर्विकेति ताचिको बन्धोऽम्युपगनस्य , तयोः ससाधनत्वात् अन्यया कादाचिकन्वायोगात् । साधनं ताचिकसम्युपगंतव्यं न पुनरविद्याविकास-मात्रमिति ।

अर्थ—इशिन्ये तपूर्ण कमोंके विनाशको ही मुक्ति मानना चाहिए। वह मुक्ति चूँकि बन्धपूर्वक ही चिद्ध होती है, अत. व्यक्तो भी तारिक्क मानना चाहिए, क्योंकि मुक्ति और बन्ध दोनोकी ही साधनोक्षे निष्णल हुआ स्वीकार किया गया है और क्योंकि मुक्ति तथा बन्ध दोनोका साधनोक्षेत्र निराल होना न माननेपर उनमें अनार्विनिधनताका प्रसंग उपस्थित हो जायगा, अत. साधनोक्षेत्र भी तारिक्क ही मानना चाहिये, केशक अर्थवाका विकासमात्र जबति करानारोशितमात्र नही समझना चाहिये।

इस कपनके द्वारा आधार्य विद्यानन्दीने कम्य, मुक्ति और इन दोनोके बाह्य-साथनोकी वास्तविकताका हो प्रतिपादन किया हैं। इनके अतिरक्ति हमने अपनी प्रथम प्रतिशंकांसे अस्य बहुतते आस्मप्रमाणी एवं युक्तियों द्वारा निमत्तकारणकी वास्तविकताका समर्थन तथा कस्पनारोपितताका सम्यन विस्तारते किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि निमत्तकारण भी उपादानकारणको तरह वास्तविक ही होता है, कस्पनारोपित नहीं। लेकिन यह बात हुमरी है कि उपादान कारणको बास्तविकताको उपादानरूपसे अर्थात् एकद्रश्यप्रशासिक्तके रूपमे आध्ययरूपने और निमित्तकारणको बास्तविकताको निमित्तकपने अर्थात् पर्वोचन काळस्यावित्तविशेषके रूपमें सहायकरूपने हो जानना चाहिये।

इतना स्पृष्टोकरण करनेके अनन्तर अब हम आपके दमरे उत्तर पत्र पर विचार करना प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम यह बतला देना चाहते हैं कि आपने अपने द्वितीय उत्तर पत्रमे प्रथम उत्तर पत्रके आधार पर कार्यकारणभावके सिलसिलेमे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि 'जब उपादान कार्यक्रप परिणत होता है तब उसके अनकल विवक्षित अन्य द्रव्यकी पर्याय निमित्त होती है। और इसका आप यह आश्रय ले लेना चाहते है कि उपादानकी कार्यरूप परिणति तो केवल उसके अपने ही बल पर हो जाया करती है। यहाँ पर निमित्तका रंचमात्र भी सहयोग अपेक्षित नहीं रहा करता है, लेकिन चैंकि निमित्त वहाँ पर हाजिर रहा करता है. अत: ऐसा बोल दिया जाता है कि उपादानको कार्यरूप परिणतिमे अन्य द्रव्यको विवक्षित पर्याय निमित्तकारण होती है। आगे आपने अपने इस सिद्धान्तकी पष्टिके लिये तत्वार्थक्लोकवार्तिकके अपर उद्यक्त प्रमाण--- जिसे आपने प्रथम उत्तर पत्रमें निदिष्ट किया था--- का उल्लेख करते हुए अपने उस्त सिटासिकी पष्टिमें उसे पृष्ट प्रमाण प्रतिपादित किया है, लेकिन जैसा कि हम ऊपर लिख चुके है कि तत्त्वार्थरलोकवार्तिकके 'कथसपि तन्निक्चयनयात' इत्यादि कथनमे प्रकरणके अनसार कौनसे नयार्थ विवक्षित है—इस पर आपका ध्यान नहीं पहुँच सकनेके कारण हो आप उससे अपना मनचाहा (उपादानकी कार्यपरिणतिमे निमित्तको अकिचित्कर बतलाने शला) अभिप्राय पृष्ट करनेका असफल दावा कर रहे है। तत्त्वार्थक्लोकवात्तिकके उक्त कथनमें कीनसे नयार्थ गरीत किये गये हैं ? इसका जो स्पष्टोकरण हम ऊपर कर चके है—हमारा आपसे अनरोघ है कि उस पर आप तस्विजज्ञास बनकर गहरी दृष्टि डालनेका प्रयत्न कीजिये ? इस तरह हमे विश्वास है कि उक्त कथनसे आप न केवल अपनी गलत अभिप्रायपष्टिका दावा छोड देंगे बल्कि कार्यकारणभावके सिलमिलेमें निमित्तनीमित्तिकभावको अवस्तिविक, उपचरित या कल्पनारोपित माननेके अपने सिद्धान्तको परिवर्तित करनेके लिये भी सहर्प तैयार हो जावेंगे।

आपने अपने प्रथम उत्तर पत्रमें स्लोकवातिकके उत्तर विचनसे अपना मनचाहा उत्तर गलत अभिप्राय पष्ट करनेमें एक बात और लिखी है कि 'यहाँ पर 'महेतुकन्यप्रतिते: पद पे 'प्रतिते' पद व्यान देने योग्य हैं।

मालूम पडता है कि आप प्रतीति सब्दके प्रयोगके आधार पर हो सस्वार्थरक्षोकवातिकके उक्त बनामे वह निकल्प निकाल केना चाहते हैं कि उत्पार्शावक अपनी उरासिमें सहेतुक अर्थात् बाह्य साधन-सापेच बास्त्रवमें तो नहीं होते हैं अर्थात् वे उत्पाराविक होते तो अपने स्वभावते हूं। है किर भी व्यवहारसे (उपचारसे) स्हेतुक बैंके मालूम पडते हैं।

हम विषयमें हमारा कहना यह है कि अपना उपर्युक्त एक गलत विभिन्नाय बना लेनेके अनन्तर उत्तकों पृष्टिक लिये यह दूसरी गलती आप करने जा रहे हैं! कारण कि श्लोकवालिक हो उल्लिखत अवय समामाने के व आपका उनत अभिमाम गलत सिद्ध हो जाता है तो ऐसी हालतमें 'महेतुक्कवानीनोर पर्यद्व पटित 'मतीक' पद्मे आप अपने उनत अभिमामको पृष्ट कहाणि नहीं कर तकते हैं! हुसरी बात यह है कि स्रतीयि वाय्सका प्रतिद्वार्थ 'आपको निर्माणक स्थित' हो होता है, इसलिये उत्तका 'सतीस्यामार' अर्थ आपने स्रति काय्सका प्रतिद्वार्थ 'आपको विष्यासको अवस्य करमा या जो आपने नहीं स्वार्थ है। तोस्ती बात यह है कि तत्वार्यकोकवालिकका जो 'समसुको' स्पर्याप्यों, 'हत्यादि उद्धरण हमने अपर दिया है उसके सन्तमें

### यदनन्तरं हि बदबङ्वं भवति तत्तस्य सहकारिकारणमितरस्कार्यमिति प्रतीतम् ।

यह वाश्य पाया जाता है, इसी प्रकार आगे 'तदेव' स्वयहास्वय-समाध्यक्षे' हत्यादि वाश्यमं भी 'प्रतीतिसिदत्यात् वास्मार्थिक पृष्ठ' यह पद पाया जाता है। इन दोनो स्वजीर्से क्रमणः पिठत प्रतीत और प्रतीति तथ्योंका व्यवं आपके भी प्रकरणानुसार निविवाहकाले 'जानके निर्णयास्मक स्थिति' स्वीकार करना अनिवार्य है, जतः ऐसी हाम्तवर्ष 'संदेतुकव्यवर्तिते 'पदमं पिठत 'प्रतीते.' पदका जर्ष विच्छ हेतुके समावर्षे सामको निर्णयास्मक स्थिति करात्र है में यंत्र होगा, प्रतीयाभास नही।

आगे बापने अपने द्वितीय उत्तर पत्रमें कार्यके प्रति निमित्तमूत बस्तुकी बास्तविक कारणताकी आकोचना करते हुए यह भी छिला है कि 'आगमने प्रमाण उपक्रव नहीं होता बिससे यह फिद्र किया जा उमम निमित्तसे बतलायों है। आगमने ऐना एक भी प्रमाण उपक्रव नहीं होता बिससे यह फिद्र किया जा कारण के उपारान (निरस्य) हेतुके अगमने केवल निमित्तके बस्त्रेस कार्यकी उत्पत्ति हो जाती है। पता नहीं, जब बैसे निमित्त मिनते है तब बैना कार्य होता है—ऐसे कथनमें निमित्तकी प्रधानतासे कार्यकी उत्पत्ति मान केने पर उपादानका बया अर्थ किया जाता है।"

हस विषयमें सर्वप्रयम हमारा काना यह है कि आगममें प्रमाणको बृष्टिसे विचार करते हुए सर्वज कार्यको उत्पत्ति उपमानिमानसे बतलाधी है। आगममें ऐसा एक भी प्रमाण उपक्रम नहीं होता जिससे यह निद्ध किया जा सके कि बासनीक निमित्त (व्यवहार) हे हुन्हें अभावमें केवल उनावानके बनने प्रस्थेक सस्तुमें आगम द्वारा स्मीहत स्वप्रसापेच कार्यको उप्पत्ति हो आतो है किर हमारी समामें यह बात नहीं आरही है कि आप निमित्तको कार्यको उपनिद्यंग कत्यावारित कारण मानकर अध्विचत्वक स्वां और किस आयार पर मान रहे हैं ? और यदि आज कार्यको उर्दासिय निमित्तको उत्पादानके सहयोगी क्ष्यमें स्थान देना स्वीकार कर नते हैं तो कार्यकारणभावकं विषयमें विचारको समाणि हो समस्तिये।

 उपादान शिवतयों के सद्भावने भी केवल अनुकूल निमित्त सामग्रीके अभावके कारण ही घडा या सकोरा आदि कपने परिणन नहीं हो पाती है। इसियों वह कुमहार अपनी इच्छावित, आनवाित और अभयाित्तके आधारपर सानसे उस मिट्टीको लाकर और दण्ड, पक्र आदि आदिदयक अपने निमित्त सामग्रीका सहस्योग केकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस मिट्टीको पढ़ा या सकोरा आदि विस निर्माण के अनुकूल अनुप्राणित करता है उस समय उस मिट्टीको उसको अपनी योगवानुसार उस कार्यको उत्पत्ति हो जाती है।

हता ही नहीं, एक प्रस्त और आपसे हम पूछते हैं कि यदि आप कार्योरपत्तिके विषयमें अपने उक्त रिद्धालकी सम्यागाय आपना रक्ता है तो कार्य और उसकी साधननामगीके विषयमें जो संकल्य, विकल्प और पुरुषार्थ आप किया करते हैं उन सबसे विन्त होकर आप क्या अक्तमंग्यता आपको विश्वसा है कि लिये सियार है? और पदि आप ऐना कन्येके लिये तैयार भी हो आप तो क्या आपको विश्वसा है कि लागका विविद्यत कार्य स्वतः ही समय आगेग्यर सम्पन्न हो जाया। तथा आपको रह भी क्या विव्यस्त है कि आप इस तरहकी प्रवृत्ति कन्येग्यर लोकमे हेंगीके पाव नही होगे ? यद्यित आप कह सकते हैं कि लोक तो आवागी है, तो यह बात हम भी मान सकते हैं कि उसके हैंगेनेकी आप विन्ता नहीं करने, परस्तु कमन्येन्सम कार्य-सम्पन्नता कैसे हो सकती है ? और वह होती है या नहों, इत्यादि बातों पर तो आपको उस समय भी

'उपादानके बळार ही कार्य नित्पन्न होता है, निमित्त तो बढ़ी रा अकिवित्कर ही रहा करता है'— अपनी इस मान्यताको पुष्टि करते हुए आयो आपका लिखना यह है कि 'कार्यको उदर्शित्त केवळ इतना मान लेना हो पर्याप्त नहीं है कि मेहेंसे ही मेहेंके अंकुर आदिको उत्पत्ति होती है। प्रस्त यह है कि अपनी विवाधत जयादानकी भूमिकाको प्राप्त हुए बिना केवळ निमित्तके बळते ही कोई मेहें अँडुरादि रूपसे परिचत होता है।'

यदाप आपका यह लिखना धटी है कि गैहूँने हो मैहूँकी उत्पत्ति होनी है—केवल ऐसा मान लेना कार्योत्पत्तिके लिये पर्याप्त नहीं हैं और यह बात भी सही हैं कि उपादानकी विवधित भूमिकाको प्राप्त हो भानेपर ही गैहूँकी अंकुर रूपने उत्पत्ति हो सकती है, परन्तु आपके इस कथनो हम अनुमय, तर्क और आगम प्रमापके आधारपर इतना और पोड़ देना चाहते हैं कि विवधित उपादानभूत बस्तुको विवधित कार्यको उत्पत्तिके लिये उसको योग्यतानुसार विवधित भूमिका तक पहुँचना निमित्ताके सहयोगपर हो आयदमकान किसानको सकरप, विकल्प और पृथ्यार्थको यह प्रक्रिया तवतक राष्ट्र रहती है ,जब तक उस गेहूँको ययावसर वह लेजमे वो नही देता हैं। इसके बाद भी गेहूँके अंकुरक्पसे परिणमिन होनेकी समस्या उसके सामने बनो हो रहती है, अनः वह उम समय भी गेहूँके अकुरोत्पत्तिके अनुकृत पानी शदि प्राष्ट्रतिक और आयाकृतिक सापनोक्षे आवश्यक्ता या अनावश्यकताके विकल्पोंसे तवतक गडा रहता है जबतक कि उस गेहूँका परिणमन अंकुरक्पते गड़ी हो जाता हैं।

अब गेहँसे अंकरोत्पन्ति होनेके अनकरू गेहँकी प्रक्रियापर भी विचार को जिये और गेहँकी इस प्रक्रियापर जब विचार किया जाता है तो मालम पडता है कि एक तरफ तो गेहेंमे अंकरोटपत्ति होनेके संकल्पपर्यक किसान यथामंभव और यथायांग्य अपना तदनकर व्यापार चाल रखता है तथा दूसरी और किसानके उस ब्यापारके सहयोगमे गेहैंमे भी यथामभव विविध प्रकारको परिणानियाँ मिलमिलेवार चाल हो जातो है जिन्हें गेहुँसे अक्रोत्वित्त होनेमें उत्तरीत्तर क्रममें आविर्भत होनेवाली योग्यतार्थे भी कहा जा सकता है अर्थात बाजारसे खरादनेके बाद किमान उस गेहँको सरधाके लिहाजसे उचित समझकर जिस स्थानपर रखनेका परुषार्थ करता है गेहँदेवताका किमानको मर्जीके मताविक यही आगन जम जाना है। इसके अनन्तर किसान जब अनुकल अवनर देखकर उस गेहैंको बोनेके लिये खेनपर छे जाना उपयुक्त समझता है या ले जानेका संकल्प करता है तो यथानस्भव जो भी साधन उस गेहैंको खेतपर ले जानेके लिए उस किसानको उस अवसर पर सुलम रहते हैं. उन साधनो द्वारा एक ओर तो वह किसान उस गेहेंको खेतपर ले जानेरूप अपना पुरुषार्थ करता है और दूसरी ओर उस किसानके यथायोग्य अनुकल उस पृष्पार्थके सहारेसे गेहेंदेवता भी खेतपर पहुँच जाते हैं। इस प्रक्रियामें भी किस:न यदि गेहुँकी सूरक्षाके उपयुक्त साधन नहीं जटाता है या नहीं जुटा पाता है तो उस सब गेहेंम्से कुछ दाने तो मार्गम ही गिर जाते है कुछ दानोंको नौकर आदि भी चरा लेता है. इस तरह कभी होते होते जितना गेहैं शेष रह जाना है उसे यह किसान यथासम्भव प्राप्त टेक्टर याहरू आहि साधनो द्वारा बोनेरूप पुरुषार्थस्वयं करता है या नौकर आदिसे बोनेरूप परुषार्थकरवाता है और तब उस किसान या उसके उस नौकरके परवार्थके सहयागरे वे गेहदेवता खेतके अन्दर समा जाते हैं।

इस तरह गेहेंकी सवाई हो जानेपर गेहेंके कोई-कोई दाने अपने अन्दर अंकररूपसे उत्पन्न होनेकी स्वाभाविक योग्यनाका अभाव होनेसे तथा कोई-कोई दाने उक्त प्रकारकी योग्यनाका अपने अन्दर सद्भाव रखते हा भी बाहा जलाटि साधनोके अनकल सहयोगका अभाव होनेसे अंकररूपसे उत्परन होनेकी अवस्थासे र्वीचत रह जाते हैं। जोव उक्त प्रकाशकी योग्यता सम्पन्न गेहें यथायोग्य बाह्य साधनोकी मिली हुई अनुकुल सहायनाके अनुसार अर्थात कोई-कोई दाने तो अपने अन्दर पायो जानेवालो उवन स्वाभाविक योग्गताकी समाजना और अनुमाननाके आधारपर तथा कोई-कोई दाने बाह्य माधनोकी सहायताकी समानना और असमानताके आधारपर समान तथा असमानरूपसे अंकृर बनकर प्रगटहो जाते हैं। इस प्रकार आपके प्रक्रमका जलर यह है कि गेटें अंकरोपित पर्यस्त उत्तरोत्तर किसानके व्यापारका सहयोग पाकर अपनी परि-णितयाँ करता ही अन्तमे अकर बन जाता है। स्पष्टीकरणके रूपमे यहाँपर इस दध्टान्तमे विचारना यह है कि गेहेंमे अंकरोटा सकी विद्यमान योग्यता तो उसकी स्वामाविक निजी सम्यास थी. उसे किसानने उस . गेहेंस उत्पन्न नहीं किया और न उसके अभावमें केवल किसानके अनकल परुषार्थ द्वारा ही यह गेहें अंकुर बना किस्त गेहुँमें विद्यमान उक्त प्रकारकी योग्यताके सदभावमें बाह्य साधन मामग्रीके सहयोगमे अपनी कार बतलायी गयी पर्व-पव अवस्थाओमें गंजरता हुआ ही वह गेहें अंकर बन सका। इतना हा नहीं, अंकर बननेसे पर्वशौर दूसरे प्रकारको बहत-सी साबहत प्रकारको योग्युशाएँ उस गेहेंने थी जो अनुकल बाह्य माधन मामग्रीके अभावमे विकसित अर्थात कार्यरूपसे परिणत होनेसे रह गयी या अपने-आप उनका उस गेहेंसे से स्वात्मा हो गया। जैसे उस सभी गेहेंसे पिसकर रोटी बननेकी भी योग्यताथी. उसमें घतने या सडम आदिकी भी योग्यताएँ थी जो अनकल बाह्य सामन सामग्रीका महयोग अग्राप्त रहनेके कारण या तो विकसित होनेसे रह गर्यी अथवा उनका यथायोग्यरूपसे खारमा हो गया और गेहेंम बहुतस दाने भिन्न-भिन्न रूपमे प्राप्त बाह्य माधन सामग्रीकी सहायताके अनुरूप या तो पिस गये, मार्गमे गिर गये, घन गये या सड मये; इस तरह वे दाने अक्ररूपसे उत्पन्न होनेसे बंचित रह गये। गेहुंके जिन दानोको अक्ररूप पर्याय बनी वह क्रमसे बनी तथा उसके बननेमें किमानको सिल्सिलेवार कितना और कितने प्रकारका पृथ्यार्थ करना ्ष पडा. यह सब प्रकट है। जैसे किमान गेहेंको बाजारसे खरीदकर घर छे गया, उसने उमको घनने, सडने अथवा पिसने आदिसे रक्षा की खेतपर उमें ले गया और अन्तमें बोनेका भी परुपार्थ किया तब गेहेंकी बनाई हो सकी और तब बादमें वह अंकरके रूपको धारण कर सका । इस अनुभवमें उत्तरनेवाली कार्यकारणभावशी पद्धतिकी अपेक्षा करके आपके द्वारा इस प्रकारका प्रतिपादन किया जाना कि—गेहें अपने विवक्षित उपा-दानकी भमिकाको अपने आप प्राप्त करता हुआ हो। अंकरादिक्ष्य परिणत होता है—विस्कृत निराधार है।

इस विषयमे आगम प्रमाण भी देखिए—

स्वरप्रस्थयोत्पादियामपर्याये द्वयन्ते, द्रवन्ति वा नामीति द्रव्याणि ""दृष्य-क्षेत्र-काल-भाव-कक्षणो बाह्यः प्रयादः प्रप्रस्थयः, हिस्स्य सम्यदि स्वयस्तर्व्याणामोऽधौ न पर्यायान्तरमास्क्रन्द्रशीति तन्त्रसम् स्वच्य प्रयादः, ताबु मी संभूय भावनां उत्यादिवामयोः हेत् भवतः, नान्यतरायाये कुञ्चलस्थमायप्यमानो-दृकस्ययोदकमायवदः —-राजवातिक अभ्यायः ५ सूत्र २

सका भाव यह है कि स्व ( उपायान ) और पर कारण ( निमित्तभूत अन्य पदार्थ ) द्वारा होने-वाली उत्ताब-स्थाकत पर्यायोक्षे जो बहता है या उन पर्यायोक्षे जो बहता है उसे इव्य कहते हैं. ""इव्य क्षेत्र काल आवक्त याझ कारण पर्यायय है. उसके होगे हुए भी स्वय उस क्यके अपिलमनसंक्षां कराया पर्यायाननको नहीं प्राप्त होता है। उस पर्यायानक क्यो परिलह होनेने समर्थ स्वप्रस्थ है। ये दोनों (स्व स्त्रीर पर ) प्रत्यय वाली जनाशन जीर निमित्तकारण मिलकर पदार्थोंके जल्वाद जीर व्यवके हेतु होते हैं। जन दोनों कारणोंमेंसे कियो एक मी कारणके अमावर्ष जत वर्यादकप जलाद-व्यव नहीं होते हैं। जिस प्रकार कि कोटीमें रक्का जड़द जलादि बाह्य निमित्त सामग्रीके जमावर्षे नहीं परुता है और दसी तरह जब नते हुए पानीमें पढ़ा हुआ पोटक (कोडक) जड़द (पहनेकी उपारान चितिरके क्षमावर्षे ) नहीं परुता है।

इस प्रकरणमें एक अन्य दृष्टास चड़ेका भी के लीजिए—खानमें बहुत-मी ऐसी मिट्टी पढ़ी हुई है, जिससे आगमके आदिगोषपुर्वक हमारे दृष्टिकोणके अनुवार पड़ा, सकोरा आदि विश्व प्रकारके निर्माणकी अनेक योग्यताएँ एक साथ हो विद्यान है, इन्हार भी हमारे समान हो अन्यत दृष्टिकोण रखते हुए खानमें पड़ी हुई उस मिट्टीमेरी अगनी धावस्यकरोके अनुसार कुछ मिट्टी बिना किसी मेरेशावके पर के आता है। इसके बाद उसके मनमे कभी यह करना नहीं होती कि इस लागी हुई मिट्टीमेरी अमुक मिट्टीसे तो पढ़ा ही बनेगा और अमुक मिट्टीसे तो पढ़ा ही बनेगा और अमुक मिट्टीसे सहित होता हो अने सम्प्रके पिट्टीक होतर ही उस सम्पर्य मिट्टीको पड़ा, सकोरा आदि विश्व प्रकारके आवश्यत एवं संगत सभी कालीने निर्माण मोम्य समानकसी तैयार करता है और तैयार हो जाने पर वह इन्हार अपनी आवश्यत्व या आकालोक अनुसार उस मिट्टीसे विनाम किसी मेरेशन होता होगा अपनी पुरिकोण निर्माण कभी भी अपनी पुरिकाम्यास कर डालता है। उसे ऐसा विकश्य भी कभी नही होता कि उस तैयार को यां मिट्टीसे पड़ेका या सकोरा आदिश्व निर्माण कभी भी अपनी पुरिकाम्यास कर डालता है। उसे ऐसा विकश्य भी कभी नही होता कि उस तैयार को यां मिट्टीसे पड़ेका या सकोरा आदिश्व निर्माण कभी होता होता वह हो ही आपना।

यह ठोक है कि मिट्टीमें पड़ा, सकीरा आदि बननेकी यदि योग्यता होगी तो हो उससे पड़ा, सकीरा आदि बनेनी, लेकिन इसका मतलब यह नही है कि बिन मिट्टीमें पड़ा बननेकी योग्यता है उससे सकोरा आदि बननेकी योग्यनाका अभाव रहेगा। योग्यताएँ तो उत मिट्टीमें यदासंभव सभा प्रकारकी रहेंगी, लेकिन कार्यवही होगा तसके लिये वह कुन्हार आवस्यक्तांके अनुनार अपनी आकावा, ज्ञान और अमस्वितकै आधार पर अपना व्यापार चाल करेगा।

यह भी ठीक है कि यदि कुम्हार घडेके लिये अपना व्यापार चालृ करता है ता घडा बननेसे पहले उन मिनुको उस कुम्हान के खापारका अनुकृत सहयोग पाकर क्रमसे पिटक, स्वास, कोश और कुनुत व्यक्तिं अवस्य होगी. यह कभी नहीं होगा कि पिटकांद उक्त पर्यापों के अभाग्य हो अववादन पर्यापांको उत्पत्ति परिवर्तन क्रमसे होकर भी मिनुने घडा कन आयागी। इस तरह इस अनुभवनस्य बात पर अवस्य स्वास देना चाहिसे कि यदि कुम्हार खानके पड़ी हुई मिनुनेको अपने घर लानेक्य अपना श्यापार नहीं करेगा, तदनन्तर उसकी घर निर्माणके अनुकृत तैयार नहीं करेगा और इसके भी अनन्तर वह उसकी क्रमसे होनेबाको पिछ, स्वास, कोश, कुमुल तथा पटकप पर्यापोंके विकासने अपने पुरवार्थका अनुकूलक्यसे सोगदान नहीं करेगा वो वह मिनुने पिक्सालमे पड़ा नहीं वन सकेगी।

हमारी रामप्रामे यह बात बिस्कुल नहीं जा रही है कि प्रत्यकात्कृत तर्थसंगत और आगमप्रसिद्ध एवं आपके द्वारा स्थ्य प्रयुक्त को जानेवाली कार्यकारणभावकी हमारे द्वारा प्रतिपारित उस्त व्यवस्थाको उपेक्षा करके प्रत्यविक्छ, तर्काविक्छ, आगमांबरुद्ध तथा अपनी स्वयंकी प्रवृत्तियोके विकछ कार्यकारणमायके प्रतिपादनमे आप बयो संस्थान हो रहे हैं?

हमारे द्वारा प्रतिपादिन कार्यकारणभावकी उक्त व्यवस्थाको प्रत्यक्षदृष्ट और आपके द्वारा प्रतिपादित कार्यकारणभावको व्यवस्थाको प्रत्यक्षविरद्ध इसस्थिये हम कह सक्ते हैं कि घड़ेका निर्माण कार्य कुम्हारके ब्यापार- पूर्वक मिट्टोमें होता हुआ देवा जाना है। हमारे हारा प्रतिपादित वह व्यवस्था तर्कसंवत और आपके द्वारा प्रति-पादित वह व्यवस्था तर्कांवद भी हमिल्ये हैं कि जब तक कुम्हारका व्यापार पहेके निमणिक अनुक्य होता जाता है तब तक तो पर्वका निर्माण कार्य भी होता ही जाता है जेकन यदि कुम्हार अपने दय स्थापारको बन्द कर देता है तो परेका निर्माण कार्य भी उसी स्थाप क्यार हो जाता है—हस तरह यदिनमाणके साथ कुम्हारके ज्यापारका अन्य-व्यविरंक निर्मात होता है। हमारे द्वारा प्रतिपादित और आपके द्वारा प्रनिपादित कार्यकारणभाव प्यवस्थाको क्रमधः आगमप्रविद्यता और आगमबिक्दताके विषयमे भी यह बान कही जा कार्यकारणभाव प्यवस्थाको क्रमधः आगमप्रविद्यता और आगमबिक्दताके विषयमे भी यह बान कही जा कार्यकारो हिंद हम करर जो प्रमाण आगमक दे आये है उनके यह बात दश्च हो जाती है कि कार्यकारणक्ष्यस्थामें जितनो उपयांगता उपयान कारणकी है उतनी है उथ्योगिता निमित्तकस्थाको भी है, इसिल्य जित प्रकार उथायागोथादेवभाव वाहतीवक है उसी प्रकार निमित्तनीमितकस्थाव भी बास्तविक है। उपयस्ति अर्थात करणारीपरित मा अकि विरक्त रही है। इसिल्ये हमारे द्वारा प्रतिवादित कार्यकारणमान-व्यवस्था आगम प्रतिवादित के—निया प्रवस्थ है।

यदा न आपने भी अपने द्वारा मान्य कार्यकारण्यवस्थाके समर्थनमें आगमके प्रमाण दिये हैं, परस्तु हमें दु बके साथ कहना पहता है कि उनका अर्थ अमस्य अपवा आनवुस्तर आप गलत हो कर रहें हैं, जैवा कि हमने स्थानस्थान पर सिद्ध किया है, सिद्ध करते जा रहें है और सिद्ध करते जा रहें में में माण उपलब्ध न होने के कारण आपने हमें प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण आपने हम भी प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण आपने हारा प्रतिपादित कार्यकारणभाष्यवस्था आगमिष्ट भी है। इसी भकार आपने हारा प्रतिपादित कार्यकारणभाष्यवस्था आगमिष्ट भी है। इसी भकार आपने हारा प्रतिपादित कार्यकारणभाष्यवस्था आगमिष्ट भी विषद है—ऐसा हमें ता कमसे कम दिला ही रहा है, आपनो स्था प्री तरहका भान होता है या नही, यह आप जाने, परन्तु हरा प्रतिपादित आगमध्यवस्था हमारी, आपकी और लोकमावकी प्रयूचियोसे अविवद ही है ऐसा हम आनते हैं।

आगे आपने राजवातिकके कथनका प्रमाण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि 'जब कोई भी द्रव्य अपने विविज्ञत कार्यके सम्मुख होता है तभी अनुकृत अन्य द्रव्योको पर्वार्ये उसको उरासिमें निमित्त-मात्र होती है।' राजवातिकवा वह कवन निम्न प्रकार है—

यथा ग्रह स्वयमन्तर्येश्मवनवरिणामामिमुक्यं दृण्ड-चक्र-वीरुपेयप्रयालादि निमित्तमात्रं भवति, यता सस्वति दृण्डारिनिमित्तेषु वांकादित्रियतो सृतिषष्टः स्वयमन्तर्यश्मवनशिणामिनिरुपुकत्वान्न प्रदी-भवति, अतः सृतिषठ एव थाद्धदृण्डादिनिमित्तसायेक्ष आञ्चनत्वर्यरिणामसानित्याद् यदो भवति न दृण्डाद्य इति दृण्डादि निमित्तमात्रं भवति ।—अ० १ सु० २०

इसका जो हिन्दी अनुवाद आपने किया है उसका विरोध न करते हुए भी हमे कहना पड़ता है कि राजवातिकका यह कथन आपके एकान्त पक्षका समर्थन करनेमें बिल्कुल असमर्थ है।

अथवन गया जिसे आपने स्वय हो अपने शब्दों में निबद्ध किया है—यह है कि 'न तो सब प्रकारको मिट्टों हो यटका उत्थान है और न ही पिषड़, स्वान, कोश और कुबूलादि पर्याणीको अवस्थाक्यसे परिणत मिट्टी यटका उपायान है, किल्तु जो मिट्टो अनन्तर समयमे घट पर्यायक्यसे परिणत होनेवालों है मात्र बही मिट्टी यटका उपायान है। अगे आपने जिल्ला है कि 'मिट्टोको ऐसी अवस्थाके प्राप्त होने पर बह नियमसे घटका उपायान वनती है।' हत कवनके आचार पर कार्यकारणभावके विषयमें आपका यह सिद्धान्त फर्लित होता है कि कार्यो-रपिस्त्रजासे अध्यवहित पूर्व साणवर्ती पर्योग विधिष्ट बस्तु हो कार्यके प्रति टपादान होती है और जो बस्तु स्व तरह उपादान वन वार्ती हैं उससे नियमसे कार्य उरपन्न हो जाता है। इसी प्रकार उस समय जो अनुकूल बस्तुएं वहीं पर हाथिर रहती हैं उनमें निमित्तताका व्यवहार तो होता है, परन्तु कार्यको उत्पत्तिमें सहायक बस्तुका अभाव अथवा कार्योग्सिन वाप पहुँचानेवाली किसी भी वस्तुका सद्भाव उस समय वहाँ पर पावा जाना असंभव हो समझना चाहिये।

आपके इस मन्तव्यके विषयमें खर्च प्रवस तो हम यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं कि आपके द्वारा कार्य-कारणभावध्यवस्थाके रूपमें करर वो अपना अमित्राय प्रयत् किया गया है उसका समर्थन राजवातिकके उपमुंबत कथनने नहीं होता है, क्योंकि राजवातिकके उस्किखित कथनते तो केवण हतनी हो बाद सिद्ध होती है कि यदि मिट्टीमें पटरूपसे परिचयन करनेको योग्यत हो तो दण्ड, वक्क और कुम्हारका पुरुषार्थ आदि पर निर्माणमें मिट्टीके वास्तिक रूपमें महायदकात्र हो अक्ते हैं और यदि मिट्टीमें पटरूपसे परिचय होनेको योग्यता विध्यान न हो तो निहित्तत हैं कि यण्ड, वक्क और कुम्हारका पुरुषार्थ आदि उस मिट्टीको पट नहीं बना सकते हैं । दूसरी बात राजवातिकके उसत कथनसे यह सिद्ध होती हैं कि दण्डादि स्थां कभी पटरूप परिचा नहीं होते हैं। इतना अवदय हैं कि यदि दण्डादि अमुकूछ तिमित्त साम्योका सहयोग मिळ जावे तो मिट्टी हो उनकी सहायताले पटरूप परिचय होती हैं। इतका भी आदाय यह हैं कि यदि मिट्टीके किये उसके घटरूप रूप परिचयन सहायता प्राप्त प्रार्टिक होती है। इतका भी आदाय यह हैं कि यदि मिट्टीके किये उसके घटरूप परिचयत नहीं हो में सेती।

इस प्रकार राजवातिक के उपर्युक्त कथनते यह निक्कं कथानि नहीं निकारण जा सकता है कि मिट्टी जब पटको निप्पन्न अधित सणवर्ती पर्याप्त अध्यक्त सणवर्ती पर्याप्त अध्यक्त सणवर्ती पर्याप्त अध्यक्त सणवर्ती पर्याप्त वननी है और न यह निक्कंत हो निकाण जा सकता है कि उससे पहुँठ जब तक इस लानमें पढ़ी रही हो जा पट-निर्माणके अनुकूत उत्तरीत्तर एक हुन हो जो जो के अपने परपर के आता है जब यह ही मिट्टी जब पट-निर्माणके अनुकूत उत्तरीत्तर पर्याप्त का को को अपने पर पर के आता है जि वाल हो जो हो तो इन सब अवस्वाओं मेरी किसी भी अपन्याम नहीं मिट्टी अपने परवातिक के उसके कथनते साथ अपने परवातिक के उसके कथनते स्तरी निकारण नहीं नहीं ति जाता जा सकता है—हि मिट्टी अब पटकी निकार अधिना धरवारी पर्यापित अवश्वाति पूर्व धणवर्ती पर्यापित अवश्वाति पूर्व धणवर्ती पर्यापित अवश्वाति पूर्व धणवर्ती पर्यापित स्वर्णने स्वर्णने

यदि कहा जाय कि राजवाजिकके उक्त कवनमे 'वाचा सुद स्वयमन्तर्यदेभवनपरिणामासिमुख्यं' सहैशर (आंभमुल्यं अब्द पक्ष हुआ है तथा आगे इतो कवनमे 'वाक्तादिश्यिकां स्विप्यः स्वयमन्त्रयेद्रम्भवन्यः मानवपरिणामिनिष्टसुक्त्वान्यः नहीर 'निरुद्धुक्त्वान्यः अन्तर वहां हुआ है। ये दोनों ही खब्द इस बातका संवेत दे रहे हैं कि 'बतुकी जिस पर्याचके अनत्तर कार्य नियमसे निष्णान्न हो जाये उसे ही उपादान कारण कहना चाहिये और इस तरह ऐना उपादानकारण घटकी सम्बन्ध अनितम सणवर्ती पर्याच के अनवतर समयमे कार्योचित हो हो सकती है, क्योंक अनवतर समयमे कार्योचित होनेन तो कोई हमते दह जायगी और न किसी प्रकारक वाल वही होने से संभावना भी बही रह जायगी, अतः उस अवसरपर कार्योचित नियमके होगी। इसके विशिष्त मिन्नीसे संभावना भी बही रह जायगी, अतः उस अवसरपर कार्योचित नियमके होगी। इसके विशिष्त मिन्नीस संभावना

भी पर्याव घट-कार्यके प्रति उपादान नहीं कही जा सकती है। कारण कि उन पर्यायों में दूसरी पर्यायों का स्थायमान कार्योरपत्तिके लिये पड़ बाता है और जब कार्यास्थ्यहित पूर्व जावतीं पर्यायको हो उपादान संज्ञा प्राप्त होती है तो फिर कोई कारण नहीं कि उससे कार्य उपास्त नहीं, स्थोंकि अप्याया उसकी उपादान संज्ञा है। अर्थ हो आयागे, इर्पाय उस कर अन्तर नियमसे कार्यको उप्पत्ति होती है यह मानना उपाय है। इसरो बात यह है कि यदि उस समय भी किसी सबसे कार्योद्यादि कर सकती है तो बसले विराप्त होता है। स्थाय भी किसी सबसे कार्योद्यादि कर सकती है तो बसले विराप्त होता हो समाप्त हो जायगी।

आपका यदि यह अभिप्राय है तो इस विषयमें हमारा कहना यह है कि राजवातिकके उक्त कथनमें पठित 'आभिमुख्य' शब्द सामान्य रूपसे घट-निर्माणकी योग्यताके सद्भावका ही सुचक है। इसी तरह उसमे 'निरुत्सकरव' शब्द भी सामान्यरूपसे घट-निर्माणकी योग्यताके अभावका हो सबक है। यही कारण है कि घटोत्पत्ति होनेकी योग्यताके अभावमं कार्योत्पत्तिके अभावको सिद्धिके लिये राजवातिकके उक्त कथनमें 'शर्कशदिप्रचितो सृत्यिकः' पद द्वारा बालुका मिश्रित मिट्टीका उदाहरण श्रीमदकलंकदेवने दिया है। यदि उनकी दृष्टिमें यह बात होती कि उपादानकारणता तो केवल उत्तर क्षणवर्ती कार्यकर पर्यायसे अध्यवहित पर्व क्षणवर्ती पर्यायमे ही होती है और उससे कार्य भी नियमसे हो जाता है तो फिर उन्हें (श्रीमदकलंकदेवकी) घट-निर्माणको योग्यतारहित बालकामिश्रित मिट्टीका उदाहरण न देकर कार्योत्पत्तिसे सान्तरपर्ववर्ती द्वितीयादि चणोकी पर्यायोमे कथंचित रहनेवाली घट-निर्माणकी योग्यतासंपन्न मिटोका ही उदाहरण देना चाहिये था. लेकिन चॅकि श्रीमदकलकदेवने बालकामिश्रित मिटीका ही उदाहरण प्रस्तत किया है जिसमें कि घट-निर्माणकी योग्यताका सर्वधा ही अभाव पाया जाता है तो इससे यहा मानना होगा कि राजवातिकके उक्त कथनमे जो 'आभिमुख्य' बब्द पटा हुआ है उनका अर्थ घट-निर्माणको सामान्य योग्यताका सद्भाव ही सही है । इसी प्रकार उसी कथनमें पड़े हुए 'निरुत्सुकरव' शब्दका अर्थ घट-निर्माणकी सामान्य योग्यताका अभाव ही सही है। इस प्रकार जैसे आप उत्तर क्षणवर्ती कार्यरूप पर्यायसे अध्यवहित पर्व क्षणवर्ती पर्यायमे कार्यकी उपादानता स्वीकार करते हैं उसी प्रकार खानमें पड़ी अथवा खानसे कुम्हार द्वारा घर लायो गयी मिट्टोर्म तथा कुम्हारके व्यापारका सहयोग पाकर निर्मित हुए मिट्टीके पिण्ड, स्थास, कोश और कुशलादिमें भी उपादानताका सद्भाव सिद्ध हो जाता है और यह बात तो हम पहले भी कह चके है कि यदि मिटीमें खानकी अवस्थासे छेकर कुशलपर्यन्त या इससे भी और आगे-जहाँतक कार्यकारणभावकी कल्पना की जा सके-की अवस्थाओं मे यदि घट-निर्माणकी उपादानकारणता नहीं रहती है तो फिर कुम्हारका घट-निर्माणके उद्देश्यसे मिट्टीका खानसे घर लाना तथा उसके पिण्ड, स्थास, कोश और कुशलादि पर्यायोंके निर्माणके अनुकल व्यापार करना यह सब मर्खताका हो कार्यसमझा जायगा।

तार्विय यह है कि मिट्टीको इन सब अवस्थाओं के निर्माण में कुस्तार जो आयार करता है वह सब उससे (मिट्टीक) यट-निर्माणको कटवार रखकर बृद्धिवृदंक ही करता है और प्रत्यक्षमें देखा भी आता है कि सामसे कुम्हार के द्वारा लागी गयी मिट्टी ही पहले पिक्का रूप बारण करती है, रिण्ड स्थाकक रूप पारण करता है, स्थान कीशका रूप पारण करता है और कोख कुचुक्का रूप बारण करते हुए बत्तमें उसका यह कुचुक्का है कुम्हार चक्र आदिको सहायमांके पढ़ेके रूपमें परिचत हो जाया करता है, इसक्ति अधिक पर्यायोंके रूपमें पट-निर्माणका कार्यका विचानन करते वादि पट-निर्माणका जातिम पर्यायमें अध्यक्षित पूर्वक्षणवर्ती पर्यावक्ष स्थान करता है जो उसी पट-निर्माणका व्यक्ति प्रवास करते हैं जुक्क और पट-निर्माणका वादिक स्थान करता है जो उसी प्रदेश स्थान करता है जो उसी पट-निर्माणका वादिक स्थान करता है जो उसी पट-निर्माणका वादिक स्थान करता है जो उसी पट-निर्माणका वादिक स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान प्रयोग स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान प्रयोग स्थान स्था

कुचूल पर्शवको घटका उपादान माननेमें कुछ बार्पाल नहीं बाती है। इसी प्रकार घट-निर्माणको यदि पिष्क, स्थाद, कीश, कुचूल और परका पर्याची क्यांजित न करके इन सब पर्याचीको ही केवल अवस्य एक घट-निर्माण कार्यमान किया बाय तो उस हालतमें मिट्टोको हो तो वटकप पर्याच बनती है, जब: तब मिट्टोको भी घटका उपायान कहना असंस्वत नहीं है।

निस प्रकार काल द्रव्यकी क्षणवर्ती पूर्वीय समय कहलाती है और घडी, घण्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास. वर्ष आदि भी कालकी यवासम्भव संस्थात शौर असंस्थात समयरूप पर्यायोके अखण्ड पिण्डस्वरूप ही तो माने जा सकते हैं। इस तरह जैसे समयके बाद समय, इसके अनन्तर दिनके बाद दिन, इसके अनन्तर सप्ताहके बाद सप्ताह, इसके अनन्तर पक्षके बाद पक्ष, इसके अनन्तर मासके बाद मास और इसके भी अनन्तर वर्षके बाद वर्ष आदिका व्यवहार कालमें किया जाता है और वह सब समयके समान हो बास्तविक कहलाता है वैसे ही मिद्रीकी यद्यासम्भव असंस्थात क्षणिक पूर्वायोंके समहरूप पिण्ड पूर्वायके निर्माणके बाद असंख्यात क्षणिक पर्यायोके समहरूप स्थास पर्यायका निर्माण, इस स्थास पर्यायके निर्माणके बाद असंख्यात क्षणिक पर्यायोके समृहरू कोश पर्यायका निर्माण, इस कोश पर्यायके निर्माणके बाद असंस्थात क्षणिक पर्यायोके समृहरूप कुगुल पर्यायका निर्माख और इस कुशुल पर्यायके निर्माणके बाद असंख्यात क्षणिक पर्यायोके समृहरूप घट पर्यायका निर्माण स्वीकार करके घट पर्यायको अन्यवहित पूर्व पर्यायरूप कुशुलको घट पर्यायका उपादान, कुशुल पर्यायकी अध्यवहित पूर्व पर्यायरूप कोशको कुशुल पर्यायका उपादान, कोशकी अध्यवहित पूर्व पर्यायरूप स्थासको कोप पर्यायका उपादान, स्थासकी अञ्चवहित पूर्व पर्यायरूप पिण्डको स्थास पर्यायका उपादान तथा विण्डकी अध्यवहित पर्व पर्यायरूप मिट्टीको विण्ड पर्यायका उपादान मानना असंगत नहीं है। नया आप शणिक पर्यायको ग्रहण करनेवाले ऋजसूत्र नयको और उस पर्यायके आश्रयभत कालको पर्यायरूप क्षणको वास्तविक माननेको तैयार हैं ? यदि हाँ, तो हमे प्रसन्तता होगो, और क्या चणिक पर्यायोंके उत्तरोत्तर वृद्धिगत समृहोको ग्रहण करनेवाले व्यवहार, संग्रह तथा नैगम नयोको तथा क्षणिक पर्यायोंके इन समहोके आश्रयभूत कालके घड़ी, घण्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदि मेदोको आप अवास्तविक ही मान लेना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो समय और समयके समहोंने तथा क्षणिक पर्यायों और इन पर्यायोंके समहोमे वास्तविकता और अवास्तविकताका यह वैषम्य कैसा ? और यदि समय और तदाश्रित वस्तुकी क्षणिक पर्यायको भी व्यवहारनयका विषय होनेके कारण अवास्तविक अर्थात उपचरित या कल्पनारोपित ही मान लेना चाहते हं तो फिर आपके मतसे क्षणिक पर्यायोके आधारपर उपादानोपादेयभावकी बास्तविकता कैसे संगत हो सकतो है ? इन सब बातोपर आप निर्दृत्व मस्तिष्कसे विचार की जिए। इसी प्रकार व्यवहारनयकी विषयभूत यदि क्षणिक पर्यायो और उनके आश्रयभूत कालके अखण्ड क्षणोको आप बास्तविक ही मानते है तो व्यवहारको फिर अवास्तविक, उपचरित या कल्पनारोपित कैसे माना जा सकता है? इसपर भो ध्यान दीजिए ।

एक बात और भी दिवारणीय है कि मितिज्ञान और श्रृतज्ञान, आयोपशमिक होनेके कारण किसी भी वस्तुकी समयतर्वी अवलय पर्यायको प्रहुण करनेमें सर्ववा असमय हो रहा करते हैं। इन ज्ञानोका विषय वस्तुको कमसे-कम अन्तर्मृहतंवर्ती पर्यायोका समृह हो एक पर्यायके क्यमे होता है, इस प्रकार इन ज्ञानोकी अपेक्षा मिट्टी, पिण्ड, स्वाह, कोख, कुशूल और घटमे उपादानोपादेयस्थ्यस्था असंगत नही मानी जा सकती हैं।

े केवलज्ञान बस्तुकी समयवर्ती पर्यायको विभक्त करके जानता है ऐसा आप मानते हैं। लेकिन यहाँभर ५१

यह प्रदन तो आपके सामने खडा ही हआ है कि व्यवहाररूप होनेके कारण वह पर्याय आपके मतसे अवास्तिविक, खप्बरित एवं कत्पनारोपित अतएव अवस्तुभत है, इसलिए वह पर्याय आकाशकृत्म तथा खरविषाणके समान, केबसजानका विषय कैसे हो सकती है? और जब क्षणिक पर्यायको केवलजानी जानता है तो उसकी अवास्तविकता समाप्त हो जानेके कारण व्यवहारविषयक आपका सिद्धान्त स्वयं खण्डित हो जाता है। फिर विश्वार तो की अबे कि मिटी अपने-आप उपस्थित होनेवाले बाह्य कारणोके सहयोगसे भी यदि प्रतिसमय अपना रूप बदलती है और उस मिटीकी उसरूप बदलाहटमें मिति-अतज्ञानियोंके लिए आगे चलकर जो विस्रक्षणताका भाग होने सगता है-विस्रक्षणताका वह भाग-वस रूप बदलाहरके कार्यकारणभावको स्रोजनेके किए उनको (मति-श्रतज्ञानियोंको ) प्रेरित करता है। यहाँ पर रूप बदलाइटमें आनेवाको विरुक्षणताका एक असमवर्ण उटाहरण यह दिया जा सकता है कि कोई एकदम जो क्रोधसे लोभादि कवायरूप ध्यापार करने सगता है इसका कारण तो खोजना चाहिए कि परिवर्तनमें यह बिलक्षणता एकदम कैसे आ त्रयो ? इसी तरह जीवकी मिथ्यात्व पर्यायसे एकदम सम्यवत्व पर्याय कैसे हो गयी ? विचार करनेसे जात होता है कि ये सभी विरुक्षणताएँ निमित्त कारणोसे होती हैं। इस तरह यह तो हुई क्षणिक पर्यायोकी बात, लेकिन कब हम स्थल विलक्षणताओपर विचार करते हैं तो मालम पहता है कि वह मिटी जो समान और असमान पर्याचोंके रूपमें प्रति समय बदलती चली आ रही है वह बकायक विषडसप स्थल विलक्षणताको अपने-आप सन समिक पर्यायों के चाल परिवर्तनके बलपर कैसे प्राप्त हो जाती है ? केवल इतना कह देनेसे तो काम नहीं वस सकता है कि मिट्टीको पिण्डरूप इस विश्वसण बदलाहटको इस रूपमे केवली भगवानने देखा है और जब कि हम इस विलक्षण बदलाहरको कुम्हारके व्यापार आदि साधनो द्वारा होता हई देख रहे है तथा तर्कसे और भागमसे उसकी पृष्टि भी पा रहे हैं तो ऐसी स्थितिमें केवल इस प्रकारका प्रतिपादान करना कि मिट्टीकी अवृक्त समयपर पिण्डरूप पर्याय होना नियत था, केवली भगवानने पहलेसे ही ऐसा देख रक्खा है, उससे अक्ष्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ही उसमें उपादान कारण है तथा इस प्रकारका प्रतिपादन करना कि निमित्त कारणकी उसमें कुछ उपयोगिता नहीं है आदि कहाँतक बुद्धिगम्य हो सकता है यह आप जानें।

हर प्रकार राजवातिकका 'यथा सुद.' इत्यादि कवन न केवल आपकी कार्यकारणाव व्यवस्था सम्बन्धी मामदाक्षी पृष्टि नहीं करता है, बल्कि मति-मृतक्षानियोके अनुमव, प्रत्यक्ष और तक्षेत्र तथा आपमके कन्य प्रमाशीसे—जिनका उन्हेख ऊगर किया जा चुका है—उसका ( आपकी कार्यकारणव्यवस्या सम्बन्धी माम्बताका) जन्मत होता है।

योड़ा इस तरफ में विचार कीवियों कि क्यावहित जार क्षावार्थी वयोच्ये शिव कथ्यहित हो है कि इस क्षायं प्रशिवविष्ट स्वकुकों जब बाप उपादान कारण माननेके लिए तैयार है जो रह भी मानते ही है कि इस क्षायबित पूर्व क्षायबंदित पूर्व क्षायबंदित पुर्व क्षायबंदित पुर्व क्षायबंदित पुर्व क्षायबंदित पुर्व क्षायबंदित पुर्व क्षायबंदित होते हो है के इस कारण मानकों यह व्यवस्था तो पूर्व-पूर्वकी अनेक क्षायबंद प्रयोगि है तुन क्षायबंद कर व्यवस्था क्षायबंद क्षायबंद क्षायबंद क्षायबंद कर क्षायबंद क्षायबंद कर क्षायबंद के क्षायबंद के क्षायबंद क्षायबंद क्षायबंद के क्षायबंद क

पूर्व वरंपरा नियमित्तवनेके बाधारपर ही कुगुल, कोल, त्यास, पिष्ट और सन्तर्में खानकी मिट्टीतक खूँब कावती। इस प्रकार बारकी माण 'उपायान कारण वहीं है जिससे नियम उंतरण हो जाने 'उपायान कारणका तहीं है जिससे नियम के उपायान कारणका है। इस तमा ताप कारणका नियम कारणका दिवस प्रकार वापके मत्तरे परको नियम कारणका पिट्टीको वनत कमी प्रविभी में बो बारके मत्तरे चिर्टित हो जाता है। इस तम्ब आपके नवानुगार भी निट्टीको सामान्यकण अवस्थान तथा पटनीकर्माकके उद्देशको कुम्हार द्वारा नियंत पिट्टीको नियम करके कि उद्देशको कुम्हार द्वारा नियंत पिट्टीको नियम करके कि उद्देशको कुम्हार द्वारा नियंत पिट्टीको नियम करके कि उद्देशको कुम्हार द्वारा नियंत पिट्टीको नियम कि उद्देशको क्षायान कारण मान सेनेसे कोई वाधा नहीं एवं तानी है। इतना हो नहीं, उदनियमित्तक सोम्यानको प्रवास निर्देशको जाति अवस्थानो प्रवास परमाणुक्य हथ्योम मानिक कारणके ही यह अयस्था आपके मतानुमार स्वीकार करनी होगी, लेकिन इससे की अध्ययस्था पैदा होगी, वह यह कि प्रयोक परमाणुक्य हथ्योम पिट्टीकन हो योग्यता तथा उत्तका परियान एक हो स्व स्वीकार करना होगा जो कि जैनदर्शनको व्यवस्था या आयमके स्वष्ट विकन्न परसा है।

पंचास्तिकाय गाया ७८ की भाचार्य अमृतचन्द्रकी टीकामे लिखा है—

पृथिव्यप्तेजीवायुरूपस्य भातुचतुष्कस्य एक एव परमाणुः कारणम् ।

अर्थ-पृथिषी, जल, तेज और वायु इन चारो धातुओं का एक ही परमाण कारण होता है।

गाधामें इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया गया है। इस तरह आपकी मान्यतार्में आ**गमका** विरोध स्पष्ट है।

हस अव्यवस्थाको नहीं होने देनेका यही एक उपाय है कि आप अपने द्वारा मान्य सदोष कार्यकारण-मात्र व्यवस्थाको बदलकर हमारे द्वारा स्वीकृत आगमसम्मत व्यवस्थाको स्वीकार कर लें।

यदि कहा जाय कि जिस प्रकार घटकी निष्पन्न अनित्य धनवर्गी यर्यायका उससे अध्यवहित पूर्व सम्बर्धी पर्यायके साथ क्ष्यंकारणभाषका निषम बनता है वैना निषम उन अध्यवहित पूर्व सम्बर्धी प्रवृत्ति पर्यायके साथ क्ष्यंकारणभाषका निषम धनवती है जो उत्तर हम आपसे पूर्वनी पर्यायके साथ पर्यायको के साथ पर्यायको कि प्रवृत्ति क्षय कार्यके पूर्वनी पर्यायके साथ अध्यवहित पूर्वनीत आपसी पर्यायके साथ कार्यकारणभाष निषमा कर्यकारणभाष निषमा कर्यकारणभाष निषमा अभिन स्वत्य अपने सह स्वाय महित प्रवृत्ति कर्यायको साथ अध्यवहित पूर्व साथ स्वत्य अनिम स्वत्य स

यदि फिर भी कहा जाय कि कार्यरूप पर्यायसे अध्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पर्शायमें ऐसी सामर्थ्य प्रयट हो जाती है कि उससे अनन्तर क्षणमें हो कार्य उत्पन्न हो जाता है।

तो इसपर भी यह भारन उठ सकता है कि यह सामध्ये करा है? और इसकी उत्पत्तिका कारण भी नमा है? यदि बाद इसके उत्तर में यह कहें कि कार्माध्यविद्युष्ट सम्बद्धान्य स्थान स्थानक स्थे पाया बाने-बाका कार्याम्मकृषित पूर्व सम्बद्धान्य है तो अनन्तर समय्ये नियास करांकी पेदा कर देशो है, तो यह मान्यता इसिंग्ए पत्नत है कि कार्याध्यविद्युष्ट स्थानती वर्याय में कार्याध्यविद्युष्ट स्थान विद्यासक पर्य पाया जाता है यह स्थानको दल्या हुआ नही है, किन्तु बह तो कार्याध्यविद्युष्ट स्थान स्थान स्थानकार स्थान स्थानकार स्थान स्थानकार स बोधवता हो सामर्थ्य झब्दका बाब्य है तो फिर हमारा कहना है कि इस प्रकारकी सामर्थ्य तो मिट्टीकी कुलूठ, कोख, स्वास, पिण्डरूप पर्याचोमें तथा इनके भी पहलेकी सामान्य मिट्टीक्प अवस्थामे भी पायी आती है, इडलिए घट कार्यके प्रति इन सबको उपादान कारण मानना असंगत नहीं है।

खब यदि आप हमते यह प्रदन करें कि यदि मानान्य मिट्टी जो खानने पड़ी हुई है धवबा खिसे कुम्हार अपने घरपर से आया है उस मिट्टीमें तथा उसकी आगामी विण्डादि अवस्थाओमें यदि घट कार्यकी सामर्प्य मान सो जाती है तो फिर इन सब अवस्थाओमें भी मिट्टीसे सीधा घट बन जाना चाहिए।

तो इस प्रवनका उत्तर यह है कि मिटोमें घट निर्माणको योग्यता यद्यपि स्वभावसे ही है, परन्त परमाणुओंका जो मिट्रीरूप परिणमन हुआ है वह कैवल स्वभावसे न होकर किसो मिट्रीरूप स्कन्मके साथ मिश्रण होनेपर ही हुआ है अर्थात् जैन संस्कृतिको मान्यताके अनुसार जिस प्रकार पुद्गल कर्म-नौकर्मके साथ विद्यमान मिश्रणके कारण अत्माकी संसाररूप मिश्रित अवस्था अनादिकालसे मानीगयी है उसी प्रकार जैन संस्कृतिमे पदगल द्रव्यको भी अनादिकालसे अण और स्कन्ध इन दो भेदरूप स्श्रीकार किया गया है। इस प्रकार मिट्टीरूप स्कन्धकी स्थिति अनादिसिद्ध होती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह स्कन्ध नाना द्रव्योके परस्पर मिश्रणसे हो बना हुआ है, अतएव मिट्टीमे पाया जानेवाला मृत्तिकात्व घर्म मिट्टीकी अपेक्षा स्वाभाविक होते हुए भी नाना द्रव्योके मिश्रणसे उत्पन्न होनेके कारण कार्यधर्म ही कहा जायगा। उस अनादिकालीन मिट्रीरूप स्कन्थमे अन्य पृद्गल परमाणुभी जो आकरके मिल जाते है उनमे वह मुक्तिकात्व धर्म उत्पन्न हो जाता है तथा जो परमाण उस मिट्टीमेंसे निकल जाते हैं उनका तब वह पर्वमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न हुआ मृत्तिकात्व धर्म नष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी स्कत्यरूपताके आधारपर पैदा होनेवाली पर्यायका रूप परमाण द्रव्यमे स्वतः सिद्धरूपसे नही पाया जाता है। यह बात दूसरी है कि उसमे इस जातिको स्वतःसिद्ध योग्यता पायी जाती है कि यदि दूसरे अणु द्रव्या या स्कन्ध प्रव्योके साथ किसी अणुद्रव्यका मिश्रण हो जाता है तो वह अणु उसरूप परिणाम जाता है। इससे यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि अणुरूप द्रव्यमें तो घटरूप कार्यकी उपादानता नहीं मानों जा सकती है, केवल मिट्टीरूप स्कन्धमें ही घटकी उपादानताका अस्तित्व सम्भव दिखाई देता है। प्रत्यक्ष देखनेमे आता है कि घटकी उपादानताको प्राप्त यह मिट्टी अपने-आप तो अवस्य घटरूप परिणत नहीं होती है और कुम्हार द्वारा दण्ड, चक्र आदिकी सहायतासे घटानुकुल व्यापार करनेपर पिण्ड, स्थास, कोझ, कुशल आदिके क्रमसे अथवा इनको क्षणिक पर्यायोक्षे क्रमसे अवश्य घटरूप परिणत हो जाती है। इस तरह इस अन्वय-व्यतिरेकक आधारपर यह निर्वयत हो जाता है कि घट कार्यके प्रति अपनी स्वाभाविक योग्यताके अनुसार उपादानताको प्राप्त मिटी कुम्हार आदि अनुकल निमित्तोके सहयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली **उक्त क्र**मिक पर्यायोके बिना घटकूप परिणत नही हो सकती है। इसके साथ ही यह भी देखनेमे आता है कि यदि मिट्टी अच्छी नही है तो चतुर कुम्हार उससे अच्छासुन्दर पड़ानही बनासकता है और मिट्टी अच्छो भी हो लेकिन यदि कुम्हार चतुर न हो अध्या उसके सहायक दण्ड, चक्र आदिमें कुछ गडबड़ी हो तो भी घड़ा सुन्दर नहीं बन सकता है। अलावा इसके यह भी देखनेमें जाता है कि घडा बनाते हुए कुम्हारके सामने कोई बाधा आ जाती है और तब उसे यदि अपना घडा बनानेरूप व्यापार बन्द कर देना पहला है तो उसके साथ उस घडेका बनना भी बन्द हो जाता है और कदाचित् यह भी देखनेमें आता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर दण्डका प्रहार उस बनते हुए घडेपर कर देता है तो बनते-बनते भी घड़ा फुट जाता है फिर चाहे घट निर्माणकी अन्तिम क्षणवर्ती कार्यरूप पूर्यायसे अध्यवहित पर्व क्षणवर्ती पर्याय ही वह क्यों न हो ।

ऐसा भी देखनेमें आता है कि घटका उत्पत्तिकम चालु रहते हुए बीचकी किसी भी अवस्थामें किसी भी क्षम बह घट फट भी जाता है. इसी प्रकार ऐसा भी देखनेंगे आता है कि घटका निर्माण कार्य समाप्त हो जानेके बाद भी वह किसी भी क्षण फट जाता है। अब आप जो यह मामते हैं कि घटकी संपन्त अन्तिम पर्यायसे अन्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पूर्वायसे नियमसे घटकी उत्पत्ति होती है तो इसका आशय यह हुआ कि आपकी मान्यताके अनुसार घटोत्पत्तिका कार्य चाल रहते हुए यदि कदाजित किसी अवस्थामें उसका विनाश भी होना हो तो वह विनाश घटकी संवन्त अन्तिम पर्यायसे अध्यवहित पर्व क्षणवर्ती पर्यायसे भी अध्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तक हो हो सकेगा । इसी प्रकार घटका निर्माण कार्य समाप्त हो जानेके अनन्तर भी आपकी मान्यताके अनुसार घटके विनाशकी बरावर संभावना बनी रह सकती है, लेकिन घटका निर्माण कार्य चाल रहते हुए जब घटको निव्यन्न अन्तिम क्षणवर्ती पूर्वायसे अन्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पूर्याय उपस्थित हो जायगी तो आपकी इस मान्यताके अनुसार कि 'घटको निष्यन्त अन्तिम क्षणवर्ती पर्यायसे अञ्चलहित पर्व क्षणवर्ती पर्यायमे नियमसे घटकी उत्पत्ति होती हैं उसके विनाशको कर्तर्ड सभावना नहीं रहेगी। लेकिन यह मान्यता आगमका स्पष्ट प्रमाण न होनेसे स्वीकार नहीं की जा सकती है। और यदि आप समझते हैं कि उनका विनाश तो घटको निष्यन्त अन्तिम क्षणवर्ती पर्यायसे अध्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पूर्यायमे भी हो सकता है तो फिर इस तरह तो आपको यह मान्यता समाप्त हो हो आयगी कि 'घटको निष्पन्त अन्तिम क्षणवर्ती पर्यायसे अञ्चवहित पर्व क्षणवर्ती पर्यायके अनन्तर नियमसे घटकी उत्पत्ति होती है ।' सबसे अधिक विचारणीय बात तो यह है कि खानने पड़ी हुई मिट्टोने लेकर घट निर्माणकी अन्तिम क्षणवर्नी पर्याय तककी प्रत्येक पर्धायको अध्यवद्वित पर्वचणवर्नी पर्यायसे जब उस पर्यायको उत्पत्ति नियमसे होने पर नियम आप मानते हैं तो किमी भी पर्यायकी अवस्थामे दण्डप्रहार आदिके द्वारा घटका विनाश नही होना चाहिये लेकिन विनाझ की संभावनाका अनुभव तो प्रत्येक व्यक्तिके लिये प्रत्येक वस्तके प्रत्येक कार्यकी प्रत्येक अवस्थामे प्रत्येक क्षण होता ही रहता है।

आपकी जो यह मान्यता है कि कामंसे अध्यविहत पूर्व अववर्ती पर्यायम बस्तुके पहुँच जाने पर नियमसे कार्यको उत्पत्ति होगो, अवव्या जैन संस्कृतिको बस्तुके पिणमन स्वधावको मान्यता हो समाप्त हो जावगी सो यह मो शेक नही है, वर्गोक हमारे आगमसम्मत ति सहान्यके मृत्या हि सब सहमुमे होनेवाले जिस कार्यके अनुकूल निर्माण अब जहीं होता वत हार्ड जन निम्माणे सहयोगसे जब सहमे जब वस्तुको उत्पादान शास्त्रिक अनुकूल निर्माण अब जहीं होगा। इसका मनलब यह है कि बस्तुका परिणमन तो प्राकृतिक इंगमे हमेशा होता हो रहता है, कर को अपन हमेशा हमाणे के प्राप्त उत्पाद शास्त्रिक कमाव- में अथवा अनुकूल निम्म साहयोके सहयोगके अपन क्षेत्र करिया सावक सामाणे के प्रमुख्य कमाव- में अथवा अनुकूल निम्म साहयोके सहयोगके अपन क्षेत्र करिया सावक सामाणे के प्रमुख्य कमाय उत्पाद कार्यक कमाव- में अथवा अनुकूल निम्म साहयोके सहयोगके अपन क्षेत्र करिया स्वाप्त स्वाप्त कार्यक हमा होते होता। तारपूर्व गृह है कि उस समय उस सहयोग होता है उस समय विविद्य प्राप्त के अनुकूल अवदा प्रतिकृत की निर्माण करियोग कर यह सहयोग उस सहयोग उत्त सहयोग उस सहयोग उस सहयोग जो साह होता है उसके आधार पर वह बस्तु आ निर्माण कम्मण्या साहित के अनुकूल अवदा प्रतिकृत अनुकूल स्वाप्त स्वाप्त कर सन्य स्वाप्त कार्यक समया स्वाप्त कर सन्य स्वाप्त साहित के अनुकूल अवदा प्रतिकृत अनुकूल स्वप्त प्रतिकृत सन्य स्वाप्त स्वर्य सन्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य साम्य स्वर्य स्वर्य

आगो आपने अपने इस मन्तव्यको पूर्णि कि 'बब मिट्टी घट पर्यायके परिणयनके सन्मुख होती है तब दण्ड, चक्र और पीरुवेय प्रयत्नको निम्मता स्वीकृत की गयी है, अन्य कालमें वे निम्मत नही होते' प्रमेयकमल-मार्तव्यका भी प्रमाण उपस्थित किया है जो निम्म प्रकार है:—

कि बाहकप्रमाणाभावाच्छकरभावः अर्तान्द्रियस्वाद् वा ? तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः कार्योस्परयन्यथानुप-

पण्डिनिवानुमानस्यैन तङ्गाहरूवान् । ननु साइयशैनोत्यच्छित्वान् राश्योणां रूपं तदन्यशानुपपतिः यकोउनुमानायस्तिदिः स्वात् इत्यसमीषीनं यतो नास्माशिः सामान्याः कार्यकारित्यं प्रतिष्पिते किन्तु परिनियनायाः सामान्याः प्रतिनियनकार्यकारित्यं व्यतिनियवक्षक्तिसङ्गायमन्तरेणार्यमाध्यसिवसम्बय-म्युपतंत्रया।

--प्रमेवकमल-मार्तण्ड २,२ ए० १९७

इस उद्धरणसे और इसका जो हिन्दी वर्ष व्यापने किया है उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। इस उद्धरणके वागे एक दूसरा उद्धरण भी प्रमेयकमलमार्तण्डका ही बायने दिया है को निम्न प्रकार है—

यण्योध्यते—श्रक्तिनंत्रा अनित्वा वेत्यादि । तत्र क्ष्मियं ह्वव्यवस्त्री वर्षायशक्ती वा प्रकृतः स्वाद्, भावानां हृष्यवर्षाव्यतस्त्रात्मकत्वात् । तत्र हृष्यशक्तिनंत्र्येव, अनादिनियनस्वभावादाह् हृत्यस्य । पर्याय-शक्तिस्विनियेव, सादित्यवसानवात् पर्यायाणाह् । न च सन्तर्भित्यत्ये सहकारिकारणानपेक्षयेवार्यस्य कार्यकारिवानुतंत्राः, हृष्यशक्तेः केवलायाः कार्यकारित्यतस्त्रप्तानात् । पर्यायस्त्रस्तिन्त्रता हि हृत्यवाक्तिः कार्यकारिवान्, विशिष्ट्ययायपरिणतस्येव हृत्यस्य कार्यकारित्यत्रतीतेः। तत्यरिगतिश्चात्य सहकारिकारणापेक्षया इति पर्यायानसन्तरः व भावाक्ष तत्रदा कार्योजियस्ताः सहकारिकारणापेक्षावस्ययं वार्

—प्रमेय० २,२, पृष्ट २०७

इसका भी जो हिन्दी वर्ष आपने किया है उससे और इस उद्धरणसे भी हमारा कोई विरोध नहीं है। चूँकि दोनो उद्धरणोंका हिन्दी अर्थ आपने किया है, बत: यहाँ पर नहीं लिखा जा गहा है। उसे आपके हितीय उत्तरमें ही देख लेना चाहिये।

अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब हमारे और बायके मध्य प्रमेशकमलमार्तण्यके उल्लिखित दोनों उद्धरणोको प्रमाणताको स्वीकार करनेमें विवाद नहीं है तथा उन दोनों हो उद्धरणोका जो हिन्दी अर्थक्षापने किया है उनमे भी हमें विरोध नहीं है तो फिर विवादका बाधार क्या है?

इस प्रश्नका उत्तर यह है कि आपने उक्कत दोनों उद्धरणोंका हिन्दो अर्थ ठोक करके भी उसका अभिप्राय सहण करनेमें गळती कर दो हैं।

उन्त दोनों उद्धरणोंमेंसे प्रथम उद्धरणका अभिगाय यह है कि ध्यपि प्रत्येक कार्यकी उत्पेत्त साधव तामयोत्ती वंधीनतामें ही हुमा करती है, परन्तु प्रयोक प्रकारको सामयोत्ते प्रयोक प्रकारका कार्य उत्पन्न में होकर सामयोत्तियोग्ये कार्यविश्येक उत्पन्न होनेका जो नियम क्रोक्ट में क्या तह है कि उद्धर्क उत्पत्ति प्रदृष्ठि हो व्याचित्र वाहित्र को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। ताल्य यह है कि पद्धर्क उत्पत्ति मिट्टीसे हो होती है, पटके साधनमून तंत्रुकोसे कदाणि पदको उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार मिट्टीसे पटके उत्पन्त होनेमें कुम्हारका व्याचार हो वयेक्तिय होता है जुकाहेका व्याचार वयेक्तिय नहीं होता यह वो नियम कोकमें देवल बाता है यह नियम जयादान जोर निमित्तपूत बस्तुबॉमें ब्रयने-अपने बंगकी अतीनिद्य व्यक्तिको स्तिकार किये विना नहीं वन वक्ता है, अदा उत्पादानमून वस्तुबॉमें ब्रयने-अपने बंगकी अतीनिद्य व्यक्तिको सिम्हानूत बस्तुबं उस उपादानमून बस्तुबो उत्तको उत्त कार्यस्य परिचालिये खहान वेनेकी ब्रयने-अपने इंगकी पृथक्-पृक्क ब्रतीन्विय विनका सद्भाव स्वीकार करना स्वास्थ्य परिचालिये खहान वेनेकी ब्रयने-अपने इंगकी पृथक्-

इसी प्रकार दूसरे उदरणका अभिप्राय यह है कि प्रतिनियत कार्यके ऋति प्रतिनियत करनु ही उपादान कारण होती हैं। जैसे पटकर कार्यके प्रति मिट्टी हो। जनादान कारण होती है यह तो ठीक है। परन्तु स्यूल पर्यायों के विश्वाननको बरोला वह मिट्टी बब तक हुमुक्कर पर्यावको प्रभ्य नहीं हो बातो है तब तक लववा लिएक पर्यायों के विश्वाननको अरोला वह मिट्टी वब तक लवा कार्यायों प्रमुख्य पर्यायवें पर्यायव्यायों नहीं प्रमुख्य पर्यायवें पर्यायव्यायों नहीं प्रमुख्य पर्यायवें पर्यायव्यायों नहीं हो सकती है। इस प्रकार मिट्टी में पायव्यायवें प्रमुख्य पर्यायवें पर्यायवें प्रमुख्य पर्यायवें प्रमुख्य नहीं हो बाता तब तक वह मिट्टी मुद्धायवें परिष्यय नहीं हो स्वता है। बुंक मिट्टी में कुमूल पर्यायव्यायों स्वयय नहीं हो सकती है। बुंक मिट्टी में कुमूल पर्यायव्यायाय सबस कार्याव्यायवें पर्यायव्यायवें पर्यायवें पर्यायवें पर्यायव्यायवें हमें पर्यायव्यायवें पर्यायव्यायवें पर्यायव्यायवें हमें पर्यायवें हमें पर्यायवायवें स्थायवें हमें स्थायवें हमें स्थायवें हमें स्थायवें हमें स्थायवें हमें स्थायवायायवें हमें स्थायवें स्थायवें हमें स्थायवें स्थायवें स्थायवें स्थायवें स्थायवें स्थायव

अब आप अपने गृहीत अभिप्रायके साथ दोनों उद्वरणोके ऊपर लिखित अभिप्रायोका मिलान करेंगे तो आपको अभिप्रायके ग्रहण करनेमें अपनी गलतीका पता सहज ही में रूग जायगा।

आपने जो अभिप्राय घहण किया है और जिसे हम ऊपर उद्घृत कर आये है—यह है कि 'मिट्टी घट-पर्यायके परिणमनके सन्मुख होती है तब दण्ड, चक्र, और पौरूषेय प्रयत्नकी निमित्तता स्वीकृत को गयी है, अन्य कालमे वे निमित्त नहीं स्वीकार किये गये हैं ।'

मानून पहला है कि उक्त खदरणोंका यह अधिवाग आपने दूसरे उदरणमें पठित 'तदेव' पदके आधारार हो प्रश्न किया है, परनु आपको मानूम होना चाहिय कि उस उदरणमें 'तदेव' पदका अभिन्नाय यहाँ है कि 'मिट्टोको जिस समय निमित्तोका सहयोग प्रारत होता है उस समयं हो बह मिट्टो कुसून पर्याय-रूपता अपना कार्याव्यवित पूर्व समयती स्वीयस्थ्याको प्राप्त होती है।'

हर प्रकार हमारे द्वारा और आपके द्वारा गृहीत दोनो पर्यायोमें नमीन आसमानका अन्तर देखनेके लिये मिनता है, स्वीक्त जहाँ आपके समित्रायके आधारपर निमित्तको कार्यक रित व्यवंता विद्व होती हैं । स्वीहं नार्यक रित स्वीत कार्यक रित होती हैं। स्वीत स्वीत स्वादक सहार होती हैं। स्वीत स्वीत स्वादक स्वीत हैं। स्वीत स्वीत रहता है तक स्वीत स्वीत होते हैं। स्वीत स्वीत रहता है तक निमित्त होते हैं। स्वीत स्वीत होते हैं। स्वीत स्वीत रहता है तक निमित्त होते हरता है तक स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत है। स्वीत साइकरको आप चलाइये, उपनित्त कियो प्राप्त होता है उस समयमें ही झायंकी उत्पत्ति होती हैं। स्वीत साइकरको आप चलाइये, उपनित्त स्वादे नाइये साइकरण स्वीत सायमें और स्वापको भी वह अभिजीवत स्वापतर स्वीत स्वापको भी वह अभिजीवत स्वापतर स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वापको भी सह अभिजीवत स्वापतर स्वीत स्वापको भी सह अभिजीवत स्वापतर स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वापत स्वीत स्वापत स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वीत स्वापत स्वीत स्वीत

आपने जो यह लिखा है कि दण्ड, चक्क आदिये निमित्तता उसी समय स्वोकार की गई है जब मिट्टी बर-प्यिंगके परिणमनके समुन्त होती हैं, जया कालमें वे निमित्त नहीं स्वोकार किये गये हैं। इस विषयमें हमारा कहना मह है कि कुम्हार, दण्ड, चक्क आदिये पटके प्रति निमित्त कारणताका अस्तित्व जगादानमृत बस्तुको तरह निम्यानिक क्यमें तो पढ़ने मी पाया बाता है, क्योंकि कार्योत्पत्तिके लिखे उगादानमृत वस्तुको तरह निम्यान्य करतुकों में एक क्योंकि कार्योत्पत्तिक क्यमें प्राप्त की प्रति कार्योत्पत्तिक क्यान्य स्वात द्वारों है कि उपादान और मिमित्त दोगों ही प्रकारकी बस्तुकोंका उपयोग कार्योत्पत्तिक असवर पर हो हुआ करता है, इतिलये आपका बैदा लिखाना थी मचत है। वहें खेदकी बात है कि आपने अपने पक्षके समर्थनमें जहीं-वहाँ और जितने आगमके उदरण स्थि है उनमें सर्वत्र इसी प्रमारको गर्कियाँ आपने को है। हसारी आपने विनय है कि आगमके त्रवाशक अभिप्राय सिस्कृत स्वाभाविक दंगरी आगमके दूसरे दचनोंके साथ समस्यारमक पद्धतिको अपनारी हुए प्रकरण आदिको क्रस्यमे रत्नकर साक्ष्यवित्यात, पदीको सार्वकता, वंश्वकतीकी विषय-ममंत्रता साहित्यक इंग और भाषा-पाहित्य आदि उपयोगी बातोंको लक्ष्यमें रत्नकर ही महत्र की जिले, अन्यया इस तरहकी म्यूलिका परिणान जैन-संस्कृतिके लिले आगे चलकर बढा भयानक होगा निसके लिये यदि जीवित रहे तो हम और आप सभी प्रकाशींचे। अस्त ।

आगे आपने जिल्हा है कि 'सहकारी कारण सापेक विशिष्ट पर्याप्यक्तिये पुस्त इरूप्यक्ति ही सार्यकारिणी मानी गयी है, केवल उदासीज या प्रेरक निमित्तीके स्वपर मात्र इस्पत्तिसते ही इस्पर्य कार्य नहीं होता' यह तो आपने ठोक लिला है परन्तु इसके आगे आपने जो यह लिला है कि 'यदि इस्पर्यास्त्रको बाह्य-निमित्तीके स्वस्त्रे कार्यकारी मान लिया जाये तो चनेसे भी गेईसी इत्यत्ति होने स्वे ।'

सा विषयमें हमें मह कहना है कि पर्याय-शिक्कों अपेसारहित केवल द्रव्यशिक्त निमित्ता के स्वयं प्रस्त मी कार्यकारी नहीं मानते हैं, किन्तु हम आपके समान ऐसा भी नहीं मानते कि कार्य निमित्त की अपेसारहित केवल विश्वाप्त पर्याप्त कीत मुन्त द्रव्यशिक्त मानते हम तो विभिन्न की अपेसारहित केवल विश्वाप्त पर्याप्त की संविभाव कार्य केवल द्रवार हो। मोन नहीं मानते हैं, हम तो ऐसा मानते हैं कि तह कारों कारणको उपस्थित वह निर नियम देश हो करती है, उसका बहुरित कभी अपाय नहीं होता है हम तो ऐसा मानते हि कि एक तो उस पर्याप्त स्वति की हम तो ऐसा मानते विषय हम्पत्र की ता वा स्वति हम तो ऐसा मानते विषय हम तो उस पर्याप्त कीत हम तो ऐसा मानते विषय हम तो उस पर्याप्त कीत हम तो ऐसा मानते हैं और फिर उस उत्तर पर्याप्त हम ति हम हम तो ऐसा मानते हैं और फिर उस उत्तर पर्याप्त हा दिश्य हम्भवनित मी महित हम पर्याप्त महित हम ति हम तो प्रस्त हम ते हम तो उस प्रस्त हम ते हम तो हम तो

आगे आपने 'यदि इध्यवास्तिको बाह्य-निमित्तोके बलते कार्यकारी मान लिया जाये तो चनेसे भी मेहें की उत्पत्ति होने लगे 'इस आयत्तिके उपस्थित करनेमें जो यह हेतु दिवा है कि 'क्योंकि मेहे स्वयं इध्य नहीं है किन्तु पुद्गल इध्यको एक पर्याय है, अत्रत्य मेहें पर्याय विधिष्ट पुद्गल इध्य बाह्य-कारणवायेक्ष मेहेंके अंकुरादि कार्यक्षपरे पित्रत होता है। यदि विशिष्ट पर्याय-हित इध्य सामान्त्रसे निमित्तीके बलपर मेहेंकी अंकुरादि कार्यक्षात्र होने उनते भी मेहेंकर पर्यायिकी उत्पत्ति होने लगी। मेहेंकर पर्यायोकी उत्पत्ति होने लगी। मेहेंकर पर्यायोकी उत्पत्ति होने लगी।

सस्ये द्रमारा कहना यह है कि आपने गेहूँ पर्यायिषिष्ठिष्ट पुद्मल द्रव्यको बाह्य-कारणवापेक होनेपर ही गेहूँके अंदुरादि कार्यक्षये विपाल होना किस्ता है, तो यह यदि आपने बुद्धिक्रमले न जिसकर वृद्धिपूर्वक ही ही जिसा है तो इससे तो कार्यके प्रति निमित्त कारणकी साधकताका ही समर्थन होता है। इस तरह आपके द्वारा स्थोकृत कार्यके प्रति निमित्त कारणताको अधिकायकरताका आखोके द्वारा सण्यन हो जाता है, स्थोकि हम भी तो यही कहते हैं कि गेहूंसे को मेहूंकी अंकुराविक्यके पर्याय करती है वह बाझ निमित्तांका सहयोग मिक्केमर हो बनती हैं। क्यांत् पाद बाझ-निमित्तांक सहयोगके अभावमें हो गेहेंसे उनत अंकुराविक्य भवीयकी उत्पत्ति स्वीकार की जाती है तो फिर कीओ र सकी हुए गेहूंसे भी निमित्तकों सहायताकि किया उनत अंकुराविक्य पर्यायकी उत्पत्ति होने करोगो। उत्पत्तमं यह है कि कोठीमें रस्की हुए मेहूँसे हमारे समान आपने भी गेहूँकी अंकुर रोत्तिकी योध्यता (उत्पत्तान व्यक्ति) को उनत केखडारा स्वीकार कर किया है, संगींक उनत केखा में आपने यही तो किखा है कि गेहूँ पर्याय विद्याव पुरसक इष्ट्रम बाह्य कारण साचेन गेहूँके अंकुर आदि कार्यक्रण परिणत होता है। अब यदि कोठीमें रस्की हुए उस गेहूँकी गेहूँकी अंकुर उत्पत्त नहीं हो रहा है तो इसका कारण विक्त बाह्य-निमित्तांके सहयोगका प्रमान ही हो सकता है, अस्य कोई नहीं। इस प्रकार कार्यके प्रति जब निमित्त कारणकी आप ही सार्यकरा विद्य कर बेते हैं तो वह सीव अधिकरण रही है जाता है बेते ही वह कत्यनारोपित भी नहीं रहता है। हमारा प्रयास आपने इतनी हो बात स्वीकृत करानेका है।

वैसे आपके इस मन्तव्यसे हम सहमत नहीं हो सकते हैं कि 'युद्गळरूप ब्रव्धवांका हो गेहूँरूप पर्याय विशिष्ट होकर गेहूँरूप पर्यायको उत्पन्न करतो है—ऐसा कार्यकारणमाथ यहाँपर स्वोकार किया गया हैं किन्तु गेहूँ नामका युद्गळ क्व्य अनुकूल निमित्तके सक्योगले गेहूँरूप अंकुरोरलिके योग्य विशिष्ट पर्यायको प्राप्त होनेपर अनुकूल निमित्त सहयोगले हो गेहूँरूप अंकुरोरलिक अपनेन कर लेता है ऐसा हो कार्यकारणमाव सर्वाधर ग्रहण करना उचित है। अतः इस रूपसे भी चनेसे गेहूँकी उत्पत्तिक प्रसन्त होनेको आपत्ति उपस्थित नहीं होती है।

यह जो आपने कहा है कि 'मेंहूँ स्वयं ह्ल्य नहीं है, किन्तु पुद्शक हथ्यको एक पर्याय है' सो इसके दिवस में हमारा कहना यह है कि मेंहूँ एक पुदक हथ्यकी वर्षाय नहीं है, किन्तु क्षेत्रक पुद्गक हथ्य मिश्रित होकर एक नेहूँ रूप रूप हर्क्य प्रयोगकरको प्राय्व हुए हैं, इस्तिज्य कित तरह बार्या कर्न नोकसंस्य पुद्रालोक साव मिश्रित होकर दोनोका एक पिण्ड बना हुआ है उसी प्रकार नाना अणुक्य पुद्गक ह्ल्योका भी प्रस्थर मिश्रित होकर एक मेंहूँकर पिण्ड बन मया है। आगमंग्र स्वर्ष पुद्गक हक्ल्योको पुद्गक ह्ल्यको वर्षाय भी कहा गया है परन्तु इसका आधार इतना हो है कि नाना अणुक्य हथ्योने मिश्रुक स्वर्गी एक स्कन्य पर्याद स्वर्ग हो से अपने स्वर्ग है से प्रदा्ग है से स्वर्ग हो हो प्रदा्ग हमारा है से स्वर्ग हमारा है से स्वर्ग हमारा स्वर्ग याना प्रसंग उपस्थित हो जायाना, लेकिन और क्ष्य हमारा हमारा हमें याना वर्णस्य हो सामने स्वर्ग हमारा हमारा

'जीवकी संसार और मुक्त अवस्था है और वह वास्त्रविक है—हसमें सन्देह नहीं। पर इस आधारसे कमें और आप्याके संदर्धेष सम्बन्धको वास्त्रविक मानना उधित नहीं है। जीवका संसार उसकी पर्यापमें ही है और मुक्ति भी उसीकी पर्यापमें हैं। वे वास्त्रविक हैं और कमें तथा आप्याका संदर्धेष सम्बन्ध उपचित है। स्वयं संदर्धेष सम्बन्ध यह सम्बन्ध की जीव और कमेंके पृथक्-पृथक् होनेका क्यापन करता है।'—जीनतस्वर्गीमांसा विषयप्रयोग प्रकरण पृष्ठ 10

यहाँपर उन्होंने (पं॰ फूलचन्दजीने ) संस्लेष सम्बन्धको उपचरित माना है और उपचरित शब्दका अर्थ आप सब कल्पनारोपित हो करते हैं। क्षव उक्त कक्षमके बनुसार कार्यकारणभावका वास्तविक आधार क्या है? इसपर बोझ विकार कर केन्न आवस्यक जान पढता है।

सका कारण यह है कि घटरूप कार्यके उत्थान होनेने मिट्टी पूर्तालहळाकी पर्वाधकारी कारण नहीं कर रही है, किन्तु स्थयं एक पौर्दाणिक इट्यान्यनी हो बन रही है। इसी प्रकार में हैंको अंकुरोत्पिक्त कारण उत्पन्न होनेने में हैं मी पूर्वण इट्याकी पर्याधकारी कारण नहीं बन रहा है, किन्तु स्वयं एक पौर्दाणिक इप्याक्त से हो कारण बन रहा है। इस तरह घटकी उत्पत्तिमें मिट्टीमें विद्यामा पूर्तालक नामका स्थ्याव इप्यावक्ति रूपसे कारण न होकर उस मिट्टीमें ही विद्यामा मृत्तिकार नामका इप्याव हो इध्यवित्रक्ष्म कारण होता है और तब स्युक पर्याधिकों अरोता मिट्टीका घटरूप कार्याव्यवित्र पूर्व कामकों प्रयोग्धक पर्याधा हा सर्वाधकार पर्याधकार कार्यावक्तिकार पर्याधकों के बनेसा उस मिट्टीका हो घटरूप कार्याव्यवित्र पूर्व कामकों प्रयोग्ध पर्याधा इध्यवित्रक्ष्म कारण होता है और तक स्युक्त पर्याधिक केरण स्वीक्ति पूर्व केरण कारण कारण कारण कारण होता है केरण स्थाधिक केरण में होता में हैं में इसी प्रवाध हा इस्थाधिक कारण होता है और तक स्युक्त पर्याधिकी अरोता मिट्टीका में हैं कि विद्यास पुद्वाकर नामका इस्थाध हो इस्थावित्रकार कारण होता है और तक स्युक्त पर्याधिक करिया होता है है। स्वित्रकार कार्याध्यवित्र पूर्ववर्ती संत्रम वयन कर पर्याधाव तथा स्थाविक पर्याधिकी करिया उत्तर होता है है।

उपर्युन्त कपनमे जब यह बात धिद्ध हो जाती है कि हमारे मतानुसार घडेको उत्थान मिट्टोसे हो होती है और मेहूँक अंकुरकी उत्पत्ति मेहूँके हो होती है तो जनसे मेहूँके अंकुरकी उत्पत्तिको प्रविश्व होनेकी जो आपत्ति आपने हमारे समक्ष उपस्थित की है उत्तका निरस्त अपने आप हो हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यकारणमावकी व्यवस्था जैन संस्कृतिके अनुसार आपम प्रमाणोके आधारपर बनती है उसका रूप निम्न तरहते समझना चाहिए—

ब्येंक मिट्टी बादि रक्तन्योको स्थिति परम्पराके कपमें बनादिकालने हो बली बा रहो है और इसो तरह अननकाल तक बलो आनेवालो है और अब मिट्टी बादि कम्म उत्तिश्वित कपमके आधारपर द्रश्य हो मिद्ध होते हैं तो उनमे रहनेवाले मृतिकाल बादि द्रश्यांत भी मिट्टी ही बहु होते हैं। मृत्तिकाले पटकी उत्पत्तिमें यह मृत्तिकाल बर्म हो मिट्टोमें पायी जानेवाली निश्च उत्पादन व्यक्ति है। यह उत्पादन व्यक्ति खानमें पड़ी हुई मिट्टोमें भो पायो जाती है, लेकिन ब्यूँक बातमे पड़ी हुई उस मिट्टोमें खानमे पड़ेम्ये अपनेवाप यहला बनना असम्भव है, अत: उनत उपादान चित्रकों और करने इस्ट्रास खानमें पड़ी हुई उस मिट्टोमें पड़ा क्यानेके व्हरेपके काने पर के बाता हैं और महींहे किर कुम्हार के कावार के वहयोगके उस मिट्टीकी घट मिनमिक्त व्यक्त प्रकार पार्टीकी बरेबा। उसरोत्तर विकासक पिन्द, स्वान, कोश और कुण्ड कादि अस्पराएँ तथा स्वित्त धार्टीकी अदेवा एक-एक बनको एक-एक ध्यावके कपने उसरोत्तर विकासक अस्पराएँ या स्वित्त करीं हो। ये यस पिन्दाविका स्कूल व्यक्ताएँ या व्यक्त-वनकी सूक्त वस्त्वाएँ एकके बाद एकके कमते कुम्हारके व्यक्ति क्यापारके बन्धुबार हो हुवा करती हैं, बता स्त्रूष परको उरपत्ति कम्मूकल वय मिट्टीको परकी अनित्य उपादान वास्तिक क्यादे हो आगमने स्त्रीकार किया गया है। प्रमेयकमकमार्थव्यक्ते 'वस्त्रीच्यको स्थान कमका बनित्राय यही है।

द्स प्रकार घट निर्माणको स्वाभाविक योध्यताको बारख करनेवाछी सानको मिट्टीमे घट निर्माणके उद्देश्यसे किये जानेवाले कुम्हारके दण्डादिवापेख व्यापारके सहयोगते घट निर्माणके अनुकूछ पिष्डादि नाना सणवर्ती स्थळ पर्याया अवस्व शण-सणवे पर्याय मान सूरम पर्यायाका उत्तरोत्तर विकासके कण्ये उत्तर पर्यायका उत्पाद तथा पूर्व पर्याया अवस्व शनाश होता हुआ अन्तने घटका निर्माण हो आवा है और तब उस घटनिर्माण की समाजिक साथ ही कुम्हार अपना भी व्यापार समाज कर देता है। यहाँ प्रक्रिया गेहूँसे गेहूँको अंकुरोरपत्ति-के विषयमे तथा सभी कार्योक विषयमें भी लाग होती है।

लारायें यह है कि मिट्टोने घटके निर्माण में कुषाल कुम्हार सर्वेप बम खानने पड़ी हुई उस मिट्टीमें घट स्वयं परिणत होनेको जिस बोगदाको जॉच कर लेता है उस बोगदाका नाम ही मिट्टीमें विश्वमान घट निर्माणके लिये निर्माद द्यादान दाचित है, क्योंकि यह स्वमावतः उस मिट्टीमें पायो जाती है। कुम्हार इस योगदाको उसने पैदा नही करता है, इसीको जॉमदब्बता, सन्मुबता, उस्कुकता आदि सब्दोसे आमसमें पृकारा नाम है। सामये पड़ी मिट्टोमें उसन प्रकारको योगदात जीच करनेके अन्यत उस मिट्टीको घर शाकर कुम्हार उतने स्वामांबिकरूपने विद्यामा उस योगदातें आपार पर दश, चक्र आदि आवस्यक अनुकुल सामयोदोने महासामा अपने अपारा द्वारा उस मिट्टोसे निम्म अस्पर्वक घटका निर्माण कर देता है—

सका मतलब यह हुआ कि लानमें पड़ो हुई मिट्टीयं भो मुस्तिकारत वर्ष पाया जाता है वह उसका नित्रों स्थापन है और चूँकि उसके आधार पर ही पट मिर्चाचको मुमिका प्रारम्स होतो है एवं घटका मिर्माण हो जाने पर भी उसका नाश नहों होता है, जब उसे घट निर्माणको नित्र्य उपादान प्रतिकृते अस्तर्भुक करना चाहिये तथा इसके अनलर फूमहापरे कथापारके सहारे पर क्रमते औं वा परिवर्तन उस मिट्टीमें होते जाते हैं वै सब गरिवर्तन पूर्व पूर्व ग्रिवर्तनके कार्य और उत्तर उत्तर परिवर्तनके द्विये काण्य है, व्रतः इन्हें पढ निर्माणकी अतित्य उत्पादन विक्तिमें व्यत्तर्भृत करना चाहिए। किन्तु वहीं पर इतना विहोच समझना चाहिये कि इन मब परिवर्तनोमें अन्तिम गरिवर्तन चट निर्माणकी सम्प्रताको हो माना वया है। कारण कि कुन्हारके व्यापारका व्यत्तिम क्वयं बही रहता है, बदा उसका जन्तमींच केवल कार्योमें हो होता है, कारणोमें नहीं। यही कारण है कि उसकी निषम्प्रताके साथ ही कुन्हार अपना व्यापार भी बन्च कर देता है।

इन सब परिवर्तनोको यहाँ पर जैसा पिण्ड, स्वास, कोश, कुतुल और घटकप स्वूल परिवर्तनोंने विभन्न किया गया है जैसा ही वाहो तो एक एक क्षणवर्ती परिवर्तनोके कगमें भी उन्हें विभन्न कर सकते हो, स्वीकि प्रत्य इस बातका नहीं हैं कि इन सब परिवर्तनोका विभाजन पिण्डादि स्यूल पर्यायोके कगमें किया जाय अववा आर्थिक पर्यायोके रूपमें किया जाय ? किन्तु प्रदन यह है कि ये सब परिवर्तन एक के बाद एक करके जपने आप होते चले जाते हैं या जैसे जैसे कुन्हारका स्थापार आगे होता जाता है बैसे से परिवर्तन मी आगो बढ़ते जाते हैं ?

उक्त प्रस्तका जो समाधान अनुनव, तर्क और आगमप्रमाणोक आधार पर हमने अपनी प्रतिशंका में किया है वह यह है कि उक्त समा परिवर्तन कुम्झान्के स्थापारके सहारे पर ही हुआ करते हैं, अपने आप नही। अतः उपादानगर योभदाको करवारे रखते हुए जब जैसे निमित्त सिक्त है देवा हो परिणमन समुक्ती अपनी योभदाके अनुसार हुआ करता है— यह मान्यता गठत नही है। इतना हो नही, कार्यक प्रति अपन कारणोको जो आगममें स्वीकृति की गयी है उसकी सार्यकता भी इसी बंगमे हा सकती है, अन्यया नहीं वह सब पूर्वमे स्वष्ट किया जा चुका है।

आपका कहना है कि 'मुख्य विश्वाद उपादानका है, क्योंकि उपादानका कार्योत्वस्तिके लिये तैयारी हो जानेपर निमित्त मिलते ही हैं।' लेकिन हमारा कहना—बैना कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है-प्यह है कि कार्योत्पत्तिके लिये उपादानको तैयारो निमिताके बलप' हा हुआ करती है।

 षट-कार्यके निर्माणके किये सहायताक्य अपना व्यापार देता है तब उस निष्टीने घट-कार्यका निर्माण भी होता हुना देखा जाता है। घट-का यह निर्माणक कार्य कुझारके क्यापारके वहारेपर होता हुना तबतक पकता रहता है बबतक यातो घट-कार्यका निर्माण सम्प्रक नहीं हो जाता अपना कुम्हारके क्यापारके सहारेपर हो तबतक होता हुना देखनेंग आता है जबतक कि चालू निर्माण कार्यके मध्यमे रण्ड आदिके प्रहारते वह फूट नहीं जाता है। निर्माण-कार्यके समाप्त हो जानेपर अथवा बीच ही मे उसके नष्ट हो जानेपर उसमें हुवर ही प्रकारकी कार्य-विचिक्त पर्रमार हुवर निर्माणके सहयोगने उबको अपनो योपयताके अनुमार चालू हो जाती है। यह कारण है कि दर ककार कार्यविचिक्त पर्रवरामें पर्वतन हो जानेकी बबस्ते प्रवासी और जीर्म-वीण बस्तुए भी मशेनताका क्य नेकर जामने आती रहती है। अब यदि निर्माणक उपयोग इस कार्याविचित्र न माना जाय, केवल उपयानके अपने बलपर हो उसे स्वोकार कर लिया जाय तो ऐसी हालठमें उसके कार्यक कार्यकर विचार करना अस्तेमक हो जायना तथा कोई पूराने वस्तु कभी और किसी मी हालदमें नवीनताको प्राप्त नहीं हो सक्ष्मी।

आगे आपका कहना है कि 'ऐसा है नहीं कि निश्चय उपायान हो और निमित्त न मिर्ले' किर आगो आप कहते हैं कि 'इसी बातको असद्भूतस्थवहाग्नयको अपेक्षा यो कहा जाता है कि जब जैसे निमित्त मिरुते हैं तब बैसा कार्य होता है।'

अपने इन क्यनसे आप यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहते हैं कि यद्यपि उरादान स्वयं अपनी सामध्येक आयारपर हो कार्य निष्णन कर लेना है, उन्ने अपनी कार्यनिष्णांत्तमें निमित्तांका सहयोग लेनकी आवदसकता नहीं रहा करती हैं। परन्तु निवक्य उरादानके रहते हुए चूँकि बहुपिर निमित्त नियमसे उपस्थित रहा करते हैं, अया वस्तुस्थिति वैदीन न रहते हुए भी केवल बोलनेमे ऐमा आता है कि जब जैसे नि मत्त मिलते हैं तब वैसा कार्य होता है।

विचार करनेपर मालूम पडता है कि निमित्तको अकिथित्करता और कल्पनारोपिनताको सिद्ध करनेके लिये आपका यह प्रयास बिल्कुल ज्यर्थ है। आगे इसी बातको स्पष्ट किया जा रहा है—

स्वपदारयय परिजाननका कार्योमें स्व जवांतु उपादानके ताय साथ पर अर्थात् निमित्तके सहयोगको आवदयकता रहा करतो है—क्षत्र बातको पूर्वमे करणत स्पष्टताके साथ बतका दिया गया है तथा इस विषयके समर्थनमे राजवातिकका निम्नाजितित प्रधापन से देखते योग्य है जितमे कार्यके प्रति निमित्तपनेके आधारपर सर्म और अपने दृष्योगी निद्धि की गयी है—

कार्यस्वानेकोपकरणसाध्यायान् तस्तिद्धः ॥३९॥ इह लोके कार्यमनेकोपकरणसाध्यं दष्टं, यद्या स्वित्यक्षेत्र स्वत्या स्वत्यक्षेत्र काराकारायने स्वत्यक्षेत्र काराकारायने कोपकरणपद्धः वरप्रविप्तमत्त्र मित्र प्रविप्तमत्त्र प्रविप्तमत्त्र स्वत्यक्षेत्र स्वत्यक्षेत्र

— अध्याय ५ सूत्र १० बार्तिक ३१ अर्थ—कार्यकी सिद्धि अनेक उपकरणों (कारणों) से होनेके कारण धर्म तथा अधर्म दोनों स्थापेका अस्तिरत सिद्ध हो जाता है। लोकने भी यही बात देवनेने आतो है—जैसे जिस मिट्टोके पिण्डमे घटकार्य-पिण्यनके बाध स्वामाधिक सामर्थ्य विद्यामा है वह बाह्य क्रम्बार, रण्ड, चक्र, सूत्र, जल, काल और बाकाखादि अनेक कारवों हो सहायनात्रे हो घटका परिचाद होता है। केवल मिट्टोका पिण्ड जकेला कुम्हार आदि बाह्य साम्रताके सहयोगके दिना पटकरको परिचाद होनेसे समर्थ नहीं होता है। बैसे ही पत्नी जादि इस्य गति और स्थितिक परिचामको अपने में योग्यता रखते हुए भी बाह्य अनेक कारपोके सहयोगके विजा गति और स्थितिक परिचामको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिये इनके सहायक कारपोके रूपमें मार्ग और अपमी इस्योक आंस्तर सिद्ध हो जाता है।

राजवातिक के इस उदरणने यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि 'निमित्तीका समामम उपादानको कार्यक्रपने परिणन होनेको तैयारो हो जानेपर हो ही जाता है'—ऐसा नियम नही बनाया जा सकता है, किन्तु यह तथा आगमके और दूनरे प्रमाण यही बात बतलाते हैं कि उपादानको जब निमित्तोंका सहयोग प्राप्त होगा तभी उपादानको नित्य हम्बदाकित विशिष्ट सस्तुको जिस पर्याययिविविद्याको आप तैयारी जान्देस ग्रहण करना चाहते हैं वह तैयारी होगी और तभी कार्य हो सकेगा।

आप कहते हैं कि उपायानसे कार्योत्पत्तिके अवसायर निमित्त उपस्थित तो अवस्य रहते हैं परन्तु उनका सहयोग उपायानसे होनेवाजी कार्योत्पत्ति बिन्कुल नहीं होता है और रहीलिये आप कहते हैं कि 'उक्त अवसरपर रहनेवाजी निमित्ताकी नियमित उपस्थितिको अवस्युनक्ष्यवहारनको अपेकासे यो कहा जाता है कि 'अब मैसे निमित्त मिनजे हैं नव बेणा कार्य होता है।'

इस कथनते हम आपके अभिग्रायकोयो समझे हैं कि आपको दृष्टिम असद्भृत व्यवहारनय वह कहळाता है जिसका प्रतिपाद्य अववा झाप्य विषय या तो जिल्कुळ न हो और यदिहोतो वह असद्भृत अववित असरय हो।

परन्तु यर बात निर्धेचन हो जानना चाहिये कि ऐसा एक भी नय जैनायममें नहीं बताजाया गया है तिसका प्रतिपाद या ज्ञाप्य विषय या तो बिल्कुल नहीं है और यदि है भी तो वह अनद्दम्त अर्थोन् कमस्य हो, है सोकिय विकित्त निर्मात के लोगे पर्यं उनमा की है, है सोकिय विकास के लोगे पर्यं उनमा की है है तो वह तम कैसी ? जोगे पर्यं उनमा की है विषय निर्धारित है। जोगे अवस्तुमृत या असरय कैसे कहा वासकता है? स्थोकियदि अवस्तुमृत पदार्थकों भी नवका विषय माना जायना तो उस हालक्ये आकाशके कुल तथा मधेके सीग भी नवका विषय होने करेंगे। इसलियं असर्नृत व्यवहारनयके विषयकों भी वस्तिकित ही स्थीकरा करना होगा। अतः विषय होने करेंगे। इसलियं कोन-मा बास्तविक पदार्थ है जो अवस्तुमुक्यवहारन्यका विषय होता है।

स्य बात पूर्वमे ही स्पष्ट को जा चुकी है कि प्रकृत प्रकरण कार्यकारणमावका है और वैकि स्वपरप्रस्य परिशामनकर कार्यमे हो तरको कार्यकारणमाव पावा जाता है—एक तो स्वप्रत्यज्ञाको केवर उपावानोपारियभावके आधारपर जोर दूसरा पर्यव्यवनाको केवर निमित्तनीमित्तिकमावके आधारपर। इस प्रकार स्वप्रद प्रत्यवर्गरणमावकर कार्य जहीं जवादानोपारेदकासको विश्ववाति उपावानमून बस्कुके आध्यसी उत्पन्न होनेके कारण त्यादेय है वहाँपर वह निमित्तनीमित्तिकमावको विश्ववाति उपावानको अपेक्षा उपायका होनेके कारण निमित्तक भी है। अतः स्वर्यक्रस्य परिणमावक्ष उस कार्यमे जयादानको अपेक्षा उपायेचानको स्वर्यक्ष दश्मे वर्णावानको व्यवेद्या दश्मे वर्णावानको व्यवेद्या दश्मे वर्णावानको क्रमे वर्णावानको वर्णावानको व्यवेद्या दश्मे वर्णावानम् वर्णावानको वर्णावानको कार्यक्ष वर्णावानको वर्णावानका वर्णावानका वर्णावानका वर्णावानको वर्णावानका वर प्रत्यय परिणमन कर्याचित् अर्थात् अपने उक्त व्यवहारस्वरूपकी अपेका वचन तथा ज्ञानकर व्यवहारनयका विषय होता है।

यह बात भी हम पूर्वमें बतला चुके हैं कि निश्चयक्त वर्ष बीर व्यवहारका वर्ष ये बोनों ही प्राथिक वर्ष है हियों कारण है कि ये बोनों क्षेण कमात्र निरुद्ध बीर व्यवहार दीनों नयों के रास्त्र सार्पेक होकर ही निषय होते हैं वर्षात् वहीं स्वतुक्त निरुद्ध कर व्यवहार का त्रित्य स्वत्य स्वत्य हारा किया जाता है वहाँगर बचनका व्यवहार का व्यवहार का व्यवहार सियम के वालेय होता है। इसी प्रकार कहाँ वस्तुके अवहारका व्यवहार का व्यवहार होता है। यही प्रकार का विषय का व्यवहार का व्यवहा

यदि एक अर्थाशके प्रतिपादन अथवा ज्ञानके साथ दूसरे अर्थाशका प्रतिपादन अथवा ज्ञान न हो तो ऐसी हालतमे सिर्फ एकका प्रतिपादक वचननय अथवा ज्ञापक झाननय दोनों ही गलत हो जावेंगे। यहाँपर स्पष्टीकरणके लिये यह दष्टान्त दिया जा सकता है कि—वस्त्रकी नित्यताका प्रतिपादन हृज्यस्थरूपसे निध्ययनयात्मक वचनदारा तथा जसका जान भी द्रव्यत्वरूपसे निध्यय नयात्मक आनदारा यदि होता है तो इन्हें तभी सत्य माना जा सकता है जब कि पर्योगरूपसे उसकी अनित्यताका व्यवहारनयात्मक वचनहारा होनेवाला प्रतिपादन और व्यवहारनयात्मक जानदारा होनेवाला ज्ञान भी हमारे लक्ष्यमें हो । इसी प्रकार . वस्तुकी अनित्यताका प्रतिपादन पर्यायरूपमे व्यवहारनयात्मक वचनद्वारा तथा उसका ज्ञान भी पर्यायरूपसे व्यवहारनयात्मक ज्ञानद्वारा यदि होता है तो इन्हें भी तभी सत्य माना जा सकता है जब कि द्रश्यात्वरूपक्षे उसकी नित्यताका निरुव्यनयात्मक वचनदारा होनेवाला प्रतिपादन और निश्चयनयात्मक जानदारा होनेवाला ज्ञान भी हमारे लक्ष्यमे हो । ऐसा न होकर यदि अनित्यतासे निरपेक्ष केवल नित्यताका या नित्यतासे निरपेक्ष केवल अनित्यताका प्रतिपादन किसी वसमदारा हो रहा हो. इसी तरह अनित्यतासे निरपेक्ष केवल नित्यताका या नित्यत से निरपेक्ष केवल अनित्यत का अन किसी जानदारा हो रहा हो तो इस प्रकारके वचन तथा जान दोनो ही नयात्मक नही रहेगे. क्योंकि इनके विषयभत नित्यस्व और अनित्यस्व दोनो ही पदार्थके अंशके रूपमें नहीं किन्तु पर्ण पदार्थके रूपमें ही वचनद्वारा प्रतिपादित होने और ज्ञानद्वारा ज्ञात होने । तब ऐसी हास्तर्में यदि उस नित्यतामे अभेदारमकरूपसे अनित्यताका अथवा उस जनित्यतामें अभेदारमकरूपसे ही निस्पताका अंग यदि समाया हुआ होगा तो उनके प्रतिपादक वचनो तथा उनके ज्ञापक ज्ञानोको नयकोटिमे अन्तर्भत न करके प्रमाणकोटिमें हो अन्तर्भत करना होगा और यदि वस्तमें नित्यताके हारा अनित्यताका अथवा अनित्यताके द्वारा नित्यताका सर्वधा लोप किया का रहा होगा तो उस हालतमें उनके प्रतिपादक वचनो तथा जापक ज्ञानोको प्रमाणाभासोको कोटिमें पटक देना होगा. क्योंकि पदार्थ न तो सर्वथा नित्य ही है और न सर्वधा अनित्य ही है।

इसका तालपर्य यह है कि जब वस्तु जैन-मान्यताहे जनुनार कर्षीचित् अर्थात् निश्चय (इथ्यत्व) रूपसे नित्य मानी गयो है तो इसका आध्यय यह भी है कि वह कर्षीचित् अर्थात् व्यवहार (यर्थाय) रूपसे क्रानित्य भी है। इसी प्रकार जब वस्तु जैन-मान्यताके जनुनार कर्षीचित् वर्षात् व्यवहार (पर्याय) रूपसे क्रानित्य मानो गयो है तो इसका आध्यय यह भी है कि वह कर्षीच्तु अर्थात् निश्चय (इथ्यत्व) रूपसे नित्य भी है। इस प्रकार जैन मान्यताके जनुनार जब निश्चयन्त्व वस्तुकी नित्यताको विषय करता है तो उसी समय व्यवहारमध्ये बस्तुको अनित्यना भो गृहोत होना चाहिने तथा जब व्यवहारमय बस्तुको अनित्यताको विषय करता है तो उसी समय निश्चयनवसे वस्तुको नित्यता भी गृहोत होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता है तो सम्पर्ण नयस्थरमा हो गढ़वडा जाशगी।

प्रकृतमें ६६ विवेचनका उपयोग यह है कि यदि आप व्यवहारतयकी अपेलावे ६४ कथनको सही मान किते है कि 'बब बैसे निमित्त मिलते हैं तब बैसा कार्य होता हैं तो ६सका आपवा यहो होता है कि आप निमित्तको कार्यके प्रति सहायक रूपने वास्त्रिक कारण मानते हैं और जब आपको दृष्टिम में निमित्तकारणकी सांस्त्रिकता कार्यके प्रति सहायक रूपने वास्त्रिकता कार्यके सांस्त्रिकता कार्यके सांस्त्रिकता कार्यके सांस्त्रिकता कार्यके योग्य पर्यापशिवतये गुकर द्रव्यविक होता है तब-तब उस कार्यके अनुकृत निमित्त मिलते ही है।' किर तो आपको दही स्वीकार करता होगा कि इस्यापित विचिन्न क्ष्त्रमें अपने निमित्तों के सहयोगते उत्पक्त पर्याप- सांस्त्रये प्रति होता है आयोग विचान कार्यक है और कहीं पर पहुँचनेके बाद जिल विविक्त पर्याप- सांस्त्रये के सांस्त्रये कार्यक कार्यक है और कहीं पर पहुँचनेके बाद जिल विविक्त पर्यापशिक्त उत्पक्ति अनुकृत्र निमित्त को मिलते हो मिल याते हैं या बिरोधों निमित्तांक सहयोग मिल आता है तो उत विविक्त पर्यापशिक्त कार्यको उत्पक्ति अनुकृत किता नहीं मिल याते हैं तो उत विविक्त पर्यापशिक्त उस समय विवास होता है, क्योंक बस्तुमें एक साथ अनेक पर्यापशिक्त कार्यको जिल्ला के साथ अपने-अपने अनुकृत्र विविक्त कार्यको के साथ परित्त ने बागाविक रूपने विवासान रहा करती है जिनका विकास अपने-अपने अनुकृत्र विविक्त को कार्यक अपने-अपने अनुकृत्र विविक्त को कार्यक विवास अपने-अपने अनुकृत्र विविक्त को कार्यक विवास अपने-अपने अनुकृत्र विविक्त को कार्यक विवास अपने-अपने अनुकृत्र

इसिनये नित प्रकार स्वपाप्रत्यय परिणमनका कार्यमे उपादानोपादेवको विवकासे उपादानभूत बस्तुके स्वाप्यये उत्पन्न होनेके कारण अपने इंग्लेको सास्त्रविकताको लिखे हुए उपापेश्वास्त्रय या विद्यमान रहता है उसी प्रकार निप्यत्तनीयस्तिकभावको विवसाने नियम्तृत बस्तुके सहयोगरे उत्पन्न होनेके कारण अपने कंगको वास्त्रविकताको लिये हुए निय्तिस्तत्वास्त्य यसं भी विद्यमान रहता है।

मिर आप हमते कहे कि स्वराप्तस्थयका परिचाननमे पाया जानेवाला नैमिरिकताक्त यामं वास्तीयक है तो फिर उसे अनद्भात व्यवहारत्यका विषय नहीं कहना चाहिये, क्योंकि आगमने व्यवहारको भी जब सद्भृत जीर अवस्भृत ऐसे दो भेदोमे विभवत किया गया है तो इसका फीलबार्थ यही हो सकता है कि सद्भात व्यवहारको भेठे हो चास्तियकताको कोटिये रख लिया जावे परन्तु असद्भातव्यवहारको तो वास्तियकताको कोटिये रखना असंगत हो है। कारण कि 'असज्बत्यवहार' पदये पठित 'असज्बत्' शब्द हो उसको अवास्त-विकताको बनला रहा है।

इसके विषयमें हमारा कहना यह है कि स्वरायस्थय परिणमनमें निभित्त कारणकी उपयोगिताको तो विस्तारते सिंढ किया जा चुका है अब केवल एक हो बात स्पष्ट करनेके लिये रह जाती है कि जब निमित्त-कारण वास्तविक है तो उसे असञ्जय व्यवहारको कोटिमें क्यों रख दिया गया है ?

इसका भी स्पष्टीकरण इस प्रकारते करना चाहिये कि आगममे छताको वस्तुका निज यमें या स्वभाव अंगीकार किया गया है, इसिलये सद्भूत कामें बही हो सकता है जो क्स्तुका निज यमें हो । इसके अनुमार कार्यकारणभावके प्रकरणमें बस्तुके परिणमनमें पाया जानेवाजा उपायेततालय कामें चुकि वस्तुके अपने अपर हो उपनम होता है जता उसे तो सद्भूत हो कहना होगा और वस्तुके उसी परिणमनमें पाया जानेवाजा नीम-सिकतालय यम वस्तुके अपने अपर सर्पत्र होकर भी सहायक अप्य बस्तुके शहरे पर ही वस्तुमें उत्पन्न होता है, जता आगन्तुक होनेके कारण उसे असद्भूत कहना अपने नहीं है। एक बात और है कि यदि असद्भूत व्यवहारनयका विषय अवास्तविक अर्थात् करननारीपित होकर अभावासक ही है तो किर उनके (असद्भूत असहारनाके) उपबरित असद्भूत असहारनय और अनुपर्वात असद्भूत अवहारनय ऐसे दो भेद करना अर्थनत हो हो नायगा। कारण कि अभावासक बस्तुमं उपवित्त और अनुपर्वातका मेद होना अर्थमय हो है।

बृददृब्धसंप्रहमें असद्भृतस्थवहारतयके उक्त अनुग्वरित असद्भृतस्थवहारमय और उपचरित अस-दृभृतस्थवहारतम्य दो मेद मानकर उनके अस्य अस्य उदाहरण देनेका आदाय यही है कि बृहदृद्वस्थवंस्तृते कर्ता की वृद्धिमें असद्भृतस्थवहारनवका विषय असद्भृत स्थवहार अमावारमक कर्तु न होकर भावारमक कर्तु हो है। दोनोका अस्य सी विस्कुत रख्य मालुम पत्र रहा है अर्थात् जोक्य गया जानेवाला जानावरणादि आक कर्ता तथा जीवारिक आदि दारोरोका कर्तृत्व अनुग्वरित असद्भृत स्थवहार है और उसमे (जीवमे ) पाम जानेवाला पर-पटादि पदार्थोका कर्तृत्व उपचरित असद्भृत स्थवहार है। इस येदका कारण यह है कि सानावरणादि कर्मों और औदारिक आदि शरीरह सी हम रोसेका स्था वे अस्ति अपवृद्ध रूपमे ही किया करता है तथा पर-पटादिका निर्माण वह अपनेसे पचक क्यान किया करता है।

यदि कहा जाय कि तत्वार्यसूत्रके सूत्र 'सद्दृष्यक्षक्षणम्' (त्र० ५ सू २६) के अनुसार सत्त्व वस्तुका निज त्वक्त होते हुए भी उसे तत्वार्यसूत्रके सूत्र ' 'द्रत्यदृष्यवम्मैय्युक्त सत्त्' ( त्र० ५ सूत्र ३०) के अनुसार तत्याद, अय और घोष्य स्वभाववाला स्वोकार किया गया है। इसका फॉलतार्य यह है कि वस्तुमें परिणमन त्वभावसे हो हुआ करता है। उसमें निमित्तकारणके सहयोगकी आवश्यकताको स्वीकार करना अगकत हो है।

तो इन विषयमे हमारा कहना यह है कि 'उत्पादस्थ्यभीस्थयुक्तं मन्' इस सूत्रके अनुनार वस्तु परिणमनस्यमायाओ है—यह तो ठीक है, परन्तु वह परिणमन स्वप्नत्ययके समान स्वप्नत्रस्यय भी होता है इसका निषेष तो उक्त सुनते होता मही है। यही कारण है कि वस्तुके स्वप्नत्रस्य परिणमनोकी सत्ता आगममे स्वीकान की गयी है तथा जैन-तत्वमोसालामें श्री पं० कूत्वचन्न्योंने और प्रस्त नं० ११ में आपने मी वस्तुके स्वप्रदायय परिणमनोको स्वोकार किया है। अतः आपके द्वारा अपने प्रसूत्तरमें यह लिखा जाना कि—

ंजब प्रत्येक द्रश्य सद्स्य है और उसको उत्याद-श्यव-द्रीश्य स्वभाववाजा माना गया है तो ऐसी अवस्थान उसके उत्याद-श्यवनो अन्य द्रश्येक कतृत्व पर छोड़ दिया जाय धीर यह मान लिया जाय कि अन्य द्रश्य जब बाहे उत्योद क्याद कि की भी कार्यको उत्याद कर सकता है तो यह उसके स्वरंत सत् स्वभावरर आधात ही है। — प्रमंगत हो है। आपको परिणमनकी स्वरद्भायत्यक्ता भन्ने ही विडम्बना प्रतीत होती हो, प्रस्तु यह असस्य आमानके साथ-साथ प्रत्यक्षके और तक्कि भी प्रतिकृत नही है। यह बात पूर्वम दिस्तारपूर्वक सिद्ध की आ पुकी है।

आवः गोने जो प्रत्येक कार्यमें अपने उपादानके साथ अन्तर्थाणित और निमित्तोंके साथ बहिष्याणित स्वीकार की है उसका आधाय यही है कि उपादान चुँकि कार्यकप परिनत होता है, अतः उपके साथ कार्यको अभिन्नता होनेके कारण वहाँ अन्तरंग व्याप्ति वत्नाधों गयो है और निमित्त चुँकि कार्यकर परिवत नहीं होता, बह तो केवल कार्योक्तिम सहयोगों होता है इस्तियं उसके साथ कार्यकी पुषक्ता बनी रहनेके कारण वहाँ बहिष्याणित स्वीकार की गयो है। पूर्वमें हम बतला भो चुके हैं कि उपादानको कार्यक साथ एक्ट्यर

प्रस्थाधितक्य कारणता वायो जाती है, इनिलये बही बन्तवशांित आयमये स्वीकार की गयी है और निमित्तको कार्यके साथ कालजरयानिकन कारणता वायो जाती है दनिलये वहाँ बहिस्यिति आगमये स्वीकार की गयी है। अरत्यकांति उवादानको कार्यके साथ तन्यवताको सुन्ना देती है, लेकिन बहिस्यांति निमित्तको कार्यके साथ स्वयंत तन्यवताका निषेष करताहै हो भी अन्यवस्थानिरेकके आयारपर उनके संयोगको कार्याव्यक्तिके लिखे जब आद्यक्षक बन्तकाया गया है तो यही एक कारण है कि आयार्येको निम्तिको कार्यके साथ बहिस्यांति स्वीकार करनी पढ़ां है। आय यही भी सोचिये कि उवादानको महत्ता कार्यके प्रति त्यवक हरता करती है जबतक कार्य विद्यामा रहता है, लेकिन निमित्तको महत्ता तमीवक रहा करती है। यही कारण है कि लोक ये उवादानका महत्त्व इस दृष्टिसे जीका जाता है कि कार्य कहीतक स्वायो रह जनती है। लेकिन निमित्तका महत्त्व तवतक लोकमे जीका जाता है कि कार्य कहीतक स्वायो रह सकता है। लेकिन निमित्तका महत्त्व तवतक लोकमे जीका जाता है कि कार्य कहीतक स्वायो रह सकता है। हिस्त निमित्तका महत्त्व तवत्व स्वष्ट हो आयो है कि 'अन्यक्षांत्रिक कार्य पुन्दरताके साथ उदाग तहीं हो स्वास्तिक कारण है, बहिस्यांत्रिके आयार्यर कार्यका निमित्त वास्तिक कारण नहीं है—ऐसी मान्यवा सम्पण्यो हो है!

बागे आपने लिखा है कि 'इन्य अन्वयी होने के कारण जैसा निन्य है उसी प्रकार व्यक्तिरेकी हश्माववाला होनेने प्रयोक्त समयमं वह उत्पाद-अध्यवस्थाववाला भी है, अतपुत्र प्रयोक समयसे वह कार्यका उत्पादा भी है भीर कार्यभी हैं। विख्लते पूर्वावकी अपेक्षा जहीं वह कार्य है जगती प्रयोग कि लिये वहाँ वह उत्पादान भी है।'

सो ऐसा माननेमें हमारा कोई विरोध नहीं, हम भी ऐसा ही मानते हैं और वस्तके स्वप्रत्यय परिण-मनोमें तो यही प्रक्रिया चालू रहती है, परन्तु वस्तुके जिन परिणमनोमे जब विज्ञक्षणताकी उद्भृति हो जाती है तब उन परिणमनोमे उस विलक्षणताकै आधार पर परिणमनोका स्वतंत्र कम ही चाल हो। जाता है। ऐसी वह विलक्षणता उनमें स्वत नहीं होती है, वह तो तदनकल निमित्तोंके सहारे पर ही हआ करती है। जैसे खानमे पडी हुई मिट्टीका प्रतिचल परिणमन हो रहा है और फिर वही मिट्टी कुम्हारके घर पर कुम्हारके सदनकल प्रयत्न करने पर आ जाती है तो यह जो क्षेत्र परिवर्तन इस मिटीका हुआ वह क्या खानमे पडी हुई उस मिट्टीकी क्षणिक पूर्यायोके क्रमसे हुआ ? तथा उस मिट्टीका आगे चलकर कम्हारके प्रयत्नमें ही जो . पिण्ड बन गया और इसके भी आ गों कुम्हारके ही प्रयत्नसे उम मिट्टीकी स्थान, कोश और कुशाल के क्रमसे घटपर्याय बनी अथवा कुम्हारने अपनी इच्छासे उसकी घटपर्याय न बनाकर सकोरा आदि दूसरी नाना प्रकारकी पर्वाय बना दो और या किसीने आकर अपने दण्ड प्रहारसे विवक्षित पर्वायको नष्टकर दूसरी पर्यायमे उस मिट्टीको पहुँचा दिया तो ये सब विलक्षण विलक्षण पर्याये क्या मिट्टीको क्षणिक क्रमिक पर्यायोंके बाधार पर ही बन गयी अथवा उस पर्यायके अनकल निमित्तोंकी सहायतासे ही ये पर्थायें उत्पन्न हुई। इन सब बातो पर पर्वमे विस्तारसे प्रकाश डालकर हम प्रत्यक्ष सर्व और आगमप्रमाणोके आधार पर विस्तार-पर्वक यह भी बतला आये हैं कि मिटीमें विद्यमान घटरूप परिणमनकी योग्यताके आघार पर होते हुए भी यह सब करामात निमित्तोकी है, इसलिये आपका यह लिखना ही कि—'संतानक्रमकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें उसे (वस्तुको) उभयरूप (कार्य और कारणरूप) होनेके कारण निमित्त भी प्रत्येक समयमें उसी क्रमसे मिलते रहते हैं' केवल सम्धक मान्यता नहीं है। इसे सम्यक मान्यता तो तब कहा जा सकता है जब कि जो निमित्त मिलते हैं उन्हें, जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार कर लिया है, चाहे वे पुरुषके योग और आगे आप फिर लिखते हैं कि विविध्य लौकिक उदाहरणोको उपस्थित कर जो अपनी चित्तवृत्तिक जनुतार कार्य-कारणपरंपराको विद्यानंका प्रयत्न किया जाता है वह युव्तियुक्त नहीं है और न आगम-संसत है।'

इसके विषयमें हमाग कहना है कि उदाहरण लोकिक हों चाहें आगियक हों, उनके विषयमें देखना तो यह है कि ये उदाहरण, अनुभव, तर्क तथा आगमप्रमाणोके विरुद्ध तो नहीं है? यदि वे उदाहरण आपकी दुष्टिने अनुभव, तर्क तथा आगम प्रमाणोके विरुद्ध हैं तो उनकी इस प्रमाण विरुद्धताको दिखलाना आपका क्लंब्य या जब कि हम अनुभव, तर्क और आगमप्रमाणोसे उन उदाहरणोंकी संगति पूर्वमें बतना करे हैं।

आपने चित्तवृत्तिके अनुनार कार्यकारणपरंपराको बिठानेसे असंगति बतलानेके लिये भी आचार्य अमृतचन्दके समयशारकलशका 'आसंसारत एव चावति'—हत्यादि ४५ वा पद्य प्रमाण रूपसे उपस्थित किया है।

इसके विषयमें भी हमारा कहना यह है कि इससे निमित्तों के साथ कार्यके वास्तविक कार्यकारणभाव-का निर्पेष नही होता है और न इस सरहके कार्यकारणभावके निषेध करनेकी आचार्यमहाराजकी दृष्टि ही है। इस पदासे तो वे केवल इस बातका ही निवेध करना चाहते हैं कि लोकमें अधिकांश ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि प्राणी मोहकर्मके उदयके बशीभन होकर अपने निमित्तमे होतेबाले कार्योमें अपने अन्दर अहंकार-का विकल्प पैदा करता रहता है जो मोहभाव होनेके कारण बन्धका कारण है, अतएव त्याज्य है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने निमित्तसे होनेवाले कार्योमे अपनी निमित्तताका भान होना असरय है। यदि अपने निमित्तसे होनेवाले कार्योमे अपनी निमित्ततताका ज्ञान भी अमत्य हो जाय तो फिर मनध्य किसी कार्यके करनेमें प्रवत्त भी कैसे होगा ? कुम्हारको यदि समझमे आ जाय कि घडेका निर्माण खानमे पडी हई मिट्रीसे अपनी क्रमदर्शी क्षणिक पर्यायोके आधार पर स्वत. समय आने पर हो जायगा तो फिर उसमें . तदनकल पम्बार्थकरनेकी भावना ही जाग्रत क्यो होगी ? इसी प्रकार एक शिक्षकको यदि यह समझमे आर जावे कि छात्र अपनी क्रमवर्तीक्षणिक पर्यायोके ब्राधार पर स्वतः हो समय आने पर पढ लेगातो फिर उसे तदनुकुल पुरुषार्थ करनेकी भावना क्यो जाग्रत होगी? इस सब कचनका रहस्य यह है कि निमित्तोंके सहारे पर कार्य निष्पत्र होता है वह सिद्धान्त ठीक है. इसका जिसे जान होता है वह भी ठीक है और इस ज्ञानके अनुसार जो कार्योरपत्तिके लिये तदनकल परुषार्थ करता है वह भी ठीक है। परन्त कार्योत्पत्तिके लिये उपयोगी अपनी निमित्तताके आधार पर यदि कोई मनव्य उक्त विषयमे अहंकारी बन जाता है तो आचार्य अमतचन्द्रने उक्त कल श पद्य द्वारा यह दर्शाया है कि ऐसा अहंकार करना बरा है और वह कर्मबन्धका कारण है। विवेकी सम्यग्दष्टि परुष कार्यके प्रति अपना-निमित्तरूप वास्तविक ज्ञान और व्यापार करते हुए भी वे कभी बहुंकारी नहीं बनते हैं। किन्तु दूसरोंहारा किये गये उपकारके प्रति हमेवा। कृतज्ञ ही रहा करते हैं। आवार्य विद्यानयोत अपने यन्य अध्यवरोक्षाका आदि में मोगावरण करते हुए यही जिल्ला है कि 'मि है कृतसुपकार साथवी विस्मरति' तवाँत् साथुं (कम्पर्यूष्ट) पृत्य अन्य द्वारा कृत उपकारकों ने सी मेहीं मुक्ते हैं। हमे पर्याहरकार (रायवरक्रयन्याला पष्ट ५ पर) अविश्वसीनावार्यने भी उद्धत किया हैं।

आगे आप जिस्तत है कि स्वामी समन्तमद्रने आप्तमीमांतामें और महाकलंकदेव तथा आधार्य विद्यानन्दीने अष्टवती और अष्टमहर्लामें 'दीषावरणबोहाँनि.' इत्यादि कथन उक्त (कार्य केवल उपादान कारच्ये हो निल्पन्न हो आया करता है निमित्त तो वहाँ केवल अपनी हाजिरी दिया करते हैं) तथ्यको ध्यानमें रक्तर ही किया है, स्वीकि उक्त आधार्योंने 'उपादानस्य उत्तरीभवनान्' दरवादि कथन उक्त कार्य-कारणवर्णदराको क्यानमें रक्तर ही किया है।

आपके इस लेखमें आपके द्वारा यह माना जाना कि 'वणादानस्य उत्तरीसबनाव' यह कथन उसते बाबायों का हैं तो नी ठोक है, बंगोंकि उत्तरान हां उत्तर पर्यायम्य परिश्तत होता है। परम्तु वह उत्तर पर्याय निमित्तमापेश उत्तरण नहीं होतो है, ऐसा निर्णय तो उक्त शब्यमे नहीं किया जा सकता है। बारे पर्व 'दोबाबरणयोहाँगि' इत्यादि कारिकाकों टीका ब्रष्टवहस्त्राये भी और बामी विद्यानत्वोने निमित्तोको उपयो-गिताको स्वष्टम्पने स्वीकार किया है तो 'कार्य केवल उपायानके बक्त पर ही उत्पन्न हो जाता है' इसकी सिद्धिके जिये 'दोषाबरणयोहाँगिन': इत्यादि इस कारिकाका और इसकी टीका अष्टशती तथा अपन्यस्त्रीका स्वायाक्यसे आपके द्वारा उपदिवय किया जाना पत्नत ही है। अष्टमहत्त्रीका वह कपन निम्म प्रकार है—

व वनसामध्याँद्जानादिरौँष. स्वरश्णामहेतु (अष्टक्षती)। न हि दोष एव आवरणमिति प्रतिपादने कारिकाया दोषावरणयोदिति द्विवचनसमसम्म् । तत्तरत्तत्मामध्याँदावरणान् पौद्गालिकज्ञानावरणादिकमणो भिन्नास्त्रभावस्वातादिद्वीपाञ्चकृते । बद्धाः पुनावरणं कमं तीवस्य पूर्वस्वपिणामस्व । स्वपीणाम-हेतुकः स्वाज्ञानादिरिम्ययुक्तं, तस्य काद्यक्तिकश्वविरोधाज्ञीवस्वादिवन् । यर्गराणामहेतुक पृत्रेष्यि न म्यबिक्कते, युक्तास्त्रनोऽपि तद्यसंगात् । सर्वस्य कायस्योगादानसङ्कारिसामग्रीजन्यतयोगगमात्तथा प्रतिदेश्व । तथा च दोषी जीवस्य स्वपर्यरिणाम-हेतकः, कायंन्यात मापपाकवतः।

स्वर्थ—आवार्य समन्तमप्रते कारिकामें 'दोषावरणवी' ऐसा द्विष्यन परका प्रयोग किया है, दर्शलये सावरणविक सामावरणवि कसीने सिन्म हो असानादि दोषोंको जानना वाहिए। उन असानादि योषोंको उत्योगका हुन अवरण कर्मने वधा जीवके स्वयंत्र पृथं परिणामको जानना वाहिए। उन असानादि के सेवाफे उत्योगका देश क्या क्षित्र । उन असानादि के स्वयंत्रणामितिनक हो है—एयेंगी मान्यता ठोक नहीं है, क्योंकि दस तरहते तो उन असानादि दोणोमें जीवरनस्वभावकी तरह अनाविनियनताकी प्रवासित हो आयगी। दर्मालये यदि परपरिणाम निर्मानक हो असानादि दोणोमें जीवरनस्वभावकी तरह अनाविनियनताकी प्रवासित हो अपनित दस्ति मुक्त आरामात्री निर्मान हो असानाद दस्ति प्रवासित हो स्वासित करान्य सामग्री वात यह है कि सम्पूर्ण कार्याकी उत्यति उद्यादान और सहक्तारी कारण होती है, देश असानीत प्रवासित में ऐसी हो होती है, दश्ति अपनित प्रवासित में प्रवासित होती होती है, स्वासित अपनित प्रवासित में प्रवासित होती होती है, स्वासित अपनित प्रवासित में प्रवासित म

उड़दका दृष्टान्त ऊपर भी राजवातिकके एक उद्धरणमे दिया गया है।

भगवान् कृत्यकुत्यने वीवयरिणासदेद्वें हत्यादि कथन द्वारा उपादान और निमित्त इस प्रकार दोनों कारणांके बलके कार्योवर्धाक्त स्वीकार किया है, स्वतः उनके उस कपको आपके पत्रको पृष्टि होना सर्वमन है है। 'अर्थक्यात्रप्रदेशो जोवको जब जैया सगीर मिलता है तब उसे उस कर परिणानना पढ़ता हैं सामयके इस कथको स्वीकार करते हुए आपने सामे को यह विस्ता है कि 'यहाँ मो उपादान और निमित्तें को उच्च प्रकार से कार्यकारणपर्यराको स्वीकार कर लेने पर हो सम्पन अपादान जोव स्वयं परिणान सम्पन स्वाप्त करते हैं तो स्वयं प्रवास करते हैं। 'इस कथनके सम्पन को हेतुक्क कथन आपने अपने उत्तरों किया है कि 'योकि उपादानक जीवसे स्वयं परिणान संचार करते हैं तो इस स्वयं परिणान को उससे आपन संकोच निवस्तार क्य परिणान को उससे आपने तदनकूल योग्यता के आपने पर स्वीकार करते में उससे आपने साम्य सम्बन्ध तथा अपति क्षत्रप्त साम्य साम्य स्वयं स्वयं प्रवास करते हैं तो हमारे तथा आपके सम्य कार्य-कारणभावको लेकन के किय कोई विवास हो नहीं रह जाता है, परन्तु दुख्व इस बावका है कि आपने अस्वयं साम्य सामे अस्वयं सामन स्वास के हिन सामे अस्वयं सामने विद्या है जाता है। स्वास सामे अस्वयं सामने विद्या तथा आपने तथा हो। उससे साम सम्बन्ध हो। उससे अस्वयं सामने तथा हो। उससे साम सामने साम सामने साम सामने साम सामने सामने साम सामने हैं। साम सामने सामने

ताहकी जायते बुद्धिच्यवसायद्व ताहक.।

सहायास्ताह्याः सन्ति यादशी भवितव्यता ॥

अ।पने इसका जो अर्थ किया है वह निम्न प्रकार है.—

जैसी होनहार होती है उसके अनुमार बुद्धि हो जाती है, पृष्टवार्थ भी वैमा होने लगता है और सहा-यक कारण (निमित्तकारण) भी वैसे मिन्न जाते हैं।

स्थामी समन्त्रभद्रने को आपन्त्रमीमाणा जिल्ही है उसमें उन्होंने तस्वत्यस्थाको अनेकान्त और स्थाद्-बादको दृष्ट्या एलक्स हो स्थापत किया है। इस आपन्तमीमानाको अप्यस प्रमन्द्रिया स्थामी समस्त्रभद्रते ८८ ८६, ९०, और ६१ वी कारिनाओं द्वारा देव और पुरुषार्थ दोनांमे मिनकर अर्थनिति हुआ करनी है इस विद्यालका विवेचन किया है।

प्रथम कारिकामें उन्होंने केवल दैवमात्रसे अर्थामद्भि माननेवालोके विषयम जो कुछ निक्षा है उसका माब यह है कि पृत्वार्थिक विका केवल दैवमात्रसे यदि अर्थीनांट स्वीकार की जाय तो दैवकी उत्पत्तिमें जो पृत्य और गावस्य आवश्य (पुरुपार्थ) को कारण माना जाना है उनकी सामित किस प्रकार होगी? यदि कहा जाय कि दैवकी उत्पत्ति उससे उससे हैं को मान केनेपर पुरुषार्थि देवकी उत्पत्तिकों अमानिका प्रकार होगी मानेविक अमावका है उपिता तमो होगा तो इस तरह देवहे दैवालानों उत्पत्ति प्रपत्त वाह्म हमानेविक आयक्त हो प्रसंस उपयोग वाह्म हमान मोसके आयक्त हो प्रसंस उपविका प्रवाद हो आयगा तथा पुरुष्क्य, पायक्त प्रसंस उपविका प्रवाद हो आयगा तथा पुरुष्क्य, पायक्त और समेक्ष जीवका पुरुषार्थ निर्यक्त हो हो जायगा ।

हतीय कारिकाम उन्होंन बेवल पृथ्वाधंमाश्रवे व्यवंसाद्ध माननेवालोके विषयम जो कुछ लिला है स्वस्ता प्राम यह है कि देवले दिना केवल पृथ्वाधंमाश्रवे विष्व व्यवंसाद स्वीकार को जाय तो पृथ्वार्यकी उत्पत्तिमें जो देवली कारण माना वाता है उनकी मंत्रीत किल प्रकार होगी? यदि कहा जाय कि पृथ्वार्यकी उत्पत्तिकों मी पृथ्वार्थिस मान केनेपर देवले पृथ्वार्थकी उत्पत्तिकों असंगतिकार स्वा है। उत्पत्तिक नहीं होगा तो इस तरहि फिर मभी प्राणियों पृथ्वार्थकी समान सार्थकराका प्रमंग उपस्वित हो जायगा जो कि अपूक्त होगा। कारण कि अनेक प्राणियों द्वारा समान पृथ्वार्थ करने पर भी जो एक वैष्यम देखा जाता है वह देखकों अविविद्ये कारण माने विना संगत नहीं हो सकता है। त्तीय कारिकामें उन्होंने देव और पृष्टार्थ दोनोंसे ही पृष्क् पृथक् वर्षीक्षित्र माननेवालोके विषयमें को कुछ लिला है उसका मान यह है कि किसी अर्थनिद्धिये देवको और किसी वर्षीविद्धिये पृष्टार्थको कारण माननेकी संगति स्थाद्वाद विद्यालको स्थोकार किसे बिना संभव नहीं हो सकती है, अदः वो लोग स्थाद्याद सिद्धालके विरोधी है उनके मतने किसी अर्थनिद्धिये देवको और किसी अर्थनिद्धिये पृष्टार्थको कारण माना

हमी तृतीय कारिकामे आगे उन्होंने देव और पुरुषार्थ दोनों ही मे मुगपत् अर्थसिद्धिकी सामनता रहने के कारण अवकाव्यताके एंकानिक विद्वान्त स्वीकार करनेवालोके विषयमें जो कुछ लिखा है उठका माव यह है कि अवकाव्यताके इस सिद्धानको अवकाव्य शब्दके प्रतिपादन करने पर स्वयमनिरोधरूप दोषका प्रमंत तप्रक्रिय होता है।

इनके बाद अन्तमं चतुर्व नारिका द्वारा उन्होंने देव और पुरुषायं होनोंको पूपक् पृषक् रूपसे बहत-व्यता और अप्यक्र्पसे अवनतव्यताके आधार पर सप्तमंगीका प्रदर्शन करते हुए जैन संस्कृति द्वारा मान्य पर-स्परकापेका देव और परुषायं उभयमे अर्थामिद्धिको समान बलवाको साधनताका निष्ठापन किया है।

अस्टसहस्रोमे आप्तभोमीसाकी ८८ वो कारिकाकी व्याक्या करते हुए अन्तमे आचार्य विद्यानन्दीने मोक्षकी मिद्धिको भी देव और पुरुषार्थ दोनोके सहयोगसे ही प्रतिपादित किया है। वह कथन निम्न प्रकार है:—

#### मोक्षस्यापि परमपुण्यातिशयचारित्रविशेषात्मकपौरस्यास्यासेव संभवान

अर्थ······परम पुण्यका अतिराय तथा चारित्र विशेषरूप पुरुषार्थ दोनोके सहयोगसे मृक्तिको भी प्राप्ति हभाकरती है।

इस प्रकार स्वामी सम्मत्यभद्धारा प्रम्वापित तथा श्रीमर् भट्टाकलंकरेव और आचार्य विद्यानन्दों हारा दृद्वांक भाष मर्थायव जैन तस्कृतिम मान्य अर्थविद्धिको उन्तर देव और पुरुषायं उपपिन्ध्य सामताके प्रकाशमे श्रीमर् भट्टाकलंकरेवने आप्योमामाताको नार्रकार ८२ की देशक करते हुए अप्यवानी 'शास्त्रकी जावले बुद्धि 'द्यादि उन्तिलानित पद उद्पृत किया है और भट्टाकलंकरेवके अभिग्रायको न सम्बक्तर उन्हें का बल पाकर श्री पंज कुलकड्योने अपनी जैन-तस्वामाता पुस्तकमं तथा आपने अपने प्रयुत्तरमे कार्यको विद्धि केवल समयं उपायनो हो हो जाया करतो है, निमित्त वहाँ पर अकिबियरकर हो रहा करते है इस विद्वानको एटिप्टे किये उनत यव उदयत किया है।

इस पटको लेकर हमे कही पर इन बातोका विचार करना है कि यह पछ जैन संस्कृतिको मान्यताके विक्ट क्यो है और यदि विक्ट है तो फिर श्रीमदकल्कदेवने हाकक उद्दरण अपने कप्प अण्टातीमे किस आयामसे दिया है तथा जैन संस्कृतिमें मान्य कारण-स्थवस्थाके साथ उत्तका मेल बैटता है तो किस तरह बैटता है ? इतना हो नहीं, इसके साथ हमें इस बातका भी विचार-करना है कि इसको सहायासे श्रीपंक फल्यन्द्रशी और आप कारण व्यवस्था सम्बन्धी अपने व्यवस्था पेट करनेमें कहा तक सक्त हो से हैं है।

यह तो निश्चित है कि 'ताहसी जायने दुद्धिः' इत्यादि रूपमे प्रथित उनत पय आपके द्वारा प्रतिपारित उच्छितित अथके आधार पर प्राणियोको अर्थासिद्धके विषयमे जैन संस्कृतिद्वारा मान्य देन और पुरसार्वकी सम्मिटित काणवाका प्रतिरोध हो करता है। कारण कि उनत पछके उनत अर्थसे यही व्यनित होता है कि प्राणियोकी अर्थासिद्ध केवल अर्थितस्थालोक असीन है और यदि उस अर्थासिद्धमें प्राणियोकी चुद्धि, व्यनसाध एवं अन्य सहायक कारणोंकी अपेक्षा होती भी हो तो वे बुद्धि, व्यवसाय आदि सभी कारण भी उक्त पक्के उक्त अर्थके अनुसार भवितव्यताको अभीनतामें हो प्राप्त हवा करते हैं।

चूंकि उचन व्यवस्था जैन संस्कृतिमें मान्य नहीं है, किन्तु जैन संस्कृतिकी मान्यताके जनुसार प्राणियोंके प्रत्येक जयंकी सिद्धिमें देव और पुरुषार्थ दोनो ही परस्परके सहयोगी बन कर समानरूपने कारण हुआ करते हैं, बदा उचन पढ़कों जैन संस्कृतिकी मान्यताके साथ विशोधकों दिया तिवाब हो जाती हैं। इससे प्रत्येक आपणे जात उपलब्ध हुआ है जो हैं के स्वतंत्र संस्कृतिकों मान्यताके विषद्ध होनेके कारण इस पढ़कों आपणे हारा जवाज करने पढ़ संस्कृतिकों आपणे हारा विवास होने के कारण इस पढ़कों आपणे हारा जवाज करने प्रस्कृति प्रमाणकरूपने उपस्थित किया जाना करनेष्य होने हैं है।

भीमरकलंकदेवने उनत पदाका उद्धरण जो आप्तामेमासाकी ८६ वी कारिकाकी सम्मयतीमें दिया है उसमें उनका आदाय इससे साक्षाद अपने पदाको पृष्टिका न होकर केवल पुरुवारों से अर्थानिद्व माननेवाले दर्भानके खण्डन करनेमामका ही है। यदो कारण है कि उत्तर पदाको उन्होंने बैन संस्कृतिका अंग न मानकर केवल लोकोबितके क्यमें हो स्वीकार किया है। यह बात उनके (श्रीमरकलंकदेवके) द्वारा उनत पदाके पाठके कनन्तर पठित 'इति प्रसिद्ध' बावशाय हारा आत हो बाती है!

तात्पर्य यह है कि श्रीमदकलंकदेव उन लोगोसे जो देवको उपेक्षा करके केवन पौरयमानसे प्राणियो-की अर्थासिंद्र मानते हैं—यह कहना चाहते हैं कि एक ओर तो तुम देवके बिना केवल पुरुषायंके हो अर्थको सिद्धि मान लेते हो और टूनरी ओर यह भी कहते हो कि अर्थिसिद्धि कारणभूत बुद्धि व्यवसायादिकी उपदर्शित मां अंग्रेशित मंदितव्यनासे हो हुआ करती है।

हम प्रभार युटिन्यवसायारिको उत्पत्ति अववा संप्राप्तिमें देवको कारणता. प्राप्त हो जानेते परस्पर विरोधी माग्यताओको प्रथय प्राप्त हो जानेके कारण केवळ पुष्पाधंते हो अर्थासिंह हो जाती है यह मान्यता स्विष्टत हो जाती है।

एक बात और है कि उक्त पद्मका जो अर्थ आपने किया है वह भ्वयं हो एक तरहसे आपको इस गामदाशका विरोधों है कि 'कार्य नेवल अवित्यस्था (समयं उत्थादन) हो ही निकान हो आया करते हैं, निमित्त उत्यमें अविश्वास्त्र हो रहा करते हैं। 'बयोकि उक्त उत्थाद हे दे हम बातका सकते देता है कि नोहें भी करों भावत्यस्त्र (उत्पादान शिका) के साथ साथ बुद्धि, अवसाय आदि कारणोका सहयोग प्राप्त हो जानेपर ही निकान होता है। केवल इतनी विशेषता उनसे अवस्य प्रमुट होती है कि बुद्धि, व्यवसाय आदि सभी दूसरे कारण भवित्यस्त्र अनुगार हो प्राप्त हुआ करते हैं। लेकन इस तरहसे उसे बुद्धि, व्यवसाय आदिमें कारणता-का नियंस्त्र नहीं कहा जा सकता है।

यदि कहा जाय कि उक्त पदा जब उक्त प्रकार भावितम्यताके साथ साय बृद्धि क्यवसाय शादिको भो कार्यके प्रति कारण बतला रहा हैतो फिर उसे जैन संस्कृतिम मान्य कारण व्यवस्थान विरोधी कहना ही गलत है। तो इस विषयमे हमारा कहना यह है कि पदामे कार्यके प्रति भवितव्यताके साथ साथ कारणभूत बृद्धि, व्यवसाय शादिका उल्लेख किया गया है, उनको उत्पत्ति क्यवसा संवाधिको उसी भवितव्यताको द्वाग पर छोड दिया गया है जो इस कार्यको जननी है। वस, यही उसमे असंगति है और इस लिये वह जैन संस्कृतिको माग्यताक विरुद्ध हैं, क्योंकि जिस भवितव्यताले कार्यको उत्पत्ति होती है उसी भवितव्यताले उत्पत्ति कारण कि कार्यको उत्पत्ति जिस भवित्यव्यताते होती है उसी भवितव्यताले कारणभूत बृद्धि, व्यवसाय शादिको उरपंत्ति अपना संप्राप्तिको स्वीकृतिका कोई अर्थ ही नहीं रह बाता है अर्थाल् वय यह अधिकत्याता हो कार्योत्पत्तिके साथ हाथ उससे कारणभूत वृद्धि, अयकास आदिको भी जुटा देती है तो किर अवेकेटी भयित-भयता ही कार्यको उत्पन्त कर सकती है, अतः उसको उत्पत्तिके क्लियं वृद्धि, व्यवसाय आदि सायभोको आय-यकता नहीं रहना बाहिए।

यदि जाप कहें कि इमोजिये ही कार्यकी उत्पांत जापके मतमे केवल उपादानसे स्वीकार को गयी है। वो इसपर हमारा कहना यह है कि उनत पद्म भी जब भवितन्त्रताके साथ दुद्धि, व्यवसाय ब्राह्मि उपयोगिया-को कार्यसिद्धिने स्वीकार कर रहा है तो इस पद्मकों कार्य-कारणभावकी आपके लिये माग्य व्यवस्थाका समर्थक की करा जा सबना है?

श्री पं क कुलबन्द्रश्रीने तो जैन तस्त्रयीमांशाके उपादान-निमित्तमीमांशा प्रकरणमें पृष्ठ ६७ पर पंडितप्रवर टोडगमलश्रीक मोक्षमार्गश्रमाश्रक अधिकार ३ पृष्ठ ८१ मा उद्धरण टेकर यह सिद्ध करनेका प्रयात किया है कि 'ताहको आवले बुद्धिः' इत्यादि रखमे प्रतिपादित कारणव्यवस्थाको जैन संस्कृतिमें भी इसी दंगों संवीकार किया गया है, क्योदि पंठ प्रवर टोडगमलश्रीने भी अपने कथनमे कार्यके प्रति कारणभृत बुद्धि, व्यवसाय आदिको भविनश्यताको अधीनता पर हो छह विया है। वसका वह कथन निम्म प्रकार है:—

जो इनकी सिद्धि होय तो क्याय उपकामनतें दुःल दूर होइ जाइ सुली होइ। परन्तु इनकी सिद्धि इनके किये उपायनके आधीन नाहीं, भवितन्त्रके आधीन हैं। जाते अनेक उपाय करते देखिये हैं अर सिद्धि न हो हैं। बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नहीं, भवितन्त्रके आधीन हैं। जातें अनेक उपाय करना विश्वी और एक भी उपाय न होता देखिये हैं। बहुरि काकतालीयन्याय कि भवितन्य ऐसी हो होया बैसा आपका प्रयोजन होई नैसा हो उपाय होई अर तातें कार्यकी सिद्धि भी होई जाइ तो तिस कार्य सम्मन्यों कोई क्यायका उपसम होंड।

पं कूलकरहोनी पंडितप्रवर टोडरमलजीने इन कवनके विषयमे अपना मंत्रण भी बही पर लिख दिया है कि 'यह प० प्रवर टोडरमलजीका कथन हैं—माद्धम पड़ना है कि उन्होंने (पं० प्रवर टोडरमल-जीन) 'तारक्षी जापने वुद्धिः' इत्यादि इस स्लोकको ज्यानमें स्तकर हा यह कथन किया है, इसलिये इसे उक्त अपके समर्थनमें ही जानना चाहिये।'

इस विषयमे हमारा कहना यह है कि पंज कूलवन्द्रजों पंज प्रवर टोडरमलओं के उस्लिखित कयनसे ओ उसत वर्ष फलित कर रहे हैं वह ठीक नहीं हैं, बसीकि हम बताज आये हैं कि जैन संकृतिमें केवल प्रवित्तवभीन बार्ट-सिंदि नामानकर मिवितव्य और पृथ्यार्थ दोनोके परस्पर सहयोगते ही कार्यसिद्धि मानो गयी है। इसिविये जैन संकृतिके इस मिदानतको ब्यानमें रखकर हो पंज प्रवर टोडरमलजीके कथनका आशय निकालना साहिये।

पुनश्च इसी मोक्षमार्गप्रकाशकमे पं० टोडरमलजीने भवितव्यता और पुरूपार्यका दूसरे ढंगसे निम्न प्रकार कथन किया है—

कालकिय या होनहार तो किंदु वस्तु नाही। जिस काल विषें कार्य बने सोई कालकिय और जो कार्य भया भीड़ होनहार। बहुरि जो कमेंका उपत्रमादिक हैं सो युरपारको सहित है। ताका भारमा कर्ताहतो नाही। बहुरि युरपार्थ उपाम करिए हैं सो यह आपसका कार्य है। ताते आपसाको पुरुषार्थ करि उपाम करनेका उपरोस दीजिए हैं। तहीं वह आपमा जिस कारणते कार्यसिक्ट अवस्य होय, तिस श्री पं॰ कूलचन्द्रजीने मोक्षमार्गप्रकाशकके जो वाक्य उद्घृत किये है उनका अर्थ उपरोक्त वाक्योको इयानमे रसकर करना चाहिये।

यह भी बात है कि पं॰ प्रवर टोडरमलजोके उन्दत कथनसे यह तो प्रगट होता नहीं कि कार्यको सिद्धि केवल भवितयसी हो हो जाती है, उनमें पुरुषायं वर्षीबात नहीं रहता है। वे तो अपने उन्नत कथनसे हतनी हो बात कहना चाहते हैं कि कितने हो उपाय करते जाओ, यदि भवितय्य अनुकूल नहीं है तो कार्यको सिद्ध नहीं हो सन्ती है। केविकत यह निष्कर्य तो कदाधि नहीं निकाला जा सहता है कि यदि भवितय्य अनुकूल हैं तो बिना पुरुषायंके हो अर्थको निर्मिद्ध हो जनती है।

की मिट्टीमें पट बमनेकी योग्यता नहीं है तो जुलाहा आदि निमित्त सामग्रीका कितना हो योग क्यों न मिलाया जावें, उस मिट्टीसे एटका निर्माण बसंग्य हो रहेला, लेकिन इससे यह निकर्ष कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि मिट्टीमें पटनिर्माण योग्यता विद्याना है तो कदाणित्त कुम्मकार आदि निमित्त ग्रामका करियों के किता है पर किता निर्माण की योग्यता के अभावने जुलाहा आदि निर्माण साया का तो यह है कि एक ओर तो मिट्टीमें पटनिर्माण को योग्यता के अभावने जुलाहा आदि निर्माण सामग्रीका सहयोग मिट्टीमें पटनिर्माण सर्वद्या अभावने हैं नहेंगा और इसर्पाण मिट्टीमें पटका निर्माण सामग्रीका अनुकल सहयोग प्राप्त तमामग्रीका अनुकल सहयोग प्राप्त तमामग्रीका अनुकल सहयोग प्राप्त निर्माण सामग्रीका अनुकल सहयोग प्राप्त निर्माण सामग्रीका अनुकल सहयोग प्राप्त तमामग्रीका स्वन्त कर्माण स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स

पं प्रवर टोडरमञ्जीके उक्त क्यनका यह भी ऑभजाय नहीं है कि अमृक मिट्टीसे चूंकि घटका तिमाण होता है, अदः उसको प्रेरणाने कुम्मकार तबनुकूक व्यापार करता है, समीक यह बात अनुमवक विकट है। छोकमें कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यके करते समय यह अनुभव नहीं करता है कि अमृक करती वृद्धे चूंकि अमृक कार्य निष्पन्न होना है, इम्लिये मेरा व्यापार तबनुकूल हो रहा है। यह तो कार्योत्पन्तिके अवसर पर केवल इतना हो जानता है कि अमृक करतुते चूंकि अमृक कार्य मम्पन्न हो मकता है और तब इस आधारपर बह प्रयोजनवय तबनुकूल व्यापार करने लगता है और यहां कारण है कि वस्तुगत कार्य योग्यताका करा-चित् ठोक ठीक जान नहीं सकनेके कारण अपना स्वगत कार्य क्त्रंच्या अमुक्ति हान प्रयोजनविक्त स्वाप्त स्

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भवितव्यता हो और तदनुकूल उपाय किये जावें तो विवक्षित कार्य को सिद्धि नियमसे होगी तथा भवितव्यता हो लेकिन उपाय न किये जावें या प्रतिकल उपाय किये जावें तो कार्यकी सिद्धि नहीं होगी। इसी तरह कार्यको निश्चिक लिये जवाय तो किये जाये लेकिन तदनुकूल मर्वितस्थता नहीं है तो भी कार्यको सिद्धि नहीं होगी। बलावा इतके यह मी विकल्प संभव है कि भवितस्थता हो, तदनु-कूल क्याय मी किये जावें, लेकिन शायने बायक सामग्री भी वहाँ पर विद्यान हो तो भी कार्यकी सिद्धि मही होगी।

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पंडित फूलचाटजी पं० प्रवर टोडरमलजीके कथनसे जो 'ताहरी जायते दुव्हि' हरपादि पर्यका समर्थन कर लेना चाहते हैं वह ठोक नहीं हैं। यद्यपि पं० प्रवर टोडरमलजीने प्रपने उल्लिखित कपनमें यह अवस्य लिखा है हि—

'बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं भवितन्यके आधीन है' परन्तु इससे भी पं० फूलचन्द्र-बीके इस अभिप्रायका समर्थन नही होता है कि 'जो भवितव्यता कार्यकी जनक है वही भवितव्यता उस कार्य-में कारणभत बद्धि, व्यवसाय आदिको भी जनक है।'

हमारे इस कवनका स्पष्टीकरण इन प्रकार है कि पं० टोडरमलीके कवनने सामाग्यतया चेतनकप और स्वेननक्ष्य सभी तरहके कारोंकी उपादान शनितको नहीं बदल किया गया है, इवलिये ऐसी प्रीवतक्षता ओवके पारिणामिक भावकप प्रकार वा अभव्यत्व हो सकते हैं अवदा कार्येच यवासंघव उदय, उपस्थन, सर्वापेषमा अववा सनसे प्राप्त कार्याविद्विक अनकल औवको योग्यता हो सकती है।

अब यहाँ पर ध्यान रम बात पर देना है कि मान लीजिये—किसी व्यक्तिय धनी बननेकी योग्यता है लेकिन केवल योग्यताका सद्भाव होनेमात्रसे तो वह व्यक्ति धनी नही बन वायेगा। यही कारण है कि ऐसी माग्यता जैन सस्कृतिकी नहीं है, अदः जैन संस्कृतिकी माग्यताके अनुवार उस व्यक्तिको पनी बननेके किसे वपनी बुद्धिका तद्वनुकूल उपयोग करना होगा, पृष्ट्यार्थ भी उसी जातिका करना होगा और उससे सदस्कल अन्य सहकारी कारण भी अपेतित होंगे।

यह जो कहा जाता है कि उस व्यक्तिम पायो जानेवाली घनों बननेकी योग्यता हो 'तादशी जायते बुद्धि': दरायदि पक्ष आवार्यक अनुसार बुद्धि , क्यार्थ तथा अन्य महकारी साधन-नामग्रीको मनुतीन कर संगी तो यह कथा अनुमविषद्ध होनेके करण जैने सांकृतिक देखा है — महत्व वात इस पहले हो सरण्ट कर पुके हैं। दतना होने पर भी हम यह मानते हैं कि जैन सस्कृतिक अनुभार भी व्यक्तिम बुद्धिका उद्भव सदस्कृत जातावरणके साधीरधमस्य योध्यता (भवित्यस्या) का हो कार्य है और एही बाद तृत्याधिके विषयभी भी कही जा सस्ती है कि वह भी वदन्कृत कर्मके साधीरधमस्य भवित्यसाका हो कार्य है। सा क्रिये पं० प्रवर टोस्ट्सरकजीने ओ यह जिल्हा है कि उद्याय क्वना अपने आधीन नाहीं, सवित्यस्य आधीन हैं— बहु न हो ससंस्य है और न वैन संस्कृतिक हो विद्यु है। कारण कि प्राणियोको वर्धीमद्भित जो भी हुद्धि, अपस्वसाय (पृद्याधी) आदि दयाय अरोकित रहते हैं वे सब उपाय व्यवने अन्व अनुकृत आनावरण आदिके स्वीपद्मा सादि क्या भवित्यस्याके हो हार्य हुआ करते हैं।

इस प्रकार यदि यही दृष्टि यदि 'ताइसी' जायते बुद्धिः' इरवादि पद्यका अर्थ करनेम अपना ली जावे तो फिर इसके साथ भी जैन संस्कृतिमें मान्य कारणअ्यवस्थाका कोई विरोध नहीं रह जाता है।

अन्तमें थोड़ा इस बात पर भी दिचार करना चाहिये कि यदि बृद्धि, व्यवसाय आदि सभी कारण कलापकी जननी या संबाहिका वही मिवितव्यता है वो कार्यको जननी होतो है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा कार्य करनेका संकल्प भी उसी मीवतव्यताके जनुकूल हो होना चाहिये। हमारो बृद्धि पर, हमारे पुरुषार्थ पर और अप्य सहकारी साधन सामग्री पर तो उस प्रवितस्पताका वाधिपरय हो, केवल हमारे संकल्प पर उसका वाधिपरय न हो बहु बात बहुत अरुपटो मालूम पडती है। इस तरह मनुष्य बाहता तो कुछ है और हो कुछ जाता है यह स्थिति कशपि उत्पन्न नहीं होना बाहिये।

एक और भी अर्च 'ताहसी आयते बुद्धि:' इत्यादि पर्यका होता है वह यह है कि—जिस कार्यके अनुकूत्र बस्तुमें उपायान चांकित हुआ करती है समझदार व्यक्ति उस बस्तुसे उसी कार्यको सम्पन्न करनेकी बुद्धि (भावना) किया करता है और वह पुरुषार्थ (अयसाय ) भी तदनुकूल ही किया करता है तथा वह बहुँ पर तदनकर हो अन्य सहायक साथन सामयीको उदाता है।

इस तरह उक्त पद्यका यदि यह अर्थ स्वीकार कर किया जाय तो मी इसके साथ जैन संस्कृतिको कारण व्यवस्थाका विरोध नहीं रह जाता है, लेकिन यह बात तो निषंक्त समझना वाहित कि 'तास्वात आपसे बुद्धि:' इत्यादि पद्यका कोई मी अर्थ क्योंन कर किया जाय यदि वह अर्थ जैन संस्कृतिकों भाग्याता अनुकूल होगा तो उसके आपके 'मित्रक्यताचे हो कार्यको सिद्धि हो जाया करती है निमित्त वहीं पर अक्तिपत्तक हो यहा करते हैं इस मतकी पृष्ट नहीं होगी और जैदा अर्थ आपने उक्त पद्यका क्रिया है यदि उसे हो पद्यका सही अर्थ माना आय तो जैन संस्कृतिको मान्यताके विरुद्ध होनेके कारण उसका आपके द्वारा प्रमाणक्याते उस्योग करना अनुवित माना बायगा।

#### कछ विचारणीय बातें

जिस प्रकार स्त्री अपने गर्भाशायमे गर्भाशारण करके संतान उत्पन्न करती है, परन्तु उस गर्भके धारण करनेके लिये गुरुषका निमित्त उनको अनिवार्य आवश्यक होता है। सती, विषवा और अवन्ध्या स्त्रो इस कारण सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पुरुषका निमित्त नहीं मिलता।

जुरादानके अन्दर अनन्त शक्तियाँ विद्यामान है और जब जिस शक्तिक विकासके योग्य निमित्त मिछ जाती है। तब वह शक्ति विकासको प्राप्त हो जाती है। रतोहया परांतमें मेहेंका जाटा माड कर रखते हुए है। भोजन करनेवालेकी इन्छान्ताना वह उसी आदेनेसे कभी रोटी बनाता है, कभी पृश्ली बनाता है और कभी परायठा बनाता है। रागोड़वा इस सब चीजोको बराबर आवश्यकतानुसार बरल-बरल कर बनाता चला जाता है। गोजन करनेवाले भोजन भी करते जाते हैं। उसते रोटी, पृश्ली और परायठेके निमित्त यथायोग्य अलग-बला भी है और एक भी है। यहाँ पर विचारणीय बाताना शक्तियोंकों है कि जितना मेहें सीमा गया अत्र एक हो पबकीत पीचा गया और उस सम्पूर्ण आदेमें पित हुए तेहुके प्रयोक दानिका अंश सीमा गया और उस सम्पूर्ण आदेमें पित हुए तेहुके प्रयोक दानिका अंश सीमा गया अत्र उस सम्पूर्ण आदेमें पित हुए तेहुके प्रयोक दानिका अंश रोटीमें पहुँचा, पढ़ीमें पहुँच अरित हाति हुए तेहिके प्रयोक दानिका अंश रोटीमें पहुँचा, पढ़ीमें पहुँचा सामित की सामित की

आप जोगोको तत्वचर्चामें आये प्रत्नोका उत्तर जिल्ला है वह न तो केवल जारमाके द्वारा लिल्ला जा तकता है, स्थोंकि जारमा स्वयं अयारीर हैं। उनके हाण, पैर, आल, अंग-उगंग नहीं है। इसी तरह प्रत्नोका उत्तर जिल्लेके लिये वहाँ आपको हाण, आले आहि पारीके अवस्थीकों आवर्यकता है वहाँ उनके साण प्रकार, लेल्ली, त्याही, कागज आदि बाह्य सामर्योकी मी आवस्यकता है। दनमें वे आवस्यक किसी एक साधनको कमो रह जाय तो प्रस्तोंका उत्तर नहीं लिखा वा सकेगा। इसके सिदाय विष्ठन करनेवाले प्रतिवन्धक कारणोका बसाब भी मिलना चाहिये, रात्रिये लिखने समय विज्ञलो फैल हो जावे, दोपक बुझ जावे, घरोरमें भ्यानक बेदना उत्पन्न हो जावे तो प्रश्नोका उत्तर लिखना असंभव हो जायगा।

मनुष्य अब पैरल चलता है तो उमको गति धोमो होतो है, जब वह तांगे पर सवार होकर यात्रा करता है तब वह अपने लक्ष्य पर बस्दो पहुँच जाता है, जब वह तांगे पर सवार होकर यात्रा करता है तब वह अपने लक्ष्य पर बस्दो पहुँच जाता है, जब वह नाइकक्ष जाता है तो तामेको अपेका और भी शोध अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है। वह और सोध पहुँच जाता है। यह अपेर सोध पहुँच जाता है। वह अपेर से से पहुँच के स्वाप के साम प्रवास कर करता है और से संवस्त का आपे से तब हवाई जहां जहां हो। स्वर्णीय सम्राट् पंचमजार्ज मन् १६१२ में संस्त करता है। वह स्वर्णीय साम ए पंचमजार्ज मन् १६१२ में संस्त करता है। वह स्वर्णीय साम ए पंचमजार्ज मन् १६१२ में संस्त करता है। वह स्वर्णीय साम प्रवास कर अपेर के और एक मास में सार पहुँचे थे। अभी २-३ वर्ष पहुँचे कहा जहां ए इंगलेक्स भारत पहुँच पार्ची भी। हुछ समय बाद जब अविस्तर (सुर सीनिक) विसान वालू हो जायेंगे वह लज्दनते दिस्तीकी यात्रा ४-४ घंटे की उह जायती। आज अमेरिका मोर हम में चंद्रमा पर पहुँचेनी होड लगी। हुँ हैं। उपादान अपने विकानमं निर्मात कितने अभोन है इसका पता जायने जायति सहन हो में क्या आता है।

सुद्गराहिष्यापारानन्तरं कार्योत्पादवन् कारणविनासस्यापि प्रतीतेः, विनष्टो घट उत्पन्नानि कपाला-नीति व्यवसार्द्रयसदभावात-अष्टमसस्यो प्रप्र २०० कारिका ५३

अर्थ---मृद्गर आदिक व्यापारके अनस्तर घटका विनाध और कास्तोका उत्पाद होता हुआ देखा जाता है।

यहाँ पर इनना आध्य लेना है कि मुद्गरकी घटके विनाश और कपालोके उत्पादने निमित्तता स्वीकार की गयी है। आगे अष्टसहस्तो पृष्ठ २०० पर हो लिखा है:—

तस्मादयं विनाशहेतुर्भावमभावीकरोतीति न पुनर्शकेचिक्तर ।

अर्थ—इसलिये घटविनाशका हेतुमूत मुद्गर भावात्मक पदार्थको अभावात्मक बना देता है तो इमे ऑकिंचिरकर कैसे कहा जासकता है?

इस क्यमसे निमित्तकारणकी अकिचित्करताका स्पष्ट खण्डन हो जाता है। इससे सम्बन्ध स्थनेवाला बहुतमा विवेचन और आसम्प्रमाण प्रत्न सस्या १, ४, ८, १०, ११, और १७ में भी मन्ते। अत कृषया बहुर पर देखनेका कह की जियेगा।

## मंगलं भगवान बीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

## शंका६

मूळ प्रश्न ६-- उपादानकी कार्यरूप परिणितमें निमित कारण सहायक होता है या नहीं ?

### प्रतिशंका ३ का समाधान

इस प्रश्नका पहली बार उत्तर देते हुए हमने तत्वार्यस्त्रोकवातिक अ. १ सू० १६ प्० ४१० के आवारते यह स्पष्ट कर दिया था कि 'विदयब नयसे प्रश्नेक द्वयंके उत्तरावादिक विस्तवा होकर भी व्यवहार नयसे ही ये सहेतुक त्रवीत होते हैं। इत पर प्रतिवांका २ उपस्थित करते हुए अपर पश्नेन कार्यमें योग्य द्वय्य- वानितको अन्तर्ग कार्यम कार्यम सहायको बाहिरा करण वतलावत रिल्ला था कि—'जब वस वाचिक व्यविक स्पत्ने आपने हित कर निर्माणको महायको हो आती है।'इसी सिल्लिकेमें अपर पश्नेन अपने पश्चेक स्वपत्निक स्वत्र वाचिक स्वर्ण अपने अपने पश्चेक स्वार्ण कार्यक स्वर्ण पश्चेक स्वर्ण पश्चेक स्वर्ण हित के वोर त्व हुईसी, किन्तु पश्चेक द्वार्ण कार्यक स्वर्ण क

आयो अपर पक्षने परमतमे प्रसिद्ध भरत मुनिके नाट्य-शास्त्रमें लिखे गये रसके लक्षणको प्रमाण रूपमे उपस्थित कर यह भी लिखा था कि 'इससे स्पष्ट है कि मानव हृदयमें विभिन्न प्रकारके रसोकी उत्पत्ति ही वहिरंग साधनोकी देन हैं।' आदि।

हम प्रकार अपर पक्षने अपनी उन्ह प्रतिशंकामें यह दिख् करनेका प्रयत्न किया था कि जब भी कार्यके योग्य हम्यावीन कार्यक्य होती है तब वह बहित्य सामनोक द्वारा ही कार्यक्र परिणमती है, अन्यया नहीं। अपर पताने हम प्रतिशंका द्वारा अपने पताके समयनमें बैदिक धर्मानृयायी मरतमृतिका एक ऐवा भी महाभाज आगमन्त्रमें उपस्थित किया है कि आगम नहीं माना जा मकता। मालूम पहता है कि अपर पत्त इस सीमाको माननेके लिये भी तैयार नहीं है कि इह विषयको पृष्टिमें मूल परम्पराके अनुरूप आचार्यो द्वारा निबद्ध किये गये पास्त्रोंके ही प्रमाण दिवे जाँच। यही कारण है कि कही उसकी ओरसे लीकिक प्रमाण दैकर अपने विपयको पृष्ट करनेका प्रयत्न किया गया है और कही उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बतलाकर अपने विषयको पृष्ट किया है। हम नहीं कह सकते कि चरर पत्र्यने अपने पत्रके समर्थनेक लिये यह मार्ग वरों अपनाया है, जब कि आगमने प्रयोक विषयक। समृतित उत्तर प्राप्त किया सकता है।

हम अपना दितीय उत्तर लिखते तमय दर्ग स्व बातोमें तो नहीं गये। मात्र बागम प्रमाणोके आधार से पुनः यह निद्ध किया कि उपादान केवळ हत्यशक्ति न होकर अनन्तर पूर्व पर्योय्युक्त हत्यका नाम उपादान है। वह किसीके द्वारा परिणमाया न जा कर स्वयं अपने कार्यको करता है और जब बहु अपने कार्यको करता है तब अन्य याख्य सामग्री उसमें निमित्त होती है। यब उत्तरचे हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आगमने बाह्य सामग्रीको निमित्त और कार्यकारी स्वावहार नयकी अपेका बतलाया गया है। और अंतमें प्रहाकसंक्रदेवके द्वारा प्रतिपादित 'तादशी जायते दुव्हिः' हत्यादि कारिका उपस्थित कर यह बिद्ध कर दिया है कि प्रवितन्त्रताके अनुसार बृद्धि होती है, वैसा हो प्रयत्न होता है और सहायक भी उपीक्षे जनका फिलते हैं।

किन्तु जान पहला है कि अपर पर्च आगियक कार्य-कारणपद्धिमं अपने पलका समर्थन नहीं सम-स्रता । उस पक्षका यह दृष्टिकोण पाचवें प्रश्न पर उपस्थित की गई प्रतिशक्ता दे के विलक्ष्य स्थल हो जाता हैं। बहुत उस पत्रमें केसकामानकी अपेका आग्रम प्रतिपादित हमारे अमित्रपाको स्वीकार करके मी अपुत्रवालों के अपेक्षा विवादको निया मोह देते हुए लिखा है कि 'यावनाके सामर्थ दिवा कार्य दिवा बस्तुका वैदा परिवासन सलका है यह उसी प्रकार होगा। प्रत्येक सम्पर्युच्छिको ऐसी हो अद्धा होती है। इसलिए केसलमानके विवयके अमुसार तो सभी कार्य नियत क्रममे हो होते हैं और सम्पर्युच्छ जीव अद्धा भी ऐसी ही रखता है। किन्तु अप्रतानों के दतने मावते सब समस्याएँ हल नहीं हो जाती, इसलिए युनजानके विययके अनुसार कुछ कार्य नियत क्रमसे भी होते हैं और कुछ कार्य अनियत क्रमसे भी होते हैं ऐसा अनेकारत हो ठीक है।'

अपर पक्ष द्वारा पांचवें प्रदन्तर प्रतिश्वका ३ जिस आधारपर उपस्थित को गई है उसका यह सार है। इसते अरद एकका ऐसा कहना मालूम पहता है कि अपर पक्ष प्रयोग नहीं। दूनरी बात यह आर माने पूर पुत्रवानकी अपेका ही मानना चाहता है, केवलवानको अपेका नहीं। दूनरी बात यह मानना चाहता है, केवलवानको अपेका नहीं। दूनरी बात यह मानन चाहता है, केवलवानको अपेका नहीं। दूनरी बात यह नवले होती है कि सभी हमाने को को को तो तो नियन कमसे ही है। यही कारण है केवलवान उनको उसी क्या कानता है। परन्तु अपर प्यावे कृतवानमें वे उस कमने नहीं सल्वको । मात्र इतीलिए कुछ कार्य नियत-क्रमसे होते हुए प्रतीत होते है। उसत बस्तव्यमं अपर-प्रथम कोनवा पुलवान लिया है— जीहक कुष्टकान या सम्बद्ध प्रदानुसारी सम्बद्ध पुतवान ? इसका उनको औरसे उसन प्रतिवान ? इसका उनको औरसे उसन प्रतिवान में यहार्य कोई स्थाय होना होगा वह लोकिक ही होगी गई स्थव्द है।

जहाँ तक प्रकृत प्रतिशंकासे सम्बन्ध है तो उसमें भो अपर पत्तका बहो दृष्टिकोण कार्य कर रहा है। इसे उपस्थित करते हुए अपर पत्नने पहले तो 'निम्तिकारणता व्यवहारतयो है' इसे स्थोकार कर लिया है, किन्तु यही व्यवहार जब्दका बाल्ज क्या है इसमे उसे दिवाद है। हम अपने पिछले उत्तरमें नृहदृह्यमध्यह गाथा ८ का उद्धाण देकर प्रकृतमें स्थवहारका अर्थ कसदृन्त व्यवहार है यह आगम प्रमाणके माथ पत्तज आये है, परसु अपर पत्र यह कहकर कि हम स्थवहारका अर्थ कस्पनारोपित करते है, मुख्य विषयसे दिवारकोको दृष्टि हटाना बाहता है।

#### १. व्यवहारनय और उसका विषय

जैसा कि यहाँ की गई सुचनासे जात होता है, अपर पताने व्यवहार और निरचय इन रोगे वाब्दोका पूपक् पूपक् स्वल पर प्रकरणानुवार क्या अर्थ स्वट है इसका विचार प्रस्त रेए की प्रतिवेशा रेम किया है सो इत विषय रूप रे ए की प्रतिवेशा रेम किया है सो इत विषय रात रेम किया है सो इत विषय रात रेम किया है से साम किया होगा चाहिए इसका भी याचार्य बोच हो आयेगा। अपर पक्षने व्यवहारन्य और निश्चयन्त्रका स्वस्त्र स्वर हिंगा चाहिए इसका भी याचार्य बोच हो आयेगा। अपर पक्षने व्यवहारन्य और निश्चयन्त्रका स्वस्त्र हुए लिखा है—

निश्वयक्त अर्थपारेल व्यवहारक्त वर्षका प्रतिपादक बचन व्यवहारन्य और व्यवहारक्त वर्ष-सारोद निश्वयक्त वर्षका प्रतिपादक चचन निश्वनय कहलाने सोम्य है। इसी प्रकार निश्वयक्त वर्षपारेल व्यवहारक्त धर्मका जायक ज्ञान व्यवहारन्य और व्यवहारक्त वर्षसारेका निश्चयक्त वर्षका जायक ज्ञान निश्चयन्य कहलाने योग्य है। एडिके दोनो बचननयके और हस्ट दोनों ज्ञाननयके भेद जानना चाहिए।'

सह अपर पजदारा उपस्थित किये गये व्यवहारनय और निश्चयनवके सक्षण है। किन्तु इन रुख लोको पुर्धिय कोई सामयमाख अपर प्रकान नहीं दिया है। इनका सांगोपांग विचार करते हुए सर्वप्रथम हम सामायोंने व्यवहारप्रका क्या अर्थ स्त्रीकार किया है इस बात पर दृष्टिपात करते हैं। सारुप्रयहिष्मं व्यवहारप्रका अर्थ करते हुए रिख्ता है—

अन्यत्र प्रसिद्धः धर्मस्वान्यत्र समारोगणसस्त्रभूतव्यवहारः।असद्भूतव्यवहार एवोषयार, उपचारा-दण्युपयार यः कोति सः उपचितासस्मूतव्यवहारः। गुणिगुणिनोः पर्वाय-पर्यायिणोः स्वमावस्वमाविनोः कारण-कारकिलोभेंदः सद्भूव्यवहारस्यार्थः। द्रष्ये द्रष्योपयारः वर्षाये पर्यायोपयारः गुणे गुणोपयारः, द्रष्ये गुणोपयार, द्रष्ये पर्यायोपयारः गुले द्रस्योपयारः गुले परायोपयारः वर्षाये द्रस्योपयारः पर्याये गुणोपयार हति नविन्योधस्त्रस्त्रस्यवहारस्यार्थे द्रष्टव्यः।

अर्थ—अन्यत प्रसिद्ध घर्मका अन्यत आरोप करना असद्भृतस्थवहार है। असद्भूत स्थवहारका नाम ही उपचार है। उपचारके बाद भी उपचारको जो करता है वह उपचरितासद्भृतस्थवहार है। गुण-गुणीका पर्योप-पर्योगीका, दश्माव-स्थामवान्का और कारक-कारकवान्का भेद सद्भृतस्थहारका अर्थ है। हथ्यरे हश्यक उपचार, पर्योप पर्यावका उपचार, गुणमे गुणका उपचार, हथ्यमे गुणका उपचार, उथ्यमे पर्योपका उपचार, गुणमे हश्यका उपचार, गुणमे पर्योवका उपचार, पर्योपमें हश्यका उपचार और पर्यायमे गुणका उपचार हम तरह नी प्रकारका असदभृतस्थवहारका अर्थ आगना चाहिए।

यह आलाशपद्धतिका बचन है। इसमें असद्भूतव्यवहारकप अर्थ उपबरित असद्भूतव्यवहारकप अर्थ और सङ्ग्रत्यवहारकप अर्थ बचा है इसका स्वष्ट सब्दोमें निर्देश किया गया है और सामये यह भी बतला दिया गया है कि तसङ्ग्रत्यवहारका नाम हो उपबार है। यहाँ सङ्ग्रत्यवहारकप अर्थते प्रयोजन नहीं है। इसलिए अलङ्गत्यवहारकप अर्थको आसम्ब्रामाणक साम स्वष्ट करते हैं—

> हतकुम्भाभिषानेऽपि कुम्भो हतमयो न चेत् । जीयो वर्णाटिमञ्जीवजस्पनेऽपि न तन्मयः ॥४०॥

षीका घडा कहने पर भी घडा घोमय नही है, उसी प्रकार जीव वर्णीदमान् है ऐसा कहने पर भी जीव वर्णीदमान् नहीं है।

यहाँ पड़ेमें घो रखा है, अत्तर्व घोका संयोग देखकर व्यवहारी जन उसे घोका पढ़ा कहते हैं, यह असर्भूत व्यवहारका उदाहरण है। यदि कोई अज्ञानी बोब इतने मात्रसे घडेको मिट्टोका न समझकर उसे यवार्थक्त्रमें घोका ही समझने उसे तो उसकी ऐसी समझको मिथ्या ही कहा जायेगा।

यह तो बहुत प्रकारके होते हैं और उनने नाना बस्तुएँ भरी रहती है। अतएव लोकमें अन्य बस्तुओं से भरें हुए पड़ोका बारण करनेके लिए विवधित बस्तुके आव्यंत्रसे इस प्रकारका व्यवहार किया जाता है। जो ज्यवहार उपवरित होनेपर भी सप्रयोजन होनेके कारण लोकमें झाझ माना जाता है और लीकिक जनों-को प्रमाध का ज्ञान करानेके लिए जानाममें भी इसे स्वीकार किया गया है। स्पष्ट है कि परि ऐसे व्यवहारसे निश्चयका ज्ञान हो तो ही इस प्रकारका व्यवहार करना उपयोगी है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए क्रनगरावर्णमुन बच्चाव एकमे कहा है—

कर्त्रीचा वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये ।

साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तद्मेदृहक् ॥१०२॥

जिससे निश्चयको प्रसिद्धिके लिए वस्तुसे भिन्न कत्तों आदिक जाने जाते है वह व्यवहार है और उन कत्तों आदिककी बस्तमे अभिन्त प्रतिवत्तिका नाम निश्चय है ॥१०२॥

यह आगमप्रमाण है । इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि जियमे निश्चवको सिद्धि हो उसीका नाम स्थवहार है और इसी निए उपचरित होने पर भी आगममें वह स्वीकार किया गया है। इस तस्यको स्थानमें एकहर वब हम निमित्त-पैमितिक अस्यपक्षे उसर दृष्टिगत करते हैं तो हमें इस बातके समझने देर नहीं लगाती कि उपादान कारणसे मिन अप व बसुमें किया गया निमित्त स्थवहार तमहमूत होने के कारण उपचरित क्यों माना गया है। यहाँ जित बस्दुर्ग निमित्त स्थवहार किया गया है वह क्या द्रस्यके विविद्य कारणो अपनित कारणो अपनित कारण उपचित्त कारणो अपनित कारण से माना गया है। यहाँ जित बस्दुर्ग निमित्त स्थवहार किया गया है वह क्या द्रस्यके विविद्य कारणो स्थाप कारण सी नहीं है किए भी उसकी उस कारणे उपचार कारणो है किया गया है। यहाँ अपवार क्रियों हों से सी निमित्त अवित् कारण उपचार कर निया जाता है। यहाँ उपचार कारणो हम सिद्धि स्थाप कारणो हम सिद्धि हम

यह तो प्रयम उपबार हुआ। अब बदि उपाराम-गृत बस्तुमे रहनेबाने कर्ता आदि धर्मोका निमित्त-क्यसे स्वीकृत अस्य बस्तुमें आरोप किया जाता है तो ऐता एक उपबारके बाद 'भा पून' उसी बस्तुमें किया गया उपवारक्त अबं उपबारत अमद्गृत व्यवहारका विषय होगा। आचार्य कृत्वहृत्तने सामान्यत्वा समयसार गावा १०५ में इसी उपचारत असद्गृत व्यवहारका विदेश हिना है, किन्तु यहाँ दतना विशेष जानना चाहिए कि जीवका और कमीका निमित्त-नीमित्तकसम्बन्धन्य पहलेश हो संस्थेप पानस्य चला प्रा सहा है, इसिलए जीवके राग-देव आदि परिणामोको निमित्तकर जो कमंबन्य होता है वहाँ जीवके परिणामोमें कमीको करनेक्य कत्ताधर्मका उपचार हो मुक्त है। सत्तव्य जीवने कमीको किया ऐना कहना अनुपचित हुआ है।

तारायं यह है कि जहाँ पर संदेखेष सम्बन्ध नहीं है वहाँ तो एक वस्तुक कची आदि धर्मका दूसरी बस्तुमें आरोप करनेका नाम उपचरित असद्भूतव्यवहार है और जहाँ पर निमित्तनैमित्तिकमावसे परस्य संदेखेसम्बन्ध है वहाँ पर एक बस्तुके कची आदि धर्मका दूसरी बस्तुमें आरोप करनेका नाम अनुस्तित असद्भूतव्यवहार है। उन्त अवंको स्वष्ट करते हुए बहुद्दस्थमंख गांवा आवो किला है—

सनोवचनकायस्यापारिकवारिकिताबद्धद्वायस्यक्षयानगञ्जनः सन्तनुपचरितासद्भूतस्यवहारेण ज्ञानावरणादिद्वस्यकर्मणामाधिकार्दनौदारिकवैक्षियकाहारकत्रयाहारादिचटपर्याप्तियोग्यपुर्गरुपण्डकपनोकर्मणां स्वैवोपचरितासद्भुतस्यवहारेण बहिर्विषयघटपटादीनां च कर्ता सर्वति

मन वचन और कायके व्यापारसे होनेवाली कियासे रहित ऐसा जो निज शुद्धात्मतत्त्व उसकी

भावनासे रहित हुना यह जोव जनुप्चरित जसहमूत ध्यवहारकी बयेशा जानावरणादि हव्यवसाँका जादि शक्यके लोबारिक, वीक्रियक और जाहारक तोन सरीर और शाहार जादि छह पर्यापियांके योग्य पुद्मक पिण्डकरा नोकर्मोका तथा उपचरित जसहमूत व्यवहारतयको अपेशा बाह्य विषय घट-पट बादिका कर्त्ता होता है।

यहाँ परन यह है कि जिसमें किसी हुतरी वस्तु या उसके गुण-पर्यक्ष उपचार किया जाता है उसमें तर्यक्ष सहित के कि इसमें वस्त्र होता चाहिए, अप्या उस बस्तुमें किसी हुतरी वस्तुका या उसके गुण-मर्यका उपचार करना नहीं हुतरी वस्तुका या उसके गुण-मर्यका उपचार करना उसी हुत हुत कर हुत जा सकता है जिस बालकों जिसके समायान यह है कि जिस बस्त्रों निर्मित व्यवहार किया जाता है या निम्त्र मानकर कर्मी ज्ञादि व्यवहार किया जाता है या निम्त्र मानकर कर्मी ज्ञादि व्यवहार किया जाता है या निम्त्र मानकर कर्मी ज्ञादि व्यवहार किया जाता है जो स्वयं वस्त्र हुत स्वयं उपायान होकर किये गये अपने कार्यके अपेका स्वयं कारण वर्ष भी पाया जाता है और स्वयं कर्मी जादि पर्योग कारण वर्ष और करते वस्त्र हुत कार्यका अपेका कारण वर्ष और करते ज्ञादि वर्ष भी पाया जाता है जादि वर्ष अपेका वस्त्र हुत कार्यका वस्त्र हुत कार्यका कारण वर्ष और करते ज्ञादि वर्ष भी पाया जाता है जादि वर्ष कार्यका कारण वर्ष और कार्यक करते कार्यक कार्यक करते कार्यक करते कार्यक कार्यक करते कार्यक कार्यक करते कार्यक कार्यक करते कार

#### २. सम्यक निश्चयनय और उसका विषय

यह तो सम्यक् व्यवहाररूप अर्थ और उसे घहण करनेवाले सम्यक् नयका खुलासा है। अब प्रकृतमे निश्चयरूप अर्थ और उसको ग्रहण करनेवाले नयका खुलासा करते हैं—

प्रत्येक बस्तु उत्पाद-स्यय-प्रौव्यस्वभाव होनेके कारण जैसे स्वभावसे घौष्य है वैसे ही स्वभावसे उ.पाद-स्वयस्वभाववाली भी है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आप्त्रमोमांसामे स्वामी समन्तभद्र लिखते है—

> न सामान्यास्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् । व्येत्यदेति विशेषाचे सहैकग्रेटयादि सत् ॥५७॥

हे भगवन् ! आपके मतमे बत् अनने सामान्य स्वभावको अपेक्षा न तो उत्पप्त होता है और न अन्यय धर्मको अपेक्षा अपवको हो प्राप्त होता है। फिर भी उनका उत्पाद और अप होता है सो यह पर्यापको अपेक्षा हो जानना थाहिए, इसलिए मत एक हो बस्तुमे उत्पादादि तोनरूप है यह विद्व होता है।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तुके स्वभावसे झील्य होकर भी उत्पाद-व्यावस्य क्षित्र होने पर यहाँ यह विचार करना है कि वह उत्पाद-व्याव स्वयंक्रत हैं या परकृत है या उत्पक्षकत है? परकृत तो हो हो नहीं सकता, क्योंकि होनांकी एक सत्ता नहीं है। भिन्त सता होकर भी उत्तवे दूसरी वस्तुकी तिष्ममनस्य कार्य मानने पर प्रसास कार्य कारने मानने पर प्रसास कार्य कारने होने के कारण उत्तवे मिन्न पर सत्तामें कार्यका विचा वाता नहीं वन तकता और अपनेते भिन्न पर सत्तामें कार्य करना स्वीकार करनेपर दोनोंकी भिन्न सत्ता नहीं वन सकता और अपनेते भिन्न पर सत्तामें कार्य करना स्वीकार करनेपर दोनोंकी भिन्न सत्ता नहीं वन सकता । सही कारण है कि आवायोंने सर्वत्र निष्ययंत्र एक इन्या या उत्तके गुणवर्मको दूसरे इत्ययं या उत्तक गुणवर्मको इत्यर इत्ययं या उत्तक गुणवर्मको कार्यका करनेपर वा उत्तकता भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यका वास्तविक कत्ती स्वीकार नहीं किया है। दूसरे इत्याव वह उत्पाद-व्यय उपयक्षक भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कार्य वब परकृत नहीं स्विद होता, ऐसी कवस्त्री में वह पर इत्या वाहिये। इत

. .

प्रकार प्रत्येक कार्यके स्वयंकुत किन्न होनेपर उसमें अपने-अपने कार्योंकी अपेक्षा वास्तविक कारणवर्म और कक्षी आदि धर्मोंकी भी लिन्नि हो जाती है। प्रत्येक हम्बये कक्षी आदि धर्म वास्तविक है इसका स्पष्टीकरण करते हुए सर्वार्थीसिन्न अंक १ सुक १ में लिखा है:—

पश्यति ६२वतेऽनेन दृष्टिमात्रं वा दुर्धनम् । जानति ज्ञायतेऽनेन ज्ञातिमात्रं वा ज्ञानम् । चरति चयतेऽनेन चरणसात्रं वा चारित्रम् । नन्नेवं स एव कर्षां स एव करणिस्थानात्रम्, त्रख विरुद्ध ? सस्यत्, स्वरित्ताम-परिणामिनोर्मेदविवक्कायां तथानिश्चानात् । यथा निर्वहर्तान्थनं दृष्ट्यरिणामेन । उक्तः कर्जादिसाधनभावः पर्याप-पर्याधिणोरेकोकेस्यं अध्येगकानोपवणी स्वातन्त्रय-पारतन्त्र्यविवक्षोपपणेरंकस्मि-खप्यपं न विरुप्तते सम्ती दहनविक्रियाया कर्जादिसाधनमाववतः ।

को देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखनायात्र दर्शन है। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जाननामात्र ज्ञान है तथा जो आचरण करता है जिसके द्वारा आचरण किया जाता है या आचरण करनामात्र चारित्र है।

शंका—इस प्रकार वही कर्सा और वही करण यह प्राप्त हुआ और वह विरुद्ध है ?

समाधान—सत्य है। स्वपरिणाम और परिणामीकी भेदविवक्षामे वैसाकवन किया गया है। जैसे अभिन दाहपरिणामके द्वारा इंधनको जलाती है।

पर्याय और पर्यायों में एकल्ब और अनेकश्वके प्रति अनेकान होनेपर स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्यको विवसा की जानेसे एक ही अर्थमें कहा गया कली आदि साधनभाव विरोधको प्राप्त नहीं होता। जैसे अभिनेस दहनादि क्रियाको अपेक्षा कलीटि साधनभाव बन जाता है।

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हए प्रवचनसार गाया १६ मे कहा है :--

तह सो लद्धसहावो सम्बण्ह सब्बलोगपदिमहिदो। भदो सयमेवाटा हबदि सर्यम ति णिहिटो॥१६॥

इस प्रकार वह आसार स्वभावको प्राप्त सर्वश्र और सर्व लोकक अधिपतियोद्वारा पूजित स्वयमेव होता हुआ स्वयंभ है ऐसा जिनेटडेवने कहा है ॥१६॥

वर्षाप्रस गायामे मात्र एक निवस्य कर्साका निदंश है ऐसा प्रतीन होना है, परनु गाथामे आया हुआ 'स्वयमेव' पर निवदस्य छही कारकोको जूबित करता है। यही कारण है कि आवार्य अमृतवाह और आवार्य अयसेनने अपनी-अपनी टीकामें निवस्यस्य छहो कारकोका निर्देश किया है। अपनी-अपनी टोकाके अरते उस्त दोनो आवार्य कम्माः जिसते हैं:—

- अतो न निश्चयतः परेण सहात्मन कारकत्वसम्यन्योऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्यभावलाभाय सामग्रीमार्गणस्यमतया परतन्त्रीभूषाते ।
- १. इनिलए निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकरूप सम्बन्ध नहीं है, जिससे कि शद्धारमस्वभावकी प्राप्तिके लिए सामग्री ढँढनेकी व्यवतासे जीव परतन्त्र होते है।
- इत्यमेदपट्कारकीस्पेण स्वतः एव परिणममाण. सखयमात्मा परमात्मस्यभावकेवलञ्जानोत्पत्ति-प्रस्तावे पत्तो भिन्नकारक नापेक्षते ततः स्वयंभूमवतीति मावार्थ. ।
- २. इस प्रकार अमेद बट्कारकरूपसे स्वतः ही परिणमन करता हुआ यह आत्मा परमात्मस्वभाव कैवलकामकी उत्पत्तिके प्रस्तावमे यतः भिन्न कारककी अपेक्षा नही करता, अतः स्वयंभ होता है।

जरुत दोनों भाषायों के उसत उन्केखोंसे यहाँ यह जात होता है कि निश्चयसे एक प्रत्यका दूसरे प्रस्कत ताब किसी प्रकारका कारक सम्बन्ध नहीं है यहाँ यह जो जात होता है कि प्रत्येक द्रव्यमें स्वभाव पर्यायकी उरुपि कारकान्तर निरमेश एकमात्र निश्चय पर्वायकों उरुपि कारकान्तर निरमेश एकमात्र निश्चय पर्वायकों क्षाइम्बनसे ही होती है। इससे यह भी कछित हो जाता है कि जहीं पर इस जीवके विकल्पमें परकी अपेक्षा होती है वहाँ पर रागावि विभाव-पर्यायको उत्पत्ति होती है।

साय ही तथ्यरूपमें यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक हस्य और उनने गुण तथा पर्यायोक। स्वरूप परस्यर सापेक न होकर स्वतःसिद्ध होता है। मात्र इनका व्यवहार ही परस्यर सापेक किया जाता है। यदि इनके स्वरूपको परस्य सापेक माना जाय तो इननेसे एकका भी बस्तिस्व नहीं बन सकता। यहाँ जिस तथ्यका निर्देश हस्य, गुण और पर्यायको लक्ष्यमे रखकर किया है वही तथ्य कर्नुस्वादि समीके विषयमें भी जान लेना चाहिए।

यवाप पर्यायं स्वकालके सिवाय अग्य कालमें कर्यांचत् अवत् होती है, इसलिए पर्यायार्थिक नयसे उनमें परस्पर व्यविरेक दिखलानेके अभिमायवंश उनकी उत्पत्तिमें कारकोका व्यापार स्वीकार किया गया है यह ठीक है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अपने-अपने कालमें उनका वह स्वक्ष्प किसी अन्यसे आयमान हुआ है, क्योंकि उत्पादादि त्रिकामयता यह प्रत्येक इत्यका स्वतःसिद्ध स्वक्ष्प है, अन्यवा वह इत्यक्त स्वक्ष नहीं वन सकता।

हुस प्रकार वस्तुके स्वरूप और उसमें रहनेबाले कर्ता आदि धर्मोको अपेका विचार करनेपर प्रत्येक वस्तुका स्वरूप और कर्ता आदि धर्म निश्वयरूप प्रमाणित होते हैं और उनको जाननेवाला जान निश्वय नय सज्ञाको प्राप्त होता है। निश्वयनगर्के कथनमें अभेदकी मुक्यता है इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए।

इस प्रकार निश्चय और व्यवहाररूप अधं क्या है, तथा उन्हें ग्रहण करनेवाले नयोंका स्वरूप क्या है इस बातका प्रकृतमें हमने जो प्रभाण सहित विवेचन किया है, उसी विषयको स्पष्ट करते हुए पंडितप्रवर टोडरमलजी अपने मोक्षमार्गप्रकालको स्थित है—

तहाँ जिन आगम विषै निश्चय-स्यवहाररूप वर्णन है। तिन विषै यथार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम स्यवहार है।

--अधिकार ७ पृष्ठ २८०

व्यवहार अभूतार्य है । सत्य स्वरूपकी न निरूपे हैं । किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपे हैं । बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है सो भूतार्य है, जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे हैं ।

---अधिकार ७ पृष्ठ ३६९

एक ही बुन्यके भावकी तिस स्वरूप ही निरूपण करना सो निरूच्यनय है। उपचारकिर तिस बुन्यके भावकी अन्य ब्रुट्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो ध्यवहार है।

# — अधिकार ७ प्रष्ट ३६९

# ३. निश्चयनयमें व्यवहारकप अर्थको सापेक्षताका निषेष

इस प्रकार निश्वयनय, ध्यवहारमय और उनके विषयोका प्रकृतमे उपयोगी निरूपण करके तस्काल उनकी परस्यर सायेवता एवं निरयेवताके विषयमे विचार करते हैं। आप्तमीमाचा कारिका १०८ में प्रायेक वस्तुको अनेकान्त स्वरूप न मानकर सर्वेषा सदूप या सर्वेषा असदूप, सर्वेषा निरय या सर्वेषा अनित्य आदि भाननेपर जनको ग्रहण करनेपाला नयज्ञान मिच्या कैसे है और कथञ्चित्रूल्प उन धर्मो हारा बस्तुको ग्रहण करनेवाळा नयज्ञान समीचीन कैसे हैं इसका विचार किया गया है। तात्वर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मबाली होनेपर भी जो नय दसरे धर्मकी अपेखा किये बिना मात्र एक धर्मस्वरूप वस्तुको स्वीकार करता है वह नय मिथ्यानय माना गया है। और जो नय इतर धर्मसापेक्ष एक धर्म द्वारा वस्तुको ग्रहण करता है वह सम्यक् नय माना गया है। यह वस्तुस्थिति है। इसके प्रकाशमे प्रकृतमे विचार करने-पर विदित होता है कि प्रत्येक वस्तुमें जो कर्त्ता आदि अनेक कारक धर्म है वे वस्तुसे द्रव्याधिक नयकी अपेला अभिन्न हैं, क्योंकि जो द्रव्यकी सत्ता है वही उन धर्मोंकी सत्ता है। अत्तत्व अभेदरूपसे वस्तुको ग्रहण करनेवाला जो नय है वह निरुचयनय है। तथा मंत्रा, प्रयोजन और लक्षण आदिकी अपेक्षा भेद उपजाकर इन धर्मी द्वारा वस्तको ग्रहण करनेवाला जो नय है वह सदभत व्यवहारनय है। इन प्रकार एक ही वस्तमें कथाञ्चत अभेद तथा कथाञ्चत भेदकी विवक्षा होनेपर इन नयोकी प्रवृत्ति होती है इमलिए ये दोनो ही नय सम्यक नय है।

अब रहा असदभत व्यवहारनय सो उसका विषय मात्र उपचार है जो परको आलम्बनकर होता है, इसलिए उसकी अपेक्षा जबत होतो नहो है. सापेक्षता किसी भी अवस्थामें नहीं बन सकती। यदि अपर पक्षने समयसारकी रचनाझैली पर घोडा भी इयान दिया होता तो उसने अपनी इसी प्रध्नकी प्रतिशंका ३ में जो . निरुचयनय **और ध्यव**हारनयके लक्षण स्वीकार किये हैं उन्हें वह भूलकर भी स्वीकार न करना। इसके लिए समयक्षार गांबा ८४ और ८४ पर दक्षिपात की जिए। समयक्षार गांधा ८४ में पहले आत्माको भ्यवहारनयसे पदगल कर्मोंका कर्ला और भोकता बतलाया गया है, किन्त यह व्यवहार अमदभत है, नयोंकि अज्ञानियोका अनादि संसारसे ऐसा प्रसिद्ध व्यवहार है. इसलिए गाथा ८५ में दृषण देने हुए निश्चगनधका अवसम्बन लेकर उसका निषेध किया गया है। इसी प्रकार गाया ९८ में व्यवहारनयसे घट, पट, रथ आदि द्रव्य तथा नाना प्रकारकी इन्द्रियाँ, कर्म और नोकर्म इत्यादि कार्योका कर्ता आत्म को बतलाकर गाया ६६ में दयण देते हुए उस असदभत व्यवहारका निषेध किया गया है। यदापि गावा १०० में अज्ञानी आत्माके योग और उपयोगको घट. पट आदि कार्योका उपचरित असदभूत व्यवहारनयको अपेशा निमित्तकर्ता कहकर इसी बातको दढ किया है, क्योंकि उसी गाथाकी टीकामे ऐसा लिखा है कि 'तथापि न परडब्यात्मककमकर्त्ता स्यादः। उसका तारपर्यं यह है कि अज्ञानी अपनेको पर द्रव्यकी पर्यायका निमित्तकर्ता भानता है। प्रस्तु बस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके कर्मका यथार्थ कर्त्ता क्यो नहीं है एतदिषयक निद्रान्तका उद्घाटन करते हुए गाया १०३ में आचार्य लिखते हैं--

जो जम्हि गुणे दब्बे सो अण्णस्हिदुण संकमदि दब्बे।

मो अण्णमसंकंतो कह त परिणामण दस्त्वं ॥ १०३ ॥

जो दृज्य अपने जिस दृज्य स्वभावमें तथा गुणमें वर्तता है वह अन्य दृज्यमें तथा गुण-में संक्रमित नहीं होता। इस प्रकार अन्यमें संक्रमित नहीं होता हुआ वह उस अन्य दृश्यको कैसे परिणमा सकता है अर्थात कभी नहीं परिणमा सकता ॥ १०३॥

एक द्रव्य दूसरे द्रश्यको क्यो नही परिणमा सकता इसके कारणका निर्देश करते हुए इसी गायाकी टोकामे आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं कि प्रत्येक बस्तुस्थितिकी सीमा अचलित है, उसका भेदना अज्ञन्य है। अतएव प्रत्येक वस्तु अपनी-अपनी सीमामें ही वतनी है। कोई भी वस्त अपनी-अपनी सीमाका उल्लंघनकर अन्य वस्तुमे प्रवेश नहीं कर सक्ता, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको परिणमाता है यह कवनचात्र है जो व्यवहार नयकी जायाका ववकम्बन केकर बोका जाता है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए स्वयं बाबार्य महाराज गाया १०७ में किसते हैं—

> उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामप्दि निष्हदि य । आदा पुग्गस्टरूवं ववहारणयस्य वसम्बं ॥ १०७ ॥

आत्मा पुर्वतल द्वव्यक्षे परिणामको उत्पन्न करता है, करता है, बीचता है, परिणमाता है तथा ग्रहण करता है ऐसा व्यवहारतम् (अस्वस्मत व्यवहार नय)का बचन है ॥ १०७ ॥

यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि एक द्रथ्यकी वर्षायका दूसरा द्रश्य उत्तादक है इस प्रकार यहाँ किया गया यह उत्पादादिक्य स्थवहार उत्पादा कैसे हैं इसे राजा प्रवासा हृष्टान्त देकर गाया १०८ तथा उनको टीकामें ऐसा लिखा है कि 'तथायि न राहण्यात्मककमंकको स्थार' तथायि पर द्रश्यासक कर्मका कर्ता नहीं हैं। सो उनका तारपर्य यह है कि अझानों ओंब अपनेको पर द्रश्यको वर्षायका निम्ताकती मानता है, किन्तु क्स्तुस्थिति यह नहीं हैं।

स्त प्रकार उनत कथनते यह फलित हुआ कि अपर पश्चने जो यह जिला है कि 'व्यवहारकप अर्थ सापेत्र नित्त्यक्षण अर्थको जाननेवाला जान नित्त्यनगर हैं।' सो उनका ऐसा जिल्ला प्रधार्थ नहीं है, किन्तु जो ज्ञान एक ही हत्यके भावको उसीका जानता है और उपयारक्ष अर्थका निषेध करता है वह नित्ययनय है, क्शोंक प्रयोक बस्तुका वस्तुक हो ऐसा होता है कि जो अपने स्वरूपका उपास्त करता है और अन्यका अपोहन करता है। नदि प्रयोक बस्तुके इस प्रकारकी अ्ववस्था करनेका गुण न हो तो उस यसुका बस्तुव ही नहीं वन कस्तु । इसी तथको ध्यानने रक्कर युक्तपनुवासन रक्षेक ४२की टीकामे आवार्य विद्यानीय जिल्लो है—

स्त्रपररूपोपादानापोहनस्यवस्थापाद्यत्वाद्वस्तुनो वस्तुत्वस्य ।

स्वरूपके उपादान और पररूपके अपोहनकी व्यवस्था करना ही वस्तुका वस्तुत्व है।

प्रत्येक द्रस्य भावाभावासक माना गया है। यह प्रत्येक वस्तुका स्वकृष्य है। यह उभयव्याता वस्तुकें है दगकी मिद्ध करनेके लिए हो यह कहा गया है कि प्रत्येक द्रश्य स्वचतुष्टयको अपेजा भावकर है और पर-चतुष्टयको अपेजा अभावकर है। इसका यदि कोई यह वर्ष करें कि स्वचतुष्ट्यको अपेजा वस्तुका स्वकृष्ट मावकर है और परचतुष्टयको अपेजा उसका स्वक्ष्य अभावकर है तो उसका ऐसा अर्थ करना संगत नही है, वर्षोंक कोई भी धर्म किसी भी वस्तुमें स्वक्यते स्ववतिस्व होता है। हो, अपेक्षा विशेषका आत्रस्य तेकर उन धर्मोकी सिद्ध करना दूसरी बात है। बावायां महास्वकृष्टिय अष्टस्त्रस्त्रो पृष्ट १९५में जिसते हैं—

अन्यस्य केवल्यमितरस्य बैकल्यं, स्वभावपरभावाभ्यां भावाभावस्यवस्थितेर्भावस्य ।

किसी एकका अकेला होना उसमें दूसरेकी विकलता (रहिनपना ) है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वभाव और परभावको अपेक्षा भावाभावकप व्यवस्थित है।

प्रतिपादन करता है वहीं बहु अपनेक्षे मिन्न व्यवस्था करनेवाजा होनेके कारण जहाँ अपने स्वरूपका प्रतिपादन करता है। इसे बहु अपनेक्षे मिन्न अन्यका निषेध भी करता है। भगवान कुन्यकुन्यने समस्यार गाया २०२ में इसी तथ्यको ध्यानमें रतकर निवयननयको प्रतिषेध्य बताया है। यथापि वहाँ उनके कथनमें एक में निवयन प्रतिष्य प्रतिष्य वत्ताया है। यथापि वहाँ उनके कथनमें एक भी आगे जाकर मानेकी बात कहीं गई हैं, किन्तु उस कथनमें यह आव पूरी तरहते निहित हैं, क्यांक उस लाया हो।

है, इसिल्ए वह तिखाल स्विर हुआ कि निरंचयनय व्यवहाररूप अर्थकी अपेक्षा किए विनास्वतंत्र रूपसे अपने डी अर्थका कथन करता है।

परन्तु जस्त प्रकारके व्यवहार नवके विषयमें दिसति इससे कुछ मिन्न प्रकारको है, स्पोंकि जैसा मिन्न प्रवाद स्वाद है। स्पोंकि जैसा मिन्न प्रवाद स्वाद है। स्वाद है। स्वाद स्वाद स्वाद है। स्वाद स

द्दस प्रकार अकृतमें अपने प्रतिषेषक स्वभावके कारण व्यवहारकष अर्थका निषेष करता हुआ ही निस्वयनय वर्षों तो मात्र निस्वयक्ष अर्थको ग्रहण करता है और प्रतिषेष्ण स्वभाव होकर भी व्यवहारनय वर्षो अव्यवहारण प्रयोजनीय माना गया है सक्ता यहाँ ग्राणीयाग विवार किया। इनते अपन प्रतिके उन कषन का सुतरा निरास हो जाता है जिसका निर्देश हम पूर्वमें कर आर्थ है। अर्थान् प्रकृतमे व्यवहारनय और निस्वयनयक जिन लक्षणो आदिका निर्देश अपर पक्षने किया है वे स्वमतिकल्यित होनेसे ठीक नहीं है यह पर्योक्ष करनानी सुरस्पट हो जाता है।

#### इव्यप्रत्यासत्तिक्षप कारणताका निपेध

अपर पक्षते अपनी इमी प्रतिशंकार्मे उपादानमें द्रश्यप्रत्यासत्तिरूप कारणताका विधान करते हुए लिखा है—

'तात्पर्य यह है कि कार्यकारणभावके प्रकरणमें दो प्रकारकी कारणताका विवेचन आगम बन्धोम पाया जाता है—एक प्रव्यवस्थानिकल और दूसरी कालप्रत्यासत्तिकल । इनमेसे जो बस्तु स्वयं कार्यक्य परि-णत होती है वर्षात् कार्यके प्रति उपादान कारण होती है उसमें कार्यके प्रति इध्यप्रत्यास्तिकल कारणता पाई बातों है, वयोकि वहाँ पर कारणक्य धर्म और कार्यकल घर्म दोनो हो एक इध्यके आध्यसे रहनेवाले धर्म हैं।'

यह इव्यवस्थामतिका कारणताके विषयमें अपर पताका वक्तव्य है। अपर पक्षने इसी एक हो क्या समस्त प्रतिशंकाओंकी इमारत मात्र इसी एक मान्यता पर सड़ी की है। अपनी इनके पूर्वकी प्रतिशंकामें भी उसकी ओरते इव्यव्यक्तिकल उपादान कारणका निर्देश किया गया था। किन्तु वह सब कवन आप्रमविद्ध अस्तप्य काल्पनिक कैसे हैं इसका विचार हम प्रतिशंका ने उत्तर के उत्तर के साथ हो कर आये है। किर भी अपर पत्र अपनी उसी मान्यताको दुटरानेने ही प्रयत्नवीक है इसका हमे आद्यर्थ है। किन्तु उस पत्रको इस एकान्त मान्यता पर पुनः सोगीपांग विचार करना आवश्यक समसकर यहाँ विचार किया जाता है।

जैन दर्शनमें प्रत्येक वस्तुको सामान्य-विशेषात्मक स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो वस्तु केवल सामान्यात्मक होगी या केवल विशेषकप उसमें अर्थाक्रियाका बनना असम्भव है। यहाँ कारण है कि सभी आचार्योने प्रमाणदृष्टिने केवल प्रत्यप्रत्यासत्तिको उपादान कारण न शानकर अवन्तर पूर्व पर्याय युक्त प्रथ्यको उपादान कारण स्वोकार किया है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए तत्त्वार्थस्लोकवार्तिक पृ०६६ में लिखा है—

पर्यायविशेषात्मकस्य द्रव्यस्योपादानत्वप्रतीतेः, घटपरिणमनसमर्यपर्यायात्मकसृत्द्रस्यस्य घटोपादान-त्ववत् ।

पर्यायविशेषात्मक द्रव्यमे ही उपादानता प्रतीत होती है, घट परिणमनमें समर्थ पर्यायात्मक मिट्टी द्रव्यमें पटको उपादानताके समान ।

यह आगमवचन है। इतने द्रण-द्रश्याक्षतिके समान पर्यायश्यक्षतिमें भी उपादान कारणता स्वीकार को गई है, केवल द्रष्टाद्रश्यावितमें नहीं। फिर नहीं मालुस कि ब्रम्प एस केवल द्रष्टायश्यावित्ते ही उपादान कारणता कैते स्वीकार करता है, यदि उस शका कहाना हो कि विस्त समय विवर्धित कार्य होता है, द्रणप्रस्थावित तो उसी समयकों को गई है, पर्यायश्यावित कि जिए ऐसा कोई निमम नहीं है। इस पर हमारा कहना यह है कि प्रशासनिका जर्य हो जब 'अति संनिक्ट होना' है ऐसी अवस्थामें पर्यायश्या-एसिका अर्थ ही विवर्धित कार्यको अनन्तर एवं पर्याय हो होगा, अन्य नहीं। और यही कारण है कि आगममें सर्वत्र जनन्तरपूर्व पर्याय युक्त द्रमण्डी हो उपादान कारण कहा है। इस विययका विशेष विचार अष्टतहसी पुष्ठ २६० में विस्तारके साथ किया है। वहीं लिखा है—

असाधारणद्रस्यप्रस्थासत्तिः पूर्वाकारभावविशेषप्रस्थासत्तिरेव च निबन्धनसुपादानस्वस्य स्वोपादेषं परिणामं प्रति निश्चीयते ।

असाघारण द्रव्यप्रत्यासित्त और पूर्वाकार मावविशेषप्रत्यासित्त ही उपादानपनेका कारण होकर अपने उपादेय परिणामके प्रति निश्चित होती है।

आगे इसी विषयको स्पष्ट करनेके अभिन्नायसे आचार्य विद्यानन्दने उक्त सिद्धान्तके समर्थनमें 'तदुक्त' लिखकर दो क्लोक उद्घृत किये हैं । जो इस प्रकार है—

त्यकात्यकात्मरूपं यत्पूर्वापूर्वेण वर्तते।

काळत्रयेऽपि तद् द्रव्यसुपादनमिति स्मृतस् ॥

जो द्रव्य तीनों कालों में अपने रूपको छोड़ता हुआ और नहीं छोड़ता हुआ पूर्वरूपसे ओर अपूर्वरूपसे वर्तरहा है वह उपादान कारण है ऐसा जानना चाहिए।

यहाँ पर इध्यको उपादान कहा गया है। उसके विशेषणोपर ध्यान देनेसे बिदित होता है कि इध्यका न तो केक सामान्य अंदा उपादान होता है जीर न केवल विशेष अंदा उपादान होता है। किन्तु सामान्य-विशेषात्यक हब्य ही उपादान होता है। इध्यके केवल सामान्य अंदाको और केवल विशेष अंदाको उपादान माननेमें नो आपरिन्ती आतो है उनका निर्देश स्वयं आपार्य विदानन्दने एक दूसरा इलीक उद्धृत करके कर दिया है। वह स्लोक इस प्रकार है—

> यत् स्वरूपं त्यज्ञत्येव यन्न त्यज्ञति सर्वथा । तन्नोपादानमर्थस्य क्षणिकं शास्त्रतं यथा ॥

जो अपने स्वरूपको छोड़ता ही है वह (पर्याय) और जो अपने स्वरूपको सर्वथा नहीं छोड़ता वह (सामान्य) अर्थ (कार्य) का चपादान नहीं होता। जैसे आर्णिक और फ्राञ्चत। सदिय सर्वया चणिक और सर्वया झाश्वत कोई पदार्च नहीं है। परन्तु जो सोग पदार्थको सर्वया चणिक मानते हैं उनके सही जैसे सर्वया झिक्क पदार्थ कार्यका उपादान नहीं हो सकता और जो लोग पदार्थको सर्वया शाश्वत् मानते हैं उनके मही जैसे सर्वया झाश्वत् पदार्थ कार्यका उपादान नहीं हो सकता उसी प्रकार सन्यका केवल सामान्य जैसे कार्यका उपादान नहीं होता और न केवल विशेष जेश कार्यका उपादान होता है स्वय जन करमान्य तार्थ्य है।

हस प्रकार पूर्वोक्त समय कथनगर दृष्टिगत करनेसे विदित होता है कि केवल प्रध्यप्रशासित और केवल वर्षायप्रशासित उनशान कारणक्ष्मसे स्वीकृत न होकर द्रव्य-वर्षायप्रशासितको ही उपासनकारण बाचायोंने स्वीकार किया है। हम अपने विक्रले उत्तरोमे प्रयेषक्कमालिक्ट एव २०० से 'बण्चोच्यते-साम्बिनित्यायनित्या वेष्यादि।' हस्यादि वचन उद्युव कर यह निज्ञ कर साथे है तथापि अपर पचने पुन. उसी प्रतको उठाया है. इतिकृप महीत्य इस विवयका पनः विचार किया पदा है।

हम यह मानते हैं कि बागम बन्नोमें स्वतः परिवामसमयं हव्यको अनुग्हाकालो लिखा है और इस अवेशाको ध्यानमें रखकर अवहारानवंस साधेषताका में उल्लेख किया गया है। निश्यम नवंसे विचार करनेपर तो विदित होता है कि प्रायेक हम्य स्वयं वरिणामस्त्रभाव है और गरिनियंक होता है ति हम रिणाम से इससे यह निषय हो जाता है कि प्रायेक हम्या प्रायेक समयका कार्य होता है तो स्वयं उसीके हारा हो होता है किन्नु जब वह कार्य होता है जब अन्य बाह्य विक सामयीक साथ उसकी बाह्य ध्यानिक नियम है उसमे समयमुत ध्यवहारानवंक कारण और कर्ता आदि समीका उपचार किया जाता है। इस उपचारका जो प्रयोजन है उसका निर्वेश हम पूर्वेष कर्ष बार कर आये हैं। प्रतीक्षा कोई क्लिकी नहीं करता, अन्यरान-विद्या सामयीका विक्रसा या प्रयोगिये सहज हो योग मिनता रहता है। ऐसी हो परसायेवता जैनदर्शनमें स्वीकार की गई है। अधीनताकप रस्तोयेवता जैनदर्शनमें स्वीकृत नहीं है, क्योंकि अधीनताकप परसायेवता के स्वीकार करनेपर स्वत्यक्षवा हो नहीं बन सकती।

एक बात और है। और वह यह है कि जीन-बाहनों में अनेक स्थळोपर ध्यवहारनयको मृस्यतासे यह भी कवन उपलब्ध होता है कि बाह्य सामग्रीके अभावमें अक्षेत्रा उपादानकारण अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं है। जैसे तत्त्रार्थवार्तिक अध्याय ४ सूत्र १७ ने ब्याक्या करते हुए यह लिखा है—

नैक एव सृत्यिण्यः कुलालादिवाद्यसाधनसम्निधानेन विना घटात्मनाविभवितं समय ।

सी यह कथन निरुवय वयादानको अयेका न होकर व्यवहार वयादानको कथ्यमे रयकर हो किया मा है, क्योंक वक्त उल्केखने दो बार ज्यादान करायका निरंदा किया गया है। प्रथम बार तो स्विपण्डः स्वरुव्यवद्धां स्वरुप्यवद्धां स्वरुप्यवद्धां स्वरुप्यवद्धां स्वरुप्यवद्धां स्वरुप्यवद्धां साथ हुं। हुए सा क्या हो को रहुए तो बार 'स्वरुप्यवद्धां माय हुं। हुए सा स्वरुप्यवद्धां साय हुं। इससे स्वरुप्यवद्धां साथ हुं। इससे स्वरुप्यवद्धां साथ हुं। इससे स्वरुप्यवद्धां साथ हुं। इससे व्यवद्धां स्वरुप्यवद्धां साथ हुं। इससे विवर्ध स्ववद्धां स्वरुप्यवद्धां स्वरं स्वरंप्यवद्धां स्वरंप्यवद्धां स्वरंप्यवद्धां स्वरंप्यवद्धां स्वरंप्यवद्धां स्वरंप्यवद्धां स्वरंप्यवद्धाः स्वरंप्यवद्धां स्वयंप्यवद्धां स्वयंप्

तत ण्वोपादानस्य कामे नोत्तरस्य नियतो लाभः, कारणानामवस्य कार्यवस्वाभावात् । समर्थस्य कार्यवस्वमेवेति चेन्न, तस्येदाविवक्षितत्वात् । तद्विवक्षायां तु पुर्वस्य लामे नोत्तरं भवनीयमुज्यते स्वय- मविरोधात् । इति दर्शनादीमां विरूद्धमाँभ्यासाविशेषेन्युपादानोगादेयभावादुकरं पूर्वास्तितानियतं, न ह पूर्व-सुक्तरास्त्रिकामकस्य ।

इसलिए ही उपादानको प्राप्तिसे उत्तरको प्राप्ति नियत नहीं है, क्योंकि कारण नियमसे कार्यकाले नहीं होते।

शंका-समर्थ कारण कार्यवाला होता ही है?

त्त सुनामान—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसकी यहाँ पर विवक्षा नहीं है। उसकी विवक्षा होने र से पूर्वकी प्राप्ति होने पर उत्तर भजनीय नहीं कहा जाता, क्योंकि स्वयं अविरोध है। इस प्रकार दर्शना-दिकके विवक्ष माण्यानाको अविश्वता होने पर भी उपादान-उपायेयमाव होनेसे उत्तर पूर्वके अस्तित्व पर नियत है, परन्तु पर्य उत्तरके अस्तित्वका नमक नहीं है।

यह ज्ञागमनवन है। इसमें जहाँ ध्यवहार उपादानको बचाँ को है वहाँ निश्वय उपादानका भी निर्देश किया है। अनन्तर पूर्व पर्यायगुन्त हम्यका नाम ही निश्वय उपादान है। ऐसी अवस्थाम पहुँचनेके पूर्व जहाँ वह विवक्षित उपादेशका गमक नहीं होता वहाँ ऐसी अवस्थाम पहुँचने पर वह कथने उपादेशका नियमसे नियामक होता है यह उन्त कथनका तार्थ्य है। उपादेय तो अपने उपायानका मन होता ही है, उपादान भी अपने उपादेशका नियामक होता है ऐसा अभिग्राय यहाँ समझना चाहिए। यहाँ कारण है कि आवान्य विवानन्तिन अपने तरवार्थकालवाजिक पूज ६५ में अभ्यायबारणका निर्देश करते हुए यह वचन कहा है—

निरूचयनयात् तुभवावधारणमरीष्टमेव, अनन्तस्समयनिर्वाणज्ञमनसमर्थानामेव सर्द्र्यनादीनां मोक्षमार्वारोपरो. परेषां अनुकूलमार्वताव्यवस्थानात् । एतेन मोक्षस्यैव मार्गो मोक्षस्य मार्ग प्रेष्णुभवाव-वधारणमिष्ट प्रत्यायनीयम् ।

निश्चयनयसे तो उभयत अवचारण करना इष्ट ही है, क्योंकि अनन्तर समयमे निर्वाणको उत्पन्न करनेन समयं ही सम्पर्दताशिकके मोशमार्गपनेकी उत्पत्ति होनेसे हुसरीके अनुकूछ मार्गपनेकी भ्यवस्था होती है। दसने मोशका हो मार्ग है या मोशका मार्ग ही है इस प्रकार उभयतः अवचारण करना इष्ट है ऐसा निश्चय करना चाहिए।

इस कथनसे चार बातोका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है---

 अनन्तर पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य नियममे अपने कार्यका नियामक होता है और उससे जायमान कार्य उसका नियमसे गमक होता है। यह निश्चय उपादान-उपादेयको व्यवस्था है।

. इसके पूर्व वह उस कार्यका व्यवहार उपायान कहलाता है। यह विवक्षित कार्यका नियासक नहीं होता, क्योंकि व्यवहारत्यकी ऐसा कहा जाता है। जैसे मिट्टीको घटका उपायान कहता यह व्यवहारत्यका वनतव्य है। परन्तु उस मिट्टीसे, जिसे हमने घटका उपायान कहा है, घट बनेपा ही ऐसा निक्य नहीं। यह हथ्यवित्तको लक्ष्यमें रक्षकर कहा गया है, घटकी अनन्तर पूर्व पर्यायमुक्त हब्यको लक्ष्यमें रक्ष कर नहीं।

 निश्चय उपादानके अपने कार्यके सन्मुख होने पर कार्यकालमे तदनुकूल बाह्य सामग्रीका विस्तसा या प्रयोगसे योग मिलता ही है।

 अवहार उपादान कुछ विवक्षित कार्यका निरुचय उपादान नही होता, इसलिए वह प्रत्येक ५६ समयमें जिल्ला किस कार्यका मिरक्य बनारान होता जाता है उस उस कार्यको करता है और उस उस समयमें बाह्य सामग्री भी उस उस कार्यके अनुकूष्ठ मिलती है। और इस प्रकार क्रमी उसके विवक्षित कार्यकी वर्षेक्षा मिलक्य बर्पायको भूमिकामे जारे पर वह नियमसे विवक्षित कार्यको जन्म देता है तथा प्रयोगके पर्याविक्षा उनके अनुकृत बाह्य सामग्रीभी उस कार्यके समय उपस्थित रहती हैं।

ये कार्य-कारणभावके अकाटच नियम है जिनका आगमने यन-तत्र विस्तारके ताथ निर्देश किया गया है। इसके लिए तत्त्वार्यरुगोकवार्तिक प्०७१ का 'न हि द्वधादिसिख्सणे.' इरशादि कथन अवलोकन करने योग्य है। इस कपनमे व्यवहार जशादान और निश्चय उगादान इन दोनोका सुरम्य सल्योमें विवेषन किया गया है। यदि अपर एव इस कपनके आधारते पूरे जिनायमका परामर्श करनेका अनुषह करे तो उसे सन्तरियोक्ति सम्बनिय किताई न जाय।

ह्म प्रकार इतने बिबेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपादान कारणको केवल द्रव्यद्रत्यासत्तिकन न स्पीकार कर ब्रह्मायाएन द्रव्यद्रत्यासत्ति और अन्तवर पूर्व पर्यावकर प्रतिनिधिष्ट भावत्यतासत्ति इन रोनोचे सम्बायको हो उपादान कारणकरसे स्त्रीकार किया है। यह निश्चय उपादानका स्वरूप है, अन्य नही पर जिनागमका भी बसी अभिग्राय है।

## ५. बाह्य सामग्री दुसरेके कार्यका यथार्थ कारण नहीं

अपर पश्चने अपनी प्रतियांकामें यह भी लिखा है कि 'क्या जो वस्तु स्वय कार्यकर परिणत न होकर कार्यकर परिणत न होकर कार्यकर परिणत होने महायक होने हैं अर्थात निस्मकारण होती हैं उसमें कार्यक प्रति होता है उसमें कार्यक प्रति हैं उसमें कार्यकर कार्यकर

यह अपर पद्मका बन्तरण है। इसमें जो यह स्वीकार निया गया है कि एक उच्चेक कार्यका कारण वर्ष सहकारी सामग्रीमें हो रहा करता है सो यही यही पर मुख्यकांसे विवारणीय ही। आचार्य विद्या निदिने बाह्य सामग्रीकों कारण व्यवहान्त्रवसे कहा है। वे तस्वार्थक्लोकवार्तिक अ०५ सू० १६ पू० ४०६ में क्लिक्त है—

धर्मादयः पुनराधेयास्तथाप्रतीतेः व्यवहारनयाश्रयणादिति । परन्त धर्मादिक द्रव्य आषेय है. क्योंकि व्यवहारनयसे वैसी प्रतीति होती है ।

एक इंग्य दूसरे द्रश्यका स्वामी व्यवहारनयसे हैं इस बातका निर्देश करते हुए तस्त्रार्थवात्तिक अध्याय १ सूत्र ७ में लिखा है—

स्यवहारनयबतार सर्वेषाम् । ७ । जीवादीनां सर्वेषां पदार्थानां व्यवहारनयबताजीवः स्वामी । स्यवहारनयसे सबका स्वामी है ॥७॥ जीवादि सब पदार्थोका व्यवहारनयये जोव स्वामी है । आगे उसी सुवको व्यास्थामे व्यवहारनयसे साधनका निर्देश करते हुए छिला है— औषक्षभिकादिभावसाधनश्च व्यवहारतः ।९। व्यवहारतव्यक्तात् औपसिमकादिभावसाधनश्चेति व्यवदिश्यते । च सब्येन शुक्रसोणिताहारादिसाधनश्च ।

स्पवहारमयसे औपश्रमिक आदि भावताधनवाला जीव है। १। स्पवहारमयसे औपश्रमिक बादि भाव-साधनवाला जीव कहा जाता है। वार्तिकमे पठित 'च' शब्दसे सुक्र शोणित और आहारादि साधनवाला जीव है ऐसा यहाँ जानना चाहिए।

हार प्रकार जहाँ-उहाँ जागमयं अन्य इव्यक्ती निमित्त, हेंदु, बालम्बन, प्रत्यव, उदावीनकारण और प्रेरक्कारण कहा है वहीं पर्वत यह कथन अवहारन्य अर्थत् वश्चपृत्त व्यवहारन्य या उपकारितालद्भृत स्ववहारन्यकी अपेताले हो विद्या गया है ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इसका विशेष कुलाश हम इसी उत्तर में सक्ते कर साथे हैं। इसिलए एक-इन्डियके कार्यका कारण धर्म दूसरे इन्डियमें यहायांक्रियमें रहता ही यह तो कभी भी संभव नहीं हैं। आचार्य विद्यानितने कार्यके साथ जो सहकारी कारणांकी काल-प्रयासति स्वीकार को हैं हो। उत्तर आवाय दिवानितने कार्यके साथ जो सहकारी कारणांकी काल-प्रयासति स्वीकार को ही जो उत्तर आवाय दिवानित हैं इसका उस साथके साथ पर्वाचन कार्यक्रियम के स्थास में स्वीकार कार्यक्रियम के स्थास में स्वकार कारणांक्रिय होने हो। विदेश स्वाच अपेत साथ के साथ के साथ के साथ के साथ कार्यक्रियम के स्थास में स्वीकार कारणांक्रिया होने हो। विशेष कारणांक्रिया होने हो। है। इसी कार्यक्रिय साथ कार्यक्र कार्यक्रिय साथ कार्यक्र कार्यक्रिय साथ कार्यक्र साथ कार्यक्य साथ कार्यक्र साथ कार्यक्र साथ कार्यक्र साथ कार्यक्र साथ कार्यक्

भभ्यन्तरस्य सानिध्ये हेतोः परिणतेर्वशात् । बाह्यो हेतुर्निमित्तं हि जगनोऽभ्युद्ये अये ॥६१॥

परिणतिके वशसे अध्यन्तर हेतुकी निकटता होनेपर जगन्के अध्युदय और क्षयमें बाह्य हेत निमत्तमात्र है।

यह बस्तुस्थिति है। गर्द बाह्य-सामग्रीमे अन्य इत्यक्ते कार्यको कारणता यथार्थ मानी जाती है तो जन दोनोको दो सत्ता न होकर एक सत्ता मानना अनिवार्य हो जावेगा, क्यों कि कोई इत्य और उसका गुण-भमं अपनी सत्ताको छोडकर दूसरे इत्य और उसके गुण-भमं अपनी सत्ताको छोडकर दूसरे इत्य जोर उसके गुण-भमं क्यानी किताकप निकारण नहीं होता, क्यों कि जन दोनोका एरस्यमें अध्यक्तामा है। इसी तथ्यको छदयमे रखकर आधार्य कुन्यकुन्दकुन्दने व्यवहारनथे घट-यट आधारका करनी आरमाको स्वीकार करके भी यह कथन समीचीन क्यों नहीं है इसका निर्देश करते हुए समयसार गांध १६ में लिखा है—

जिंद सो परदृष्याणि य करिज णियमेण तस्मको होज्ज । जन्मा ण तस्मको तेण सो ण तेसि हवटि कता ॥९९॥

यदि वह आरमा पर इच्चोको करे तो नियमने वह परद्रव्योके साथ तन्मय हो जाय। अतः तन्मय नहीं होता, इसलिए वह उनका कत्ती नहीं होता।

स्वपर पक्ष ग्रहीश्य ग्रह कह सकता है कि परक्ष इति इत्यक्ष कार्यका उपायान कर्ता मेले ही न हो, निमित्तकता तो होता ही है। सा ग्रहीपर प्रस्त नह है कि जिसे अपर पत्र निमितकत्तीके रूपमें वास्तविक मानता है उसको वह किया दस्त्रं अपनेमें होती है या अपनी सत्ताको छोड़कर जिसका वह निमित्तकती कहलाता है उसमे होती हैं। अपनी सत्ताको छोड़कर कोई भी इत्यक्ष अपन्य इत्यक्ती सत्तामें प्रवेश करके उतके कार्यको कियाको कर सकता है यह कवन तो अपर पक्षको भी मान्य नहीं होगा। अतएन यही विकास्त स्थिर होता है कि एकमात्र कारुअरवासस्तिको दृष्टिमं रक्षकर हो बाह्य-सामयीमे कारणताका उपचार किया गया है। जतएम बाह्य-सामयीमें वो निमित्त कारणता स्वीकार को यह है उसे बास्तविक न मानकर उपचरित हो मानना चाहिये।

केरी हितिकानवानका उदय अन्तर्गृहतिबाद शहरानवानके उदयका निरमणे जाएक है, स्पोक्ति दन श्रीनोक्ते उदयमे ऐसा निमम पाना जाता है कि हितिकानवानका उदय होनेपर अन्तर्गृहतिबाद निमम से शहरानवानका उदय होगा से हो विश्ववित कार्यके होनेम जो सामग्री अन्वहारों निमित्त होती है उन दोनोके एक कार्यके होनेका निमम है। दिशिका नाम कार्यको कार्यकते ताम बाह्य व्यापित है जोर देते ही कार्यके प्रति कारणकी अनुकूलता व समझता करते हैं। अत्यक्ष बाह्य सामग्री हुतरे इत्यक्ते कार्यक प्रयाभ कारण न होनेपर भी वह उनका उपचरित कारण कहा गया है और दुत्ती आपारपर उत्तरता कार्यके माय अन्यस्थानिकोक भी वन जाता है, तब अपकारनवार वह कहते में आता है कि उपादानकारण हो और बाह्य-सामग्री न है। तो नाम नहीं होता। यहारपर उपादान कारणका अर्थ अवदानकारण हो कीर वाह्य-सामग्री न हो उनाया कारण नहीं। इस विययका विशेष लुखाना हमने संका पीयके तृतीय उत्तरण विस्तार किया है, इन्होंचर उसे बशीक जान नेना चाहिए। यहाँ सकट और हर्गिकानचनका उदाहरण कार्यकारणमावकी पृष्टित नहीं पता है, केलक क्रसका जान करानेक कारमान्यन दिवा है।

#### ६ तस्वार्थप्रलोकसासिकके उल्लेखका नारार्थ

अपर पक्षने तत्त्वार्थरच्जेकवास्तिक पृष्ठ १५१ का एक उल्लेख उपस्थित कर हमारे कथनकी अग्रामा-णिकता घोषित करते हुए अपने कथनको बडी संजीदगीके साथ प्रामाणिक घोषित करनेका प्रयत्न किया है किन्त उस पक्षन जिस उद्धरणको उपस्थित कर अपनी कल्पनाको प्रामाणिक घोषित किया है, उसी उद्धरणके बाद आये हए इस वाक्यपर यदि वह दृष्टिगात करता तो सम्भव वा कि वह अपने विचारोंको परिवर्तित करनेके लिए प्रस्तुत हो जाता । आचार्य विद्यानन्दिने द्विष्ठ कार्यकारणभावको व्यवहारनयसे यद्यपि पारमाधिक बनाकर करानारोपितपनेका निषेध किया है, परन्तु वहोपर वे मंग्रहनय और ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा उसे कल्पनामात्र भी प्रसिद्ध कर रहे हैं। सो क्यो ? क्या दोका सम्बन्ध वास्तविक नहीं है जिससे संग्रहन्य और ऋजमुत्रतय उसे करपनामात्र बतलाकर उसका निषेध करते हैं। स्पष्ट है कि व्यवहारनयका अर्थ ही प्रकतसे असदभत व्यवहारनय है और अगद्भनव्यवहारको आचार्योने उपचार कहा हो है। इसके लिए आलाप-पद्धतिका प्रमाण हम पूर्वम ही दे आये हैं। इससे सिद्ध हुआ कि बाह्य-सामग्रीको अन्य द्रध्यके कार्यका निमित्त कहना उपचार है और उस कार्यको बाह्य-सामग्रीका नैमित्तिक कहना यह भी उपचार है। इसप्रकार निमित्त-नीमीलक मावके उपचरित सिद्ध होनेपर उ ।दान-उपादेय भाव हो दास्तविक ठहरता है, निमिल-नैमिलिकमाव नहीं। फिर भी अश्वार्य विद्यानन्दिने जो द्विष्ठ कार्यकारणभावको कल्पनारोपितयनेका निषेत्र करके पारमाधिक कहा है सो उसका कारण अन्य है। बात यह है कि किसीका किसोने उपचार वर्मात्रशेषको देखकर ही किया जाता है। जैमा कि हम तत्त्वार्थवात्तिक अध्याय १ सूत्र ५ का उल्लेख दे करके बसला आये हैं कि जिस बालकमें सिंहके समान अंशतः कौर्य और शौर्य आदि गुण पाये जाते हैं उसीमें हा सिंहका उपचार कर 'माणवकोऽय सिंहः—यह बालक सिंह है' यह कहा जाता है। उसी प्रकार जिस बाह्य-सामग्रीमे निमित्त व्यवहार किया जाता है उसमें भी उपादानके समान अपने कार्यके

कक्तां आदि कारण वर्मोको देखकर और उपादानके कार्यके साथ उनकी अन्वय-व्यक्तिरेककर बाह्य आधिकारे देखकर यह व्यवहार किया जाता है कि यह सामयी इस कार्यका कारण है। यहाँपर बाहु- सामयों में को कारणताका व्यवहार किया गया है वह तो उपचरित हो है इसमें सन्देह नहीं, किन्तु उसमें अपने उपादेशमृत कार्यकों जो कारणता पाई जाती है वह सप्तिवक्त है और इसी प्रकार जिस कार्यकी बहु बाह्य-सामयों निर्मात कारण कही गई है वह कार्य भी अपने उपादानकी अपेक्षा वास्तिवक ही है, कस्पनारोपित नहीं। भूकि व्यवहार नय इन्हों दोनों को दूस रूपमें स्वीकार करता है, इसिक्ए यहाँपर बाचार्य विद्यानिक्त देख सम्बयक्त कार्यकारणमानको व्यवहार के क्या है। आचार्य विद्यानिक्त ऐसे कार्यकारणमानको संग्रहन्य और अनुसुवनपकी अपेक्षा जिन शब्दों में करनामात्र बतलाया है उनके वे वाबर इस प्रवाह की संग्रहन्य और अनुसुवनपकी अपेक्षा जिन शब्दों में करनामात्र बतलाया है उनके वे वाबर इस प्रवाह है। स्वाह है उनके वे वाबर इस प्रवाह है

#### संप्रहर्जुस्त्रनयाश्रयणे तु न कस्यचित्कश्चित्सम्बन्धोऽन्यत्र कस्पनामात्रात् इति सर्वमिवरुद्धं ।

आशय यह है कि प्रत्येक उपादान-उपादेयके साथ प्रत्येक निमित्त-नैमित्तिककी एक तो कालप्रत्यासित्त है जो कल्पनारोपित न होकर यथार्थ है ।

दूसरे जिसमें निमित्तक्यवहार किया गया है उदमे अपने क्रियमाण कार्यको अपेक्षा कारण, कर्ता आदि धर्म पाये जाते है और जिसमे नैमित्तिक व्यवहार किया गया है उसमे अपने उपादानकारणको अपेक्षा कर्म-धर्म पाया जाता है। ये भी करपनारोपित न होकर वास्तविक है।

तीगरे तिम बाह्य-सामग्रीमे निमित्तकर्ता या निमित्तकारण धर्मका आरोप किया जाता है उसके सब्दा प्राय: उपारेय-कार्य होता है जो कल्पनारोपित न होकर बास्तविक है। यही कारण है कि बाबार्य विद्यानिन्दिने व्यवहारनयकी अपेक्षा भी द्विष्ठ कार्यकारणभावको कल्पनारोपित न स्थितकर बास्तविक स्थिता है।

पर इसका अर्थ यह नहीं कि बाह्य सामग्रीमें किये गये निमित्त व्यवहारको और इसी प्रकार उपादानक कार्यक्य उपादेशमें किये गये नीमित्तिक व्यवहारको बास्तविक मान किया जाय । अत्यस् तत्वार्य-इकोक्सातिक के उक्त उल्लेखये जो अर्थ निहित है, उसे व्यानमें रखकर हो यहाँ पर उसका अर्थ करना साहिए । इस प्रकार तत्वार्थरजोक्सातिक के उक्त उल्लेखका बया अभिप्राय है इसका यहाँ खुलासा किया।

#### ७ उपचार पढके अर्थका स्पष्टीकरण

महों पर अपर पक्षने उपचारका अर्थ निमित्त-नीमित्तकभाव किया है और इस प्रकार निमित्त-नीमित्तकभावको यथार्थ मानकर हमें समाइत हो है कि हम भी उनकी इस मानवाको स्वीकार कर लें, कियु जब हम आपनमें कही किछ अर्थने उपचार परका प्रयोग हुआ है इस पर सम्बद्ध क्षाने हु हिस्सा कर करते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि अपर पक्षकों हमें दो गई यह समाइ उचित नहीं है। इसके किए हम अपर पसके सामने कुछ ऐसे प्रमाण गख देना चाहते हैं जिससे उसे इस सावके समझनेमें सहायता मिले कि आही एक वहने गुल-पमंका हुमरो बरहुने आपरेश किया बाता है यहाँ उपचारपदको प्रवृत्ति होती है। इसके लिए कुछ प्रमाणोगर रहिपात की विष्

१. अतप्व न सुक्याः स्वस्य प्रदेशा इति चेम्म, सुक्यकार्यकारणदर्शनात् । तेषासुपचरितत्वे तद्योगात् । न झपचरितोऽग्निः पाकादावुपयुज्यमानो दष्टस्तस्य सुक्यत्वप्रसंगात् ।

-तरवार्थदछोकवार्तिक पृ० ४०३

- २. सतः कालमा स्वतो वृत्तिरेवीपचारतो चर्तना, वृत्तिवर्तकयोविमागाभावान्मुरुयवर्तनानुपपणेः। --तस्वार्थक्रलोकवार्तिक प्र० ४१४
- ३. भूतादिब्यवहारोऽतः कारूः स्याद्ववारतः ।

-तत्त्वार्थङ्लोकवार्तिक ए० ४१९

४. इम्प्रेप्यपि गुणास्तदुप्यरिता एव भवन्तु विशेषाभावादित्ययुक्त, कविन्मुण्यगुणाभावे तदुप-चारायोगातः।

-तस्वार्थेइलोकवातिंक पृ० ४४०

 भञ्चानक्यस्यापि प्रदीवादेः स्वयरपिरिध्वतौ साधकतमत्वोपङम्भात्तेन तस्याऽम्यापिरिरयप्य-युक्तम्, तस्योपचारात्तत्र साधकतमत्वस्यवहारान् ।

-प्रमेयकमलमार्चण्ड ५० ८

१. शंका—असएव स्व के प्रदेश मुरूप नहीं है ?

समाधान—मही, बयोकि मुख्य कार्य-कारण देखा जाता है। उनके उपचित्त होने पर कार्य-कारण भाव नहीं बन सकता। उपचरित अपिन पाकादिकके उपयोगमे आठी हुई नहीं देखी जाती, अन्यया उसे मुख्य अपिनयनेका प्रसंग प्राप्त होता है।

 इसलिए काल परमाणु स्वतः वृत्ति होनेके कारण उपचारसे वर्तना है, क्योंकि वृत्ति और वर्तकमे विभागका अभाव होनेसे मुख्य वर्तना नही बन मकती ।

३. अतः भूतादि व्यवहार उपचारसे काल है।

४. शंका---द्रव्योंमे मो जो गुण है वे उपचरित ही रहे आवे, क्योंकि कोई विशेषता नही है ?

समाधान — यह कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि कही मृहय गुणोका अभाव होनेपर उनका उपचार नहीं यन सकता।

४. शका—यदापि दोपक अज्ञातकप है तो भी उसकी स्व-ार परिच्छितिम साथकतमपनेको उपलब्धि होमेसे उसके साथ उसकी अध्याप्ति प्राप्त होती है?

समाधान—यह कहना अयुक्त है, बग्नोक उपचारसे उसमें साधकतमपनेका व्यवहार किया गया है।

ये आपमके कुछ प्रमाण है। जिनमें यह स्पष्ट रूपमें बतलाया गया है कि जो वास्तरिक न होकर भी प्रयोजनादिकों स्थानमें रखकर दूपरी बस्तुके गुण-प्यमेंके नामपर व्यवहार पदबीको प्राप्त होता है उसकी आपममें उपचार मंत्रा रखी गई है। अतः आपममें अवस्थुन्तस्थवहार और उपचार इन दोनो पदोका एक हो अर्थ है। इनमें अर्थमेंद नहीं है, इसलिए आचार्य अनुनयद्भते स्थयसार बाद्या ६६ को टीकामें स्थवहार नवका आवश्यान करते हुए 'इंट हि''' परमाचे परस्य बिद्याति।' इन यहदों हारा व्यवहारत्यके विषय सिक्ट कि मार्थ है। यसिक स्थान है। यो व्यवहारत्यके विषय सिक्ट कि मार्थ है। यो व्यवहारत्यके विषय सिक्ट कि मार्थ है। यो व्यवहारत्यके विषय सिक्ट कि मार्थ है। यो व्यवहारत्यके विषय सिक्ट कि स्थान है। यो व्यवहारत्यके विषय सिक्ट कि सिक्ट क

यहाँपर व्यवहारनय, पर्यायाश्रित होनेसे पुदुगलके संयोगवश अनादिकालसे प्रसिद्ध जिसकी बन्य पर्याय है ऐसे जीवके कसूमके लाल रंगसे रंगे हुए सफेर वस्त्रको तरह औपा- षिक वर्णादि भावोंको आलम्बनकर प्रवर्तती है, इसिछए वह ब्यवहारनय दूसरेकै भावोंको दूसरोंके कहती है।

इस प्रकार आगममें उनचार पदका क्या अर्थ लिया गया है, इसका यहाँ स्पष्टीकरण किया। हमें आवा है कि अपर पक्षने वो उपचारका अर्थ निमित्त-वीमितिक नाथ किया है उसके स्थानमें वह 'अन्य वस्तुके गुणधर्मको दूसरी वस्तुमें आरोपित करना इसका नाम उपचार है' इसको ही उपचार पदका अर्थ स्वीकार करेगा। और इस प्रकार वह 'जो नय अन्य वस्तुके गुण-धर्मको अन्य वस्तुके करता है यह उपचार असद्भुन त्यवहार नय है' इस अभिप्रायको भी स्वीकार करेगा।

#### ८. बन्ध-मोक्ष व्यवस्था

इसी प्रसंगमे अपर पक्षने आचार्य विद्यानन्दिके तत्त्वार्यक्लोकवार्तिकमे आये हुए १४.१५ और १६ संख्याक वार्तिकोके आधारपर चर्चा करते हुए 'तत. सकलकर्माविष्रमोक्षो' इत्यादि उल्लेख उपस्थितकर ें जो बन्ध-मोक्षादि व्यवस्थाको बास्तविक माननेशी सचना की है सो इस सम्बन्धमें निवेदन यह है कि आगममें द्रव्य और भावके भेदसे बन्ध, सबर, निर्जरा और मोक्ष इन सबको दो दो प्रकारका बतलाया है। उनमेंसे भावबन्ध भावसंबर भावनिर्जरा और भावमोक्ष से चारों स्वयं जीवकी अवस्था होनेसे या उस पूर्याय विशिष्ट स्वयं जीव होनेसे ये स्वयं जीव हो है, ऐसा मानना यवार्य ही है। इसका न तो हमने कहीं निषेष किया है और न निषेध किया ही जा सकता है। सम्भव है कि अपर पक्ष भी इस वस्तस्थितिको स्वीकार करेगा। इतना अवस्य है कि जीवके राग-देश आदि भावोको निमित्तकर जो कार्मण वर्गणाओमे कर्मरूप परिणाम होता है उसे आगममं द्रव्यवन्य कहा है। इसी प्रकार द्रव्यसंवर, द्रव्यनिर्जरा और द्रव्यमोक्षका स्वरूप जान लेता चाहिए । सो इन्हें आगममें जहाँ जिस रूपमें निर्दिष्ट किया है जनको उस रूपमें जानना हो यथार्थ जानना है, किन्तु इसके स्थानमें यदि कोई श्रतज्ञानी जीव जीवके राग-हेष आदि परिणामोमे रुकनेको वास्तविक बन्ध न समझकर कार्मण वर्गणाओके राग्-हेष आदि परिणामोको निमित्तकर हुए ज्ञाना-वरणादि कर्म परिणामको जीवका वास्तविक बन्ध समझनेकी चेष्टा करे तो उसे सच्चा श्रुतज्ञानी नहीं कहा जा सकता । अतएव प्रकृतमे यही समझना चाहिए कि निमित्त नीमित्तक सम्बन्धको उपचरित स्वीकार करनेसे बन्ध-मोक्षको व्यवस्थाम बाधा आना सम्भव नही है. किन्त इसके स्थानमे यदि निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धको वास्तविक मान लिया जाय तो अवश्य ही बन्ध-मोक्षको व्यवस्था भग हो जायगी. क्योंकि वैसी अवस्थामें दो या दोने अधिक दुख्योंका संयोग बास्तविक सिद्ध हो जानेपर वे सब दुख्य सिलकर एक हो जावेंगे। इसलिए नानात्वको व्यवस्थान बन सकनेसे किसका बन्ध और किसका मोक्ष ? यह सब व्यवस्था गडवडा जावेगी । अंतएव यदि अपर पक्ष आगमोक्त वन्ध-मोलकी अयवस्थाको स्वीकार करना चाहता है तो उसे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धको भी आगमके अनुसार उपचरित स्वीकार कर छेना चाहिए। आचार्य विद्यानिद दिए कार्य-कारणभावको निश्चयनासे परमार्थभत नहीं निर्दिष्ट कर रहे हैं। किन्त वे व्यवहारनयसे ही उसे परमार्थभूत कह रहे हैं। सो आगममें जैसे नामसत्य, स्वापनासत्य, जनपदसत्य, सम्मत्तिसत्य आदिका निर्देश किया गया है और उस रूपमें इन्हें माननेमें बाधा भी नहीं आती है। यदि कोई सम्यग्नानी जीव उस रूपमें उन नामादि व्यवहारोको जानकर कथन करता है तो उसका वह जानना या कथन करना निष्या नहीं माना जाता है। ऐसी अवस्थामे अपर पक्ष ही बतलावें कि जो सम्यक्षानी जीव निमित्त- तींमित्तक ध्यवहारको उपचरितकपत्ते स्वीकार करता है उसका बैता स्वीकार करना निष्या केने माना जावेगा? अवतप्त प्रहृतमें यही समझना चाहिए कि आगमने जिस वस्तुको जिस रूपमें स्वीकार किया गया है उसको इसी रूपमें प्रहुण करना यही सच्चा सम्यग्नान है और अन्यथा रूपसे प्रहण करना यही मिश्रमाना है।

आचार्य विद्यानस्थित उसत वार्तिकोंद्वारा शिक्केशन्त और निर्द्यकानस्था निरास कर क्या-मोक्ष ध्यवस्था केंग्ने बनती है और अबहारतस्थी साध्य-पाधनमावका क्या स्थान है इसका सम्बक्त्यस्था विचार किया है सो इसे समझकर हो उसका निर्धय करना यही प्रत्येक सम्बग्धानों जीवका कर्तव्य है। इस विषयकों स्पष्टक्यने समझक्ते किए तम्बाधनिक अ०१ सुत्र २ का यह वचन पर्याप्त होगा—

स्व-परिनिम्चवादुत्पादस्येति चेत् ? न, उपकरणमात्रस्यात् ।) १। स्यादेदत् स्व-परिनिम्च उत्पादो इष्टः। यथा घटस्योत्पादो सृष्टिमिचो रण्डादिनिमिच्छ। तस्माचस्यापि मोक्षकारणत्वमुत्यवते इति ? तस्न, किंकारणस ? उपकरणमात्रस्यात । उपकरणमात्रं ति बाह्यसाधनस । किंग्र-

आत्मपरिणामादेव तद्रमधातात् ।१२। यदिदं दक्षनमोहारूपं कम तदात्मगुणवाति, कुतश्चिदात्म-परिणामादेवोपक्षोणवातिकः सम्यक्षाक्यां लगते । अतो न तदात्मपरिणामस्य प्रधानं कारणम्, आत्मेव स्वत्रक्षया दर्मनपर्यायेणोत्यात इति तस्यैव मोक्षकारणसं युक्तम् ।

प्रश्न-उत्पाद स्व-परनिमित्तक होता है ?

उत्तर---नहीं, क्योंकि बाह्यसाधन उपकरणमात्र है ॥११॥

यदि कोई कहें कि उत्पाद स्व-पर्रानमित्तक देखा गया है। जैसे घटका उत्पाद मिट्टीनिमित्तक और वस्कादिनिमित्तक होता है, उसी प्रकार सम्पर्द्धनंका उत्पाद आस्त्रानिमित्तक और सम्पक्तव पूर्वार्जानीत्तक होता है। इसिलिए सम्पक्तव पूर्वार्जम भी भीक्की कारणवा बन जाती है, उसका ऐसा कहना ठोड नहीं है सम्पक्तव पूर्वारक उपकरणवाण है। बाह्य-साधन निवससे उपकरणवाण है।

आत्माके परिणामसे ही उसके रसका बात होता है ॥१२॥

जो यह दर्शनमोह नामका कर्म है वह बात्माक गुणका पाती है। बताएव किसी आत्म-गरिणामको ही निमित्तक उपक्षीण चात्रिवालाज होकर वह सम्बन्ध इत संझाको प्राप्त होता है। इस्तिय्त वह आत्माके परिणामका प्रपान हेतु नहीं है। आत्मा ही अपनी चित्रते दर्शनपर्यायक्यसे उत्पन्न होता है, इसिल्ए उसीके मीक्षको कारणवा युक्त हैं।

 स्वीकारकर लेगा बाचार्य विद्यानित अपनी अष्टतहली पृष्ठ ११२ में उत्पाद, व्यय और झौव्यकी स्वाभावान्तर निरपेक्षकपते जो व्यवस्था कर रहे हैं उस पर भी घोड़ा दृष्टिपात कीजिए। इससे वस्तुस्थितिको हृदयङ्गम करनेमें विशेष सहायता मिलेगी।

चयमुणिस्त्रोतिष् स्वभावान्तरायेश्वने विनवस्यापि तद्येश्वणत्रसङ्गतः । एतेन स्थार्तीः स्वभा-बान्तरानयेश्वणकुर्कं, विश्वसा परिणामिनः कारणान्तरानयेश्वीत्याद्यादित्रयम्यवस्थानालद्वितेषे एव हेतुम्यापा-गेररामानः ।

यदि स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ स्वभावान्तरको अवेक्षा करे तो विनाश होनेवालेको भी स्वभावान्तर-की अवेक्षा करनेका प्रसङ्ग उपस्थित होता है। इन कपनेके स्थायतील पदार्थ स्वभावान्तरको अवेक्षा नहीं करता यह कह दिया गया है, वर्षोकि विक्रवा परिणमन करनेवाले पदार्थों कारणान्तर निरपेल होकर उत्पादाहित्रपत्नी अवस्था है। सनके विजेषये हो लेक्का अध्यापर स्वीकार किया गया है।

यह स्थामी विद्यानियम व वन है। इस्ते हम यह बात अच्छो तरहते जान केते हैं कि प्रयेक उत्पादमं को बाह्य और साम्मतर हेन्द्रों स्वीकृति हैं उसका समिग्राय बया है। उत्पाद स्थामको उत्पाद है, वह कघिचत् उपाद और प्रीम्य स्वक्य भी है। अध्य स्वभावने उपाद है, वह कघिचत् उपाद और प्रीम्य स्वक्य भी है। उत्पाद, अध्य और प्रीम्य स्वक्य के प्रीम्य स्वक्य से प्रीम्य स्वक्य से प्रीम्य स्वक्य से स्वम्य स्वक्य से स्वम्य स्वक्य से स्वम्य स्वक्य से स्वम्य स

हमने अपने दूसरे उत्तरको लिखते हुए तत्वार्थरकोकवातिकके एक उद्धरणमं आयं हुए 'सहेतुकाब प्रतीतः' पदमे पठित 'मतीते' वसकी ओर खपर पक्षका ध्यात आहुष्ट किया था। किन्तु अपर पत्तने उत्तरे सोमायको ग्रहण न कर उत्तर पर टिप्पणी करना हो उचित समझा है। हम आशा करते हैं कि वह पुनः उत्त ओर ध्याय देनेकी कुणा करेगा। इतके हार्यको समझनेके लिए हम समयनार गाया १८ की आरमस्वाति दोकांम खासे हुए 'प्रतिभाति' पद की ओर अपर पश्चका पुनः ध्यान आहुष्ट करते हैं। इतकी दोकांम कहा गया है कि यह जीव अपने विकार और हस्तादि क्रियाकर ब्यापार द्वारा पट आदि पर प्रध्य स्वस्प बाह्य कमको करता हुआ प्रतिभातित होता है, इसलिए यह उतका ब्याभोड़ ही है।

स्पष्ट है कि परडब्थके किसो भी कार्यमें बाइग्र सामग्री निश्चयकी प्रतीतिका हेतु होनेने व्यवसार कारणक्यसे हो स्वीकार की गई है। यही पूरे जिनागमका सार है। इससे बन्य-मोक्षव्यस्या जिनागममें किस कप्पेंस्वोकार की गई है इसका स्पृष्टीकरण हो जाता है।

## ९. जगतका प्रत्येक परिणमन कमानुपाती है

अपर पक्षने हमारे पिछले इस कथनपर टिप्पणी को है, जिसमें हमने बतलाया द्या कि अपर पक्षको मान्यता ऐसी प्रतीत होती है कि 'जब जैसे निमित्त मिलते है तब वैसा कार्यहोता है।' हमारा यह ववतब्य अपर पक्षको बहुत खला है। और इसलिए उसपर उसने अपनो तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त को है। किन्तु इससे हमारे उस कथनकी सार्थकतामे अणुमात्र भी फरक प्रतीत नहीं होता. क्योंकि जब अपर पक्ष प्रत्येक उपादान-को अनेक योग्यतावाला मानकर निमित्तोके बलसे कार्यकी उत्पत्ति होनेका विधान करता है ऐसी अवस्थामें एक तो उसे वही मानना होगा कि जब जैसे निमित्त मिलते हैं तब वैसा कार्य होता है. क्योंकि उपादान अनेक योग्यताबाला होनेसे उससे क्या कार्य उत्पन्न हो इसमे उसका वस्तृतः कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता । कार्यरूपमे जो कछ भी कल सामने आता है उसे निमित्तका ही परिणाम समझना चाहिए। यदि अपर पेच कहे कि 'उपादान भले ही अनेक योग्यतावाला रहा आवे, परन्तु प्रत्येक कार्यका निमित्त सुनिश्चित है, इसीलिए उसके बलसे प्रत्येक समयमें सनिश्चित कार्यकी ही उत्पत्ति होती हैं। इसलिए 'जब जैसे निमित्त मिलते है तब बैसा कार्य होता है, जो यह आरोप हमारे (अपर पक्षके) ऊपर किया जाता है वह ठीक नहीं है। सो अपर पश्चका उस्त दोषसे बचनेके लिए यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार प्रत्येक समयके कार्यके सुनिश्चित निमित्तोके स्वीकारकर लेने पर निमित्तोके बाधारपर एकान्त नियतिको माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होता है। जिस दोषसे वह अपनेको बचा नहीं सकता। वह पक्ष आगमके बलका नाम लेकर घोषणा चाहे जो करे. छेखनी उसकी है। किन्त जबतक वह प्रतिनियत कार्यके प्रतिनियत उपादानको नही स्वीकार कर लेता. तबतक वह अपनेको उनत दोषोंसे नही बचा सकता । स्वपरसापेक्ष कार्य होता है, इस कथनमें और कार्य सुनिश्चित है, बैसे ही उसकी सामग्री भी सुनिश्चित मान छेनी चाहिए। यह वस्त स्बभाव है कि प्रत्येक कार्यमें बाह्य और आध्यन्तर सनिश्चित सामग्रीको समग्रता रहती ही है।

अपर पक्षने पुन: मिट्टीका उदाहरण रूपमे उपस्थितकर उससे जायमान कार्योकी मीमाना को है। महं बाह्य सामग्रीके स्थापारको तो प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए उस आधारप कार्यको ध्यवस्था करना चाहता है। किन्तु कीन मिट्टी किस कालमें किस प्रकारके परिणमनको ग्रोम्यतावाली है इसे अपने इन्द्रिय प्रत्यक्षसे मही भागता। इसलिए उसमें नाना तर्कणाएँ कमाता है।

 विशेषरूपसे किया गया है। प्रत्येक द्रव्यका प्रत्येक परिशमन कैसे क्रमानुपाती है इसका निर्वेश करते हुए अष्टमहस्त्री प० १०० में लिखा है—

ऋजसूत्र नयकी अपेक्षा तो प्रागभाव कार्यका पूर्व अनन्तर परिणामस्वरूप उपादान ही है। और उसके प्रागभाव होने पर उससे पूर्व अनादि परिणाम सस्तितमे कार्यके सद्भावका प्रसंग आता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि प्रागभावका विनाश कार्यरूपता है ऐसा स्वीकार किया है। 'कार्यका उत्पाद ही व्यय है, एक हेतुक होने से 'ऐसा आगे कहेंगे भी । प्रागभाव, उसका प्रागभाव इस प्रकार पर्व-पर्व परिणाम सन्ततिके खनादि होनेसे उसमें विवक्षित कार्यस्पताका अभाव है। उसमें इतरेतराभावकी करनमा करना ठीक नहीं, जिससे कि उसके पक्षमें दिये गये दूषणोका अवतार होवें। और इस प्रकार प्रागभावको अनादि होनेका भी विरोध नहीं है. क्योंकि प्रागभाव, उसका प्रागभाव आदि इस प्रकार प्रागभावकी सन्तानका अनादिपना स्वीकार किया है। और यहाँ पर सन्तानियोसे सन्तान भिन्न है कि अभिन्न है इस प्रकार दो पदा उपस्थित होनेपर सन्तान दयणके योग्य भी नही है. क्योंकि भेदोको न स्पर्श करते हुए पूर्व-पूर्व प्रागभावस्वरूप भावक्षणोमे ही सन्तान-पनेका अभिप्राय है। सन्तानी चणकी अपेक्षासे तो प्रागमावक अनादिपनेक अभावमें भी कोई दोष नहीं है. क्योंकि ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा वैसाइष्ट है। तथाइस पचामे अनादि सन्ततिरूप सभी पूर्व पर्याय घटका प्रागभाव है ऐसा बचन होनेपर भी जिस प्रकार प्राक अनन्तर पर्यायकी निवृत्ति होने पर घटकी उत्पत्ति होती है उस प्रकार उससे पूर्व पर्यायोकी निवृत्ति होनेपर भी घटकी उत्पत्तिका प्रसंग नही उपस्थित होता जिससे कि पूर्व पूर्वीयोको निवित्तरूप सन्ततिके अनादि होनेसे घटको भी अनादिता प्राप्त हो जाय, क्योंकि घटसे उसके प्रागमावरूप जितने भी पूर्व क्षण है उन सभीके अभाव होनेपर घटकी उत्पत्ति स्वीकार की है, कारण कि जिस प्रकार उनमेसे किसी एक क्षणकी निवृत्ति नहीं हुई तो उस (घट)के समस्त प्रागभावोंकी निवृत्ति सिद्ध नहीं होती उसी प्रकार प्राकृक्षमन्तर क्षणकी निवृत्ति नहीं होने पर घटकी उत्पत्तिका प्रसंग नही उपस्थित होता ।

सह पूरे कार्य-कारणभाव पर प्रकाश वाकनेवाला अष्टश्वहत्योका वचन है। इस ब्रारा यह स्पष्ट बतालाया तथा है कि मिट्टी हज्यको पर्यावस्तरियों पटको उत्पत्तिका जो स्वकाल है उसी कार्जम पटको उत्पत्ति होतो है, अन्य कारुमें नहीं। बदि कोई प्रवासीत घटोत्यस्तिके अनुकृत किया करते हुए रुक जाता है तो उसका वह रुक्ता जकस्यात् न समक्ष कर अपनी पर्याय क्यतियों कमानुगती ही समझना चाहिए। और उस समस्री

मिट्रीके पिण्डमें घटोत्पत्तिके अनुरूप परिणाम न होकर अन्य परिणाम होता है सो उसे भी उन्त आगम श्रमाणके प्रकाशमें क्रमानुपालों ही समझना चाहिए। यह वस्तुव्यवस्था है, किन्तु इसे न स्वीकार कर अपर पक्ष अपनी मानसिक कल्पनाओं के आधार पर जो नाना विकल्प करता है सो यह उसका वस्तुव्यवस्थामें हस्तक्षेप ही कहा जायगा । किसी भी दस्यका कोई भी कार्य परके उत्तर अवलम्बित नहीं है । आसार्य अकलंक-देवके शब्दोंने बाह्य सामग्री तो उपकरणमात्र है। यदि एक समयमे अनेक उधारातशक्तियाँ आगममे स्वीकार की गई होती और जिसके अनुरूप परका सहयोग मिलता उसका विकास आयम स्वीकार करता तो मले ही परके सहयोगके अभावमें उपादान शक्तियाँ छप्त पड़ी रहती और वे परके सहयोगकी प्रतीक्षा करती रहतीं. किन्त आगममें तो जितना कार्य होता है मात्र उतना ही निश्चय उपादानकारण स्वीकार किया गया है, अत-एवं उपादान शक्तियोंके न तो लप्त पड़े रहनेका प्रवन उपस्थित होता है और सही जनके परकी प्रतीक्षा करते रहनेका ही प्रश्न उपस्थित होता है । कोई मिटी यदि घडा नहीं बनती तो उसके घडारूप परिणमनेका स्वकाल नहीं आया, इसलिए वह घडा नहीं बनती, परके कारण नहीं क्योंकि घटोल्पलिये पर तो निमित्तमान है। मिद्रीको लानेवाला कुम्भकार कौन ? उसको क्रियावती शक्तिका विपाक काल आने पर ही उसका स्थानान्तरण होता है. उसमें पर तो उपकरणमात्र है। सर्वार्थमिद्रिके देवोमें क्रियावती शक्ति भी है वैसा कमीदय भी है, फिर भी उनका सातवें नरक तक गमन नहीं होता । नयो ? क्योंकि उनके क्रियावती शक्तिका ... वैमा थिपाक त्रिकालमे नहीं है। जिसे अपर पक्ष पृष्णाय कहता है वह प्रकृतमे प्राणीकी इहचे द्वाको छोडकर और क्या वस्त है इमका वह स्वयं विचार करें। सो क्या उसके सब कार्य इहचेष्टा पर निर्भर है? यदि नही तो वह अन्य द्रव्यके कार्यमे हस्तक्षेपके विकल्पमे ही कार्य-कारणभावकी प्रतिष्ठाका स्वप्न क्यो देखता है ? किसी के भी बलका प्रयोग अपने में होता है. पर में नहीं।

यह तो हमारी आपको और हमारे-आपके समान दूसरे जनोको समझ भर है कि हम मव किसी भो बम्मुका योग मिलने पर उससे समाय हम्याविक्तरीको रूथमे रख कर उसे विवक्षित कार्यका निश्चय उपादान मान नेते हैं। पर क्या, हमारे माननेवात्रके वह विवश्यत कार्यका निश्चय उपादान ही जाता है। यदि ऐसा होने जो तो क्रिमोको भी निराश म होना पढ़े।

यह मुनिश्चित तस्य है कि जब निर्चय उपादान अपने कार्यके सन्सुख होता है तो कार्य होता हो है। प्रयोक हथका प्रयोक समय समय से साम अध्याप पर कार्य होता हा है। उप हो होता हो है। उप हो है तो हता है जो जार जो है। तह है जो है। तह समय कार्य है। वह स्वाद है। है। स्वाद है। स्वाद है। है।

सम्पन्नताक विषयमें प्रत्येक कार्यके होनेके जो प्राइतिक नियम हैं उनको ब्यानमें रख कर ही विचार करता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उसके विचार करने पर और बाझ उठावरों करने पर जिस कार्यके विचयम उत्तरी कि उसके विचार करने पर श्रीक जो भी कार्य होता है वह साझाम्पन्यत सामयोकी समयतामें हो होता है। विकल्प और योग ये उस व्यक्तिक कार्य हैं। यो यो अपनी बाझाम्पन्यत सामयोकी समयतामें होते हैं। किनी भी कोई विकल्प और बोर योगक्रिया हो योगक्रिया हो जाय ऐसा नहीं है। वे भी कमानुपाती हो होते हैं। उपादान स्वयं बह वस्तु है जो परिणमन करके अपने कार्यको उत्तरन करता है। उसके कार्यक कार्यक कार्यक सामयो पर इस्पका कार्य करने आप करने असला है। उत्तरन तिच्यते बाझ सामयो पर इस्पका कार्य करने असला करते हैं। उपादान स्वयं वह वस्तु है जो परिणमन करके अपने कार्यको उत्तरन करता है। उसके कार्यक कार्यक

अपर पक्षने गेरेंको उदाहरण बनाकर कार्य-कारणपरस्पराकी जिस प्रक्रियाका निर्देश किया है वह प्रत्येक कार्यमे बाह्य और बाज्यत्तर सामग्रीकी समग्रताको ही सचित करता है। कार्यमे बाह्य सामग्रीकी समन् सता नहीं होती यह तो हमारा कहना है नहीं। हम हो क्या आगम ही जब इस बातको सचित करता है कि प्रत्येक कार्यमे बाह्य-आस्यन्तर सामग्रीकी समग्रता होती है। ऐसी अवस्थामें जो प्रत्येक कार्यमें उभय सामग्रीकी समग्रताका निर्देश किया है उसका आशय क्या है, विचार इस बातका होना चाहिए, किन्त अपर पक्ष इस मख बातको भलकर या तो स्वयं दमरी बातोको सिद्ध करनेमे उलझ जाता है या फिर हमे महय प्रश्नको अनिर्णीत रखनेके अभित्रायसे दगरी बातोमें उलझा देना बाहता है। सो उसकी इस पद्धतिको ब्लाब्य नहीं कहा जा सकता। आगममें बाह्य और आस्यत्तर दोनो प्रकारको सामग्रीमें कारणताका निर्देश किया गया है यह सच है। परस्प बहाँ किसमे किस प्रकारकी कारणताका निर्देश किया गया है इस बातपर दृष्टिपाल करनेसे विदित होता है कि बाह्य सामग्रीमें जो कारणताका निर्देश किया गया है वह केवल कार्यके साथ उसकी अन्वय-ध्यतिरेकरूप शक्त क्याप्तिको दिखलाकर उसके द्वारा जिसके साथ उस (कार्य) की आम्यन्तर क्याप्ति है उसका जान करानेके लिए हो किया गया है और 'यदनन्तरं यद्भवति तत्तत्त्वसहकारिकारणम्' यह वचन भी इसी अभिप्रायसे लिखा गया है। जब कि आगमका यह वचन है कि कोई भी द्रव्य एक साथ दो क्रियाएँ नहीं कर सकता और साथ ही जब कि आगमका यह भी वचन है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतृष्ट्यको छोडकर अन्य द्रव्यके स्वचतृष्ट्यक्य नही परिणमता । ऐसी अवस्थामें एक दृब्य दसरे दृब्यके कार्यका कारण है या कर्ता, करण और अधि-करण आदि है यह कथन उपचरित ही तो ठहरेगा। इसे बास्तविक कैसे कहा जा सकता है इसका अपर पक्ष स्वयं ही विचार करे।

 प्रमाण उपस्थित कर सके जिससे यह सिद्ध हो कि जिस कार्यका वो उपादान कारण है उसके उस कार्यके सम्मुख होनेपर भी बाह्य सामग्रीके अभावमे यह कार्य गही हुआ तब तो यह माना जा सकता है कि उस उप-सामयें उस कार्यके करनेकों योग्यता भी यो और वह उपादान अपने कार्यकों करनेके किए उसत भी या पर बाह्य सामग्रीका अभाव होनेते वह कार्य नहीं हुआ। अन्यास अपर पक जयनी कल्पनाओं का यहाँ जैसा ताना सामा बनता हो, उससे कार्य-कारणकों वो आगमिल परस्पा निर्माष्ट को गई है उसपर आर्थ जानेवालों नहीं।

अपर पक्षने तत्त्वार्थवातिक अ० ५ सू०२ के कुछ प्रमाण दिये है जिनके द्वारा उत्पाद-व्ययको सिद्धि स्य-परप्रत्ययकी गई है। सो वे प्रमाण हमें ही क्या सबको मान्य होगे। उनकी प्रमाणिकताका न तो हमने कहीं निषेत्र हो किया है और न निषेत्र किया हो जासकता है. क्योंकि वहाँ निरुवय पक्षके साथ व्यवहार पक्षका स्वीकार करनेकी विवक्षावश उक्त प्रकारसे निर्देश किया गया है। जैसे अनमवर्गे आता है, तर्कसे भी सिद्ध होता है और आगम भी कहता है कि प्रत्येक कार्य बाह्य और आध्यन्तर सामग्रीकी समग्रताम होता है वैसे ही यह भी अनुभवमें आता है, तर्कसे भी सिद्ध होता है और आगम तो कहता हो है कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें अपनी अपनी क्रिया स्वतन्त्ररूपमें करता है अपनी अपनी क्रियांके करनेमें कोई किसीके आधीन नहीं। व्याकरण शास्त्रमें 'स्वतम्त्रः कर्ता' यह वचन भो इसी अभिप्रायसे लिखा गया है। जैनदर्शनका तो यह हार्द है ही। अन्यया मोक्षविधि नहीं बन सकती। इसी प्रकार यह भी अनभवमें आता है, तर्कमें भी सिद्ध होता है और जिनायम कहता ही है कि एक द्रव्य दसरे द्रव्यरूप न तो परिणमता है और न दसरे द्रव्यको परिणमाता है। ऐसी अवस्थामें अपर पक्ष ही यह निर्णय करें कि इन दोनोमें किस प्रमार्थभत माना जाय दोनो-सिलकर एक-कार्य करते है इसे या प्रत्येक, द्रव्य अपना कार्य स्थयं करता है इसे । अरिहन्त होनेके पर्व बारहवें गणस्थानम क्षीणकवाय जीवके शरीरमे अवस्थित सब निगोदिया और त्रम जीवोका अभाव हो जाता है इसके पहले नहीं। सो **अपर पक्षके मता**नसार उन जीवोके अभावका प्रेरक निमित्त कर्ता श्रीणकवाय जीवको ही मानना पडेगा. क्योंकि जीवके चीणकवाय होनेपर ही उनका अभाव होता है, अन्यथा नहीं । ऐसा नियम भी है कि 'यदनन्तर यद्ध-वित तत्तत्त्वहकारिकारणम्' इसीप्रकार साधके ईर्यापय पर्यक गमन करते हुए उनके प्राको निमित्तकर जीव-वध होनेपर भी यही आपत्ति प्राप्त होती है। इतना हो क्यां, अस्हिन्तों के अस्हिन्त अवस्थाकी प्राप्तिका सह-कारी करण सात भातओंसे रहित शरीर आदिकों भी मानना पडेगा। जो जीव अन्त कतकेवली होते हैं सो उनके लिए भी यही कहा जायगा कि उपसर्गादिकके कारण वे केवलो हुए है, क्यों कि अपर पक्षके मुनानगर खपादान तो अनेक योग्यतावाला होता है। इनमेसे कौन योग्यता कार्यरूपसे परिणत हो यह बाह्य सामग्री पर हो अवलम्बित है यही नियम सिद्ध होनेके लिए भी लागुहोगा। यहाँ अपर पक्ष यह तो कह नहीं सकता कि कहीपर उपादान एक योग्यतावाला होता है और कही पर अनेक योग्यतावाला होता है. क्योंक निग्रम नियम है। वह कहीके लिए एक हो और कड़ीके लिए दूसरा ऐसा नहीं हो सकता। मिट्रोसे घट बननेके लिए या गेंहेंसे अंकर उपनेके लिए कार्य-कारणके जो नियम अपर पक्ष मानता है वे ही नियम उसे सब कार्यों मे स्वीकार करने होगे।

कपर वस कुमहारक व्यावारपूर्वक मिट्टोमे घटको उत्पन्न हुना देखकर यदि मिट्टोको घटका स्वयं कक्षां महो स्वीकार करना बाहता तो उसे यमन करते हुए बायुके वमनकप व्यावारपूर्वक किसी वन्तुके मरणका कर्ता स्वयं उस वन्तुको नहीं मानना होगा, जैसे घटको उत्पत्ति कुम्मकारके व्यावारपूर्वक प्रयस्त्र हृष्टिशांचर होती है उसी प्रकार जन्तुका मरण सामुके ममनकर व्यावारपूर्वक दृष्टिगोचर हुना है। सहस्त्र अत्यस्त्र प्रकार चटका कर्ता कुम्मकार माना जाता है उसी प्रकार वीवस्थको करनेवाला सामु ही माना जाना साहिए, क्योंकि दोनों जगह न्याय समान है। और यह कहा नहीं जा सकता कि साधुके पणसे जीवका वध हो नहीं सकता। क्योंकि जो बात शस्यक्ष देखनेमें आतो है उसका अपकाप करना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षकों अप्रमाण नहीं माना जा सकता यह अपर पक्षका कवन है।

यदि अपर पद्म कहे कि सामुके चित्तमें जीवनयका अमिन्नाय न होनेके कारण वह जीवनयका करनेनाला नही माना जासकता तो उसके इस कवनते यही निष्कर्ण निकलता है कि अभिन्नायमें करनेका चिकल्प होनेके कारण हो कुन्हारको घटका कर्त्ता कहा गया है। वस्तुतः एक द्रुव्य दूसरे द्रुव्यका कृत्ती नहीं होता। सो शेक हो है। आनार्य अमृतवन्द्रने समयसार गाया १४४ की टीकामे लिला भी है—

> विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्मं केवलम् । न जातु कर्नकर्मत्वं सविकल्पस्य नदयति ॥९५॥

विकल्प करनेवाला ही केवल कत्तां है और विकल्प ही केवल कर्म है, (अन्य कोई कर्ता-कम नहीं है।) जो श्रीव विकल्पसहित है उसका कर्त्ताकर्मपना कभी नष्ट नहीं होता।

यह आगमनवन है। इससे स्पष्ट बात होता है कि संसारी जीवके पर हज्यमें कार्य करनेका विकल्प केवल रामके कारण होता है। वह उसका बास्त्रविक कर्ता नहीं हो सकता और यही कारण है कि आगममें सर्वत्र बाह्य साम्रोमें कारण अवहारको उपचिरत हो कहा गया है। और इसीलिए एक ह्रम्यका दूसरे इस्यके साथ निरुव्यये कर्नु—कर्मभावका निषेष किया गया है। इसी तस्यको सरल सन्दोमें स्थवत करते हुए आवार्य जयमें समस्यार गाया ७६ की टीकार्य लिखते हैं—

तत एतदायाति पुरुगलकर्म जानतो जीवस्य पुरुगलेन सह निरुचयेन कर्तृकर्मभावो नास्तीति ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलकर्मको जाननेवाले जीवका पुद्गलके साथ निश्चयसे कर्त्ता-कर्मसम्बन्ध नहीं है।

अताप्त उन्हीं जयसेन आचार्यके समयसार गाया ८२ की टोकामें आये हुए वक्नोंके अनुसार यही स्द्र होता है कि प्रत्येक हट्या स्वतंत्रस्वये अपने कार्यका कर्त्ता है। बाह्य सामधी तो उसमें निमित्तमाण है। आचार्य श्रीका वह वचन इस अकार है।

यथा यद्यपि समीरो निमित्तं भवति तथापि निक्चयनयेन पारावार एव कस्लोलान् करोति परिणमनि च ।

यथा—पद्यपि समीर निमित्त है तो भी निश्चयनयसे समुद्र हो कल्लोलोको करता है और कल्लोलकप परिणमता है।

आचार्य विद्यानन्दिने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पु० ५५ मे

'नापि सहकारिकारणमुपादानसमयसमकालःवाभावात् ।'

यह बचन लिलकर यह प्रशिद्ध किया है कि प्रत्येक उपादानके कालमे ही उसके परिणमनके ग्रम्मुख होनेपर उसको सहकारी सामग्री होती हैं। इसलिए यहीं सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्यको अपने नियत उपादानके साथ अनंत्रप्रान्ति और नियत बाह्य सामग्रीके साथ बाह्य स्थान्ति होनेके कारण जगतका प्रत्येक परिणमन कमा-नृपाती ही होता है। तभी तो आचार्य विद्यानिहका तर्वार्थस्कोकवातिक पृ० ७६ मे प्रतिपादित यह बचन मुम्सु जनोके हृदयमें श्रद्धाका विदय बना हुआ है— प्रस्वासक्कुक्तीनामेव मञ्चानां दुर्मनमोह्यतिषक्षः सम्यक्ते नाम्येषाम्, कराधिरकारणासिक्ष्यानात् । आसम्र मञ्च जोदोंको ही दर्शनमोहका प्रतिपक्षभूत सम्यन्दर्शन प्राप्त होता है, बन्य जोदोंको नहीं, क्योंकि नियत काळको छोडकर अन्य काळचे कारणांका पिछता सम्पन्न नही है।

## १०. परिणामासिमस्य पडका सर्थ

इसी प्रसङ्गमे बगर पक्षने तस्वार्ववार्तिकका 'यथा सुद: स्वयसन्तर्घटभवनपरिणासामिसुष्ये' इत्यादि वचनमें आये हए 'परिणामाभिमस्य' पदका अर्थ करते हुए लिखा है कि---

'यदि मिट्टीमें घटरूपसे परिणमन करनेकी योग्यता हो तो दण्ड, चक्र और कुम्भारका पुरुवार्थ आदि घट निर्माणमें मिट्टीके वास्तविक रूपसे सहायकमात्र हो सकते हैं और बादि मिट्टीमें घटरूपसे परिणमन होनेकी योग्यता विद्यमान न हो तो निविचत है कि दण्ड, चक्र और कुम्भारका पुरुवार्थ आदि उस मिट्टीकी घट नहीं बना सकते हैं अर्थात् उक्त दण्ड, चक्र आदि मिट्टीमें घट निर्माणको योग्यताको कदापि उत्पन्न महीं कर सकते हैं।' आदि,

वार्ष दसी विषयको स्वष्ट करते हुए अपर पत्रने लिखा है कि—राजवातिकके उन्नत कथनमें पिठत 'बामिन्नुक्य' वाद वामाय करके पर निर्माणको योगयताके बदागब्दा हो सुवक है। दसी तरह उन्नयं पठित विरुत्तुक्तवं ताद यो सामायकाने पर निर्माणको योगयताके अधावका हो सुवक है। दसी कारण है कि प्रदोत्पत्ति होनेकी योगयताके अधावमं कार्योत्पत्तिक अधावको विदिक्ते लिए राजवातिकके उन्नत क्वमाये 'बाक्नेसिप्तिकी योग्यताके अधावमं कार्योत्पत्तिक अधावको विदिक्ते लिए राजवातिकके उन्नत क्वमाये 'बाक्नेसिप्तिकी योग्यताको अधावमायायता तो केवक उन्तरकावती कार्यकर प्रयोद्धिक अध्यवतित्तुनं अध्यवत्ती पर्योचमं हो होती है और उन्नते कार्य भी नियम्बे हो जाता है तो 'कर उन्हें (विभावनकंत्रवेदको पर निर्माणको योग्यता रहित बालुकानिधित मिट्टीका उदाहरण न देकर कार्योग्यतिसे सान्तरपूर्ववर्ती द्वितीयादि वाणोकी पर्योगोमें कर्योच्य रहनेवाओ पर्टानमांचको योग्यतामण्य मिट्टीका हो उन्नाहरण देना वाहिए वा । केविक नर्युक्त भीवनकंत्रकेदनेव बालुकानिध्यत मिट्टीका हो उदाहरण प्रस्तुन किया है कियन विमाणको योग्यताका सर्ववा हो अभाव याजा जाता है। तो इसने बहो मानवा होमा कि राजवातिक के उन्नत क्याने वो 'असिन्नाक्ष्य' शब्द पढ़ा है उनका अर्थ पट निर्माणको सामान्य योग्यताका मद्भाव हो अभाव हो नहीं से 'सा प्रवार उन्नी क्यनमं पड़े हुए 'निरुत्तुक्तव' अव्यक्त अर्थ पट निर्माणको सामान्य योग्यताका मद्भाव हो अभाव ही नहीं है। 'आदि

ये अपर पस हारा प्रस्तुत की गई प्रतिशंकाके दो अबा है। इनने अपर तक्षरे 'परिणामाभिष्मुक्य' परका असे मेपायत किया है जबकि इस परका अर्थ परिणाम अर्थान् पर्यायकों सन्मुखता होता है। इस परके पूर्व 'अन्तः घटमक्यन' पर मो आया हुआ है जिसका अर्थ भीतरासे घटके होने रूप' होता है। इससे स्पष्ट बिरित होता है कि आयार्थ अट्टाकरेड्वने उक्त परका अर्थ मोतरासे घट केहीने रूप' होता है। इससे स्पष्ट बिरित होता है कि आयार्थ अट्टाकरेड्वने उक्त परका अर्थ मोतरास केसे किया है। इस सावत्रप्रमे अपर परका करता है कि अपर पराने 'परिणामाभिष्मुक्य' परका अर्थ पर्यावकी सम्मुखता इस होता तो वे तरायंवाविक उत्तर करने में 'बक्तरादिपायती हमिल्य' उश्तरण उपस्थित न कर परसे पूर्ववर्ती सालर स्वावर्ध अपर पराने परिणामाभिष्मुक्य' परका अर्थ पर्यावकी सम्मुखता इस होता तो वे तरायंवाविक उत्तर करने में 'बक्तरादिपायती हमिल्य अट्टाकर करने में 'बक्तरादिपायती हमिल्य पर परा वहाँ इस बातकों मूक आता है कि महाकर्करेटवर्ग मह उत्तरेख हो बाह्य सामग्रीमें निर्मतसावताकों मूचित करनेके लिए लिपिक्ट किया है। परको जो पूर्ववर्ती सालर

पयिं है उनके होनेये कुम्मकार बाबिकी निम्मता हो है ही बीर वे घटके प्राप्तमावक्त हैं। अतर्व बाबार्य महाराज कुम्मकारायिंग निम्मतावन्ताको निद्ध करवेके लिए जनीयामावको ध्यानमें एककर जवाहरण प्रमुख र रहे हैं। बालु जावहुळ सिट्टीका विश्व व्यक्ति क्यान्त्रिक पटकर होनेकी योगता सवता है, विशेष जीव इस्तार प्रमुख एक्ट होनेकी योगता सवता है, विशेष यहाँ कारण है कि महुनककेदेवन बाह्य सामग्रीये राष्ट्रका विश्व है स्वाही यह मी सिट्टीका विश्व है, वरणु बाह्यकावहुळ सिट्टीके विश्व है पटकर होनेकी प्राप्त कर रहे हैं कि यह वर्षा हुए का स्वाह कर रहे हैं कि यह वर्षा हुए के प्रमुख के प्रमुख बाह्य मा सामग्रीये राष्ट्रका विश्व है सार्थ यह प्रमुख के प्यूच के प्रमुख के प्रम

कुम्भपर्यायसमये च स्वावयवेभ्य एव निवृत्तेः।

और घट पर्यायके समयमे घट अपने अवयवोसे ही निवृत्त होता है।

सी प्रसंगमें अपर पक्षने उपादानकारणका विचार करते हुए जो अन्तमें मिट्टीको मटका उपादानकारण वरताया है और साथ ही कालको उदाहरणकपर्य प्रस्तुत करके जो मही, मंदर, दिन, सप्ताह, पल, मास और वर्ष आदिको बास्तिक निद्ध करनेके प्रसार कपत्र को मही, मंदर, दिन, सप्ताह, पल, मास और वर्ष आदिको बास्तिक निद्ध करनेक स्वाहरण कपत्र और निश्चय कपत्र इसे का समस्य क्षित्र है कि आपनमें क्षय करन है वह स्वाप्त है और जो अपवहार कपत्र है वह उपचरित है। मिट्टीको घटका उपादान कहा जाया। इतना हो स्वाहे प्रदेश को प्रसार करने प्रसार करने स्वाहरण है यदि कोई पुस्तको घटका उपादान कहा चाहता है तो इसमें हमें आपनि नहीं। किन्तु जब उपचरित और अनुप्तरितको वृध्ये विचार का त्री को दिस्स विचार के अध्यवित पूर्वपत्ती पुस्त मिट्टी हो घटका उपादान कारण होगों, अप्त मही। ही, यदि अवहारस्वका अवलम्बन लेकर योग्यताको हिंही बचार किया जाता है वि सित्त क्षय क्षय क्षय होता प्रसार के स्वाहरण होने परका उपादान कहलायेंगी हो और वह मिट्टी मो पटका उपादान कहलायेंगी जो बालुसाबहुल है। इतना हो क्यों, वे सब पुद्रल घटके उपादान कहलायेंगी जो बालुसाबहुल है। इतना हो क्यों, वे सब पुद्रल घटके उपादान कहलायेंगी जो बालुसाबहुल है। इतना हो क्यों, वे सब पुद्रल घटके उपादान कहलायेंगी जो वालुसाबहुल है। इतना हो क्यों, वे सब पुद्रल घटके उपादान कहलायेंगी जो पदकी योग्यता से सम्पन्न है।

सही बात काल के विषयमें भी जान लेनी चाहिए। समय यह काल को पर्याय है। जैसे जीक की एक प्राथ्य है। यह सात्विक है, कि समय भी काल को एक प्यांय है। यह सात्विक है, कि सुन उनके बाद वो तिमार यही, पंदा, दिन, जरवाह और यह सादिक स्वाद वो ति है वह उनपरित है। यह होती से एक है कि भारतीय रास्प्राय कोई पढ़ १९ दिनका होता है और कोई पड़ १९ दिनका भी। इसी प्रकार लगामत डाई वर्ष निकल जाने के बाद अधिक नाता है और को-कमी स्वमास भी बाता है। यहिल सोन प्रवाद के स्वाद कि स्वाद कि स्वाद की स

है, मात्र क्षोकस्थाबहारके लिए इस सबको स्वोकृति मिली हुई है। इशीका नाम उपचरित है। जरर पत्र यदि 
इस सब स्थापर बृष्टिशात करनेकी कृषा करे तो उसे विवाद करनेका जबतर ही न तिके। एक समय पर्योधका 
व्यथा होने पर दूबरी समय पर्योधका उराश होता हैं और दूमरी समय पर्योधके उथ्यके वाद तोतारी समयपर्योगका 
तरनाव होता है। प्रथम समयमें कालकी जो समयपर्योग होतो है जह दूबरे समयमे कही, उहती और दूबरे समय 
की तीसरे समयमें कही रहती। प्रथेक समयकी ये समय पर्योग यथाये है ! मात्र प्रथेक ममयका आन करानेके 
लिए पंचास्तिकाय गाया २५ की आचार्य अमृत्यम्ब्रक्त टोकमें यह कहा गया है कि—परमाणुव्यक्तमावकः 
समयः—परमाणुके प्रमाने आधित तमय है सो इतका अर्थ वह नहीं कि वह परमाणुक गयाने आधीन होकर 
जवस्य हीता है। इसका शास्य इतमा हो है कि एक परमाणुको एक देख एसे हुयरे प्रदेश पर मन्यपत्ति 
जानेमें जितना काल करता है, एक समयका उतना परिमाण है और हती आधार पर इन व्यवहारकाक कहा 
है। बो कालकी एक पर्योद होनेसे समुन्वश्यवहारका हो है। हिन्तु दो समयके ठेकर अन्य जितनी कालको 
नगना है वह काल इथ्यमें वर्तमान अथानि प्रयोगकाले सद्भुत न होने पर भी लाकने व्यवहार परयोको प्राप्त 
है, स्विक प्रक क्षास्थन स्वस्ता हो है। है।

अपर पक्षने क्षायोपदामिक मतिज्ञान और श्रृतज्ञानका प्रदन उठाकर यह लिखा है कि 'वस्तुकी समय-वर्ती अलंड पर्यायको ग्रहण करनेमें सर्वथा असमर्थ ही रहा करने है । इन ज्ञानोका विषय वस्तुको कमसे कम अन्तर्महर्तवर्ती पर्यायोका समृह ही एक पर्यायके रूपमे होता है इस प्रकार इन ज्ञानोकी अपेक्षा मिट्टी, पिण्ड, स्थास, कोषा, कवाल और घटमें उपादानोपादेव व्यवस्था असंगत नहीं मानी जा सत्तरी है। सो इस सम्बन्ध में यही निवेदन है कि यह जो अन्तर्महर्तवर्ती नाना पर्यायोका समह कहा गया है वह क्या एक समयमे होता है या उत्पाद व्ययके क्रमसे अन्तर्महर्त तक नाना पर्याय होकर अन्तमें हम पर्यायोका समह ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए यह व्यवहार तो असदभत ही हैं। हाँ, केवलजान प्रत्येक यस्तुकी जो समयवर्गी एक-एक पर्यायको पृथक्-पृथक् रूपसे जानता है सो वहाँ पर प्रत्येक पर्याय पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा निरुचयरूप हाकर भी परम पारिणामिक भावको ग्रहण करनेवाले निरुचयनयकी अपेक्षा सदभत व्ययहाररूप कही गई है। क्या इसे हमने कही अवास्त्रविक, उपचरित एवं कल्पनारोपित अतएव अवस्तुभन वहा है या जिल्ला है, जिल्ले कि यह आकाशकूसम या खरविषाणके समान अवस्तु होकर केवलज्ञानका विषय न यन सके। केवलज्ञानम जो जिस कालमें जिस रूपमें अवस्थित है, रहे है, या रहेगे वे सब पदार्थ युगपत अलकते हैं। वे यह अच्छी तरहसे जानते हैं कि इतने परमाण अपने परिणमन द्वारा परणमते हुए रुपंध पदवीको प्राप्त हुए है। कवलज्ञानकी महिमा क्षायोपशमिक शानोको अपेक्षा बहत वडी है। यह आगमानुसारी हमारा गत है कि जिस प्रकार द्वार स्बयं सत है, गुण भी स्वयं सत है उसी प्रकार प्रत्येक समयमे होनेवाली पर्याये भी स्वय सत है। यदि अपर पक्ष स्वयं इस बातका विचार करें कि हम किसको सदभत मानते हैं और किशको असदभत तो उसकी ओरसे ऐसा आरोपारमक कथन न होता । प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने में, अपने लिये, अपने द्वारा, अपने बलसे अपनी पर्व पर्यायसे निक्ल होकर उत्तर पर्यायको जन्म देता है। मतिज्ञानी और श्रवज्ञानी जीवोको यदि प्रत्येक समयकी इन पर्यायोंका ज्ञान नहीं होता है तो इतने मात्रसे उनका असद्भाव नहीं माना जा सकता । यदि उन्हें अन्त-मंहर्त अन्तर्महर्त बाद पर्यायोकी विरुक्षणताका ज्ञान होता है तो इनने मात्रसे प्रत्येक अन्तर्महर्तके भीतर प्रत्येक समयको पर्यायमे जो विलक्षणता आती है वह कार्यकारणपढितिसे आनेके कारण वे उनके सद्भावका अस्त्रीकार नहीं कर सकते । किन्तु वे श्रुतके बलसे यही निर्णय करते हैं कि यह हमारे ज्ञानका दोष है कि हम प्रत्येक समयमें होनेवाली पर्याय एवं उसके कारणकलापको नही जान गाते । प्रत्येक श्वतज्ञानो जीव आगम और लोक

सम्मत पद्धेतिसे यह जानकर कि किस उपादानसे कैसा बाह्य संयोग मिलने पर क्या कार्य होता है उसके उपक्रममें रुगता अवस्य है। परन्तु उस कालमें उस उपादानभत बस्तुसे बड़ी कार्य होगा, यह नहीं कहा जा सकता । यहाँ उपादान शब्दका प्रयोग व्यवहार नयसे किया गया है । हमें दख है कि अपर पक्ष स्वभावरूप और विभावरूप संभी पर्धायोंकी उत्पत्ति केवल निमित्तकारणोसे माननेकी चेश करता है। तभी तो उसकी ओरसे स्वभाव पर्यायख्य सम्यक्तवकी उत्पत्ति निमित्त कारणोसे होतो हुई लिखी गई है । परन्त चाहे स्वभावपर्याय हो या विभावपर्याय उसकी उत्पत्ति स्वयं अपनेसे हो होती है, उसमें बाह्य सामग्री निमित्त हो यह दूसरी बात है। हम नहीं कहते कि केवली भगवानने देखा है मात्र इसीलिए मिटीमे उससे विलक्षण पिण्ड पर्यायकी उत्पत्ति हुई है। वह तो मात्र ज्ञाता-दश है। उसमें स्वयं जो प्रत्येक समयमें पर्याय होती है उसे भी वह जानता और देखता है और अन्य द्रव्योम जो प्रत्येक समयमे पर्यायें होती है उन्हें भी बहु मात्र जानता और देखता है। जब यह अकाट्य नियम है कि मिट्टी कब किसको निमित्तकर पिण्डरूप पर्याय बनेगी, तब बह उसी समय अपनी सनिहिचत बाह्य सामग्रीको निमित्तकर पिण्डरूप बनतो है । ग्रही आगमसम्बत प्रवृति है । भारतवर्षमे अनेक लौकिक दर्शन प्रियद है। उनमेंने कोई (बीद्र) असतसे सतकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई (ब्रह्मवादी) एक सतसे मिच्या जगतकी उत्पत्ति मानते हैं. कोई (न्याय-वैशेषिक) सतसे उसमें असत कार्यकी उत्पत्ति मानते हैं, और कोई (सास्य) सतसे मत कार्यको उत्पत्ति मानते हैं। इस प्रकार एकास्तका आग्रह करनेवाले ये विविध मान्यतावाले दर्शन है। किन्त इन सबने इस तथ्यको एक स्वरसे स्वीकार किया है कि अध्यवहित पर्व क्षणवर्ती पदार्थ उपादान या समनायी कारण कहलाता है। इमलिए प्रकृतमे जो तस्वार्थवातिकका 'बधा सूद.' . इत्यादि वचन अपर पक्षने उद्धत किया है सो उसका वही आशय समझना चाहिए जो हमारा अभिप्राय है, क्योंकि स्वयं आचार्य अकलंकदेव इसी ग्रन्थके अध्याय १ सुत्र २ में सम्यग्दर्शनकी चर्चा करते हुए लिखते हैं—

स्वपरिनिमित उत्पादी रूटो यथा घटस्योत्यादी सृक्षिमित्ती दृण्डादिनिमित्तक्ष, तथा सम्बन्धकोतेषाद आत्मनिमिशः सम्बन्धवपुराश्वनिमित्तक, तस्मातस्यापि मोझकारणस्वमुपययते इति ? तन्न, किं कारणं ? उपकरणमात्रन्यात् । उपकरणमात्रं बाह्यमाधनम् ।

स्व-पर्रातिमत्तिक उत्पाद देखा गया है, जैसे घटका उत्पाद मिट्टीनिमित्तक और दण्डादिनिमित्तक होता है उसी प्रवार मध्ययदांनका उत्पाद कारमानिमित्तक और सम्पवस्व पुद्गाजनिमित्तक होता है। इस लिए उसमें भी मोक्षाकारणता वन जाती हैं? यह कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि सम्यक्त पुद्गाल उपकरणमात्र हैं। बाह्य शासन नियमसे उपकरणमात्र हैं।

यह आवार्यवचन है जो उसी आशयको पृष्टि करता है जिसका निर्देश उन्होने 'यथा सृदः' इत्यादि वचनमें किया है।

# ११ उपादानका स्रनिश्चित लक्षण यथार्थ है

अब हम प्रनिशंकाके उस अंशपर विचार करते हैं जिनमें अपर पतने उपादानके सुनिश्चित रूकणको सदीप बनलानेके अभिप्रायसे प्रतिशंकाको मुलंक्य दिया है। अश्वविद्य पूर्व पर्याप्युक्त हस्वका नाम उपायन है इस स्टायका सभी आचारीने निदेश किया है, किन्तु इस स्थापके आचारते कृष्यके पूर्व पूर्व पर्यापमें पर्यापना बनते जाने अपने पता उसे सदीप मानता है। उसका कहना है कि 'जी मिट्टी परमाणुजी से सनी है उन परमाणुजी में एकस्पता स्वीकार करने असमाजियों अपीर्य पर्यापम्य पर्यापन स्वीकार करने परमाणुजी से सम्बाद परमाणुजी से स्वापन प्राप्य स्वीकार करने परमाणुजी स्वीकार करने परमाणुजी स्वीकार करने पर भी आगाविद्या नहीं आता, स्वीकार करने प्राप्य स्वीकार स्वापन स्वीकार करने स्वापन स्वापन स्वापन स्वीकार करने स्वापन स्वपन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन

अमादि साला स्वीकार किया है। पूरा उदरण पहले ही दे आये हैं। अतरव उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। किन्तु अपर पक्षने उपादानकी अपेक्षा इस प्रवनको यहाँ उपस्थित किया है, इसलिए आयदयक समझकर उसका आययमात्र यहाँ दे रहे हैं। उसमें बतलाया है कि—

कार्यके पूर्व अनन्तर परिणासस्वरूप उपादानको ही प्रागमात्र कहते हैं। ऐसा प्रश्न होनेपर कि अनन्तर पूर्व परिणास स्वरूप उपादानको प्रागमात्र मान छेनेसे उसके पूर्व कार्यके सद्भावका प्रसंग उपस्थित होता है। ससाधान करते हुए आचार्य लिखते हैं कि प्रागमावका विकास कार्यको अर्थका सद्भाव नहीं स्वाक्षार किया है। अरुप्त इसके पहिले कार्यका सद्भाव नहीं स्वाक्षार किया है। उसके पहिले कार्यका सद्भाव नहीं स्वाक्ष करते हुए आचार्य छिखते हैं कि प्रागमाव, उसका प्रागमाव इस प्रकार पूर्व-पूर्व परिणास सन्ततिके अनादि होनेसे उसमें विविध्य कार्यकरपत्र अभाव हो हो अन्तमें निष्कर्षका प्राणमावका आचार्य लिखते हैं कि इन सब प्रागमावाको सन्ततिमें से जब तक अन्तिस प्रागमावका अभाव नहीं हो आता तक्वक विवक्षित कार्यकरपत्र नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि अन्तिस प्रागमावका अभाव हो हो पर ही विवक्षित कार्यकरपत्र नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि अन्तिस प्रागमावका अभाव होने पर ही विवक्षित कार्यकरपत्र होता है।

सम्मवतः कोई यह शका करे कि ऐसा माननेपर प्रयोक परमाणुको भूनादि चनुष्यका कैसे स्वीकार स्वाया है सो उस प्रकाश समाधान यह है कि यह प्रामाणव समाधा केसी देश किस कर मानाव स्वाया है से उस प्रमाणव स्वया है से उस प्रमाणव स्वया है अप प्रमाणुको सामुक्य वननेका और नमें उस प्रमाणुको सामुक्य वननेका और नमें उस प्रमाणुको सामुक्य वननेका और नमें उस प्रमाणुको सामुक्य वस्ते क्या वस्ते हैं इस से ही बाबा जाती हैं। परमाणुको क्षाया हो कि परमाणुको क्षाय अप वस्ते हैं उस प्रमाणुको साम पृष्योक्ष है से प्रमाणुको साम पृष्योक्ष है अप वस वार्ष प्रमाणुको साम पृष्योक्ष है से प्रमाणुको साम पृष्योक्ष है अप वस वार्ष प्रमाणुको साम पृष्योक्ष है अप वस वार्ष प्रमाणुको साम पृष्योक्ष है से प्रमाणुको साम प्रमाणु

ततः प्रथिष्यप्तेजोशायुरूपस्य धातुन्तुष्कस्यैक एव परमाणु कारणं परिणामवतात् । विवित्रो हि परमाणीः परिणामगुणः क्वांचरकस्यवित् गुणस्य स्यकाध्यक्तवेन विचित्रां परणतिमाद्धाति ।

द्दस्तिष्ठ पृथ्यो, जल, अपिन और बायृक्ष्य चार घातुओका परिणामके कारण एक हो परमाणु कारण है, बर्योकि परमाणुका विचित्र परिणामगुण कही किसी गुणको अवक्ताध्यक्तता हारा विचित्र परिणातिको बारण करता है।

मह बही आगम प्रमाण है जिसे अपर पक्षने अपने पक्षके ममर्थनमें समझकर निर्दिष्ट किया है। किन्तु जैसा कि हम पूर्वमें बतला आये हैं उससे एक परमाणुके कालभेदसे पृथ्यी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमन करने पर भी उपादानके अध्यवहित पूर्व पर्याय युक्त द्रव्यरूप लक्षणके स्वीकार करनेमें कोई बाधा नहीं उपस्थित होती।

अपर पक्षकी ओरसे यहाँपर अध्यवहित पूर्व अणवतीं प्रयोग्ये उपादानकारणताक्ष्य सामध्यंको लेकर जो यह पुष्का की गई है कि 'उनत पर्याप्ये उनत प्रकारकी नामध्यके उत्तरस होनेका कारण क्या है' और किर उने मार्गिध्यवित पूर्व सामदीत्वक्ष यम्मं बतलाकर यह लिखा है कि 'वह नो कार्य सापेश वर्ष है जता जब कक कार्य निरुप्त नहीं हो जाता तब तक उन अध्यवहित पूर्व प्रयोग्ये कार्याध्यवित पूर्व सम्बत्तिकक्षण स्मी हो नहीं सन ता है, इसलिए यदि कहा जाय कि कार्योत्पत्तिकी स्वाभाविक अतीन्द्रिय योष्यता हो सामध्यं साम-का वाच्य है तो किर हमारा कहना है कि इत प्रकारकी सामध्य तो मिट्टीको कुपल, कोश, स्वास, रिकडक्ष पर्यापीय तथा इनके भी पहलेकी सामध्य मिट्टीक्प अवस्थाने भी पायी जाती है, इसलिए यट कार्यके प्रति हम सक्षेत्र ज्ञादान कारण मानना असंगत नही है ।' आदि ।

सो इस प्रत्नका समाधान यह है कि ऋजूसूननयकी अपेक्षा अध्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पर्यायमें उपादान-कारणतारूप स्वरूप स्वतःक्षिद्ध है। यह इसका कार्य है और यह इसका उपादान कारण है ऐसा अपवहार मात्र परस्परसापेक्ष है। इसी तब्यको स्पष्ट करते हुए बाचार्य समत्तमद्र अपनी आप्तमीमासामें लिखते हैं—

### धर्म-अर्म्यविनाभावः सिद्ध्यत्यस्योग्यवीक्षया। न स्वरूपं स्वतो द्वेतन् कारक-झापकांगवन् ॥०५॥

धर्म और घर्मीका अविनाभाव परस्पर नापेसरूपसे शिद्ध होता है, स्वरूप नहीं, वयोकि वह कारकांग और ज्ञापकाणके समान नियमसे स्वतःसिद्ध है ॥०५॥

हम प्रकार अध्यवहित पूर्व कामवर्ती र्यायमे उपायान काम्यवाक्य रन्तरुपके स्वतःसिद्ध हो जाने पर 
जसते पूर्व-पूर्ववर्ती पर्यागमे वह कारण्यस्य आगममे किस कम्मे स्वीकार किया मार्ग है इनका विचार करना
है। जागममे स्वान विचार करते हुए वत्तवाया है कि अध्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याप युक्त द्रव्य निश्चय उपायानकारण है। समयं उपायान कारण इसका दूसरा नाम है। तथा इसते युक्त-पूर्ववर्ती यार्थय युक्त द्रव्य निश्चय उपायानकारण है। असमयं उपायान कारण इसका दूसरा नाम है। इसकी पृष्टि तत्त्वायंश्लोकवार्तिक पृष्ठ ५१ के
भित्र हित्याविसिक्कार्योः द्रयादि वजनते सकी प्रकार हो आती है। इसने व्यवहार उपाशानका स्वक्य वत्तवार्ति
हुए उसे असमयं उपायान कारण कहा प्रधा है और निश्चय व्यवहार कारण कहा त्रवाहित हुए उसे समयं उपायान कारण कहा गया है। आवार्य समाराज इसने उन्लेख हारा इस बातको राष्ट्रस्य सूचन करते हैं कि से समयं उपाशान कारण होता है वह नियससे अपने कार्यको जन्म देता है। किन्तु जो असमयं उपाशान कारण होता है उससे समयं उपाशानजन्य कार्यकी उर्लात्त नहीं हो सकती। अतएव इस कपनसे यह सिद्ध हो जाता है कि जित प्रकारकी उपाशानता अध्यवहित पूर्व खणवर्ती पर्यायुक्त द्रव्यमः होती है उस प्रकारको उपाशानता इसके पूर्व उस द्रव्यमें कभी भी सम्भव नही है। इतिलए सभी आपायोंने निश्चय उपाशान कारणका एक मात्र यही लक्षण स्वीकार किया है जो प्रस्तित्व है।

#### १२. परमाणुमें योग्यता आदिका विचार

इसी प्रसंगमे अपर पक्षने दो या दो से अधिक परमाणुओके संयोगसे बनी हुई स्कन्धरूप पर्यायकी चर्चा करते हुए लिखा है कि 'वह स्कन्ध नाना इध्योके परस्तर मिश्रमसे हो बना हुआ है। अतएष मिट्टीमें पाया कानेवाला मृतिकात्व धर्म मिट्टीको अपेक्षा स्वामाविक होते हुए भी नाना द्रव्योके मिश्रयमे उत्पन्त होनेके कारण कार्य ही कहा वायेगा।'

यह अपर पशके वक्तव्यका अंश है। इसमें अरर पश्चने मृतिकारत वर्ष मिट्टोकी अपेशा स्वाभाविक बनुकाकर भी उठे जाना इन्योके मिश्रवणी उत्यन्त होनेके कारण एक मण्ड कार्यपर्य कहा है, किन्तु अपर पश्चका यह कदन आग्वादिकड होनेने आमक ही है, क्योंक प्रत्येक परमाणून यदि स्कृत्य शोगता और मिट्टोक्सप परिणमनेकी शोग्यता स्वाभाविक न मानी जाय और केवळ उन्ने संयोग जन्म माना जाय तो कोई भी परमाण अपनी स्वामाविक सोग्यताके अभावमें स्कृत्यक्त्य या मिट्टोक्स विकारन मही परिणम सकता।

तत्वार्धवारिक अध्यास ४ सुत्र १ से यह प्रश्न उठाया गया है कि परमाणु पूरण-गलन हवभाववाला न होनेके कारण उठे पुद्रनल नहीं नहीं जा तकता। आवार्य सकलक्ष्येन इस प्रश्ना समायान करते हुए लिखा है कि—पहले या भविष्याने वह पूरण-गलनक्ष्य पर्यावको प्राप्त हुआ दा या होता, द्रमलिए प्राप्तिको अपेक्षा परमाणको प्रयान कहनेने कोई वाषा नहीं आती। वह उन्लेख 57 प्रकार है—

अथवा गुण उपचारकस्पनम् पूरणगळनयो: भावित्वात् भूतत्वाच्च शक्त्यपेक्षया परमाणुपु पुर्ग-स्रत्वोपचारः।

यह तो परमाणु को पूद्यल बयो कहा गया इसका विचार है। आगे इस बातका विचार करना है कि पर-माणुर्भ मिट्टीक्प शक्ति होलेके कारण मिट्टीमें मिट्टीक्प पर्म याचा जाता है या केवल जाता पद्मलोके मिज्रममें उसमें वह पर्म उपन्न होता है। आचार्य अमृतबन्द पंचास्तिकायको टोकामे प्रध्यको अपेट्या इसहा विचार करते हण जिल्हों हैं —

एवमयमुक्तगुणवृत्तिः परमाणुः शब्दस्कंथपरिणतिशक्तिस्वभावात् शब्दकारणम् ।

ऐसा यह उक्त गुणवाला परमाणु शब्द स्कन्यरूपने परिणत होनेकी शक्तिरूप स्वभाववाला हानेसे शब्दका कारण है।

इससे स्टाइ विदित होता है कि जिस प्रकार परमाणु सब्दरूप परिणमनकी शिवतसे पुत्रन होता है जियो प्रकार इससे यह भी सिद्ध होता है कि वह मिहुन्दिण परिणमनकी शिवतंत्र भी युवन होता है। अत्युक्त मिहुन्देस पाया जानेवाणा मुफ्तास्त यां नाना स्कन्योके परस्यर मिश्रवसे हो उत्यक्त होता है ऐसे एकानको न स्वोकार करके तमे शिवतको अपेक्षा नियं हो मानना चाहिए। साथ ही उसे जो एकानको कार्ययं कहा गया है जह भी युवन मही है, क्योंकि कोई भी टब्स किसी अवस्थाने गती केवल कार्य हो स्वीकार किया गया है और न केवल कारण हो। अपने पूर्व पर्योवको अपेक्षा जो कार्य होता है, अपनी उत्तर पर्यावको अपेक्षा वह कारण भी होता है।

इस दृष्टिमें दिवार करने पर यह भी विदित्त हो जाता है कि पूर्वणोको स्कप्य अवस्थामें जो जो पर्योपें जरपण होती है ने सब शांकरकरने परमाण्में विद्यमान है। यह उपयोग परमाण्में पत्र वह निद्व स्वस्य है। अवर पत्रके क्षत्र व्यक्त में हित होता है कि वह अपयेक परमाण्में पत्री योग्यता तो मानता है कि एक परमाण्म स्वक्त क्षत्र कर कि एक परमाण्म सुवरे परमाण्म सांकर के स्वयं के प्राप्त के स्वयं प्रमाण्म परिणमा जब होता है कि एक परमाण्म स्वयं कर परमाण्म परिणमा जब प्रमाण्म स्वयं कर परमाण्म परिणमा जब प्रवास होता है । को आरच्य है। परमाण्म परिणमा जब प्रवाहर ज्यादानताका भी निषेध वह सत्ती अभित्रायने करता है। जो शांक मूळ स्वयम हो स्वयं वह वतके जलर कार्योपे जरपण होता बाय, यह सम्भव तो मही है, परन्तु अपर पन्न अपनी करण्या में हमें मूर्वकर देनेके लिए अवस्य ही सक्र ह है। साम वह स्वयं में हम स्वयं हम स्वयं में हम स्वयं कर स्वयं स

जहाँ बाह्य दृष्टिमालेको प्रश्यक्षमे ऐसा मासित होता है कि सिट्टी बपने बाप पटकर नही परिलय रही है बीर मिट्टीकी किया सिद्धी में इस दृष्टिमालेको यह मासित होता है कि हुन्द्रारको किया हुन्द्रारमें हो रही है बीर मिट्टीकी किया सिद्धी में स

यह हम मानते है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्य उवादान और योग्य बाह्य शामग्रीके संयोगका विकल्प करता है, क्यांचित् योगिक्रमा मी उनके तहनुकूल होतो हैं। पन्नु दुन रोगोके करने पर भी जैशी वह बाहता हैं बीरा कार्योगन नहीं मी मिनती हैं। यदि मिन भी गई तो जैशा वह चाहता है वेशा कार्य होता है देशा कार्य होता है दसका भी कोई नियम नहीं। कदांचित् होता है और कदांचित् नहीं भी होता है। मी बयो ? इसके उत्तरकी यदि छानबीन की बाय तो अन्तर्य यही स्वीकार करना पदता है कि विकास वहना जिस साम्ये विकास तिस्त कर, जो परि-पानन होना होगा, वह अवस्य होंगा। जिसे हम करनेवाला कहते हैं और करानेवाला कहते हैं वह से सम्ये अपने विकास और गोयक्रिशास हो सो है। यदि अपर पद्य दा नियंप पर पहुँच बाय तो प्रकृत्ये पटक

लगर यहा आगममम्मत कार्यकारणभावको ठीक न समझकर अपने द्वारा किरवित किसे समें कार्य-स्थान के स्थानको आगममम्मत वडललात अवस्य है, रास्तु प्रयोक निवस्य उपादानमें अनेक सोमवाएँ होती है उसनेमें तिस योग्यताके अनुकृत बाह्य सामयी प्राप्त होती है वा मिलगाँग जाती है उसके अनुमार उस समय कार्य होता हैं। न तो यह रिखान्त हमें कही आगमम दृष्टिगोचर हुआ और न ही यह सिखान्त हो सामय कार्य होता हैं। न तो यह रिखान्त हमें कही आगमम दृष्टिगोचर हुआ और न ही यह सिखान्त हो हो या बायक सामयी उपित्वत हो या दोनो उपित्वत हो तो कार्य नही होगा। इसने आगमकी बहुत छान-बीन की, बिन्तु हमें यह विद्यान भी वृष्टिगोचर न हो सका कि—प्रयोक स्थाम ऐसे भी परिणमन होते हैं जो स्वप्रस्य हो होते हैं, उनमें कालादि हम्योको भी निमित्तता नहीं है। मपर यह दन सब सिहान्तीको आगम सम्मत मानता है। किन्तु इनकी पृष्टिमें अभी तक बह कोई विधायक आगम उपस्थित करनेमें असमर्थ रहा। जहाँ स्वप्रस्यक्ष प्रधानताले चिनार किया यहा है उसे एकान्तते उस पक्षने स्वयस्य स्वीकार कर किस्स करनेकी पद्धति हैं। पर विजायमम एककपता उपस्थित हसकी और उसका घ्यान ही नही है। बहु प्रयेवकमलमार्तण्यके 'कि साहकप्रमाणामात्रात्' तथा 'यच्योच्यते' हन रोनो प्रमाणीको स्वीकार हो सकता है, किन्तु उन प्रमाणों हाग जो तथ्य प्रगट किये गये है उन्हें निक्कपंक्यमं स्वीकार नहीं करना चाहता । यब यह नियम है कि प्रयोक कार्यके सामग्र हमार्थिको सम्प्रवाद होती हो है, उसमें स्वयाद नहीं। ऐसी अवस्यां प्रयोक कार्यके सम्मुख हम्यके होने पर 'यदि बाह्य सामग्रे न हो या बायक कारण उपस्थित हो वार्ये हर्यादि प्रस्तांको अवकाश हो कहीं दहा। आवार्योने हन बातोंकी वर्षा की समय है, पर वह बुंबिहार सुनिदियत किया गया कारण ही कार्यके अनुमान जानने हेतु हो सकता है स्व अवस्य है, पर वह बुंबिहार सुनिदियत कार्यके होने पर अपनी प्रतिनयत बाह्य सामग्रीके निमित्तकर होता है। अब प्रयोक कार्य विशिष्ट पर्याप्युक्त विशिष्ट हम्यके होने पर अपनी प्रतिनयत बाह्य सामग्रीके निमित्तकर होता है हो आगम्म कोई हुसरी बात कही गई है और लोकते कोई हसरी बात देखी जाती है ऐसा न होतर हिती आगम्म कोई हुसरी बात कही गई है सा हित्स कारण होता है । तस्वार्यक्रवित्त कार्यक होता है। तस्वार्यक्रवित्त कार्यक होता है। तस्वार्यक्रवित कार्यक होता है। तस्वार्यक्रवित कारण होता है। तस्वार्यक्रवित कार्यक होता है। तस्वार्यक्रवारिक हितीय उद्धरणमे यह तथा प्रकारने लाया गया है। आवार्य विद्यान होता है। तस्वार्यक्रवारिक हितीय उद्धरणमे यह तथा प्रकारने लाया गया है। आवार्य विद्याननो अहमहालो पुष्ट १११ में लिखते हैं—

तथा कारणकार्यपरिणामयोः कालप्रयासत्ते रसत्त्वेऽनिमनतकालयोरियानिमतकालयोरिप कार्यकारण-भावासस्वादुमयोनिक्पाक्यतावत्तिः।

उन्नी प्रकार कारण परिणाम और कार्य परिणाममे कालप्रशासन्तिके नहीं होनेपर जैसे अनिभमत कालभावी दो पर्यायोमे कार्यकारणभावका अभाव हैं उसी प्रकार अभिमत कालभावी दो पर्यायोमें भी कार्य-कारणभावका अभाव होनेसे दोनोंका अभाव प्राप्त होता हैं।

इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार अपर पक्ष जब जिमित्त मिलते हैं तब कार्य होता है यह लिखकर विविद्यंत कालमें ही विविश्व कार्य होता है इनका निषेष करता है बेता शायमका अभिग्राय नहीं है। तस्वार्षक्कोक्कार्तिकके द्वितीय उदरणमें 'तदेव' पद इसी तब्यको नूचित करता है, क्योंकि उपादानके अपने कार्यक्ष स्थापरके समय बाह्य सामग्रीका ग्रोग रहनेका एकान्त नियम रहनेके कारण उबत उल्लेखमें उबत पद्यतिसे उस तब्यको प्रकाशमें ह्याया गया है।

हमने उन दोनो उद्धरणोका को आयाय है नहीं लिया है। हम अच्छी तरहले जानते हैं कि हमारे और आपके अभिग्रायमें जानोन आसमानका अन्तर हैं। जहाँ हमारा यह अभिग्राय है कि प्रत्येक समय स्वार्थ प्रत्येक हम्य समय उपादान कारण होकर अपने प्रतिनिधत कार्यको निष्मत्रे जन्म देता हैं और उपके होनेने प्रतिनिध्य बाह्य सामयीका योग निष्मां सिम्ता है नहीं आपका यह अभिग्राय है कि प्रत्येक उपादान अनेक योग्यताओगाछा होता है, दमिलए उसे जीमो बाह्य सामयीका सानिक्य मिलता है वैसा कार्य होता है। उस उपादानके कोन कार्य हो सह दाह्य सामयीक्य अवलिब्ब है। युमा किराकर अनेक प्रकारके माप अपने अभिग्रायको लिख्ब कर रहे हैं पर उन सबका आश्राय पृत्येक्त ही है। अपने आश्रायक्त बनुक्य उसकी पृष्टिम स्पष्ट प्रमाण न मिन नकनेके कारण हो अपर पत्रको यह प्रयोग करना पढ़ रहा है। इस प्रकार हमारे और आपके क्याने जी मेट है वह स्पष्ट है।

आये अपर पक्षने हमें रूठ-वरूर लिखा है कि 'इण्ड, चक्र, आदिने निमित्तता उसी समय स्वीकार की मई हैं जब मिट्टी पट पर्यापके परिणयनके समुख होती हैं, अपवकालने वे निमित्त नहीं स्वीकार किए मते हैं। इस विषयमें हमारा कहना यह है कि कुम्हार, दश्ट, चक्र आदिने पटके प्रति निमित्त कारणताका अस्तिस्य उपासानतामृत बस्दुकी रुद्ध नित्य शिषकों रूपने तो पहले हो गया जाता है, स्वीकि कार्योत्सिक्ते कुम्भकाराभावः शिविकादिवर्यायकरणे तद्भिषानाभावात् । कुम्भवर्यायसमये च स्वावयवेभ्य एव निर्वृत्तेः ।

कुम्भकारका अभाव है, वधोर्क झिविका आदि पर्यायोके करते समय उसे कुम्झर शब्दसे नही कहा जा सकता । और कुम्भपर्यायके समयमे अपने अवययोसे ही वह (कुंभ ) निर्वृत्त हुआ है ।

इसने यह बिस्हुल स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी बस्तुमें अन्य द्रव्यके कार्य करनेरूप निमित्त कारणता नामका घर्मो नित्य शक्तिरूपसे नहीं पाया जाता। यह केबल व्यवहारसात्र हैं। यह अदर एक प्रदिन्तांक पहले भी हुम्हार सब्दका प्रयोग करना चाहता है तो भने करे, हम भी ऐया प्रयोग करते हैं। पत्नु बहु लोकपरिवाटोमात्र है। जनभवना प्रस्तक ७ पृष्ठ ११३ में इसी झासको स्वष्ट करते हव जिला भी है—

पाचओ भुंजह ति णिग्वावारावत्थाए वि किरियाणिमित्तववपुसुवलंभादो ।

र्जम पायक (रसोडटा) भोजन करता है, यहाँ पायनक्रियाके अभावमे भी क्रियानिमित्तक पायक इत्यु उपलब्ध होता है।

हमें आशा है कि अपर पक्ष उक्त उल्लेखोंके प्रकाशमें बाह्य वस्तुमें निमित्त व्यवहारको यवार्थ न मानकर उसे उपबरित स्वीकार कर लेगा।

यहाँ अपर पक्षने बड़ी संबोदगीके साथ खेद ब्यक्त करते हुए तो यह लिला है कि 'आगवके बचनों-का अभिशाय बिन्कुल स्व.मांविक अगवे आगमके दूसरे बचनोंके साथ समस्वगरमक पद्धतिकों अपनाते हुए प्रकरण आदिको छद्रयमें एककर बाक्योक्यास, प्रदोकों सार्थकता, अप्यक्तीको विषयमसंज्ञता, साहिरियक इंग और भागार्थाण्डस्य आदि उपयोगों बातोंकों छद्रयमें रखकर ही प्रदेश कीजिए, अन्यया इस तरहको प्रवृत्तिका परिणाम अंत नम्कृतिके छियं आगे चलकर बड़ा भयानक होगा जिसके लिए यदि जानित रहे तो हम और आप सभी पछतावेंगे।

कर विकास कर विकास के विकास कर कारण कर के स्वाप्त कर विषयमें हव अवर पक्षते यह निवेदन कर विकास कर के स्वाप्त के विकास कर कारण कारण कर कर विकास के विकास के स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वप्त के स्वप

बागे अपर पक्षते हुमारे कमनको स्वोकार करते हुए अन्तम जो यह जिल्ला है कि 'किम्सु हम आपके समान ऐसा भी नहीं मानते कि कार्य निमित्तको अपेक्षा रहित केवल विश्वाह पर्यावसांवतने युवत इस्वासित मानते ही उरपक्ष हो ज्याया करता है तथा ऐसा भी नहीं मानते कि सहकारी कारणको सापेक्षताका अपं केवल स्वना ही होता है कि सहकारों कारणको उपनिवास की स्वना हम करते हैं उपका बत्तों केवल स्वना हो होता है कि सहस्यों मानते हैं कि एक ता उस पर्यावश्वासकों उत्पत्ति सहस्यों मानते हैं कि एक ता उस पर्यावश्वासकों उत्पत्ति सहस्यों मानते पर पर्यावश्वसकों हम केवल सह्योग मिनन पर ही उत्तर पर्यावक्ष कार्यों के सहस्योग मिनन पर ही उत्तर पर्यावक्ष नित्ति हम उपनिवास कर होते हैं तथा यदि अनुकूल निम्तांका सहस्योग मान आवे तो उस उत्तर पर्यावसे भी उत्तर पर्यावक्ष कर होते हैं तथा यदि अनुकूल निम्तांका सहस्योग प्रावत नहीं होता तो वर्तमान पर्यावश्वसित्ती विश्वाह इत्यवास्ति उत्तर वर्षावन उत्तर प्रावक्ष है हिता हो अपने रहेगी। किर तो उससे उन्तर कार्यकों उत्तर स्वावन हो साम विश्वस्त होने । विर्वत अनुकूल उन समय निमित्त वर्षस्त्र होने। 'बादि । 'बादि

वह अपर पक्षका कार्य-कारणमावके विषयमे वनगण है। बोद्दर्शन विधिको निदिसे स्वभावहेतु और कार्यहेतु इर बोको हो स्वीकार करता है, कारणहेतुको गमह नही मानता। उनका कहना है कि हारणका कार्यिक हाथ अविमाना न होनेके कारण वह उनकी निदिक्ष हेनु नही हा सकना, व्योक जितने भी कारण होते हैं कि नियम कार्यवाहें नहीं हो हो हो हो सकना, व्योक जितने भी कारण होते हैं है नियम के कार्यवाहें नहीं हो है हैं ऐसा कोर्य नियम नहीं है। विवक्ष सामार्थ अयोजब्द है निया कारण हो कार्यका नियम के सामार्थ अयोजब्द है निया कारण हो कार्यका नियम के सामार्थ अयोजका है नियम कार्यका हो है नियम कार्यका हो वनगर करना आवार्य माणिवस्तावित अपने परीक्षामुख कर है में 'स्वाहेक्कामध्यम्मानन' देशांद पर संस्थाक मुख किपिबद कर यह कहा है कि ऐसा कारणकर हो जारते कार्यका हो है जो अयोजबद्ध सामध्येवाल ही तथा कारणावरीको विकक्षता रही हो है जो अयोजबद्ध सामध्येवाल ही तथा कारणावरीको विकक्षता रही हो। इसको दोका करते हुए लघु अन्यन्योग जिल्लते हैं—

न ग्रुज्कुलमाञ्चमस्यक्षणप्रासं वा कारणं जिङ्गमित्यतं येन मणिमन्त्रादिना साम-प्रेत्रतिवन्धान्त्रारणा-क्तर्यक्वयेन वा कार्यव्यमित्रवारित्व स्थाद्, द्वितायक्षते कार्यप्रत्यक्षीकरं नानुमानावर्यस्य वा, कार्याविना-भावितवा निश्चितस्य विशिष्टकारणस्य कुत्रादेखितग्वेनांगीकरणाद् । यत्र मामध्यांत्रतिवन्य कारणान्तरायेकस्य निञ्चीयते तस्येव किंगाव्यं नाम्यस्यति नोकदीयः ।

हम अनुकूलमात्र (क्क्षणवाले) कारणको या अन्यवालगान (ज्यावानं) कारणको लग अर्थात् साध्य-की निविद्यं हेतु नही कहते जिससे कि मांग-मन्तादिक द्वारा मामध्ये गानवन्य होनेते अववा कारणा-न्यरोकी विकलता होनेते वह (विवधित) हेनु कार्य (विवधित कार्य) के ताय व्यक्ति मार्थको प्राप्त हो जयबा वियोग क्षणमे कार्यके प्रत्यक करतेते अनुमानको व्यवता हो, वयोंक हमने कारणके माथ अविनामाक्रकरसे निव्यत विविध कारणकर छन्नादिकको जिलकरसे (अनुमानतानमें हेनुकरसे) स्वीकार किया है। जिसमें सामध्यका अप्रतिबन्ध बीर कारणान्यरोका अर्वकरत निर्मात होता है उन्नोक कियापना (अनुमानतानमें हेनुकना) है, अन्यके नहीं, इसक्षिए प्रकृतमे उचन दोषका प्रस्त नहीं प्राप्त होता।

लोकसे और आगमने प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोके साथ अनुमानशान भी प्रमाणक्रपेट स्वीकार किया गया है। इसमें जिस वस्तुका ज्ञान किया जाता है वह परोज होती है और जितको हेतु बना कर ज्ञान किया जाता है वह वस्तु सन्द्रिययरथय होती है। ऐसी स्थितिमें यदि हमें इस मिट्टोंसे अगले समयमें क्या कार्य होगा स्वका ज्ञान करना है तो हमें सर्व प्रथम सावनमूत बाह्याम्यन्तर लामग्रीके क्रार दृष्टिमात करना होगा, स्वके विना इत उपायानते अराके समयमे क्या कार्य होगा यह अनुवान नहीं कर सकते। इसी तथ्यको आधारित वक्त टीकाववन द्वारा स्पष्ट किया है। बाह्य सामग्री होना चाहिए जिनसे परिवक्त निष्य करने के लिए उनका कहना है कि नहीं पर एक तो बही बाह्य सामग्री होनी चाहिए जिनसे परिवक्त कार्यको सुन्यामिले, उनसे विकस्त कार्यको मुन्यामिले, उनसे विकस्त कार्यको मुन्यामिले, उनसे विकस्त कार्यको मुन्यामिले, उनसे विकस्त कार्यको मुन्यामिले। हो तथा परिवक्त कार्यको मुन्यामिले। हो उनसे कमी नहीं होनी चाहिए। इसरे वहाँ पर उपस्थित वाह्य सामग्रीसे परीक्षम्त कार्यको स्वन्यन सामग्री समय रहा है उनका मिले होने परिवक्त सम्बन्यन सामग्री समय रहा है उनका मिले विकस्त सम्बन्यन सामग्री समय रहा है उनका मिले विकस्त सम्बन्यन सामग्री समय रहा है उनका मिले विकस्त सम्बन्यन सामग्री समयन रहा है उनका मिले विकस्त सम्बन्यन सामग्री समयन सामग्री समयन सामग्री समयन समयन सामग्री सामग्री सामग्री कार्यका सामग्री समयन सम्बन्यन सामग्री सामग्री कार्यक सामग्री सामग्रीका सामग्रीक

हमने अपने पिछने उत्तरमें लिखा है कि 'मेंहूँ पर्याविधिष्ट पुराव हवा बाह्य कारण सापेल मेंहूँके अंकुरादि कार्यक्ष्मसे परिलत होता है।' इन पर अपर शतका कहना है कि 'यह यदि बुद्धिम्रमें न लिख कर बुद्धिपूर्वक ही लिखा है तो इससे तो कार्यके प्रति निमित्तकारणको सार्थकनाका ही नमयन होता है।' आदि।

किस्तु हम यहाँ पर यह हम्छ कर देना चाहते हैं कि हमारे उक्त वाक्यके आधारसे अपर पसने यहाँ पर जो कुछ भो असिपाय अक्त किया है वह स्वायं नहीं है, क्योंकि हमने उक्त वकत साव इस्पयोग्याकी उपयान माननेवाले अपर पक्के इस मतका निरमन करनेके अभिहायमे हो जिला है। यदि अपर पण उक्त वक्तके आधारसे सह प्रस्तित करना चाहता है जैला कि उनकी ओरने फलित किया गया है कि सेंहूँ पपति विशिष्ट सभी पुद्रतल इन्ज अंकुरने लेकर आमेके कारोंके उगादान है तो उनके हागा उक्त वाक्यके भाषापरि ऐसा प्रकेश किया जाना भावन्य है, बसीकि यहाँ पर 'अकुरादि' पदने आया हहा 'आदि' पद प्रशासाय है है। इसिक्य इस्ते यह प्रतिवत होता है कि वो मेंहूँ जिस मसय जिस परीपके नम्मूल होता है जन समय वह उक्त वायान होता है, अन्यका नहीं। आपसका भी गही आपाय है और की अभिन्न समय एक कर उक्त वक्त लिया गया है। कोटेंसे रखा हुआ गेहूँ इसिक्षा अंकुरको उत्पन्न मही करना, वसीक उक्त समय बहु अकुरका उल्लादन न होकर अन्य कार्यक। उत्पादन है। वस्तुत वाह सामी अंकुरको उत्पन्न सामी अंकुरको उत्पन्न सामी अंकुरको उत्पन्न सामी अंकुरको उत्पन्न सामें अंकुरको उत्पन्न सामें

अब रही बाह्य कारण सापेल बाको बाह्य हो हम बचन हारा मान व्यवस्था (उपयस्थि ) प्रक्षो स्वीकार किया गया है। जिस समय मेंहूँ अंकुरको उत्तन्न करता है उस समय उसके बाह्य उपकरण बैंगे होने हैं यह बात उसन बचन हारा स्पष्ट की गई है, क्योंक बाह्य सामग्री उपरस्पास है ऐसा आवारोंका भी लिमिया है। उपकरणमान्न हि बाह्यसाधनम् (तत्वार्यशांकि अंव र सुक २)। बाह्य सामग्री उपारानको किया करके उसमें उसके वार्यको उपारानको किया करके उसमें असके अपने उत्तर कर देता है ऐसा यदि अपर पन्न सामग्री क्या हर दून है तो बहु आपना, तर्क और अनुभव नवके विवद्ध है, क्योंकि एक हक्य अपनी सतारों लोग हर दूनरे द्रशकों सत्तान प्रवेश कर यह सबेवा असमन्त्र है।

अवर पत्नने 'पृद्वनका द्राध्यक्षित हो मेहूँका पर्वाप विशिष्ट होकर मेहूँका पर्वापको उत्पन्न करनी है। 'इमे हमारी मान्यना बतानाकर उत्पक्त जावत करने हुए अपने अभिगायको तुष्टि करनी चाही है। किन्तु वह सब रूपना प्रविक्त करने प्रकाश में सुरार हमारे हुए अपने अभिगायको तुष्टि करने कार्य हुए हमारे हम

हमने अपने विष्ठते उत्तरमें लिखा है कि 'मेहूँ पुद्रास्त इत्यकी एक प्रयोग है।' किन्तु अपर वसने से भी अपनो टोकाका विषय बनाया है। इस उसके उत्तरकरण दनना हो गढ़ेन कर दना बाहते हैं कि मेहूँ एक पुद्रास्त इत्यकी पर्याय है ऐसा न तो हमने लिखा है और न है हो। आगनके अनुसार वस्तुक्षिमी यह है कि अयोक दुरान परायाजुंग सक्याय होने हो गेयानी, हमनिज्ये 'उपधिकारियुणानां तुं सिदानके अनुसार स्वत्यक्ष परिणय कर गेहैं हम अध्यनपर्योगोका स्वय प्रान्त होते है।

अपर पक्षने यहाँपर किसी बहाने मंगोगको चरचा करते हुए तथा अपनी दृष्टिये कार्य-कारणभावके बास्तविक आधारको बतलाते हुए अस्तये यह निष्कर्ष फलित किया है कि 'घटका कार्यके उस्तवन्न करनेसे मिट्टी पुद्रगल द्रव्यकी पर्यायरूपसे कारण नहीं बन रही है, किन्तु स्वयं एक पौद्गलिक द्रध्यरूपसे ही बन रही हैं ब्रादि।

यहाँपर अपर पक्षने अपने उक्त अभिप्रायको घ्यानमें रक्षकर जो कुछ भी लिखा है वह कैवल द्रव्ययोग्यताको उपादान माननेपर आनेवाली आपत्तिका वारण करनेके लिए लिखा है। हमारी तरफसे यह आपत्ति उपस्थित की गई थी कि 'यदि उपादानका अर्थ द्वव्ययोग्यता करके बाह्य-सामग्रीके बलपर प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति मानी जाती है तो चनासे मेहेंकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए। 'स्पष्ट है कि अपर पक्ष अपने प्रस्तृत कथनद्वारा उसी आपत्तिका परिहार करनेकी चेष्टा कर रहा है और अपने इसी अभिप्रायकी पृष्टिके लिए उसके द्वारा मिटी आदि स्कन्धोंको अवस्थित मानकर अनादि-अनन्त सिद्ध करके नित्य भी सिद्ध किया गया है। किन्तु अपर पक्षका है यह सब कथन भ्रमोत्पादक हो। कारण कि एक तो मिट्टी आदि पुद्गल स्कन्म न तो सर्वदा एक समान बने रहते हैं. उनमे प्रति समय अगणित नमें परमाणओं का संप्रात और प्राने परमाण ओका भेद होता रहता है। इसरे उनमें जो मिट्टी बादिरूपसे अन्वय प्रतिभासित होता है उनका मुख्य कारण सददा परिणाम ही है, अन्वय धर्म नहीं। तीसरे जो स्कन्ध वर्तमानमें मिट्टो आदिरूप है वही स्कन्ध अपने संघात और भेदस्वभावके कारण जलादिरूप भो परिणम जाता है। यह अनुभवमे आता है कि जो गेहैं वर्स-मानमे गेहँरूपने प्रति समय परिणम रहा है वही मनुष्यादिद्वारा भुनत होनेके बाद लात बनकर चना आदिरूपसे भी परिणम जाता है, इसलिए मिट्टो आदि स्कन्धको नित्य मानकर उपादानका अर्थ मात्र द्रव्यथोग्यना करके अपने पक्षका समर्थन करना ठीक नहीं है। चाहे परमाण्हप पुद्गल हो या उनकी स्कन्ध पर्धायरूप मिट्टी आदि, उनसे उत्तरकालमे जो भी कार्य होता है वह असाधारण द्रव्ययोग्यता और प्रतिविशिष्ट पर्याययोग्यता हन दोनोंके योगमें ही होता है और इसी आधारपर उनके प्रत्येक समयके कार्यमें विभाजन होता जाता है। खानमें वडी हुई मिटी दसरे समयमे या अन्तर्महर्त आदि कालतक अन्य किसी परिणामरूप हुए विना मात्र घटपर्याय को ही उत्पन्न करे तब तो यह कहना बोभा देता है कि 'मिट्टी पुद्राल द्रव्यकी पर्यायरूपसे कारण नहीं बन रही है, किन्तु स्वयं एक पौदगलिक द्रव्यरूपसे ही बन रही है। मिटी स्वयं पदगल द्रव्य नहीं है, किन्तु अनन्त पदगुरु द्वयोकी स्कन्यस्य एक पर्याय है, अतः वह प्रतिसमय सद्श परिणामद्वारा प्रतिविशिष्ट पर्याय होकर ही उत्तर कार्यको उत्पत्तिमे कारण बनती है और यही कारण है कि उससे जायमान उत्तर कार्योमे मिट्टी व्यव-हार गौण होता जाता है। माथ हो जैसे पदगलसे जायमान सब कार्योमें पुद्गळका अन्वय देखा जाता है उस प्रकार मिट्टोमे परिणाम प्रत्ययवण जायमान सब कार्योंने मिट्टोका अन्वय नहीं देखा जाता। पृद्गल अन्य किसी परिणामको नहीं उत्पन्न करना है, क्योंकि उससे जो भी पर्याय होती है वह पूर्णलक्ष्य ही होती है, किन्तू यह स्थिति भिद्रीकी नहीं है। यहाँ कारण है कि मिद्रों आदिको स्वतन्त्र द्रव्य न स्वीकार कर पुद्गलोको सात्र स्कत्यक्ष पूर्वाय स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि मिट्टोको जो घटको उत्पत्तिमें कारण कहा गया है वह प्रत्येक समयके सदश परिणामका हो कारण कहा गया है, अन्वय धर्मके कारण नहीं। सद्श परिणामने अन्वय धर्मका क्यवहार करना यह उपचार है। प्रयोजनवण आचार्योन भी ऐसे व्यवहारको स्वीकार कर कयन किया है इसमें सन्देह नहीं, परन्तू वहाँपर उनका दृष्टि इसदारा द्रव्यक्ष बतका ज्ञान कराना मात्र रही है। उस परसे अपने गलत अभिप्रायको फल्तित करना उचित नहीं है। स्कन्धोंने पुद्गल यह व्यवहार है इसे स्१ष्ट करते हुए आबार्य कृत्दकृत्द पंचास्तिकायमे लिखते हैं-

वादर-सुहुमगदाणं खंघाणं पुरगलो सि बवहारो । ते होति छप्पयास तेलोक्कं जेहिं णिष्पणणं ॥७६॥ बावर और सूक्ष्मरूपसे परिणत स्कृत्योंको पुर्गल कहनायहब्यवहार है। वेख. प्रकारके हैं जिनसे तीन लोक निष्पन्न हैं ⊞प्सा

यह आचार्य बचन है। इससे स्वष्ट है कि पूर्वलिक प्रयोगकर विविद्यत स्वस्थको पूर्वलि कहना यह क्यन जब कि व्यवहार है ऐसी अवस्थामे मिट्टीको पोर्वलिक हम्य मानकर मिट्टीक्य इत्ययोग्यताको घटोरशिक्षिय कारण कहना अयहार करन तो ठहरेगा हो। यही सर्वययम मिट्टीमे पूर्वलिक वा व्यवहार कर मिट्टीको सर्वया पूर्वलि स्वीकार किया गया है और फिर इस आधारवर किट्टीमे विद्याना मुल्लिकारकर प्रयोग्यत्मको इस्ययोग्यताक्ष्मो नियम मानकर प्रदेशियों इस्ययोग्यताको कारण कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि अयर प्रकार यह समस्त कवन व्यवहार नयको मुक्तामे ही किया गया है, अत्रय यहाँकर अपर प्रकार जितना भी विवेचन किया है वह स्व स्व स्ववहार नयको मुक्तामे ही किया गया है, अत्रय यहाँकर अपर प्रकार जितना भी विवेचन किया है वह स्व स्व स्ववहार नयको हो है, प्रवायं करन नहीं ऐसा जानना चाहियो।

अपर पक्षने यहाँ पर यह भी लिखा है कि 'खानसे लेकर घट बनने तक मिट्टीकी सब अवस्थाएँ कुम्मकारके ब्यागारके अनुमार ही हुआ करती हैं किन्तु यहाँ पर प्रश्न वह है कि मिट्टीको उन घरब्याओं से तरफ 
कीन करता है— कुम्मकार या स्वयं मिट्टी रे यदि कुम्मकार मिट्टीको उन पर्ययोगों उत्पन्न करता है गढ़ कहा
काय तो परिणामीसे परिणाम अभिन्न होनेके कारण मिट्टीको सब अवस्थाओं में और कुम्मकारमें अनेद प्राप्त
होता है। यदि मिट्टी स्वयं कर्ता होकर अपने प्रयोगोंको उत्पन्न करती है यह कहा बाय तो कुम्मकारके
व्यापारके महागोगमे खानसे नेकर घट बनने तकके मिट्टीके सब कार्य होते हैं इनका क्या तायमी है यह स्वष्ट
होना चाहिए। बया उक्त कवनका यह तात्या है कि कुम्भकारके ब्यापानके आमार्थ मिट्टीके उक्त कार्य नही
होते या कुम्मकारके व्यापारक हागर मिट्टीके उक्त कार्य होते हैं ये दो प्रकृत है ? इनके ने प्रयान पत्र तो इर्जाल्य
होते या कुम्मकारके व्यापारक स्वर्ण अभाव है। स्य पृथ्वि यदि यह कहा आप कि खानारके हैं होते होते हैं, एक क्यापारने हुत्तके ब्यापारक सर्वण अभाव है। स्य पृथ्वि यदि यह कहा आप कि खान मिट्टीमें होता है, एकके क्यापारने हुत्तके ब्यापारक सर्वण अभाव है। स्य पृथ्वि यदि यह कहा आप कि खान सिट्टीमें रेकर घट बनने तक मिट्टीमें निवन में कार्य किये है वे सब निश्चयशे परिनर्पण हो किये है तो इसमें कोई अप्युक्त न होकर यथार्थना हो है। कुम्मकार भले हो। मिट्टीमें कार्य करने व्याप होने वेच व्यापार में रूप रहते है, क्योंक स्वयंक समयपे अपना व्यापार करना यह उनका स्वमाद है। ऐसा नियम है कि कोई किसीके स्वनावकी बना नहीं सकता।

यदि कहा जाय कि मिट्टीको मठे ही जबर न हो, कुम्भकारको वी जबर है कि मेरे द्वारा अमुक प्रकारका आयापर करनेगर मिट्टीका अमुक प्रकारके परिणमना ही पडेवा। तो उत्तर प्रश्न शह है कि कुम्भकार कभी भी निमी भी प्रकारके उन्ने परिणमना हो जा उनके अमुक प्रकारके परिणमनं का काल जानेगर वह उन्ने उन प्रकारके परिणमना है? प्रयम वशके स्वीकार करने पर तो सभी प्रयोक सभी परिणमन न केवल पराधीन प्रायत होने है, अधि तु उनके परिणमनं को की मन्यत करना भी कठिन ही जाता है। इतना ही कथी? यदि एक प्रख्य दूनरे प्रध्यक्ष कि भी प्रमय कि ती भी प्रकारके परिणमको उपयम कर सकता है। वहना ही कथी? यदि एक प्रख्य दूनरे प्रध्यक्ष कर प्रकार करने विभाव करने चेतन बना ले ऐसा स्वीकार करनेने बाथा ही क्या रह जाती है इसका अपर प्रकारक सरोने बाथा ही क्या रह जाती है इसका अपर प्रकारक सरोने बाथा ही क्या रह जाती है इसका अपर प्रकारक सरोने बाथा ही क्या रह जाती है इसका अपर प्रकार करने।

यदि अपर पक्ष कहें कि जड़को चेतन बनाना दूसरी बात है और दूसरे द्रश्यमे किसी भी समय किसी मी प्रकारके परिणामको उत्पन्न कर देना दूसरी बात है। तो इसपर हमारा कहना यह है कि प्रत्येक द्रश्यमें जो पर्याय उत्पन्न होती है बह द्रव्यते कर्योचन् अभिन्न होनेके कारण द्रव्य हो तो है, स्तलिए जब कि दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कभी भी और किसी भी परिणामको उत्पन्न कर सकता है तो उसे नये द्रव्यके उत्पन्न करनेमें कोई बाबा नहीं होनी चाहिए।

इसपर यदि अपर पक्ष कहे कि जिस द्रव्यमें जिस काळवे जो परिणाम होना होता है उस काळमे वही परिणाम होता है इसमें सन्देह नहीं पर उसे उत्सन्त करती है सहकारी सामग्री ही, क्योंकि वह स्वयं उत्पन्न होनेमें सर्वया प्रसमर्थ है। तो इसपर हमारा कहना यह है कि वह सहकारी सामग्री दसरे द्रव्यमें उस परिणामको कैसे उत्पन्न करती है, उसके भीतर घुसकर उसे उत्पन्न करती है या बाहर रहकर ही उसे उत्पन्न कर देनी है ? भीतर घसना तो सम्भव नहीं क्योंकि एक इच्यके स्वचतम्यका दसरे इच्यके स्वचतम्यमें श्रैकालिक अत्यन्ताभाव है। सहकारी सामग्री बाहर रहकर इसरे इब्बमें कार्य कर देती है यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सहकारी सामग्री जब कि दसरे इध्यमें सर्वया पथक बनी रहती है तो फिर वह उसमें उसका कार्यकैसे कर सकती है अर्थात नहीं कर सकती। इसलिए प्रकृतमें अपर पक्षको यही स्वीकार कर लेना चाहिए कि जड़ या चेतन प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ है, इसलिए जिस कार्यका जो काल हैं उस कालमें वही कर्ताबन कर अपनेमें उसे उत्पन्न करता है। अन्यके द्वारा कार्य होता है या अन्य दूसरे-को उत्पन्न करता है, ग्रहण करता है, छोडता है या परिणमाता है यह सब व्यवहारकवन है। आगममे यह कथन प्रयोजनवा किया गया है और प्रयोजन है इद्रार्थका ज्ञान कराना, क्योंकि जिसे सहकारी सामग्री कहते है उसके कार्यके साथ उपादानके कार्यको अन्वय-व्यतिरेकसमधिगम्य बाह्य व्याप्ति है अर्थात दोनोके एक कालमे होनेका नियम हे, इश्रलिए इसे कल्पनारोपित नहीं कहा आ सकता। यदि उपचरित कथनको अपर पक्षके मतानसार कल्पनारोपित अर्थान चडम्बानेकी गए मान की जाय तो जगतका समस्त व्यवहार नहीं बन सकेगा। फिर तो श्रो जिन मान्दरमे जा कर देवपुजा करना भो कल्पनारोपित मानना पडेगा, बयोकि प्रतिमामे स्थापना तो अपर पक्षके मतानमार कल्पनारोपित ठहरी, फिर उसके आलम्बनसे पजा कैसी ? यदि कोई किसीको पत्र लिख तो लिख नहीं सकता है. क्योंकि व्यवहारके लिए जो उसका नाम रखा गया है वह तो कल्पना-रो(पत है। ऐसो अवस्थान नाम लेकर किसीको पत्र लिखना व्यर्थ ही ठहरेगा। अपर पक्षको उपचरित कथनको कल्पनारोपित लिखते समय थोडा जगतके इन समस्त व्यवहारोका विचार करना चाहिए। इतना तो हम निश्वयपूर्वक लिख सकते हैं कि अपर पक्षने यहाँ पर कुम्भकार और मिट्टीको आल्डम्बन बनाकर जो कार्य-कारणभावका रूपक उपस्थित किया है वह मात्र एकान्तरूप प्ररूपणा हानेसे कल्पनारापित अवस्य है। परन्त जिनागममं निरुचय-स्यवहारका पृथक्करण कर जो प्ररूपणा की गई है वह किसी भी अवस्थामें कल्पनारोपित नहीं है। अतः कोई भी कार्य किसी दूसरेके सहारे पर नहीं होना है ऐसा निश्चय यहाँ करना चाहिए। इसरेके सहारेका कथन करना मात्र व्यवहार है जो उपचरित होनेसे यथार्थ पदवीका नहीं प्राप्त हो सकता।

प्रत्येक द्रध्य स्वयं तत् है और द्रध्यका लक्षण है गुण-पर्यायवाला, इर्तालए द्रध्यके स्वयं तत् सिद्ध होनेपर गुण और पर्याय भी स्वयं तत् विद्ध होते हैं। यतः पर्याय व्यतिरेकी स्वमाववाला है, अतः जित पर्याय का भो स्वकाल है उस कालमे उसे परिनरोक्ष स्वय तत् हो जानवा चाहिए, जन्यवा द्रध्य और गुणोका अस्तिहत ही नहीं बन सकता। इसीक्ष अपर पत्रका यह जिल्ला कि 'कायोश्तिक लिए उपादानकी तैयारो निमित्तोके वल पर हो हुआ करती है।' जाममित्रद्ध हो समझना चाहिए। बस्तुतः कोई किसीकी देवारो नहीं करता, एक द्रम्मार्थ जिसके बाद जो होता है उसे उपादानकारण कहते हैं और होमेवालेकी कार्य कहते है तथा उस कार्यकी जिसके प्राय बाह्य व्याप्ति होती है उसे सदकारी कारण कहने है और होनेवालेको कार्य कहते हैं। भेद विवक्तामें प्रथम कबन सद्भूत व्यवहारतथका विषय है और दूसरा कथन असद्भूत व्यवहारतथका विषय है।

अपर पक्षने कार्योका विभाजन करते हुए उसे तीन प्रकारका बतलाया है—चहुगुणो हानिबृद्धिकप् परिषमनको स्वयस्थय परिषमन । इस परिषमनने अपर पक्ष मात्र निरचय पक्षको हो स्वीकार करता है, अबस् हार पक्षको नहीं स्वोकार करता, यदा यह एकाग्वक्यन है, इसलिए इसे आगमसम्मत नहीं माना जा सकता।

दूसरे प्रकारके कार्योमे वह धर्मारि चार द्रध्योके परिणमनोका अन्तर्भाव करता है। इन्हें वह स्व-गर प्रत्यय परिणमन लिखकर उनका नियत क्रमसे होना मानता है। किन्तु जब कि वह घटादि कार्योका अनियत क्रमसे होना मानता है और उनकी निमित्तता इन ब्रष्योके परिणमनोमे स्वीकार करता है तो न तो इनका नियत क्रमसे होना ही बन सकता है और न हो ये परिणमन स्व-परप्रत्यय होनेके नगरण स्वभावयायि सज्जाके ही प्रान्त हो सकते हैं, स्वीकि आगममें 'स्व-परप्रत्यय 'परमं 'पर' शब्द ऐसी निम्मनण्यवहारके योग्य बाह्य सामग्रीके अर्थम आता है जो विभावयायिके होनेमें निम्मत है। अत्यव घर्मीद ब्रयोके परिणमनोको स्व-परप्रत्यय जिल्ला आगम परम्परास्त्र विद्वास होनेसे इस करनको भी आगमसम्मत नहीं माना जा सकता।

तांवर प्रकारक कार्योम वह वटार्द कार्योको परिगणना करता है। किन्नु ये मद कार्य अपने-अपने कार्यकालमे प्राप्त होनेबाले प्रायोगिक और वैस्त्रीमक निमित्तांको प्राप्तकर स्वय होते रहते हैं। न तो जपा-दानकारण कार्योकी प्राप्तभावकर अवस्थाको छोड़कर अन्य कालमें बनता है और न ही बाह्य सामग्री भी अन्य कालमें निमित्त ज्यबहार पर्दवीको प्राप्त होती है। इन दोगोक एक साव होनेबा सहस योग है, इनिजय जिन कालमे प्रदास्तिक जो कार्य होता है वह अपने-अपने कालका उल्लेखन कभी नहीं करता। स्यितिकिल पर्याया, इस नियमके अनुसार अवनी-अपनी सीमाके मौतर सभी पर्यायोगे स्वतिरंकांपना आगममे स्वीकार किया गया है। केवल विभावपर्यायोगे हो व्यविरंकांपना होता हो ऐसा आगमका अभिन्नाय नहीं है। अतएव इन्द्रियमोक्त पूर्व पर्यायोक्ष अवेक्षा उत्तर पर्यायोगे यदि कुछ विल्वकाता दृष्टिगोवर होती है तो उसे उब हब्यका ही कार्य समझना चाहिए, बाह्य सामग्रीका कार्य नहीं। स्पष्ट है कि प्रकृतमे अपर पक्षते इस सम्बन्धमें को कुछ भी जिल्ला है वह आगमका आद्याय न होनेने इसे भी आगमसम्यत नहीं माना जा सक्ता। इन सम्बन्धमें विशेष विवार वर्षत किया है शे

आमे अपर पक्षने तस्वार्ध्वातिक अ० ५ सू० १७ बातिक ३१ कं आधारत यह सिद्ध करनेका प्रयस्त किया है कि 'निवित्तीका समागम उपारानको कार्यक्षणे परिवात होनेकी तैयागे हा जाने पर हो हो जाता है ऐसा नियम नही बनाया जा तकता है, किन्तु यह तथा आगमके और दूवरे प्रमाण यही बतलाते हैं कि उपा-वातको कर्ष निम्ताका सहयोग प्रथत होया तभी उपारानको नित्य द्वयव्यक्ति विधिष्ट बस्तुको जिस पर्यस्य वास्ति विशिष्टताको आप तैयारी घण्टते प्रहण करना बाहते हैं वह तैयारी होगी और तभी बार्य हो सबैसा। '

यह अवर पक्षका बनतव्य है। इसे ध्यानमे रसकर हम उत प्रमाणको छानतीन कर लेना चाहते है। तश्वाभंक्षातिकका अनत प्रस्ताण स्पोहस्य और अध्यक्ष्यको अस्तित्यको सिद्धिका है। प्रत्येक कार्य स्वकालमे होता है इसको शिद्धिके उपाय दो है-अभ्यन्तर साधन तीर बाह्य साधन । अध्यत्तर साधन प्रत्येक हम्प्रहा स्वक्राध-आस्मृत साधन हुआ करता है और बाह्य साधन परल्डास-अन्यत्यम्त्र साधन हुआ करता है। प्रत्येक हम्प्र प्रत्येक सम्प्रमें अपना कार्य करें और उत्तका आसम्मृत साधन उस समय न ही यह आसम्प्रकृति भी विषेकीकी समझमें आने योग्य बात नहीं है। जिसे यहाँ पर प्रयोक दृश्यमें प्रति समय कार्यका सामनमूत स्वक्रमण कहा है उतका प्रयोक समयमें होना हो उतको तैवारों है। स्वके सिवा किसी भी विविध्तक कार्यकी अमेरात क्या जितनी तैवारी कही बाती है वह विकरस्त विषय है। यह तो प्रयोक द्रव्यके स्वकंशनमृत अमर्तरं सामनकी मोमांता है। बाहा सामनके विवयम यह मोमाना है कि प्रयोक हव्यके स्ववेक समयने अम्मे प्रयोक कार्यके सम्मुक होने पर उतका अनारममूत स्ववाकर वाह्य सामन नियमसे होता है। बामग्यत उत्तर सामन हो और बाह्य सामन के तो यह भी नहीं है, तथा अस्तरंग शायन हो और कार्यन हो यह भी नहीं है। प्रयोक समयमें अन्तरंग-बहिरंग सामनोको युति नियमसे होती है और उनसे विस्त कार्यके होनेको सूचना

अपर पसका कहना है कि 'उपारानको अपने कार्यके अनुकूल तैवारो होने पर भी यदि निमित्तीका सहयोग नहीं मिकता तो कार्य नहीं होता ।' किन्तु उनका यह कथन विवक्षाको अपेका है या प्रत्येक स्थान स्थान स्थान हो स्थान प्रत्येक समयम होनेवाले परिणामको अपेका है हक्ता उत उत्तक को ओरते कीई खुआरा नहीं किया गया है। यदि विवक्ता उत्तर किया उत्तर क्षान है तो यह माग्यताको बात हुई , इतका उत्तर हथ्यके प्रत्येक समयम होनेवाले कियालक्षण मा भावतक्षण परिणामको बोई सान्यण नहीं है। दूबरा व्यक्ति सहता है कि इस शक्कर लड्डू बने। इतके लिए वह अपने विवक्ताके अनुसार उपाय योजना भी करता है, बाह्य परिकर भी उसकी इच्छानुतार प्रवर्तन करता हुआ प्रतीत होता है। हिन्तु उत्त शक्कर को वीत है। इच्छा किसो कार्यके होनेमें निमित्त कवरप है, किया उत्तर होने सार्यक लड्डू कर नहीं परिणामना है तो उतकी इच्छा उत्तर होक सी विकीत हो जाती है। इच्छा किसो कार्यक होनेमें निमित्त कवरप है, किया उथा हो होनेवाले परिणामके साथ यदि उसका मेल कैठ जाय तो हो निमित्त है, क्याया नहीं पर भी यदि निमित्त है, क्याय तो हो निमित्त है, क्याया नहीं पर भी यदि निमित्ता करप है कि सुकूल तैयारी होने पर भी यदि निमित्ता होने स्वर्ण मा सहयोग नहीं सहस्या है।

यदि प्रत्येक इत्थमे प्रत्येक समयमे होनेवाले परिणामकी क्रमेशा अपर पक्षका उन्तर कथन हो तो उछे आगमकर ऐना प्रमाण उपरिवत करना बाहिए या जो अवर पत्रके उन्तर अमिप्रायकी पृष्टिमें सहायक होता। किन्तु आगमकी रचना अपर पत्रके उन्तर प्रकार किन्तु कागमकी रचना अपर पत्रके उन्तर प्रकार किन्तु कागमकी रचना अपर पत्रके उन्तर प्रकार किन्तु हिंदि है, वह तो प्रत्येक इत्थक स्वायक उद्धापन और कार्य-कारणावके मृतिदिवत लक्षणोके निक्चणमं चरितार्य है। यह आगम हो है कि अनवर पूर्वोत्तर दो क्षणोमें हो कारण-कार्यमाव देवा जाता है (प्रमेय-रनमाला ३, ४७)। यह प्रत्येक समय प्रमाण कार्य करता हो है, उन्ते उद्य समय अपना कार्य करने के लिए बाह्य-कामपीकी प्रतिक्षा नहीं करने के लिए बाह्य-कामपीकी प्रतिक्षा नहीं करने पर्वे हम्प्त करवा साथ प्रत्येक इत्थम अपने कार्य करने करने किए बाह्य-कामपीकी प्रतिक्षा नहीं करने पर्वे हम्प्त हमें प्रत्येक इत्थम अपने कार्यक समय होनेवाले परिणामको स्थामने रत्वकर अपन स्वत्य स्वत्य होनेवाले परिणामको स्थामने रत्वकर अपन हमें सिन्ता तो कार्य नहीं होता। अपने कार्यक अमृकूल तैयारी होनेवर भी यदि निवित्तांका सहयोग नहीं मिलता तो कार्य नहीं होता। अपने करने स्थामन है।

अपर पदा तरवार्षवार्षिकके (अ० ४ मु० १७ वा० २१) उक्त उल्लेखसे जिस स्राध्यको फ्रिक्त करनेको करनना करता है वह उक्त उल्लेखका अभिग्राय नहीं है। उस द्वारा तो मात्र बास्नु साधवको पृष्टि को गई है, क्योंकि जब यह सागम है कि प्रत्येक कार्यमें बास्नु और आम्बरनत उपाधिको सम्राधित है। पर्देशी अक्क्यांमे प्रत्येक कार्यसे आम्बरनद साधवके समाग बास्नु साधवको स्वीकार करना भी आक्क्यक हो जाता है। बाष्यार्थ समरजम्दने मोखसार्योक लिए यद्यपि आम्बरनद साधवको पर्याप्त कहा है (वस्त्रेम्सत) का० ५६) गर वह उपयोगमे किसका आजम्बन लेना मोझमागीके लिए बरागस्यक है इस अपेसासे कहा है। आवार्यने निमित्त स्ववहारके योग्य बाह्य सामग्रीका परिहार बहुणिर मी नही किया है। बिवसाने प्रयोजनक्षा एकको गोण करना और दूबरेको मुख्य करना अग्य बाह है और एकके द्वारा सिद्ध मानकर हूपरेका निषेष रूपना बाह के लिए एक है है और उपलेश करना अग्य बाह है और एकके द्वारा सिद्ध मानकर हूपरेका निषेष उपलेश करना अग्य बाह है। बाह्य व्हार्शका अवस्थन हिन्द स्वार्थ के स्वर्ध करने स्वर्ध करने से सहायक नहीं। परिस्मणका कारण है, मोझमार्थीके लिए वह स्वर्धावानुकुल आत्मपुरपार्थ वामृत करने में सहायक नहीं। यदि वह यावार्यने अपने वावनों भोदमार्थ या मोजको प्रतिवर्ध करना वाहता है तो उसे अपने विकाल सायक स्वर्ध करने स्वर्ध करने स्वर्ध करने परिस्मण करने से सहायक नहीं। उसे सायक स्वर्ध करने स्वर्ध

इत प्रकार इतने विश्वेचनते यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्वापंशांतिकके उनत उल्लेखके आधारते अपर रक्षते को आधाय फलित किया है वह अपर रक्षत्वों कोरी मनकी करना है। जब प्रत्येक कार्यके बाह्य और आध्ययतर दो प्रकारके साधन है तो प्रत्येक कार्यमें उल्लेख स्वाह्य और आध्ययतर दो प्रकारके साधन है तो प्रत्येक कार्यमें उल्लेख स्वाह्य के उल्लेख सातिक के उन्त उल्लेखका आधाय है। प्रत्यंत्रत्य होने है त्य व्यक्त्य परिचान मात्र स्वयत्य होता है यह कबन गर्वाप आपनिस्वह है कि प्रत्ये प्रस्ता मात्र स्वयत्य होता है यह कबन गर्वाप आपनिस्वह है किर भी इस आपनिस्वह क्यन के उत्यापनके कार्यका साह्य से अपर प्रसा करता हुआ तत्वाचे साहर से हमें तिश्चय प्रसा करता हुआ तत्वाचे साहर है। इसे तिश्चय प्रसाम करता हुआ तत्वाचे साहर है। इसे तिश्चय प्रसा करता हुआ करता हुआ अपने प्रता हुआ तत्वाचे साहर है। इसे तिश्चय प्रसा करता हुआ करता हुआ अपने प्रता हुआ त्वाचार प्रसा करता हुआ अपने प्रता हुआ तत्वाचे साहर है। इसे तिश्चय प्रसा करता हुआ करता हुआ अपने प्रता हुआ तत्वाचार प्रस्कृत प्रसा करता हुआ कर

## १३. असदभुतव्यवहारनयका स्पष्टीकरण

 पढिलिक पूर्वोत्तर कथनमं और इस कथनमं कोई अन्तर नहीं है, दोनोंका आध्य एक ही है। एक हथ्यके धर्मका हुनरे इथ्यमें निराधार और निरम्भोजन आरोप करना कला जुन सुन्तर स्वारंग करना स्वारंग करना स्वारंग करना स्वारंग करना एक तो निजयोजन है। दूसरे बाकायमं बुनके कुलका या गयेके सिरमें गाय जादिके सैंगका बारोप करना एक तो निजयोजन है। दूसरे बाकायमं कुनके सद्वा और गयेके सिरमें मोनके सद्वा कोई धर्म भी नहीं पाया आता, इतिकार आवासमं कुनका और गयेके सिरमें सीवका आरोप करना किसी भी अवस्थामं सम्मव नहीं है। नहीं यह ठीक है वहाँ घटादि कार्योमं कुम्मकारादिके नीवित्तर वर्मका और कुम्मकारादिके नीवित्तर वर्मका और कुम्मकारादिके नीवित्तर वर्मका सारोप करना भी ठीक है, वर्गीक एक इस्पक्षे जिस परिचारिक स्वारंग करना भी है। इस इस इस इस इस इस कार्यका सारोप करना भी है। इस इस इस वर्मका त्री है। इसी को कार्यकरायाचित कहते हैं। साथ ही अरवेक इस्पने अपना-अपना निवित्तर (कारणवर) और नीमित्तिकर्त (कारणवर) और नीमित्तिकर्त (कारणवर) और नीमित्तर (कारणवर) अपर नीवित्तर (कारणवर) अपर निवत्तर (कारणवर) वर्षा स्वारंग स्वारंग स्वारंग सम्मव है। सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। सम्मव है। सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। सम्मव है। सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। स्वारंग सम्मव है। सम्मव है। स्वारंग सम्बव्यं स्वारंग स्वारंग सम्बव्यं सम्वारंग सम्बव्यं सम्बव

बृत्दृर प्यसंप्रदेगे असर्भत अवहारनयके उपचरित और अपनुषरित ये दो भेद किये गये है इसमें सन्देह नहीं, गर वहाँ एक इन दो भेदीके करने का कारण बया है यह भी उठा उत्लेखते रुग्छ हो बाता है। वहाँ परस्पर अववाहरूप संश्वेण सम्बन्धको दिखलानेके लिए अवस्मूल व्यवहारके पूर्व विशेषणकर्ष अनुम्बरित साव्यक्त प्रयोग हुआ है और जहाँ इस प्रकारका एक सोशावगाह सम्बन्ध न होते हुए भी प्रयोजनवया करो-कर्म आदि घर्मोका (एक दूसरेंगे) सारारेष किया गया है वहाँ अवस्मृत व्यवहारके पूर्व विशेषणकर्म उत्त्यरित सादका प्रयोग हुआ है। इसी त्याको दूपरे का मान्यवित्य देश सब्दोगे व्यवहारके पूर्व विशेषणकर्म उत्त्यरित

तत्र संस्लेपराहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितासद्भृतस्ववहारः, यथा देवदत्तस्य धनस् । संस्लेषसहित-वस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासद्भतस्यवहारः, यथा जीवस्य क्षारीरमिति ।

जनमेरी संक्ष्यरित बस्तुओंके सम्बन्धको विषय करनेवाला जयबरित असर्भूतव्यवहार है, जैसे देवदत्तका घन । तथा संक्ष्यवहित वस्तुओंके सम्बन्धको विषय करनेवाला अनुगवरित असर्भूतव्यवहार है, जैसे जीवका शरीर ।

यहाँ न तो देवस्तका धनमे राजभावको छोडकर अन्य कोई मेरापन है और न हो ओवका वारीरमें रागभावको छोडकर अन्य कोई मेरापन है। जैसे पन पूर्तन्द्रव्यका परिणाम है वैसे ही खारीर भी पूर्तन्द्र द्रन्यका परिणाम है। जीव तो चेतन द्रन्य है हो, देवस्त नाधवाला जीव भी चेतन द्रन्य है। अत्रत्य हरका युन्त्यक द्रम्यव्यक्ष चन या दारीरके साथ बास्त्रविक क्या सम्बन्ध हो क्षत्रा है 'क्यांत्र कोई तम्बन्ध नही हो सकता। फिर भी देवस्त धनको और जीव खारीरको मेरा मानता है थो उसका एकमाण कारण रागभाव हो है। अत्रत्य देवस्त और जीवका सच्या संत्रीण रागमावक्ष्य हो है, चन और खारोस्क्य नहीं। चन और स्वरोस्का संयोग कहना उपवर्शित है तथा रागभावका संयोग कहना यवार्थ है। इसी तस्प्रको स्थाप मुलाबार प्रवस्त्र भाग पाया ४५ को टोक्श किला

अमास्मनीनस्यासमावः संयोगः ।

अनात्मीय बस्तुओंमें आत्मभाव होना संयोग है।

इससे स्पष्ट है कि जीवने इथ्यक्त और सरोरका कर्त्य असद्गत व्यवहारक्य अयाँत उपयस्ति ही है, बयोकि असद्गत व्यवहार और उपवार इन दोनोका एक ही आध्य है। किर भी इनमें एक क्षेत्रकाह क्या सरोवका आप हात है। किर क्षेत्रकाह क्या सरोवका अस्ति होता है। किरत हुम्मकार आरोवका स्थाप सरोवका अस्ति होता है। किरत हुम्मकार आरोवका स्थाप होता है। इस इस इस क्षेत्रका प्रयोग हुआ है। किरत हुम्मकार आरोवका प्रयोग कर्मकार में संक्षित कर्मकार ने संक्षित हुम क्षेत्रका अस्ति पर एक हो। क्षित्रका निर्माण क्षेत्रका स्थाप है। सम्प्रवार्ण अस्ति हुम हुम्मकार आरोवका स्थाप है। सम्प्रवार्ण क्षाप्त प्रयोग क्षेत्रका स्थाप स्थाप है। सम्प्रवार्ण क्षाप्त प्रयोग क्षेत्रका स्थाप स्थाप है। स्थाप स्थाप स्थाप है। हो यदि वह उसत स्थापन समाणोको कथ्यम हिम्म विना साथ सम्प्रवे स्थापन स्थाप

# सदेव सर्वं को नेच्छेन् स्वरूपादिचनुष्टयात् । असदेव विवर्णसास्त्र चेक् स्ववतिष्टते ॥१५॥

ऐसा कौन है जो स्वरूपादि चनुष्टयको अपेक्षा सभी पदार्थाको सस्वरूप हो नहीं मानता और पर-रूपोर्द चनुष्टयको अपेक्षा असस्वरूप हो नहीं मानता, क्योंकि ऐसा स्वीकार नहीं करने पर सत्त्वको व्यवस्था हो नहीं बन सकती ॥१४॥

ससी स्पष्ट है पृष्कपूत पटका कारणपर्स कुरुभकारचे वास्तिक्य हो है और हमी प्रकार कुरुभकारका कार्यवस पटमे नास्तिक्य हो है। नियमकी (प्रवासि) न कुरुभकार पटका कर्ता है और न पट कुरुभकारका कर्म है । समयकार आदि परमागम समी सरका उद्घाटन करता है। घरण है वह जिनवाणी और धरण है वे सहुत्य जिन्होंने हम परम सर्पका उद्घाटनकर जड-बेतन प्रत्येक प्रवासी स्वतन्त्रता कोर परिपूर्णताका मार्ग प्रसस्त किया है। यह बस्तुस्थित है। इसे हुदयसे स्वोकार करके जो अबदार पश्चको जाननेके स्वयूक्त है उन्हें स्वत्वार पश्चका आदान और प्रयोजन समसनेमें देर नही स्थाती। उपचित्त अर्थको करणनारीणित कह कर उद्याना स्थय बात है। पीर अधिकतर छोड-प्रवास है ।

अपर पक्षका कहना है कि जानावरणादि कमीं और औदारिक आदि प्ररीरोंका निर्माण जीव अपनेसे अप्रयक्तपर्मे ही किया करता है तथा घटनटादिशा निर्माण वह अपनेमे पृवक्तपर्मे किया करता है।' कियु अपर पणका ऐगा लिखना केने अवगत है इनके लिए समयवार कलाके इस बचन पर दिखात किजिए—

# कर्नृत्वं न स्वभावीऽस्य चितो वेद्यितृत्ववत् । अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥१९७॥

र्जेंसे पर पदार्थोंका भोगना अवात्माका स्वभाव नहीं है उसी प्रकार पर पदार्थोंका निर्माण करना भी आत्माका स्वभाव नहीं है। वह अज्ञानंस ही कर्ता है, अञ्चानका अभाव होनेपर अकर्ता है।।१९४॥

यहाँ यह प्रश्न किया जासकता है कि जब तक यह ओव अक्षानी है तक तक तो उसे कमं, तोकसं और घटादि पदार्थोंका कर्ता(निर्माण करनेवाजा) मानना चाहिए। समाधान यह है कि अक्षानसे भी वह इस्थकमंदि पदार्थोंका निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ उसे जो कर्ना कहा यथा है वह अपने विकल्पोंका हो कर्ता कहा गया है, द्रध्यकर्म, मोकर्म और घटादि पदार्थोंका नहीं। इसी तब्यको स्पष्ट करते हुए समयसार कलवामें लिखा है—

> विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवल्लम् । न जातु कर्त-कर्मरवं सविकल्पस्य नश्यति ॥९५॥

विकरण करनेवाला जीव ही केवल कर्ता है और विकरण हो केवल कर्म ( कार्य ) है । जी जीव विकरण सहित है उसका कर्ती-कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता ॥१४॥

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते है---

योगोपयोगयोस्थान्मविकल्यस्यापारयोः कट्टाचिट्जानेन करणाट्यस्मापि कर्तास्तु तथापि न परह्रस्यान्स्मकर्का स्थान् ।

अपने विकल्प और व्यापारका योग तथा उपयोग (रागादिविकारयुक्त चैतन्यपरिणाम) को कदा-चित् अझानमे करनेके कारण उनका आस्मा भी कर्ता रहो तथापि पर द्रव्यस्वकप कर्म, नीकर्म और घट-प्रादि कार्योका वह त्रिकालने निर्माण करनेवाला नहीं हो सकता।

इस प्रकार आचार्य वचन तो यह है कि यह जीव इत्यक्सें, नोक्सं क्रीर पट-स्टादि पदार्थीका त्रिकालमें निर्माण नहीं कर सकता और अपर पक्ष कहना हो नहीं जिलता भी है कि 'यह जीव अपनेसे अपूबर्करमें इत्यक्तों और औदारिकादि सारीशंका तथा पृक्क्शमें घट-पटादिका निर्माण किया करता है।' ऐसो अवस्थाने सहस्र हो यह प्रस्त उटता है कि इनमेंसे किसे प्रमाण माना जाय आवायोंके पूर्वोक्त कपनकों सा अवस्र पक्षके क्यनकों ? पाठक विचार करें।

आमे अपर पक्षने उपादानकी कार्यके साथ अन्तव्यांति और निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य सामग्रीको कार्यके साथ बाह्य व्याप्तिको चरवा करके उपादानको कार्यके प्रति एक इश्यप्रत्यासत्तिरूप कार-जता स्वीकार की है। किन्तु जब कि अपर यस अपनी प्रतिरांकाने यह स्वीकार करता है कि 'झानावरणावि कर्मोंका और औदारिकादि बरीरोंका निर्माण जीव अपनेसे अप्यक् रूपमें ही किया करता है।' ऐसी अव-स्यामें उसका यह लिखना कि 'आवार्योने ... प्रत्येक कार्यमें अपने ... ... निमित्तोके साथ बाह्य व्याप्ति स्वीकार की है। कही तक संगत कहा जा सकता है। क्या इस प्रकार परस्पर विरुद्ध कवन करते हुए वह पक्ष स्वयं अपने को आगमविष्ठद्व कवकके रूपमें अनुभव नहीं करता इसका उस पक्षको स्वयं विचार करना चाहिए । साथ हो उसे आगमका ऐसा प्रमाण भी देना या जहाँ उपादानकी अपने कार्यके प्रति एक द्रव्य-प्रत्यासिकप कारणता बतलाई गई हो । किन्त न तो ऐसा कोई आगम हो है । और न ऐसा ही है कि कार्यके प्रति उपादानको अन्तस्योध्तिका जैसा अर्थ और निमित्त स्यवहारके योग्य बाह्य सामग्रीका जैसा अर्थ वह पक्ष करता है वह भी आगमने स्वीकार किया गया है। जीव और पदगल अपने परलक्षी किया-परिणामके कारण जब परसे सम्पन्तको भूमिकामें विद्यमान रहता है तब अपने क्रिया-परिणामके वालमे परका नियमसे क्या क्रिया-परिणाम होता है यह घोषित करना ही बाह्य व्याप्तिरूप अन्वय-व्यतिरेकका प्रयोजन है। यही कारण है कि आवार्योंने प्रत्येक कार्यके प्रति परमें निमित्तताको कालप्रत्यासत्तिके रूपमे स्वीकार किया है। परको प्रत्येक कार्यके प्रति उपकारो, सहायक, निमित्तकर्ता, परिणमानेवाला आदि शब्दोसे जो कुछ भी कहा गया है वह सब इसी अभिप्रायसे कहा गया है। यदि स्वभावपर्याय और विभावपर्यायमें कोई अन्तर है तो इतना ही कि स्वभावपर्याय परलक्षी परिणमन नहीं है. जब कि विभावपर्याय परलक्षी परिणमन है। इस प्रकार इस विवेचनसे स्पष्ट है कि प्रकृतमे अन्तर्व्याप्ति और बाह्य व्याप्ति आदिकी चरचा करते हए अपर पक्षने जो कछ लिखा है वह यदार्थनही है।

हमने लिखा था कि 'इथ्य अन्ययी होनेके कारण जैया नित्य है उसी प्रकार व्यतिरेको स्वभावयाला होनेसे प्रत्येक समयमें वह उत्पाद-व्यय स्वभाववाला भी है, अताप्व प्रत्येक समयमे वह कार्यका उपादान भी है और कार्यों भी। पिछली पर्योगकी अवेद्या जहीं वह कार्य है अगली पर्यायके लिए वहाँ वह उपादान भी है।'

इस पर अपर पक्ष कहता है कि 'हम भी ऐसा मानते है।' किन्तु यह बात नही है, बयोकि यदि वह ऐसा मानता होता तो वह पक्ष उत्तादानमें मात्र एक डब्यबस्यासत्तिकर कारणताको स्वीकार न कर एक डब्य-माबबस्यासिकरण कारणताको स्वीकार कर लेता, क्योंकि आवार्योंने भी एक डब्य-माबबस्यासिकरताको ही उपादान कारण सर्वत्र स्वीकार किया है। आवार्य विद्यानिद तरवार्यस्तोक्तानिक पु० ६८ पर लिखते है—

दर्शनपरिणामपरिणतो झात्मा दर्शनम्, तबुपादानम्, विशिष्टज्ञानपरिणामस्य निष्पत्तेः। पर्याय-मात्रस्य निरन्ययस्य जीवादिद्रस्यमात्रस्य च सर्वयोपादानत्वायोगात् कुर्मरोमादिवत् ।

दर्शन परिणामसे परिणत आत्मा नियमसे दर्धन है, वह उपायान है, क्योंकि उससे विशिष्ट जातपरि-णामकी उत्पत्ति होती है। जैसे कूमरोमादि असत् होनेसे उपायान नहीं हो सकते उसी प्रकार निरन्वय पर्योगमात्र और जीवादि हुट्यमात्र किसी भी प्रकार उपायान नहीं हो सकते।

यह समयं उपादानका स्वरूप है। यदि बहु इस स्वरूप की हृदयसे स्वीकार कर छे तो ही उसकी ओरसे हमारे पूर्वोचन कपनका स्वीकार कहा बायमा और ऐसी अवस्थामें उसकी बोरसे यहाँ पर वो कुछ भी करनामका किला यया है उसे बहु पत्र स्थां बदल देगा। तब बहु पद्य स्थापकी हृदयसे स्वीकार कर क्या कि 'प्रत्येक समयमें प्रत्येक हश्योन तो केवल एक ह्यायरपावित्तवसे उपादानता है और न हो केवल भावश्रयासित्तवस्य उपादानता है। किल्तु एक ह्यायरपावित्तवसे उपादानकारणता होनेसे जिस समय द्रथ्य उभयरूपसे उपादान बन कर जिस कार्यके सन्मुख होता है उस समय उनमें निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य सामग्रीका सहज योग मिळता ही है।'

अपर पक्ष पृष्ठगा है कि 'यह जो क्षेत्र परिवर्तन इस मिट्टोका हुआ वह क्या कानमे पड़ी हुई क्य मिट्टोको लिफ पर्यायोके कमसे हुआ। 'समाधान यह है कि जीव और पृद्गलमे दो प्रकारको खोबत आपम स्वीकार करता है—एक कियावती शांतर और दूसरी माववती शक्ति। यही कारण है कि इन दोनों हम्यों में ययाकम्मत दो प्रकारका मात्र स्वीकार किया नाया है—एक रिस्पन्यारम के प्रदूषरा अपिरम्पन्यारमक। उनमेंसे परिस्पन्यारमक भावको क्रिया कहते हैं जीर अपरिस्पन्यारमक मात्रको परिजाम कहते हैं। इसी तस्प्रको स्पष्ट करते हर तत्र स्वायंवार्तिक क० ५ युक २२ लांतिक २१ में किसा है—

त्रव्यस्य हि भावो द्विविधः—परिस्पन्दान्मकः अपरिस्पन्दान्मकश्च । तत्र परिस्पन्दान्मकः क्रियेत्या-रुपायते इतरः परिणामः ।

तत्वार्थश्लोकवार्तिक प० ३६८ में भी क्रियाका यही लक्षण करते हुए लिखा है—

इब्बस्य हि देशान्तरप्राप्तिहेतः पर्यायः क्रिया, न सर्व. ।

इस प्रकार भावके दो प्रकारके शिद्ध हो जाने पर यही पर गति और श्वितिका विचार करना है। इसकालक्षण बतलाते हुए सर्वार्थी शिद्ध बरु ४ सुरु १७ में कहा है—

देशान्तरप्राप्तिहेतुर्गतिः ।

जो देशान्तरकी प्राप्तिमें हेत् है उसका नाम गति है।

उन्त सुत्रकी ब्याख्याके प्रसंगसे तत्त्वार्यवातिकमे गतिका लक्षण इस प्रकार किया है-

ङ्ग्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिः ।१। ङ्ग्यस्य बाह्यान्तरहेतुसिश्चधाने सति परिणम-मानस्य देशान्तरप्राप्तिहेतु परिणामो गतिरित्युच्यते ।

हब्यके देशान्तरमें प्राप्तिके हेतुभूत परिणामका नाम गति है। १। बाह्य और अम्पन्तर हेतुके सिन्न यान होने पर परिणमन करते हुए इथ्यके देशान्तरमें प्राप्तिके हेतुभूत परिणामको गति कहा जाता है।

गतिके विषयमे विचार करते हुए हमें क्रियांके स्वरूप पर विस्तारसे दृष्टिपात करना होगा। इस सम्बन्धमे तत्त्वार्थरकोकवानिक अ० ५ स० २२ में लिखा है—

> परिस्पन्दात्मको द्रव्यपर्यायः संप्रतीयते । क्रिया देशान्तरप्राप्तिहेतुर्गत्यादिभेदकृत् ॥३९॥

मत्यादि भेरको करनेवाली देशान्तर प्राप्तिमे हेतुमूत जो परिस्पन्दात्मक द्रव्यपर्याय है उसे क्रिया जानना चादिए ॥३९॥

यह परिस्पन्दात्मक क्रिया जीवो और पुद्गलों दो इच्चोमे हो होती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रथवनसारमें लिखा है—

पुराकास्तु परिस्वन्दस्यमावस्वाप्यरिस्पन्देन भिक्षाः संवातेन संहताः पुनर्भेदेनीश्वयमानाविष्ठ-मानभज्यमानाः क्रिवाचन्त्रश्च मवन्ति । शया जीवा भपि परिस्पन्दस्यभावस्वाप्यरिस्पन्देन नृतनकर्मनीकर्म-पुर्दाक्ष्रेम्यो भिक्षास्त्रैः सह संवातेन संहता. पुनर्भेदेनीत्यस्मानाविष्ठमानभज्यमानाः क्रियाचन्त्रश्च भक्षति ॥२५९॥ पूर्वल तो कियाशिल भी होते हैं, क्योंकि परिस्तर स्वभाववाने होनेसे परिस्तरके हारा, पृथक् अवस्तित पृर्वल संवातकाने और संवातका पुर्वल पुनः भेरकसमें जरक होते हैं, उहरते हैं और नष्ट होते हैं। तथा जीव भी क्रियाशाले होते हैं, क्योंकि परिस्तर स्वभाववाले होनेसे परिस्तरके हारा नवीन कर्म और नौकसेसे मिनन जीव उनके साव मिलनेसे तथा उनके साथ मिले हुए जीव पुन. भिन्न होनेसे वे उरस्त होते हैं, उहरते हैं और नष्ट होते हैं।।१२६॥

इन प्रकाणोसे जात होता है कि पुर्वानं और बीबोको जो परिस्पन्दरूवण क्रिया होती है, गति भी उसीका विशेष है। इनिलए यहीं भी जो प्रति समय परिस्पन्दरूप परिणाम होता है उसका बाह्य हेतु काल है तथा उसके क्षेत्रसे सेवान्तरका होनेमें बाह्य हेतु घर्महरूप है।

इस प्रकार उक्त विवेचनसे यह अलोभीति सिद्ध हो जाता है कि जोवो और पुर्मलोम जो भी क्रियालसण गरिणाम और मावलअण गरिणाम होता है वह सब शाणिक पर्यायोक्षे क्रमसे ही होता है। दन्हीं दोनो प्रकारके परिणाभोके कारण दो परमाणु मिलकर इस्णुक बनते हैं। क्रमन्त परमाणुओंके स्कर्णवन्त्रम बननेका भी यही तरीका है। मिट्टी उसका अपवाद नहीं। अपनी क्रियालश्यण या भावल्यण पर्याय मनतिम वह जिस समय क्षेत्रमत्त्रात्ति होनेक्य या पिण्ड, स्थासाद बननेक्य कार्यका उपायति होती है उस समय बहु अपने गरि-णामके अनक्ष प्रायोगिक या वैस्थाक बाक्ष निमित्सोको प्रायत्त कर दवर्ष गरियाची रहती है।

वृद्धियेवस्य यदि कोई मिट्टी आदिको प्रति समय होनेवाली इस आन्तरिक क्रियालक्षण और भावलक्षण जपायान योग्यताको न जानकर केवल बाझ सामग्रीके आधारते उससे होनेवाले कार्योको शिवि करता
है तो दह सद्युत्त (क्लानते व्यवहार पळका आपड़ी होनेते कार्य-कारणस्परादे प्रति जनमिक्स है का
जायमा । स्पष्ट है कि सिट्टीका खेतते कुम्भकारको निमित्त कर स्वामार्थिक परिणमत, कुम्भकार, चक्र, बीवरादिको निमित्त कर स्वामार्थिक परिणमत, कुम्भकार, चक्र, बीवरादिको निमित्त कर स्वामार्थक परिणमत, कुम्भकार, चक्र, बीवरादिको निमित्त कर स्वत्रेक भागों विकास होना आदिकः विकास स्वामार्थ को अध्यक्षण या भावलक्षण
परिणमा होता है बहु तम वस समयक व्यापना के अनुक्षण शिक्स है और उस्प उस्प समय निमान्त स्ववरादेक
याय बाझ सामग्री भी वत उस परिणामक बेवुक्ल मिळती है। किसी भी इध्यमे ऐसा एक भी परिणाम नहीं
होता को अदिसमय होनेवाले परिणामकम के अपन्यंत न आता हो। एक इत्य दूसरे इत्यमी किसी प्रकार-का करमामात कर सके ऐस्सा ना जिलालमें सम्भव नाही है। एक इत्य दूसरे इत्यमी करामात करता है यह कहना तो अतिवृद्ध बात है ऐसी करामात तो एक ही इत्य भिम्म सम्मय समय के अपेक्षा म्वयं अपनेमें नहीं कर सक्ता। उत्यावादि विलक्षण बस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, उसने बारा किनका। प्रत्येक उत्याव-व्यवस्त्रण परिणाम अपने-अपने कार्य होता है स्वके लिए प्रवचनवार नाया ६६ को आवार्य अमृतवन्दकृत टीका इत्यब्ध है। वहाँ

तथैव ते परिणामा स्वावसरे स्वरूप-पूर्वरूपाम्यामुख्यनोच्छन्नवास्पर्वत्र परस्परानुस्यूतिसृत्रितैक-प्रवाहतयानुष्यन्तप्रकोनस्वाच्च संमृति-संहार-भौज्यात्मकमात्मानां धारयन्ति ।

उसी प्रकार वे बरिणाम अपने कालमें स्व-स्थवे उत्पन्न और पूर्व-स्थवे विनष्ट होनेके कारण तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्पृतिसे सूत्रित एक प्रवाहननेकी अपेक्षा अनुरान्त-अविनष्ट होनेके कारण उत्पत्ति, संहार और प्रोध्यस्वरूपको धारण करते हैं। स उल्लेखने बाया हुआ 'स्वाचसरे' यह ब्यान देने योग्य है। जब कि द्रव्य-पर्यायात्मक प्रापेक जगा-दान अवने प्रतिनियत कार्यका सूचक है और उचकी उत्पत्तिने प्रतिनियत बाह्यतामग्रीका ही योग मिलता है, ऐसी बत्त्वसाम प्रत्येक कार्य प्रतिनियत कालने हो होता है यहां उचत वचनने सुनिश्चित जात होता है। आपमसे तो हमने सन्देह करनेके लिए कोई मुंबाइस रहतो नहीं, तक बोर अनुचवते यो यहो सब होता है। विशेष सम्बोक्त पर पर्वेम विस्तार्थ किया है।

अपर पच प्रत्येक कार्यके प्रति बाह्य सामग्रीका उपयोग जानना चाहता है सो उसका यह उपयोग तो त्रिकाल में नहीं हो सकता कि वह अपनेसे भिन्न दमरे दृब्धके कार्यको स्वयं कर्ता बनकर उत्पन्न करे। हाँ उसका इतना उपयोग अवस्य है कि उससे हमें दूसरे द्रव्यमें उस समय होनेवाले कार्यकी सचना अवस्य मिल जाती है। इससे हम यह जान सकते हैं कि इस समय इस प्रकारका उपादान होकर इस द्रव्यने अपना यह कार्य किया है। कोई भी अल्पकानी रागी मनव्य जितने रूपमे इस अयबस्थाको जानता है उतने रूपमे वह बाह्याम्प्रतर सामग्रीको विकल्प और योगक्रियारूपसे जटानेका प्रयत्न अवस्य करता है। बाह्या-भ्यन्तर सामग्रीका उसके विकल्प और योगक्रियाके अनुरूप योग मिलना और न मिलना उसके हायमें नहीं है। इच्छानसार बाह्याम्यन्तर सामग्रीका योग मिल गया तो रागवश अपनी सफलता मानता है. अन्यया खेदिखन्न होता है। वह जानता है कि अमक कूम्भकार अच्छा घडा बनाता है। उसकी प्रार्थनाको कूम्भकार स्वीकार भी कर लेता है। यह वैसी योजना भी करता है, फिर भी उसकी इच्छानसार घडा नहीं बनता या बनता हो नहीं। नयो ? इसलिए नहीं कि बाह्य सामग्रो नहीं थी। बल्कि इसलिए कि मिट्टीकी उस समय घटरूप परिणमनेकी द्रव्य पर्शयरूप उपादान योग्यता हो नहीं थो । कुम्भकार विचाराया अन्य बाह्य-सामग्री उसमें क्या कर सकते थे। इसीकी कहते हैं उपादानके कार्यमें निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य-सामग्रीका अकि चिरकरपना । ऐसी अवस्थामे अपर पक्ष ही बतलावे कि अपर पक्षने अपनी कल्पनासे जी समस्याएँ खड़ी की है वे हमारे निश्चयनयसे किये गये इस कथनका कि 'उपादानसे ही कार्य उत्पन्न हो जाता है निमित्त तो वहाँपर अकिचित्कर हो बना रहना है। 'खण्डन करती है या मण्डन। विचार कर देखा जाय तो अपर पक्षने जो समस्याएँ खडी की है उनसे हमारे उनत कथनका मण्डन ही होता है, खण्डन मही।

हमने अपने पिछले उत्तरमें जिला या कि 'लैकिक उदाहरणोको उपस्थित कर अपनी चित्तवृत्तिके अनुमार कार्यकारणपरम्पराको बिटलाना उचित नही है ।' तथा इस्रो प्रसंगमें हमने समयसारकस्थका 'आसंसासन एवं भावति' इत्यादि कला भो उपस्थित किया था।

समाधान यह है कि किस कार्यमें कौन निमित्त हैं इसका ज्ञान होना अन्य बात है और उपादानको मात्र ब्रथ्यप्रत्यासत्तिका स्वीकार करके जब जैसे बाह्य निमित्त मिलते है तब उनके अनुसार कार्य होता है कीई मूड छात्र अध्यापक के मुखसे पाठ सुने, उनकी सेवा करे, 'न हि कृतसुषकार' इत्यादि वयनका आवस्ता पाछन करे, परमु स्वयं अध्यास न करे तो वह मूड ही बना रहेगा, सबयं विदान न बन तरेगा। अध्यापक तो तद निमित्तमात्र है जब बहु छात्र अपनी मूडताको छोड कर स्वय अध्यासके सम्मूल होता है। इसी प्रकार प्रकृतने जानना चाहिए।

कुमकारावि तब निमित्तमात्र है जब मिट्टी स्वयं अपने उत्तरीत्तर होनेवाले परिणामो द्वारा स्थ्य घट परिणामके समुख होकर पटकर परिणामके है। अपर पक्षने जितने उदाहरण दिवं है वे सब लीकिक हमांवर है, वर्गोक समुख होकर पटकर परिणामके एक स्थ्यप्रत्यासत्तिकर क्लिकर उसे आगम तिंद्ध बरना शाहता है और उसे आपाद कालर कार्यकारणमांवको स्थवस्था बताना चाहता है। स्रष्ट है कि अपर एकते 'आ संसारत पूर्व' हस्यादि कल्यके आपार पर जो विचार प्रस्ता कि है वे कार्यकारणमांवरी स्थायं स्थवस्थाको गया नहीं करते, अतः त्याच्य है। युपि उत्तर कल्यका आजय अन्यत्यकार उच्चेद करनेवाला होनेत अधिगृद है, परसु वृद्धीपर हमने प्रकृतने प्रयोजनीय मात्र तत्ना आयश क्लिय है। इसका युपार्थ अर्थ प्रहुण करने पर तर्नी भी स्व कार्यमें सिक्ट हो सह जोव नुवार्थक परिष्ठहरार स्थय आपापन होलर बच्चनते मुनत हो आपा वन तो कहना होगों कि हसने आस्थानीधका ही साधारकार कर क्लिया। यहाँ इस विकल्पको स्थान कहीं। अस्तु,

हमने अपने पिछले उत्तरमें 'उपादानस्य उत्तरीभवनात्' का आशय स्पट किया था। अपर पदाका कहना है कि 'वह उत्तर पर्योय निभित्तानापेच उत्तरम नहीं होती। ऐसा निर्णय तो उत्तर वावयसे नहीं किया जा सकता है।' अपने दनी कथनकी पूष्टिम अपर पत्तने 'वचनसामध्यांद्जानादिदोंचः' (अष्ट० पृ० ४१) दत्यादि वचन भी उद्गत किया है।

सद्यपि अपर पक्षने इस वचनको अपने पक्षमे समझ कर उपस्थित किया है, परन्तु इससे यक्षार्थ पर प्रकाश पड़नेमें बड़ी सहायता मिलती है इससे सन्देह नहीं, क्योंकि इससे एक अध्यप्रशासक्तिको उपादान न कहरूर अपने पूर्व (बनन्तर पूर्व) परिणामको छरादान कहा गया है। यहाँ पर 'पूर्वस्वपरिणाम' पश्चे वहाँ असाधारण स्मान्नरासिका ज्ञान हो बाता है वहाँ समन्तर पूर्व पर्योग्यन्त्यासिका भी अहण हो जाता है। ऐसी अवस्थामे 'प्रत्येक समयमे उत्त-उत्त पर्याय मुक्त इस्य अपने समयका उपादान होता है और जिसका वह उपादान होता है उत्तरे अपने समयमे उदी कार्यको जम्म देता है तथा कार्यकालमे बाह्य सामग्री भी उसीके जानुकल मिलती है' इस तय्यको पृष्टि होकर प्रत्येक कार्यका स्वकाल निविचत हो जाता है। अपर पण्च पर्योद इस तथ्यको स्वीकार कर ले तो प्रत्येक कार्यमे निमित्त अवदारके योग्य बाह्य सामग्रीका क्या स्थान है

बायममें 'बाह्य दश्वादिमायेख मिट्टो हो स्वयं ऐसा रूपन जाता है। इस परसे अपर पजका स्थाल है कि उपादानको निर्मास स्ववहारके योग्य बाह्य सामग्रीको तबतक प्रतीचा करनी पहती है जबतक बह प्राप्त न हो जाय। किन्तु देखना यह है कि बायममें 'बाह्य दश्वादिमायेख' यह या इसी प्रकारके अप्य वबन किन्तु दृष्टिको लिखे गये हैं। वश कोई भी बस्तु अपना कार्य करते जमय नहकारी मानकर अपय बाह्य सामग्रीको प्रतीक्षा करती है या यह नयबचन है ? जो मात्र इस बातको मूचित करता है कि अमृक प्रकारके कार्यमें अमुक प्रकारको आध्यन्तर उगाधिके साथ अदुक प्रकारको बाह्य उगाधि नियमने होती है। आगम (पंचासित-काय ग'० १००) में व्यवहारकातको 'परिणासमव' कहा है। इसको ब्याब्या करते हुए आचार्य अमृतकन्द्र जिव्यते है—

तत्र व्यवहारकाली निर्मयकालयर्षायत्योऽपि जोव-पुद्रलानां परिणामेनावपिक्षमानरवासपरिणाम-मत हुन्युपायिनो । जीव-पुद्रलानां परिणामस्तु बहिरंगानिमित्तपूत्रदृष्यकालसद्भावे सति सम्मूललाद् द्रष्य-कालसम्पूर्व दृष्यमित्रीयते । तबेरं ताल्यवं —स्ववहारकालो जीव-पुद्रल्याग्यामन निर्मयेवहे, निर्मय-कालस्त तथरिणामान्ययावपपर्यति ।

बहीं व्यवहारकाल निश्चय कालकी पर्यायस्वक्य हो कर मी जोवो और पूर्वलोके परिणामसे जात होनेके कारण "इंट जोवो और पूर्वलोके परिणामसे उत्पन्न होता हैं ऐसा कहा जाता है। तथा जीवों मीर पुर्वलंका परिणाम तो बहिरंग निमित्तभूत हब्बकालके सद्भावमें उत्पन्न होनेके कारण 'हब्बकालसे उत्पन्न हुआ हैं ऐसा कहा जाता है।

पंचास्तिकाय गाथा २३ की टोकामें आचार्य अमृतचन्द्र इसी विषयको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

यम्तु निरुचयकालपर्यायरूपो व्यवहारकाल: स जीव-पुट्गलपरिणामेनाभिन्यज्यमानश्वात्तदायत्त एवाभिगम्यत एवेति ।

और जो निश्चयकालकी पर्यायक्षण व्यवहारकाल है वह जीव-पृद्गलाके परिणाममे अभिव्यव्यमान होनेके कारण उस (जीव-पुद्गलोके परिणाम) के अधीन ही है ऐसा जात होता हो है ।

अब देखना यह है कि यहाँ पर जो व्यवहारकालको जीव-पुद्वालोक परिणामसे उत्तरप्त होनेबाला या उनके परिणामके अधीन कहा गया है वह एक समयमात्र व्यवहारकाल कितना है इस बातका ज्ञान करनेके अभियायने कहा गया है या यबार्थम व्यवहारकालको उत्पत्ति जीव-पुद्वालोके परिणामसे होती है यह जातोने-के जिये कहा गया है। दूतरा पक्त तो ठीक नहीं, बंगीक स्वयं आवार्थने पूर्वोक्त उल्लेख हारा उसका निषेष्ठ किया है। प्रयम पत्रके स्वीकार करने पर मही सिद्ध होता है कि किय कार्यके होनेमें कौन बाह्य बस्तु निमित्त कृषबहारको प्राप्त होती है या जिस समय जो भी कार्य होता है उनका जान बाह्य और आस्थानर स्वाधिक द्वारा होनेके कारण उनके साथ कार्यके अन्वय-व्यक्तिकेका झान करनेके लिए व्यवहारनयये आगममें 'उभय विभिन्नसारेक्ष' वा 'बाक्यरण्यादिनिभिन्नसारेक्ष' इत्यादि कथन किया गया है।

किसी भी कार्यमें अन्य किसीकी अपेक्षा रहती हो ऐसा तो वस्तुका स्वरूप हो नहीं है, वह तो स्वतःसिद्ध होता है। उदाहरणके छिए सदसस्वरूप वस्तुका लेकिए। वस्तुका यह स्वरूप है वो नियमसे वरितरिक्ष है। फिर भी स्तुको बसिद्ध वर्षकी सिद्ध स्वतुष्टयकी अपेक्षा की जातों है और नास्तित्व धर्मकी सिद्धि पर चतुष्टयकी अपेक्षा को खातों है। इतका अयं यह नहीं कि प्रत्येक वस्तुम अस्तित्व धर्म स्वतृष्ट्यकी सिद्ध पर चतुष्टयकी अपेक्षा तहता है। इतका अयं यह नहीं कि प्रत्येक वस्तुम अस्तित्व धर्म स्वतृष्ट्यकी अपेक्षा रहता है। वर्ष एमा माना जाय तो खरसस्वरूप वस्तु हो नहीं वनेगी। अतः प्रत्येक वस्तुको सदसस्वरूप प्रत्येव स्वतृत्यकी स्वत्य स्वत्य

यही कारण है कि कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनोमं बस्तुपनेने अभेद मूचित करके परमागमने इस परमांच सरक्का उदाटन क्लिया है कि जिस समय बस्तु जिसकर परिचानी है वह तनम्य होती है। इसे तिहच्या कवन कहनेका यही कारण है। किन्तु समयमेद किस समय प्रयोक बस्तु किन कर परिचानी है इसकी विद्विक उपाय क्या यह बराजानेके लिए जनममे बाह्य और आम्थ्रन्तर उपाधिक आपारेत उसकी सिद्धि की गई है और यह कहा गया है कि जिस बाह्य और आम्थ्रन्तर उपाधिक माय जिस कार्य प्रयाक अन्यय-कार्तिक सिन्ते उसे उसका कारण कहना चाहिए। और इसी अभिज्ञायकी ज्यामे पत्तक आस्त्रमं यह वक्षा उपायक कि कि जिस वसका कारण कहना चाहिए। और इसी अभिज्ञायकी ज्यामे स्वत्य अभिज्ञाम से वक्षा उपायक कि है कि— "बहनन्तर बद्दम्बति कफकारकारणात्रकारम् । 'स्यष्ट है कि कार्यकी मित्र्यकों विवक्षामें 'कम्पविनिधानेक्क' 'इसार्विण समय सीनेवान है, स्वकार उपायक से तही। जिस्त्यकार वचन स्वरूपका उद्दारन करता है, इसार्विण स्वाध है और स्ववहारत्य वचन स्वरूपका उपायक से करते उपाय विवक्षामें 'कम्पविनिधानेक्क' एक्सिय क्यार्य है और स्ववहारत्य वचन स्वरूपका उपायक से करते उपाय स्वविक्षामें कार्यम् । स्ववहार वचनका दोनोका परिवह हो बाता है। यह सार्यक क्ष्म का वोदी सुनाम है। देश स्पष्टकारी समसनेके लिए अपर एक आपनीमासा कारिका ७५ और उनपर नियो गई अप्रशास तथा समहस्त्री देश पर दिष्टात करेगा ऐसा हमें विवक्ष है।

आवार्य पुन्दकुन्दने 'जीवपरिणासबेहु" यह बचन डबलिए नही लिखा है कि जीवके परिणास कर्मको उरपन्न करते हैं और कर्म जीवके परिणामको उरपन्न करते हैं। किन्तु किस जीवके परिणामके माथ कर्मको और किस कर्मपरिणामके साथ जीवरिणामके होने की बाह्य व्यादित है, मान डमको सिद्धि इन वचन द्वारा को गई है और तभी यथर्थताका ज्ञान कराते हुए अवली साथाये यह जिल दिया है कि कर्म शीवरिणामको उरपम नहीं करता। जो जिनकी सिद्धिका हेतु है उसमें निमित्त करवाहर करने अपन अपन बात है। यह तो महा-विमास अपन बात है। यह तो महा-विमास करात अपन बात है। यह तो महा-विमास है।

इसी प्रसंपमें अपर पथाने लिखा है कि— 'अतंक्यात बदेशी ओवको जब असा सारेर सिलता है तब उसे उसका परिणमना पडता है। अरि साथ ही इसे आयम कथन बनला कह यह भी लिख दिया है कि (इसे हमार अंकिन नहीं है) किन्तु अपर एककी उस माराम कथन नहीं है। किन्तु अपर एककी उस माराम कथन है। उसे साम अपनी प्रति-संकाम माराम क्या स्थित उस्लेक हैं जिसका निर्देश अपर एक्षने हों कि असंक्यात प्रदेशों और सरोर परियाशके होंदे बड़े होनेसे बाकारमें छोटा-बड़ा बन जाता है 1 यदि जोवको झरीरके प्रभावसे रहित माना जायगा तन यह बात भी नहीं बन सकेगी और इस प्रकार आगमका विरोध होगा।'

अपर पक्षने यहाँ पर क्या विजना कुछ जिला है उठमें ऐसी कोई ना बान नहीं जिस पर विशेष ष्यान दिया आया अन्य-य-पारिरेक्ड आधार पर सरोरादि बाह्य सामग्री ता कार्यके प्रति क्या देशन है स्वका विस्तारक साथ कुछाता हमने किया हो हैं। अपर पत्र यदि आगमको हुद्यंगम करके दिवाद समाध्य कर के तो जसका हम स्वायत हो करें। निमित्त व्यवहारके योग्य पर हव्य हुसरे हथाके कार्यमें यदिकवित् भी सहकारिता करता है ऐसी मान्यता हो मिच्या है। आगमकी ऐसी ही आजा है कि—

एवं च सति सृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिकमान्त कुम्भकारः कुम्भस्योत्पादक एव, सृतिकैव कुम्भ-कारस्वभावमस्प्रपत्ती स्वस्वभावेन कम्भमावेनोत्पवते ।

—समयसार गा॰ ३७२ बा॰ अमृतचन्द्रकृत टोका

ऐसा होने पर मिट्टी अपने स्वभावको उल्लंघन नहीं करती, इसिलए कुम्हार घटका उत्पादक ही नहीं है, मिट्टी हो कुम्हारके स्वभावको स्वर्ध न करती हुई अपने स्वभाव कुम्भक्ष्णसे उत्पन्न होती है।

यदि अरा पत 'जब कुम्हार घट बनानेका विकल्प कर रहा था नथा उसके अनुकूछ ज्यापार कर रहा था उस समय मिट्टी स्वयं घटरूप परिणमी इतना ही सहकारिताका अर्थ करना है तो बात दसरी है। आवायोंने रने ही कालप्रवासित सब्द द्वारा स्वीकार किया है।

अपर पक्षने 'ताद्यी जायते बुढि:' इस वचनकी पेटभर आलोचना करते हुए इसे जैन संस्कृतिकी माम्यताहै किट योपित किया है, इसे उस प्यक्षण्ठ असिसाहित हो कहा जानगा। इस सम्मय्यों उस पक्षण कहता है हि—'प्यमे कार्यके प्रति प्रतिवश्यताहै साथ-साथ कार्यका ख्रुति ख्रुति है जिस पाया है उसे उर्पात अयवा सम्प्राप्तिको उसी अविवश्यताकी दया पर छोड़ दिया गया है जो इस कार्यको जनाती है। दया । यही उसी असमिति है जी इस कार्यको जनाती है। दया । यही उसी असमिति है जी इस हमार्यको च्या पर छोड़ दिया गया है जो इस

इस मध्यप्यथं हम अपर पत्रांसे अधिक बया कहें, इतना ही कहना बाहते हैं कि वह पख ज्यामोहम पड़कर यदि ऐसी गैरिजममेदारीको टोका न करता तो यह जैन संस्कृतिको सबसे बड़ी सेबा होती। इस जैन परम्परांके आधारत्वस्य भगवान् अकलंब्बदेग्ने एकार्य्य पुरुषवाहरूका निषेष करनेके प्रमास उद्भाव किया है इसे मही मुन्ता चाहिए। और जब उन जैसे समर्थ आयामंत्रे से उद्युव क्यि है तो इसमें सन्देश नहीं कि उन्हें इसमे जैन मान्यताके समय बीज दृष्टितत हुए होगे। प्रयोक कार्यके प्रति जितने भी कारण स्वीकार किये गये हैं उनमें भवितश्यता या योग्यता मुख्य है, स्योक्ति वह कार्यको उत्यक्ष करनेके जिए इस्यमत आराजिस वास्ति है। इसी तस्यको स्वामी समस्यमद्रने स्वयंभूस्तीत्रमें इन शब्दोमें स्वीकार क्यिया है—

# अलंध्यशक्तिभैवितन्यतेयं हेतुद्रयाविष्कृतकार्यलिंगा । अनीश्वरो जन्तुरहक्रियार्वः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥

हेलुइयसे उत्सन्त हुना कार्य जिनको पहिचान है ऐसी यह मिलतक्षता अलंक्यशक्ति है। फिर भी मैं करता है ऐसे अहंकारसे पीडित यह प्राणी सब सहकारी कारणोंको मिलाकर मी कार्योके सम्पन्त करनेमें अमीश्वर-असमय है यह आपने ठोक ही कहा है।।३३॥ आवार्यं समन्तभद्रने इसमें 'तादशी जायते' इस क्लोकके समान 'भवितम्बता'पर ही जोर दिया है। और देखिल—

तन्नापि हि कारणं कार्येणानुपक्रियमाणं यावत् प्रतिनियतं कार्यमुन्यादयति तावस्सर्वं कस्मान्तो-स्पादयतीति चोच्चे योग्यतेव झरणम् ।

— प्रमेवकमलमार्तण्ड पु० २३७

उसमें भी कारण कार्यों अनुपक्षियमाण होता हुआ जब तक वह प्रतिनियत कार्यको उत्पन्न करता है तब तक सबको उत्पन्न करो नहीं करता ऐसा प्रस्त होने पर आबार्य कहते हैं कि योप्यता ही बारण हैं।

इसमें भो 'तादशी जायते' इत्यादि इलोइ के समान मिततब्बता पर ही बल दिवागरा है। और देखिए—

> चतुरंगवरुं कालः पुत्रा मित्राणि पौरुषम् । कार्यकृतावदेवात्र यावदैववलं परम् ॥ दैवे तु विकले काल-पौरुषादिनिर्यकः । इति यस्कृष्यते विज्ञिस्तन्तस्यमिति नान्यया ॥

इस क्षोकमें जब तक देव ( अवितब्धता ) का उरक्षप्ट बल है तभी तक चतुरंग सेना, काल, पूत्र, मित्र और पीरुष से कार्यकृत है। दैवके अभावमें काल और पीरुप आदि सब निर्यंक है ऐसा जो विद्वान् जन कहते हैं वह स्वार्थ है, अस्वया नहीं है।

- हरिबशपुराण सर्ग ५२, इली० ७१-७२ !

इसी हरिवंशपराणमे और देखिए--

दिन्येन दद्यमानायां दहनेन तदा पुरि । नृनं क्वापि गता देवा दुर्वारा भवितन्यता ॥

उस समय ब्रान्किष्योके दिव्या अभिनेने चलते समय निश्चयमे देव कही भी चने गये। भवितव्यता दुनियार है।। सर्गण्छ, ६१।।

देखिये दसमे भविजन्यताका दुनिवार कहा गया है। क्या अवर यहा यह बतलानेको कुना करेगा कि महास्वकंदिवने 'वाद्यों जायते' इत्यादि व्हेंकको उद्युव्य कर उस द्वारा हृदिवयुरावके इस कवनते अन्य गई बया बात कही है ? जिनके कि अपर पक्षको वह क्लोक अत्यिक खटका 'वादववे देखा या तो उस क्लोकके जैन मानताका तार भर रहु है। उस द्वारा पृत्यार्थ तथा अन्य सायव मामधीको अत्योकार नहीं किया गया है। ये सब भविजन्यताके अनुनार मिनने हैं यही तथ्य उस द्वारा घोषित किया गया है। वे सब भविजन्यताके अनुनार मिनने हैं यही तथ्य उस द्वारा घोषित किया गया है। वे सब भविजन्यताके अनुनार मिनने हैं यही तथ्य उस द्वारा घोषित किया गया है। वे स्वाक प्रदार है हमाने उन्हें द्वारा के इस क्या प्रदार किया गया है। वेस्त अवस्थामें उनके द्वारा भट्टाकर्जन्देश जैते समर्थ आवार्य हो हमाने विद्या विद्या महास्वाके उत्यत्व उस दक्षेत्र करने सम्बद्ध अवस्थामें उनके द्वारा भट्टाकर्जन्देश जैते समर्थ आवार्य हो हमाने प्रदार हमाने कोई वित्र नहीं।

स्वामी समन्तमद्रने अवनी आप्तमोमासामें 'दैव' और 'पुरुपार्थरूप' अदृष्ट और दृष्ट सामग्रीके आषारसे अवसिद्धिमे अनेकान्तगर्भ स्यादाद की स्वापना की दसमें सन्देह नहीं। पर इसका 'ताइकी जायते' इत्यादि रक्षोकके कथनके साथ विरोध कहाँ है यह हमारी समझमें नहीं आया। यदि अध्वमीमांसाके कथन-का उददा दलोकके कथनके साथ विरोध है ऐसा माना जाय हो स्वयंभूस्तोत्र, प्रमेशकमकमार्तण्ड तथा हरि-वंबपुराणके जो प्रमाण हम अभी दे आये हैं उनके कथनके हाद भी आप्तमीमांशाकि उच्च कथनका विरोध मानना पड़ेता। क्या अपर रण्ड हो स्वीकार करेता? वह उसे स्वीकार करे या न करे। किन्तु उस पक्षके स्वपन्न स्वयंग्यो जो स्वित उदयन हो गई है उसका स्वयोक्त करना अपना कर्तव्य समझकर यहाँ हमने उसे स्पण्ट किया है।

षपर पत्नकी ओरसे यहीपर जो ८८, ८६, १० और ११ इन चार कारिकाओं का आध्य दिया गया है उनमेंने किसी कारिका के आजयमे यदापि विश्वतिपत्ति हो सकतो है पर उसकी हम यहाँ विशेष चरचा नहीं करेंगे। यहाँ इतना अनस्य कह देना चाहते हैं कि अपर पक्षने जो 'मोश्रस्थापि' इत्यादि बचनको उद्देश्त कर उस द्वारा जो मोताको उभयकारणताका निर्देश किया है भी उस वचनमे वह उभयक्ष्य कारणता उपचिरति और अनुपचिरत इन दोनों दृष्टियों को ध्वानमे रह्नकर हो बणित को गई है। पी अजयस्य कारणताका निर्मेश न तो हमने कहीं किया हो है और न हो सकता है। चाह अनस्य अमुरुवधु गुणोका पद्गुणी हानि-विद्वल कारों हो या अन्य कोई कार्य हो यह उभयस्य कारणता यथायोग्य समसे गाई बातो है।

अपर पक्षाने 'ताइप्री जायते' इत्यादि क्लोकपर इन वातोको आधार बनाकर अपनी प्रतिशंकाका कलेवर पष्ट किया है—

- १. 'यह पद्म जैन संस्कृतिकी मान्यताके विरुद्ध क्यो है?
- २. और यदि विषद्ध है तो फिर श्री अकलंकदेवने इसका उद्धरण अपने ग्रन्थ अष्टवातोमे किस आधामसे दिया है ?
  - तथा जैन संस्कृतिमे मान्य कारणव्यवस्थाके साथ उसका मेल बैठता है तो किस तरह बैठता है?
- ४. इतना ही नही, इसके खाय हमें इस बातका भी विचार करना है कि इसकी सहायतासे श्री पंठ ५.उचन्द्रजी और आप कारणव्यवस्थासम्बन्धो अपने पदाको पृष्टि करनेमें कहाँतक सफल हो सके है ?'
- प्रथम प्रस्तको व्याख्या करते हुए अपर पशका कहता है कि 'उनत पद्य उत्तका हमने जो अर्थ किया है उत्तके आधारपर प्राणियोको अर्थासिद्धिक विषयने जैन संस्कृति द्वारा मान्य देव और पुरुषार्थकी सम्मिलित कारणताका प्रतिरोध हो करता है।'

स्तायान यह है कि उनत पत्र में मात्र प्रत्येक कार्यकों बाह्याध्यन्तर सामग्री किम आधापपर मिलती है दतना ही विभार किया गया है, अत: उससे गीण-मुक्त्याधने अर्थाबद्धिने देव और पुरवार्थकों एक साथ स्वीकार करनेमें कोई बाया नहीं आती, अत: यह जैनदशंन (जिसे अपर प्रत्य जैन संस्कृति कहता है उस) का पोपक हो है। इसका अर्थ भी हसी आधायसे किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त बलोक में जो अर्थ सांप्रविष्ट है उसका जैनदशंनके साथ निविवादकासे अविरोध ही सिद्ध होता है। अत: उसे प्रमाणक्ष्य उपस्थित करना सर्वेषा उचित है।

२. दूसरे प्रश्नको व्यास्था करते हुए अपर पक्षका कहना है कि 'उन्त पद्म साक्षान् अपने पक्षको पृष्टि करता है इस आवधने महाकर्लकदेवने उसे उपस्थित न कर केवल पुरुषार्थसे अर्थाबाह्य आननेवाले दर्शनका खण्डन करतेके अभिप्रायसे उसे उपस्थित किया है।' समापार यह है कि एकान्त पृथ्यार्थवाश्के निरसनके लिए आचार्यन उसे प्रमाणक्यमें उपस्थित किया है इसमें सन्देह नहीं । किन्तु ये मात्र उसे ओकोबित मानते रहे इह बातका उनके समग्र कमनते समर्थन नहीं होता । उन्होंने तो उसे मान्य रखा हो । 'इति प्रसिद्धे' लिखकर आचार्य विदानन्तिन मों उपकी प्रमान फितापर कपनी मृद्द स्थ्या दो । यह प्राचीन किसी जेनाचार्यका हो चलन है, जोकोबित नहीं यह उसकी रचनासे ही सिंड होता है। कार्यका नियामक उपादान हो होता है, बाह्य सामग्री नहीं ऐसा स्थामी समग्त-भड़का भी लीभागा है । बह केट हैं । उसीके आधारण कार्यकारणकावका परा चक्र समग्री हैं ।

वन्त स्थोकमे मृद्धि व्यवसायादिको उत्पत्ति विवक्षित भवितव्यताहे होतो है यह नहीं कहा है, बहिक सह काह है कि जैसी भविव्ययता होतो है बैची बृद्धि हो जातो है, पुरुषायं भी उसोके अनुकूल होता है और बाए सामन सामग्री भी उसोके अनुकूल होता है और बाए सामन सामग्री मुद्देश हैं प्रस्तेकों व्यावनी स्वावनी स्वाव

सबयं ज्यादान प्रतिनियतं कार्यको अपेका प्रतिनियतं पर्योषयुक्त हथ्य है। वह स्वयं कर्ता इंतकर तन्ययं होकर परिणमता है । बाह्य सामग्रीका आयार उससे तबंबा मिक अपनेमं ही हुआ करता है, इर्वालग निश्चयं-नयते हमारा यह लिखता सर्वया उपित हो है कि 'कार्य केवल भवित्ययतां (समयं ज्यादान) से ही निजयन हो कार्या करते हैं, निमित्त उपये अकिय्तकर हो रहा करते हैं। 'जैसे उक्त स्वाक्त भवित्ययतां साथ बुंढ आदं क्ष्म्य सायक सामग्रीको सूचना देता है वैसे हमारे हारा उत्तिलखित उस्त बाक्य भी क्ष्म्य साथन सामग्रीको सूचना स्थकतः दे रहा है। पूरे बाक्यर दृष्टिगतं कीविए। अबित्यतां के सिवायं अन्य सामग्रीकों उपयक्तारस्य निमित्ता स्वीकारं करके ही वह बाक्य जिल्हा गया है। जैसे वह इल्डोक अन्य बाग्र सामग्रीकों उथवहारसे कारणताका निषयं नहीं करता, वैसे हम भी नहीं कर रहे है। हमारा और उक्त क्लोकका आग्रय एक हो है।

अपर एक्सने मिवनज्यता के अनुभार सब जायन सामग्री मिलती है इसकी बड़ी कड़ी आलोचना की है। उसे इस बातने बड़ा सन्ताप हूँ कि उस उसके स्वय स्वय स्वय तायन सामग्रीको मिवनज्यता हो। हिन्तु अपर पहलको घ्यान रतना लाड़ित कि बस्तुन्यवस्था हो ऐसी है, इसमें न उसते होनी है को स्वय स्वय स्वय हो हिन्तु अपर पहलको घ्यान रतना लाड़ित कि बस्तुन्यवस्था हो ऐसी है, इसमें न उसते होनीका हो है कि उसी सम्य सेची बुड़ि क्यों हुई? अपर एक कहेगा कि बाह्य-अध्यन्य सामग्रीके कारणा उत्तर देशों के हो है के उसी सम्य सेची बुड़ि क्यों हुई? अपर एक कहेगा कि बाह्य-अध्यन्य सामग्रीके कारणा उत्तर पहले होता है कि उसी समय देवी बाह्य-प्रत्यत सामग्री क्यों मिली? अपर एक कहेगा कि प्रयत्न करते हो । स्वय प्रत्य होता है कि उसी समय देवी प्रयत्न स्वयान्य सामग्रीके अनुसार हुआ या इसके बिना हो स्वय प्रत्य होता है कि उसी सामग्रीके अनुसार हुआ या इसके बिना स्वयन विश्व प्रत्यत्व सामग्रीके अनुसार हुआ । इसपर प्रत्य होता है कि उस बाह्य-प्रयत्न सामग्रीके अनुसार हुआ । इसपर प्रत्य होता है कि उस बाह्य-प्रयत्न सामग्रीके विश्व एक इसका नियंच तो क्या अपर सामग्रीके क्री प्रत्य कर इसका नियंच तो कर नहीं सिका है। इसपर अपर क्षेत्र के प्राथयता- वाली होती है, इसिल्प कीन योगयता कार्यकर सामग्रीक है। इसपर स्वयन होगा है। इसपर स्वय अनका योगयता-

अपर पक्षने पण्डितत्रवर टोडरमलजीके एक दूसरे उस्लेखको उपस्थित कर लिखा है कि 'उन्होंने भवितव्यता और पूर्वपार्थका दूसरे डंगसे अर्थ किया है।' किन्तु यह बात नहीं है। जैसा कि अपर पसके दूस कमने स्पष्ट हो जाता है—'वें तो अपने उस्त कमने इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि कितने हो उपाय करते जाओं. यदि मनिजय अनकल नहीं है तो कार्यकी चिद्रित नहीं हो सकती है।'

यहाँ अपर पक्षने भवितव्यको कार्यकारी स्थोकार कर लिया इसकी हमें प्रसन्नता है। साथ ही उस पक्षको इतना और स्वोकार कर लेना चाहिए कि इस भवितव्यताका प्रयोग दो अर्थोने होता है-एक मात्र द्रव्ययोग्यताके अर्थमे और दमरे द्रव्य-पर्याययोग्यताके अर्थमे । द्रव्ययोग्यताका नाम हो व्यवहार उपादान है और दुख्य-पूर्वाययोग्यताका नाम ही समर्थ या निश्चय उपादान है। मिटीमे पट बननेकी दुख्ययोग्यता तो है. किन्त उसी अवस्थारूप परिणमते हुए उसमें पर्याययोग्यता नहीं आती, इसलिए जुलाहा मिट्टीसे पट बननेमें व्यवहार हेत नहीं हो पाता । और यदि उसी मिटीमे प्रतिनियत उत्तर कालमे घटरूप होनेकी पर्याययोग्यता आनेवालो है तो वह अपने प्रतिनियत कालमे कुम्भकार आदिको निमित्त कर नियमसे घटरूप स्वयं परिणम जायगी। पण्डितप्रवर टोडरमलजीके उनत कथनका यही आशय है। पण्डितजीने वह कथन मोक्षमार्गकी दृष्टिसे लिखा है पर प्रतिनियत योग्यताको भुलाया नहीं है। इस परसे यहाँ पर अपर पक्षने जो भी टीका की है वह कैसे २४ थे है यह सतरा ज्ञात हो जाता है। उस पक्षका जितना कुछ भी लिखना है वह मात्र व्यवहार योग्यताको लक्ष्यम रख कर हो लिखना है अथवा अन्य कार्यके समर्थ उपादानको उससे विरुद्ध अन्य कार्यका किल्पत कर लिखना है। ऐसी अवस्थामें कोई भी बतलावें कि उसके इस कथनकों कार्य-कारणभावकी सम्यक विवेचना कैसे कहा जा सकता है। वह पक्ष उपादानको अपेक्षा तो व्यवहार उपादानको सामने रखता है या विवक्षित कार्यके विरुद्ध दूसरे कार्यके उपादानको सामने रखता है और फिर बाह्य सामग्रीके आधार पर ६ च्छानुसार विवेचना करना प्रारम्भ कर देता है। यही उसके विवेचनको शैली है जो अपरमार्थभत होनेसे कार्य-कारणभावका सम्यक निर्णय करनेमे उसके लिए स्वयं बाधक सिद्ध होती है।

बुंकि भवितव्यता परोक्ष होती है, इसिक्ए निर्णय करनेमे गखती होती है और इसिक्लर व्यक्तिका प्रयास विवक्षित कार्यको सिद्धिमें व्यवहार हेतु नहीं बन पाता। इसके विरुद्ध भवितव्यताके अनुसार जिस समय जो कार्य होना होता है उसमें उसका प्रयत्न व्यवहार हेतु बन जाता है। अत्येक व्यक्तिका अनुसद भी यहीं कहता है। अदर पत्रने यहाँ पर जो टोंडा को है उससे भी यहाँ निद्ध होता है, अवर्ष 'नावसी जायने' इत्यादि क्लोक द्वारा जिन मान्य विद्वानकों योषणा को गई है और जिसे विश्वत्यकर टोडरमकसीने अपने मोलमार्गाकसाकसे अपने शब्दों में स्वीकार किया है नहीं विद्वान्त परमार्थ सलका उद्पादन करनेवाला है ऐसा यहीं मालमान बाहिए। इसी निद्धानक। समर्थन करते हुए पण्डितजी नया जिससे है यह उन्हों के शब्दों में पिश्वर—

सो इनकी सिद्धि होय तो क्याब उपश्चमनेतें हुन्त दूर होई जाइ सुन्ती होई । परन्तु इनकी सिद्धि इनके किये उपायनिक आधीन नाही, सहितयके आधीन है। जातें अनेक उपाय करते देलिये हैं भर सिद्धि न हो है। यहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं, भनितयको आधीन है। जातें अनेक उपाय करना विचारें और एक भी उपाय न होता देलिए। -70 < 1 अ० ३।

हससे पण्डितम्बर टोडरमलभीके समग्र कथनका क्या आसप है यह अच्छी तरह स्पष्ट हो आता है। साथ ही इससे अपर पसने प्रकृतमें नो टोका की है वह भी अर्थ सिद्ध हो जाती है। इतना हो क्यों, उस पसने अपने विवक्तक आधारों जो निकल्प फॉलिंज किया है वह भी अर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अपर पस समर्थ उपारानके अनुकृत बाह्य सामग्री नहीं मिनती इतकी पृष्टिमं जभी तक एक भी आगमप्रमाण उगिस्यत करोंने सर्वेषा असम्बर्ध हा।

जपर पसने लिखा है कि 'पं अवर टोडरमञ्जीके कवनने सामान्यन्या चेननक्य सभी तन्द्र के कार्योकी उपादान अवितको नहीं ग्रहण किया बचा है, दर्गालए ऐसी भवितव्यना जीवके पारवासिक भावकः। भव्यत्व या जमज्ञात्व हो तकते हैं अवया कमके वयासम्बन्ध उदय, उपयम, स्रयोग्डाय अवया क्षयं प्राप्त कार्याविकि जनुकुल जीवकी योग्यता हो सकती है।' और इन प्रकार अपना यह अभिग्राय व्यवन स्थिया है कि 'प कुलक्यन्यों पे अवर टोडरमक्ष्रोके क्यनेते जो 'बादसी जायने बुद्धि 'द्रायादि यतका समर्थन कर लेना चाहते हैं वह ठोक नहीं है।'

किन्तु ऐसी टीका करते हुए क्या आर पता यह बनला हकता है कि चेतनकप परायों के लिए कार्य-कारणमानक नियम अन्य है और अचेतनकर परायों के लिए कार्य-कारणमानक नियम अन्य है? अर्थात नहीं तलना तकता, क्योंकि समये ज्यादानका माने शास्त्रकारोंने जो लख्या किया है वह जीन-अन्नेत नवका हूं प्रित्म तो किया गया है और इसी प्रकार बाखा मानग्रोंको अरोता जा व्यवहार हेन् होके खेलिक और त्यापीतिक अ दो मेंद मानगर्भ बत्तवार्थ है ने जीन-अनीव सभीके कारोबी दुष्टि हो किये गये है। इसके लिए अपर प्रकार क्लोक्सातिक अ० ५ सू० २२ पर दृष्टियात करनेकी कुण करें। इसके स्पष्ट है कि प० प्रवर रोड-स्वर्जनंति जिय भवित्यवताका निर्देश किया है वह तब डब्योंके कब कार्यों पर लागू होता है और उस आधारमे हमते जारसी जायने सुदिर, 'इत्यादि स्लोकका को बीज पर किया है और उस परते को निकर्ष पालित किया है वह में यथाई है। मित्रवल्या जिल कार्योंको हो उसके आर देती है और उक्ष साम, स्ववहार हेनुकप जो सामग्री होती है बह मो, नियमके विलबी है।

अपर पक्षत्रे तिल्ला है— 'मात लाजिए— किसी व्यक्तिमे घनी बतनेकी योग्यता है, लेकिन केशल योग्यताका सद्भाव होनेमात्रसे दो बह व्यक्ति घनी नहीं वन जायगा 1' आदि । इसका समायन यह है कि निम व्यक्तिमे जितने कालमें घनी बननेकी योग्यता होगी वह उदने कालने नियममे घनी वन जायगा। उस कालके मध्य अन्त तक उसे बैदी साधन सामग्री भी मिलेगी और उसका तदनुकूल व्यागर भी होगा। वैसे वो तद्भवमोक्ष्यामी जोब होता है वह मनुष्य प्योगको समाया कर निममसे मुक्त होता है। तथा जनसे अपर पशने 'तादसी जायते बुद्धिः' का एक यह अर्थ दिया है— 'जिस कार्यके अनुकूल बस्तुमे उपादान दानिन हुआ करती है समझदार अधित उस बस्तुसे उसी कार्यको समझ करनेकी चुद्धि (भावना) किया करना है और वह पुश्यार्थ (अवसास ) भी उतनुकूल हो किया करता है, तथा वह वही पर तदनुकूल हो अन्य सहायक वाधमतामग्रीको जटाता है।

यहाँ पहने तो यह देवना है कि इस बन्तुमें इस कार्यने अनुकूल उपादान यांचित है इसे वह समझदार व्यक्ति जानता कैसे हैं, क्योंकि शांचित तो परोक्ष हैं। क्यांचिन क्राक्तालीय न्यायंचे वैसा उसने विचार किया हैंगों हो उत्तर कार्यने उनमें दृष्य-पर्यायव्य उपादान प्रचित हुई और आवनानुसार कार्यों हो गया तो बात हुई हो है, अन्याया उस बनुसे उस समझदार व्यक्तिकों निमित्त कर जो-मो कार्यों हुया वह सब उस वस्तुमें अवस्थित अवश्वाया या नहीं? यदि कही कि अवतरवानुसार ही कहा जायगा वो किए गांचित वाल से वह समुखे ने ने ने कोर्यों हुया वह सब उस वस्तुमें अवस्थित प्रवित्य अपीत होते हैं के उस वस्तुमें ने ने ने कोर्यों हुया वह सब उस वस्तुमें अवस्थित प्रवित्य वाल होते हैं के उस वस्तुमें में ने ने ने कोर्यों हुया वस उस वस वस्तुमें अवस्थित प्रवित्य वाल होते वह समझ के साथ होते हैं के उस समझदार व्यक्तिक प्रयत्नानुसार श्वाय तो कि उस समझदार व्यक्तिक प्रयत्नानुसार श्वय हो सहायक सामझी अपनी अवत्य वाल प्रवित्य परिण में इसका तो नियम है है के उस समझदार व्यक्तिक प्रयत्नानुसार परिण में इसका तियम नहीं है। अता जुटानों यह कहना मी क्यनमात्र ही है। अता जुटानों यह कहना मी क्यनमात्र ही है। अतु व्यव व्यवस्थान वस विव्यक्त की स्वत्य अवस्था ही है। अतु व्यवस्थान ने सी है और ना वाममसंत्र ही है। अतु व्यवस्थान वस विव्यक्त कर्मा ही करना ही है की उस वस्त्य ही इस वस्त्य हो वस वस्त्र वस वस्त्य ही की सा वामा ही है। अतु व्यवस्थान ने सी है और ना वाममसंत्र ही है। अतु व्यवस्थान वस वस्त्य की कीर ना वाममसंत्र ही है। वस वस्त्र हम वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस वस्त्र हम वस्त्र वस्त्र हम सामझ स्थान हो है। वस वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस वस्त्र साम वस वस वस्त्र सामस्त्र हो है।

जनत पद्यमें बृद्धि, श्वन्याय और सहायक सामयीका उन्हेल हुआ है। इसका आध्य इतना ही है कि भवित्यसानुसार कार्य होनेये जहाँ ये सब होते हैं वहाँ ये सब कार्यके प्रति व्यवहारके अनुकूल ही होते हैं। इस प्यमें समस्त बाह्य सामयीका मंकल कर दिया गया है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सभी कार्यों में व्यवस्तिकों बृद्धि और व्यवसाय व्यवहार हेतु है हो। जहाँ इनकी व्यवहारहेतुता है वहाँ मेचितव्यतानुसार हो है यह उनस क्षयका तारपर्य हैं।

इस प्रकार समग्र कथनपर दृष्टिपात करनेसे यही निश्चित होता है कि निश्चयनयसे सभी कार्य अपने-अपने उपादानके अनुसार ही होते हैं। वही स्वय कत्ती बनकर इन्हें अपनेसे अभिन्न उत्पन्न करता है। बाह्य सामग्री उसकी उत्पत्तिमें सहायक है यह कथन व्यवहारमात्र है। हमने इस दृष्टिको सामने रखकर ही उन्तर पद्मका वर्ष किया है, इसलिए वह तो संगत है ही। यदि दृष्टिको गोण भी कर विचार किया जाय तो उस पद्मके शब्द ही स्वयं इस अर्थको प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि मत्यार्थको ध्यानमे रखकर ही इस पद्मकी रचना हुई है।

## १४. कुछ विचारणीय वार्तोके क्रमशः उत्तर

१. स्त्रीका रज और पुरवका बोर्स मांग्रका उपादान है और उसे निमित्त कर जीव गर्भमें बाता है। इस प्रकार इन दोनोंग्से निमित्त-निमित्तकता बनतो है। अवने-अनने कार्यके प्रवेस उपादान है, एक-सुसरिके लिए निमित्त है। मानाका गर्भावय इनके लिए निमित्त है। इस प्रकार गर्भमें भ्रूणको वृद्धि होती हैं। अस्त्रके इस निम्त होता हैं। वालाके वाद उसमें मानाका उचित अवयव निमित्त होता हैं। मानाके द्वारा भुक्त भोजन भी योग्य परियाकके बाद इसमें यथायोग्य उपादान-निमित्त बनता है। बच्या स्त्रीको पुरुवका निमित्त तो मिलता है, इस अस्त्रीकार तही करना चाहिये। मनतानके उत्तरम न होतका अय कारण है। विषया स्त्रीमें इस्प-पर्याय-योग्यता न होनेसे वह ऐस कार्यके लिए किसी भी क्यरे निमित्त तही बनतो। इस सम्बन्ध्य अधिक लिखना व्यक्ति न स्त्री हैं।

२. समयं उपादान असाधारण द्रव्यद्रत्यामितः और प्रतिबिधिष्टः पर्यायद्रत्यामितिस्य ही होता है। इसलिए उपादानमे अनन्त शक्तियौ होनो है यह लिखना ठीक नहीं। इसलिए किसी वक्तिक क्रमते विकासका प्रस्त ही नहीं वठता।

भोजनकी सामग्री संवया एक भो नहीं । उसे एक कहना यह व्यवसार है। वह तो उसमें निमित्त-मात्र है। वह सामग्री सर्वया एक भो नहीं । उसे एक कहना यह व्यवसार है। अने स्वत्य किसे जिनकर बनना होता है उसे वेसे बाह्य निमित्तोंका योग मिलता है। जो रायुंचे बनना है वह: आटा गोटो नहीं बनना । यहाँ तो स्पष्टत स्वयम्प है। अत यब कार्य अपनी-अपनी भोवतव्यनानुवार हो रहे हैं और उसी आधार पर निमित्त-निमित्त-योग मिल रहा है। यदि पृष्ठी बननेसे निमित्त होनेवाने रसीद्या और उसकी इच्छाको तथा गोटी बननेसे निमित्त होनेवाने रसीद्या और उसकी इच्छाको सर्वधा एक मान किया बाय तो उनकी निमित्त कर बनी पृष्ठी और रोटोंसे मेंद नहीं वन संक्ता। और इसी प्रकार पृष्ठी और रोटोंस आदेश एक मान किया जाय तो भी पृष्ठी और रोटोंसे मेंद नहीं बन संक्ता। दिस्ह है उसका प्रकार पृष्ठी और रोटोंस उत्तर पहिला है। उत्तरावान पृष्ठक्-पृष्ठक, है सर्वित्य उसने पृष्ठ-पृष्ठक दो कार्य निपाल हुए है। उसी प्रकार है विस्तिस्त्रन बाह्य सामग्री भो पृष्ठ-पृष्ठक है। 'कारणानुविधापित हो कार्यम् (माल आपस्यवन भी है ।

3. कोई भी कार्य अनेक कारमसाध्य होता है। उसमें उपादान रबय कार्यस्य परियासता है। वह उसका मुक्य-निरंक्य कर्ता है और बाह्य सामग्री उसमें मात्र निमत्त है। प्रत्येक उपादान किस अवस्थामें किस रूप परियामना है इसका नियम है। इसी निरामको ब्यानिन स्वीर केसनी इसका प्राथम (पर्याय) अपने होती सिकी समग्रता स्वीकार को गई है। इस्का, प्रकास, कागज और केसनी इसका परियाम (पर्याय) अपने होती है, स्याहोमें नहों। स्याही शास्त्रव आकार बननेने उपादान है, अन्य सब अवदहार हेतु है। इसने स्वष्ट है कि इस्का, प्रकास, कागज और लेखनीने शास्त्रक्य आकार वहने ने उपादान ही किया। स्याहीन स्वयं परियाम कर यह आकार, वारण किया। यदि इच्छा आदि स्याहीने तन्यय हो जावें तो ये उसे परियामके सो होता गही, अतः से स्याहीन

को परिणमाते भी नहीं । ये स्वाहीको शब्दरूप परिणमाते हैं यह उपचार कवन है । वस्त्रस्थित यह है कि स्याही स्वयं स्वकालमें बन बच्छा खाटिको निमित्तकर शब्दरूप परिणम जाती है । कोई भी द्रव्य स्वसहाय होकर ही परिणमन करता है. परसे यदि इसरे दुख्यका परिणाम मान लिया जाय तो वह किसी भी दृश्यका स्वभाव नहीं ठहरेगा और स्वभावके अभावमें स्वभाववानका अभाव हो जानेसे द्रव्यके लोपका प्रसंग उपस्थित हो जायगा जो अपर पक्षको भी इष्ट नहीं होगा अतः निश्चयसे प्रत्येक कार्य स्वसहाय होता है यही निश्चय करना ही श्रेयस्कर है। बिजलीके अभावमे यदि स्याही शब्दरूप नहीं परिणम रही है तो उस समय उसमें शब्दरूप परिणमनकी समर्थ उपादानता न होनेसे ही वह शब्दक्रप नहीं परिणम रही है इसे बिजलीका समाव ही सिद्ध कर देता है। 'विवक्षितस्वकायंकरणेऽश्त्यक्षणप्राप्तत्वं हि सम्पूर्णम्' विवक्षित अपने कार्यके करनेमे अन्त्यक्षणके प्राप्तपनेका नाम ही सम्पर्ण है । इससे स्पष्ट है कि स्याही जिस समय लिखित शब्दरूप परिणमती है उसके अनन्तर पर्व समयमे ही वह उसकी समर्थ उपादान है और जो जिसका समर्थ उपादान होता है वह उसे नियमसे उत्पन्न-करता है ऐसा एकान्त नियम है-समर्थस्य कारणस्य कायवस्वमेवेति (त० क्लो० पु० ६८)। जैसे अयोगि-केवलीके अस्तिम समयमे समय रत्नवयरूपसे परिणत आत्मा मोधकार्यका समर्थ उपादान है, इसलिए बहु उसे नियमसे उत्पन्न करता है। और उसकी बाह्य सामग्री भी उसके अनुकल रहती है उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा समझना चाहिए कि जब जब स्थाही शब्दका परिणामकी समर्थ उपादान बनती है तब तब वह नियमसे कागज पर शब्दरूप परिणामन करती है और बाह्य सामग्री भी तदनकल उपस्थित रहती है। यह सहज योग है जिसे कोई टाल नहीं सकता अन्यया किसी भी द्रव्यका स्वाधित परिणमन ही सिद्ध नहीं किया जा सकता और उसके अभावमें अपने परुपार्थ द्वारा मक्तिकी चर्चा करना ही व्यर्थ हो। जायगा । अतएव बिजलीके बसने पर या शरीरमें भयानक वेदना होने पर यदि स्याहीका परिखमन प्रश्नोका उत्तर लिखनेरूप नहीं होता तो निश्चय-नयसे उस समय स्याही उस कार्यका समर्थ उपादान नहीं है, इसलिए ही वह कार्य नहीं होता यह वस्तुके स्व-रूपका उद्घाटन करनेवाला होनेसे यथार्थ कथन है और बिजलीका अभाव होनेसे या शरीरमें भयानक वेदना होनेने प्रश्नोका उत्तर लिखना असम्भव हो गया ऐसा कहता उसी अवस्वामे व्यवहार पक्ष माना जा सकता है जब कि वह निरुचय पक्षकी निद्धि करनेवाला हो. अन्यया वह वस्तके स्वरूपको ढकनेवाला होनेसे अयवार्थपनेकी ही जोभावकार्यमा । किसी व्यक्तिके बाह्य चारित्र हो और अन्तरंग चारित्र न हो यह तो है पर अन्तरंग चारित्र हो और वाह्य चारित्र न हो यह नहीं होता । इससे सिद्ध है कि सर्वत्र अपना कार्य समर्थ उपादान ही करता है, बाह्य सामग्री तो निमित्तमात्र है।

अ, कोई कीटाणु जब मरकर जारीरके एक भागसे दूबरे भागमें ऋजुगतिसे उत्पन्न होता है तो उसे एक समय जगात है, वहीं कोटाणु उसी शारीरकं दुबरे भागमें यदि विवहस्तिसे उत्पन्न होता है तो उसे दो समय जगते हैं। किन्तु वहीं कोटाणु यदि मृत्यु होनेके बाद मरकर ऋजुगतिसे सावर मरकों जा मत्ते तो एक समयमें अता राजुको दूरी पार कर लेता है तो एक समयमें अता राजुको दूरी पार कर लेता है। और अधरीरी विद्यु परीछी उसी एक समयमें सात राजुको दूरी पार कर लेते हैं। बीट अधरीर विद्यु परीछी उसी एक समयमें सात राजुको दूरी पार कर लेते हैं। यहाँ न तामा है, न साइकिड और न है मोटरकार, रेजगाड़ी, हवाई जहाज और अतिस्मत विमान हो। कोई अंतर्रय कारण होना चाहिए। जिससे गतिमें यह विचित्रता आती है। परमाणुके विचयमें तो आगममें यहाँ वक्त किन्ता है कि मस्त्राविको ममन करनेवाला परमाणु एक समयमें आकाशके एक प्रदेशको ही लोग पाता है नव कि वही परमाणु तोवगतिसे गमन करनेवाला परमाणु को समयमें आकाशकों के साह राजु सोशकों पार कर जाता है अर्थात् स्थलें कर लेता है। वहीं न तो तौगा है, न मोटरकार है, न रेलगाड़ी है और न हो आतिखों प्रमान करनेवाला अर्थ बाहन हो है। यह ती कि कि कर्म और नोक्सका संयोग भी मही है। छिर

ऐसा नयों होता है ? इस पर अपर एसने कभी दृष्टियात किया । अपर पक्ष बहेवा कि धर्म इस्थ तो है, किन्तु इस पर हमारा कहना यह है कि एक तो वह आध्य हेतु हैं, निमित्त कर्ता नहीं । दूवरे अपर पक्ष यह स्वीकार ही नहीं करना कि ये व्याधिक चार इस्थ प्रतिविधिष्ट (प्रतिनिधत ) पर्योधकपते ही प्रतिविधिष्ट (प्रति-नियत ) कार्यके लिए आध्य हेतु होते हैं । ऐसी स्वितंत्र अन्य कोई हेतु तो होना चाहिए जिसके कारण पर-माण्डी सितने यह विचित्रता देखी जातो हैं। स्पष्ट है कि यहाँ अप्य जो भी कारण है उद्योका नाय कि त्यावती शक्ति है। उत्तका निस्त मनय जैना परिचानन होता है उन्नक्ष जनुमार हो प्राणियों और पुरुगलोको गित और आगति हुना करती है। बाह्य साधन तो उपकश्यमात्र है जो इस तथ्यको मिद्ध करते हैं कि इस समय इस बीच या पुरुगलको कियावती शिवत्रका परिचाम किस क्याने हो रहा है। जैसे कोई मनुष्य बाजारमे मड-को के कपड़े पहित कर जाता है तो ये उत्कर रागमें निमित्त होकर भी यह विद्ध करते हैं कि इस समय इसके करशोंके प्रति उत्कर राग है।

उसी बाह्य वस्तुमे निमित्त व्यवहार होता है जो निश्चयकी निद्धि करे यही परमागमका अभिशाय है। इससे प्रत्येक द्रश्यको स्वतन्त्रता अक्षण्ण बनी रहती है और ममारी प्राणीको आगममे जो परतन्त्र बतलाया है उसका क्या अभिताय है यह भी समझने आ जाता है। कर्मऔर नोकर्मकिमोको परतन्त्र नही बनाते। परतन्त्र बननेमे अपराधो स्वयं यह जीव ही है। उपयोग परिणामवाला यह जीव जब राभ या अराभ जिम भावमें उपयक्त होता है तब उसने वस्ततः सभ या असभ भावको हो परतन्त्रना स्वीकार की है, कर्मऔर नोकर्मकी नहीं। किन्तू ऐसा निश्म है कि शुभ या अग्रभाव परलक्षी परिणाम है, इसलिए जिसके लक्ष्यसे ये परिणाम उत्पन्न होते हैं व्यवहारसे उनकी अपेक्षा यह जीव परतन्त्र कहा जाता है। जैसे किसी मनध्यकी अपनी स्त्रीमें अधिक आसक्ति देखकर अपर पक्ष उम मनुष्यको ही यह उपदेश देगा कि तुम्हे स्त्रीत्रिपणक आसंक्ति छोडनी चाहिए। यदि यह मान लिया जाय कि स्त्री उसे परतस्त्र बनानी है तो उस मनध्यको उप-देश देनेमे लाभ ही क्या? तब तो स्त्रीको ऐना उपदेश दिया जाना चाहिए कि नुँइस मन्ध्यको परतन्त्र क्यों बनाती हैं. इसे परतन्त्र बनाना छोड़ दे। इससे स्पष्ट है कि परमे राग करेगा न करे इसमे प्रत्येक पाणीको स्वतंत्रता है। यदि परको रुक्ष्य कर राग करता है तो परतत्र होता है, अन्वया नही । अब विचार कीजिए कि रागका कर्तृत्व जीवमे रहा कि कर्म और नोकर्समे । राग कर्मस्वभाववाला है और उसका फल सूख-दृख है, इसलिए ये भी कर्मस्वभाववाले हैं। इसमें नोकर्मका भी अन्तर्भाव हो जाता है। जब यह जीव उन स्पूर्म ... चेतता है तब यह कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाका कर्ताहोता है। यह कर्तत्व स्वय उसने अपने अज्ञानसे स्त्रीकार किया है, कर्म और नोकर्मने बलात् स्वीकार नही कराया है। ऐसी परिणतिमे वे तभी निर्मित्त है जब वह इसरूप स्वयं परिणमता है, अन्यया नहीं । इसमें सिद्ध है कि जिस समय जैसे। क्रियावतो शक्तिका परिणमन होता है उस समय स्वयं कर्ता होकर यह जीव उस प्रकारकी गति करता है, ताया, सायकिल, मोटरकार. हवाई जहाज या अतिस्वन विमान तो निमित्तमात्र है।

अपर पक्षने यहाँ पर अष्टसहसी पु० २०० का उत्तेख अपने पत्रके समर्थनको दृष्टिमं उपस्थित किया है। किस्तु बह पदा इन उत्त्लेखके प्रकाशमं अष्टशहस्त्री काल्का १० पृ० ६७ के इन उत्त्लेख पर भी दृष्टिपात करनेकी कृषा करें—

कार्याध्यागनन्तरपर्यायस्तस्य प्रागभावः । तस्यैव प्रध्वंसः कार्यं घटादिः । कार्यसे अनन्तर पूर्वं पर्याय उमका प्रागभाव है तथा उसीका प्रध्वंस घटादि कार्यं हैं । यहाँ जो प्रागनावका लक्षण किया है वही समर्य उपादानका भी लक्षण है। इसी सण्यको स्पष्ट करते हुए वहीँ पु॰ १०० में लिखा है—

ऋञ्जयूत्रनपापणादि प्रागमावस्तावस्त्रावस्योपादानपरिणाम एव पूर्वोऽनन्तरात्मा । न च तस्मिन् पूर्वानादिपरिणामसन्तती कार्यसद्भावप्रसंग , प्रागमावविनाक्षस्य कार्यरूपतीपगमात ।

कृषुपूत्र नयकी अपेशा तो पूर्व अनन्तररूप कार्यका उपादान-परिणाम ही प्रागभाव है । और उसके ऐसा होने पर पूर्व अनादि परिणाम सत्ततिमें कार्यके सङ्गावका प्रसंग हो जायगा वो भी बात नहीं है, बयोकि प्रागमायका विनाश ही कार्यरूप स्वोकार किया है।

यह आगम बचन है जो स्वाधित कबन होनेसे यथार्थ पदवीको प्राप्त है। अपर पक्षने वो उदरण उपस्थित किया है वह पराधित कबन होनेसे ब्यवहार पदवीको प्राप्त है। इन दोनों कबनोको एक माथ मिलाकर अवनोकन करने पर अपने आप यह फलित हो जाता है कि निद्यय —समर्थ उपादानके कारुमें हो उसका न्ययदार हेतु हुआ करता है। इन दोनोके प्रयोक समयमे होनेका एंग सहज योग हुआ करता है। वहाँ यह सहज योग प्रायोगिक होता है वहाँ माथ यह त्यापनी ऐसा विकल्प करता है कि में दे साथनो-को जुटाया। यही उसके विवारको जमार्थता है। यदि वह इनका स्थाम कर दे तो उसे ऐसा साह होनेये देर न लगे कि अपने परिजासकाशके कारण इनका यह परिचाम हुआ है, ये तो उसमे निमित्तनात्र है।

अपर पक्षने इसी आगमके प० २०० का 'तस्मादयं' हत्यादि उद्धरण उपस्थित किया है। उसमे विनासका हेन अकि विश्वर है इस बातका निषेध किया गया है। यह तो अवलोकन करनेसे ही विदित हो जाता है कि यह प्रकरण बौद्ध दर्शनके 'बिनाश निहेंतुक होता है' इस एकान्त मतका खण्डन करनेके अभि-प्रापसे लिखा गया है। उतका कहना है कि प्रत्येक क्षण विनश्वरक्षील होनेसे स्वयं नष्ट हो जाता है, इसलिए उमे सहेत्क मानना उचित नही है। किन्तु उसका उत्पाद स्वयं नही होता, उसकी उत्पत्ति कारणान्तरोसे होती है। इसके लिए उस दर्शनने चार प्रत्यय (कारण) स्वीकार किये है—समनन्तर प्रत्यय जो उत्तर क्षणको उत्पत्तिके कालमे असत् है, इसलिए वह दर्शन असत् से सतकी उत्पत्ति मानता है। किन्तु पूर्व क्षणके विनाग हाने पर उत्तर क्षणको नियमसे उत्यक्ति होती है, इसलिए उस दर्शनने उसे कारणरूपसे स्वीकार किया है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि उस दर्शनमें वस्ततः उपादानरूप कोई पदार्थ नहीं है। फिर प्रत्ये क क्षणका उत्पाद होता कैमे है ? जैसे प्रत्येक क्षणका विनाश होना उसका स्वभाव है वैसे उत्पाद होना उसका स्वभाव ो है नहीं, अतः उनको उत्पत्ति महेतक होती चाहिए। यही कारण है कि उस दर्शनने समनन्तर प्रत्ययक समान उत्पादके अन्य तीन कारण और स्वीकार किये हैं। वे है—आलम्बनप्रत्यय, सहकारीप्रत्यय और अधिपतिप्रत्यय । इन आधार पर उस दर्शनका कहना है कि जैसे उत्पाद सहेतक होता है वैमे बिनाश सहेत्क नहीं होता । अपने इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए वह कहता है कि हेतु ( मदगरादिके व्यापार ) से कारण क्षण (समनन्तर प्रत्यय)का कुछ नहीं होता, वह स्वयं ही नष्ट होता है । इस पर आवार्यका कहना है कि कारणसे कार्यका भी कछ नहीं होता यह भी स्वयं ही उत्पन्न होता है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए और ऐसी अवस्थामें जैसे आप ( बौद्ध ) विनाशको निहेंतुक मानते हो उसी प्रकार उत्पादको भी निहेंतुक स्वीकार कर छेना चाहिए। यत: बौद्धदर्शन उत्पादको निर्हेतुक माननेके लिये तैयार नहीं, इसलिए इस परसे आचार्यने उसे यह स्वोकार करनेके लिये बाध्य किया है कि 'तस्मादय' विनाशहेतर्भावसभावीकरोतीति न प्रतर्शके चिल्कर: ।'-इसलिए यह विनाशका हेत् भावको अभावरूप करता है तो यह अकिचित्कर कैसे हो सकता है ?

यह उस कथनका लाश्यर है बिसे यहाँ लपर पक्षने अपने अपिनायको पृष्टिमे उपस्थित किया है। बौद्धर्यंत प्रयोक श्रणको उपस्थित परिस् मानता है और उसका बिनाश निहुंक मानता है, हासिल्य यहाँ व्यापिक समान विनाशको मो परसे सहेकुक सिद्ध किया गया है। किन्तु यह स्थिति जैनदर्यनको नहीं है, व्यापिक समान विनाशको मो परसे सहेकुक उस्पादकम बोकार करता है। किन्तु यह स्थित अपन्य स्थान करता है। किन्तु यह स्थान प्रयोग क्ष्य है और न केवल प्रयोग्यकप हो स्थोकार करता है। किन्तु ये तोगों वस्तुके अंश है और प्रयोग प्रयोग प्रयोग क्षय है। किन्तु ये तोगों वस्तुके अंश है और प्रयोग प्रयोग होते हैं, अर्था निवस्थ है। उसम्प्रयाग स्थान प्रोग्यको व्यवस्था विस्ता है, इस दर्शनमें यही मानना हो परमार्थ स्था है। अपन स्थानकार है।

# प्रथम दौर

#### : 9:

#### au: भी वीतरागात

मंगलं मगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुन्दकन्दार्थो जैनधर्मोऽस्त मंगलम् ॥

#### য়াকা ৩

केवली भगवानकी सर्वज्ञता निश्चयसे है या ज्यवहारसे ? यदि व्यवहारसे है तो वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?

#### समाधान १

आगममे निरुचय व्यवहार नयसे केवलो भगवानुके केवलज्ञानके स्वरूपका निर्देश करते हुए श्रो नियम-सारवीमें लिखा है—

> जाणदि पस्सदि सन्त्रं ववहारणयेण केवली मगवं। केवलणाणी जाणदि पस्मदि णियमेण अप्पाणं ॥१५९॥

अर्थ---व्यवहार नयसे केवली भगवान् सबको जानते और देखते हैं, निश्चय नयसे केवलज्ञानी आत्मा-को जानता और देखता है ॥ १४६ ॥

द्रभपर यह शका होनो है कि जब कि आपममे कैवनो जिनका तीन लोक और त्रिकालवर्ती हव्य-गुण-पर्यादासक सब पदार्थिका जानना व्यवहारि माना गया है, नित्वस्ते तो वे मात्र अपनी आरास्थाको हो जानते हैं। ऐसी अवस्थामे केवली जिनको सर्वेहता अवद्युत्त हो ठहरतो हैं। अवद्युत्त मान यहाँ कहता उप-युक्त होया कि वस्तुत- गर्वेज अपनी आरामोक निवाय अन्य किसीको नही जानते ? यह एक प्रकाह है जिल-पर यहाँ राक्षेत्रमें विचार करवा है। प्रकायह है कि नेवली जिनकी सर्वेजता पर्णायत है या स्वाधित ? यदि वह मात्र पराधित है तो उसे अस्युत्त हो माननो होगी। और यदि बह स्वाधित भी है तो यहाँ यह देवना होगा कि थो नियमसारजीकी उक्त गायामें जो यह कहा है कि केवली जिन निश्वरक्षे अपनी आराम-को जानते है उसका क्या तारवर्ष हैं ?

यह तो सुनिश्चित सत्य है कि जो धर्म लोकमें पाया जाता है उसीका एक द्रश्येक आश्वयसे दूपरे द्रश्यर आगोप किया जा सकता है। जिस धर्मका सर्वया अभाव होता है उसका किसी पर आरोप करना भी नहीं बनता। उदाहरणार्थ लोकमें बन्ध्यासूत या आकाराकृष्ट्रमा नहीं पाये जाते, अत. उनका किसी पर आरोप भी नहीं किया जा सकता। अतएस धर्मजता नामका घर्म कहीपर होना चाहिये पाये उसका परकी अपेक्षा आरोप भी नहीं किया जा सकता। अतएस धर्मजता नामका घर्म कहीपर होना चाहिये पाये उसका परकी अपेक्षा आरोप करना समय उद्दर्श है अप्याय यह ध्यवदार ही नहीं बन सकता कि बेबली जिन सकते जा जानते हैं। इसलिये प्रकृतमे यह तो मानना हो होगा कि धर्मजता नामका घर्म कही न कही अवस्य रहता जानते हैं। इसलिये प्रकृतमे यह तो मानना हो होगा कि धर्मजता नामका घर्म कही न कही अवस्य रहता

है। एस प्रकार जब हम इस बमके अस्तित्वके विषयमे विचार करते है तो मालूम होता है कि नियमसारमें निश्चमे जिसे आस्वाता कहा है उसमें सर्वज्ञता नामका धर्म समाया हुआ हो है। केवली जिनमें वो सर्वज्ञता है उसे मात्र परके आध्यसे स्वीकार करनेपर तो वह अवस्पूत ही ठहरती हैं, हमसे मंदेह नहीं। किन्तु प्रकृतमें ऐसा नहीं है, बसोक प्रवेक आस्वासे केवली जिनमें सर्वज्ञता स्वीजित हो जिसके आस्वासे केवली जिनमें सर्वज्ञता स्वीजित स्वीकार को गई है। तात्स्य यह है कि केवली जिन स्वभावसे तो सर्वज्ञ है ही हमसे संवेह नहीं। किर से पार हम विकार को यह घटित होती है। यह पित्रमा परि सक्त अयोको अयेक्षा कवन किया जाता है तो भी श्वदारसे उनमें वह घटित होती है। यह नियमसारकी उन्तर गायाका ताराव्य है।

श्री समयसारजीके परिशिष्टमे सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्तियोके सङ्गावको स्वीकार करते हुए आचार्य श्री अमृतवन्द्र लिखते हैं—

विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः । विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्म-ज्ञानमयी सर्व<del>शु</del>न्दशक्तिः ।

वर्ष—समस्त विश्वके सामान्यभावको देखनेरूपसे परिणत आत्मदर्शनम्यो सर्वदर्शित्व र्राक्त है। तथा समस्त विश्वके विशेष भाषोको जाननेरूपसे परिणत आत्मज्ञानम्यो सर्वज्ञत्व अक्ति है।

द्भ प्रकार उनत कवनते यह गिड होवया कि कैवलो जिनमें जो सर्वज्ञता स्वोकार को गई है वह जिस प्रकार परकी अपेक्षा पटित होती हैं उसी प्रकार वह दश्यायको अपेक्षा भी कर जातो है उसने कियो प्रकार का विदेश में करो प्रकारका विदेश मही है। यही कारण हैं कि प्रमानम्बकायको टीकामें उसका विदार करते हुए उसे अभेक प्रमानों के साध्यमते केवलो जिनमें स्वीकार किया गया है। प्रमानमञ्जाका टीकाका वह कवन इस प्रकार है—

आस्मा कमेवियर्जितः सन् केवलहानेन करणभूतेन येन कारणेन छोकालोकं सतुतं जानाति है जीव सर्वमत उपयो तो न कारणेन । तथाहि—अवसायमा व्यवहारेण केवलहानेन लोकालोकं जानाति, देहमध्ये हिश्यदांधि निक्षयनयेन स्वास्मानं जानाति, तेत कारणेन स्ववहारनयेन जानाध्यस्य स्वास्मानं जानाति तर्वि श्यवहारनयेन स्वास्मानं जानाति तर्वि श्यवहारनयेन स्वयंतो भवति न च प्रदेवाधिक्षयेति । कश्चिरास—यदि प्यवहारणे लोकालोकं जानाति तर्वि श्यवहारनयेन सर्वज्ञात्वं, न च निश्चयनमेति । पिहारसाह—यदा स्ववीवसामानं तम्मयंत्रेण जानाति तर्वि श्यवहारम्यन स्वयंत्रस्य न वानाति, तर्व कारणेन स्ववहारो भाव्यतं न च परिज्ञानाभावात् । यदि पुनर्निश्चयंत्र स्ववह्ययः वन तम्मयो भूत्वा परहृष्यं जानाति तर्वि एसकीयसुन्तुः त्यान्ते स्वयंत्रस्य भूत्वा परहृष्यं जानाति तर्वि एसकीयसुन्तुः त्यान्ते स्वयंत्रस्य भूत्वा परहृष्यं जानाति तर्वि पर्वत्रस्य भ्रत्या भूत्वा परहृष्यं जानाति । अत्र येनैव ज्ञानेन स्वापको भण्यते तदेवोपादेवस्वानन्तसुनस्यभिमन-वाह्यसुवाहयसिक्षान्यः ॥४२॥

अर्थ—हें जीव आत्मा कर्मीसे मुबत होकर करणमूत केवलबातके द्वारा जिस कारणसे लोकालोकको जानते हैं रस कारण वे सर्वमत कहें जाते हैं। यथा—यह आत्मा व्यवहारसे केवलबातके द्वारा लोकालोकको जातता है हस कारण अयवहारत्मसे वातको जातता है, इस कारण अयवहारत्मसे वातको अर्थाता त्या है हम कारण अयवहारत्मसे वातको अर्थाता त्या हिन्दा है कि प्रांत व्यवहारसे लोकालोकको बातता है। कोई कहता है कि प्रांत व्यवहारसे लोकालोकको बातता है हो स्थाव व्यवहारसे लोकालोकको बातता है जात यह वह समाचान करते हैं—सेवली जिन जिस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर वातता है उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर वातता है उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर नहीं जातते हैं उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर नहीं जातते हैं उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर नहीं जातते हैं उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर नहीं जातते हैं उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर नहीं जातते हैं उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर नहीं जातते हैं उस प्रकार पर व्यवको तम्य दोकर नहीं कहा प्रया है।

सर्वि निरुध्यनपक्षे स्वद्रश्यको जाननेके समान तन्मय होकर परद्रव्यको जानें तो परकीय मुख-दुःख, राग-देवके परिज्ञान होनेपर से सुखी-दुखी, रागी-देवी हो जीय यह महान दूषण प्राप्त होता हूं। यहाँपर एकसाश जिस ज्ञानकी अपेक्षा केशकी जिनको ब्यापक कहते हैं मात्र वही झान उपादेवभूत अनन्तसुखसे अभिन्न होनेके कारण उपादेश है यह अभिन्नाय हैं।

# द्वितीय दौर

: 9 :

#### নকা ৩

प्रदेश यह था---

केवली भगवानकी सर्वज्ञता निश्चयसे है या ज्यवहारसे ? यदि ज्यवहारसे है तो वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?

## प्रतिशंका २

इसके उत्तरमे आपने नियमसार गाया १५९ के अनुसार बतलाया है कि केवली भगवान् सब पदार्थाको व्यवहारनयसे जानते हैं, अतः इनकी यह भवंजना असद्भृत है ऐसा आपने प्रनिपादित किया है और असद्भृत शब्दका अर्थ आपने 'आरोपित' किया है।,

फिर आप लिखते हैं कि चूँकि लोकमें जो धर्म पाया जावे उसीका आरोप दूसरे द्रव्य पर होता है, इसलिये आगने पूर्वोक्त गाथा ११६ में निरचयनयसे प्रतिपादित आत्मज्ञतामें सर्वज्ञनांका सद्भाव स्वोकार किया है।

इस प्रकार आप केवलो भगवान्मे सर्वज्ञताको आत्मज्ञताको अपेका वास्त्रीवक मानकर उसी सर्वज्ञता-को उन्हीं केवलो भगवान्मे सकल जेयोको अपेका आरोपित कर लेते हैं, आपके इस कथनमे दो बाते विचार-णीय हो जाती हैं—

- (१) आत्मज्ञताकी अपेक्षा सर्वज्ञताका क्या रूप है ?
- (२) उन्हीं केवलो भगवान्में सकल ज्ञेयोंको अपेक्षासे आरोपित सर्वज्ञता आपने स्वीकृत को है उसकी संगति किस प्रकार हो सकती है?

ये दो प्रश्न हमारे खडे ही रहते हैं।

पुनरस आपने को निरस्वये सर्वन्नता स्वापित करनेके लिये थी अमृतसन्द्र सूर्यिक प्रमाणका उल्लेख करते हुए समयसारके अनुमार औषसे सर्वद्रियाल और प्रवेत्नर नामकी दो विकियों स्कोहत को है जो स्वाधित होनेते निस्वयनपकी अपेक्षा आस्माकी सर्वज्ञताकी घोषणा करती है। यह और दूसरा नियमसारके मतका आपने उल्लेख किया है। इस प्रकारके निरूपणते हमें अच्यासमादियों के दो मत प्राप्त हो आते हैं। एक ती नियमसार प्रायको मूल गांधा और उसको व्याख्या करनेवाले औ वराज्ञमनत्वारी देवकी मान्यताके अनुनार सर्वमता आरोपित होनेते कारापित सर्वमता मार्गित होनी है और दूबरे की अनुनवस्त्र सूरिके व्याख्यानानुसार निवस्यनयो स्वाचित सर्वमता सम्मित होनी है, इसका समन्यय करनेके लिये जो आगने आरमजतामें
सर्वमाका अन्तर्भाव करते हुए आरमजने व्यवहानयके विषयकृत सर्वमताका आरोप बतलाया है वह हमे
युनिसंगत प्रतीव नही होता है।

विशेष विचार यह भी उपयन्त होता है कि जब बास्तविक सर्वज्ञताका मनर्थन करने के लिये थी समुद्रचन्द्र मुस्ति स्वाधित दो शक्तियाँ निक्षित की है जिन्हे चेतनानुगामो पर्शय श्रवियों वहा जा सकता है और उनके द्वारा मध्य वर्षज्ञताका साधन किया है। उसीके अनुगार अन्य चेतन व जह प्रायमि जो कि कार्य-कारणमावके रूपमे प्राप्त होते हैं उनमें भी ऐमी ही जन्मस्व या जनकत्वादिस्य शवित्या यदि मानी जावें तो वे भी स्वाधित पर्याय शवित्यां क्यो नहीं मानी जा मकेंगी, क्योंकि अनन्त धर्मान्यक बस्तुमें 'अन्तवक्षत्विव्याद भावानामा 'हम विद्यानके अन्तमार उनके शाननेमें की ही वरोध नहीं रह जाता।

इस प्रकार आप जपस्थित समस्याओं के विषयमें ठीक-ठीक प्रकाश हालेंगे ।

मूळ्डांका—केवली भगवानकी सर्वज्ञता निश्चयसे हैं या व्यवहारसे ? यदि व्यवहारसे है तो वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?

### प्रतिशंका २ का समाधान

इस प्रश्नके उत्तरमें नियमगार तथा अन्य प्रमाणोके प्रकाशने निश्चय व्यवहारने केनली जिनमें सर्वज्ञता और आरमजताको स्थिति क्या है यह स्पष्ट किया गया था। फिर भी प्रतिशका २ हारा उमी प्रश्नको पुनः विवादका विषय बनाकर दो अन्य प्रश्न उनस्थित किये गये हैं। वे इस प्रकार है—

- (१) आत्मज्ञनाकी अपेक्षा सर्वज्ञताका क्या रूप है ?
- (२) उन्हीं केवली भगवानमें सकल जेयोकी अपेक्षामें आरोपित सर्वज्ञता आपने स्वोकृत की है उसकी सर्गात किस प्रकार हो सकती है?
  - ये दो प्रश्न है। इनका समाधान इय प्रकार हे-
- (१) परार्थ तीन प्रकारके है—राबद्धण, अर्थकण धीर आनमण। उदाहरणार्थ 'घट' यह प्रव्य घट प्राव्य है। उन्यापण करनेम सबये 'घट' अर्थकण घट परार्थ है। उन्यापण करनेम सबये 'घट' अर्थकण घट परार्थ है। उन्यापण करनेम समान नव परार्थ में तीन प्रकारके है। गर्व प्रवास निवस्तवका बेरोचा विचार करनेवर नवसान के स्वाप्त है । इस प्रवास के आपना के प्रवास के आपना के प्रवास के आपने हैं तब दर्गण के समान जेयाकारकण परिणमन स्वाप्त है युक्त और तद्धण परिणम अपनी जानपर्यावकों में अपनेसे अपना मण्ये जानते हैं, इस हिल्ल है के बले आ तिन आरमज होनेक साथ-साथ स्वयस्त वहाँ है। यहाँ प्रचारित सर्वज्ञा है। इस प्रकार विवदेशण करनेवर सह स्वष्ट क्या प्रवास विवद ते होते हैं कि जो आरमजत है वहाँ सर्वज्ञा है। विवस्तवन अर्थका अर्थका आरमजत है वहाँ

# इसी आशयको ध्यानमे रखकर श्री अमितगति आशार्धने सामायिकपाठमे कहा है---विकोक्यमाने सति यन विषयं विकोक्यते स्पष्टसिटं विविक्तं ।

आन्माके अवलोकन करनेपर जिसमें (आत्मामें ) वह समस्त विदेव पृथक्-पृथक् स्पष्टकपंते प्रतिमा-सित होता है।

प्रकृतमें उपयोगी श्री प्रवचनसारजीका यह उल्लेख द्रष्टव्य हैं--

अप्रैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्त्रज्ञे यमावस्यभावस्यान् श्रोक्षीणकिस्तिन्नित्तान्कीकितिनानितन्स्या-वर्तित-प्रतिविभिनवत्तत्र क्रमध्वनानन्तम्बस्यस्याविविचित्रवर्यायप्रास्मात्मगाथस्यभावं गम्भीरं समस्तमपि द्वयजातमेकभ्रण एव प्रत्यक्षवन्तं ...।

–गा०२००–टीका

स्य —अब, एक ब्रायक भावका समस्य जेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः प्रवर्तमान, कनन्त, भूत-वर्तमान-मावी विशित्र पर्याय समृहवाले, असाधस्वमाध और सम्भीर समस्य हम्मावलो—मानी वे हस्य सम्बद्धिक हो ने पर्ये हो, चित्रित हो गये हो, भीतर चुन गये हों, कीलित हो गये हो, डूक गये हों, समा गये हों, प्रविविध्यत हुए हो, इन प्रकार— एक सम्बद्धि हो शुद्धारमा) प्रत्यक्ष करता हैं:.....

प्रतिशंकाके प्रारम्भमे तमारे मतके रूपमे जो यह जिल्हा गया है कि 'केवलो भगवान् सब परार्थों को स्वन्तारनम्भे जानते हैं, अब उनकी यह सर्वज्ञता अवस्भूत है ऐसा आपने प्रतिशादन किया है और अवस्मूत शब्दका वर्ष जारोपित किया है 'सो इस सम्बन्धमें बस्तक्ष्य यह है कि हमने स्वयं शंका प्रस्तुत करते हुए संकाके रूपमें यह जिल्हा है कि 'यिद वह मात्र पराधित है को अवस्मूत मता परेषा।' 'अब कि हमने जो (सर्वज्ञताको) स्वाधित सिक्त हम ते वह स्था है तह ऐसी स्वाधित स्ववज्ञता स्वभूत हो है, जमे अवस्मूत किसी भी प्रकार नहीं मात्रा जा मत्रता। ऐसा ही आयम है और बही हमारा अभिप्राय है।

(२) इस प्रकार स्वरूपते सर्वजताने सम्मक् प्रकारते घटिन हो जानेपर जिस समय जिलोक जोर जिकालवर्ति बाह्यमें अवस्थित समस्त जेयांचे अधेशा उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है तब उनमें यह सर्वज्ञता परकी अपेसा आरोपित की जानेके कारण उपचरित सद्मुत अवहारते सर्वज्ञता कहलाती है। जिसप्रकार दीपक स्वयूपते प्रकासक पर्मके कारण जकाजक है पटादि पदार्थों के बारण नहीं है उसी प्रकार केवली जिन स्वरूपते मर्वज है पर प्रयाधीक कारण नहीं यह उचन करनकत तारपर है।

द्वप्त प्रकार प्रतिवर्धकामें उस्किलिंदत दो प्रस्तोका सम्मक् निर्णय करनेके बाद प्रतिवर्धकामें अध्यारम-बादियों को फरित रूपमें दो मतोका उल्लेख किया गया है उनका आस्य हमारी समझसे नहीं, आया, स्मोक अमृतवस्त्र सुरिका कोई रवतन्त्र मत है। और नियमसारका स्वतन्त्र निया नहीं है। हमें तो यह सक्कर बहुत आश्चर्य हुआ। वस्तृत ज्ञानके लिए आनमसे प्राय: सर्वन दर्पणका स्कृष्टान दिया गया है और उन्ह द्वारा सह झान कराया गया है कि जित प्रकार दर्पणमें प्रतिबिन्दित करनेको साधिक स्वापक्ष है उसी प्रकार ज्ञानका ज्ञेयाकारस्य परिणमन करना उठका अपना स्वभाव है। किन्तु जब इसका परकी अपेक्षा प्रति-पादन किया जाता है। वसे यह कहना कि दर्पणमें पड़ाहुवा प्रनिवस्त्र हुतरेके कारण वह स्व स्व स्व स्व कहलाता है। इसी प्रकार आनका ज्ञेयाकार परिणमन करना उठका अपना स्वमाव है। किन्तु जब यह कहा जाता है कि ज्ञानका त्रेयाकार परिणमन ज्ञेयोंके कारण हुव्या है उन्ह बहु व्यवहार कहलात है, बयोंकि ऐसे क्षवर्ष स्व स्वस्त्र स्वापनाकृत गीमजाकर उठका परिणित्र कषण किया गया है, इस्लिए वह व्यवहार है। अध्यारमके स्वकृतका प्रतिपादन कानेवाला जितना भी जायम साहित्य उपलब्ध होता है उसमें तो एकक्ष्मता हो है। किन्तु मह भी निर्पात है कि चारो अनुयोगोंके आभग साहित्यमें एकक्ष्मता है। यहाँ यह निवेदन है कि जहाँ ठीक तरहते आद्यय समझमें न आवे वहां आगम के आद्यकों स्थाट समझनेका प्रयत्न होना चाहिए। प्रमाणनत आगमको मनके रूपमें प्रस्तत करना उपयोगी नके आद्यक्त

अब रही जन्य-जनहरूव शक्तिकी बात सो प्रत्येक द्रध्यमे स्वाध्नित जन्यस्व और जनकस्व शक्तियाँ है। छड़ निश्चय कारकोमे निश्चय कर्ती-कर्म शक्तिका उस्तेल हुआ है वह इसी अभिन्नायसे हुआ है। इतना अबवस है कि विवक्तित द्रध्यको बन्य-जनकस्वलावित उद्योगे पाई जाती हैं तथा जन्य द्रध्योगी भी जपने अपनेमें पाई जाती है। एक द्रश्यमें जन्यशक्ति हो और उनको जनकशक्ति किसो दूसरे द्रध्यमे हो ऐसी स्यवस्या कस्तरकस्वरूपके प्रतिकार है ऐसा आपनका अभिन्नाय है।

# तृतीय दौर

: 3 :

# शंका ७

मूल प्रश्न—'केवली भगवानकी सर्वज्ञता निश्चयसे है या व्यवहारसे ? यदि व्यवहारसे है तो वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?'

# प्रतिशंका ३

इसका उत्तर तथा प्रत्युत्तर देते हुए आपने इम प्रकार कहा है-

जाणदि पस्सिद सम्बं ववहारणयेण केवली भयवं।
 केवलणाणी जाणदि पस्सिदि णियमेण अप्पाणं ॥१५९॥

अर्थ—अ्थवहारनथमें केवली भगवान् सबको जानते हैं और देखते हैं, निरचपनयमे केवलङ्गामी नियममें आत्माको जानते और देखते हैं।

- सर्वज्ञता नामका एक धर्म है जो कहीपर होना चाहिए तमी परकी अपेक्षा आरोप करना ठहरता है।
- ३. आत्मज्ञतःमे सर्वज्ञताका धर्मसमाया हुआ है !
- केवली जिनमें जो सर्वज्ञता है उसे मात्र परके आध्ययने स्वीकार करने पर तो वह असद्भूत ही ठहरती है इसमें संदेह नहीं।
- प्र श्री समयसारके परिशिष्टमे सर्वज्ञस्य और सर्वदक्षित्व शक्तिको स्वीकार किया है जिससे स्वभावकी अपेक्षा सर्वज्ञता बन जाती है।

- ६. परमारमप्रकाशको टीकाको उद्धत करके लिखा है 'केवली बिन जिस प्रकार अपनी आरमाको सन्मय होकर जानते हैं उस प्रकार पर-इध्यको सन्मय होकर नहीं जानते। इस कारण व्यवहार कहा जाता है, पर-बानका अभाव होनेसे व्यवहार नहीं कहा गया है।
- ७. श्री अभितानि बाचार्यके सामायिक्याञ्च इलोक तथा प्रवत्नसार गाया २०० की टीका उद्युत करते हुए वहा है कि 'एक प्रायक्तभावका समस्त अयोको जाननेका स्वभाव होनेसे समस्त प्रवयानको एक शायने प्रयक्ष करता है, मानो वे द्रव्य वायकमे उत्कोण हो गये हो, चित्रिक हो गये हो, मीतर यह गये हो इत्यादि ।
- ८. ६५६०से सर्वज्ञता पटित हो जानेपर जिस समय समस्त जेयोको अपेला उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है तब उनने यह सर्वज्ञता परको अपेक्षा आशोधितको जानेके कारण उपचरित सद्भूत व्यवहार से सर्वज्ञता कहलाती हैं।
- जिस प्रकार दर्गणमे प्रतिकिम्बित करनेकी योग्यता स्वभावसे है उसी प्रकार ज्ञानका ज्ञेयाकार-रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है।
- १०. जानका ज्ञेयाकार परिणमन ज्ञेयोके कारण हुआ है तब वह व्यवहार कहलाता है, बयोकि ऐसे कथनने वस्तुकी स्वभावभूत योग्यताको गोणकर उनका पराधित कथन किया गया है। अब दन दल विषयोके मध्ययमे विचार किया जाता है—

१--- आपने स्वयं सोलहवे प्रश्नके उत्तरमे लिखा है---

'यह तो निविवाद सर्य है कि ज्ञायकभाव स्वपरप्रकाशक है। स्वप्रकाशककी अपेतासे आस्प्रक और प्रप्रकाशककी अपेता सर्वज है। ज्ञायक कहनेसे हो ज्ञेयोंकी ध्वान आ जातो है। आस्माको ज्ञायक कहना सद्भुत क्यवहार है और परज्ञेयोंको अपेसा ज्ञायक कहना यह उपचरित अद्युत्त व्यवहार है।

'सर्वज्ञ' शब्द दो व्यव्योने मिलकर बना है (१) सर्व और (२) जा । 'सर्व' का अर्थ समस्त और 'अ' का अर्थ जाननेवाला है। इस तरह सर्व जानातीति सर्वज्ञ इस ब्युत्पत्तिके अनुसार सबको जाननेवाला सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ शब्द स्वयं परसायेसका चीतक हैं परितरपेशका चीतक नहीं हैं। इसीसिय और कुम्यकुत्य अगवानने नियमसार बाथा १४६ में कहा है कि 'जनहारत्यने केवली भगवान् सबको जानते और देखते हैं। निरव्य-नक्षी अपेशा केवनआनी नियमने आरमाको जानते और देखते हैं।' निरव्यनव्यको अपेशा सेवल्यानी परको नहीं वानते .....गायांस पड़े हुए नियम सब्देश सह स्वष्ट कर दिया है।

२—चार पातिया कर्मीका क्षय हो जानमे आत्माने क्षायिकज्ञान अर्थात् केवलज्ञान प्रकट हो जाता है। उस क्षायिक ज्ञानमे निश्चयनस्मे 'आत्मज्ञ' नामका पर्म है जीर व्यवहारत्यस्मे 'क्बेंब्र' नामका धर्म है। इस प्रकार सबंज नामका धर्म अवस्य है किन्तु यह धर्म, परसापेका है, जैसे घटका ज्ञान, पटका ज्ञान आदि। व्यव-हारत्यको अपेक्षाने केवली जिनमे सर्वज्ञता नामका धर्म बस्तविक है अत क्षेत्रजीमे सर्वज्ञताके आरोप अर्थात् मिथ्या कल्पनाकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। समयसार गाया ३६२ को टोकामे भी जमसेनावार्यने कहा भी है—

नजु सीमतोऽपि बृते—स्यवहारोण सर्वज्ञः तस्य किमिति वृष्णं दीयते भवद्गिरिति ? तत्र परिहार-माहसीमतादिमते यथा निर्वयमपिश्रया व्यवहारो सृषा तथा व्यवहाररूपेण व्यवहारो न सत्य इति । जैनमते पुनः स्यवहारनयो यथपि निर्वयपरिश्रया सृषा तथापि स्ववहाररूपेण सत्य इति । अर्थ-प्रश्न-बौद्ध भी तो व्यवहारसे सर्वन्न कहते हैं, उनको दूषण क्यो दिया जाता है ?

समाचान—वीद्यमतमं जिस प्रकार निरुवयको अपेक्षा स्वयदार सूट है उसी प्रकार व्यवहाररूपसे स्वयदार सत्य नही है, किन्तु जैन मतमें स्वयदहारनय यदापि निरुवयको अपेक्षा झूट है उसीपि व्यवहाररूपसे सत्य हैं।

स्थलिये सर्वज्ञत्व धर्म जारमामें व्यवहारत्यके होने पर भी सत्य है, बारीपित अर्वात् निम्या करवना नहीं हैं। किसी एक बस्तुके धर्मके किसी नियमित करिक्का आधार पर दूबरी वस्तुमें कहना आरोपित कह-लाता है, किस्तु पत्नी वस्तुके धर्मके किस सद्भमें कहना आरोपित कैते कहना सकता है। जब सर्वज्ञता शक्ति आरमाकी है तब उसका आरमामें क्यन करना आरोपित कैते कहना सकता है। उस धर्मका स्थान ही जब परको आनमा है तब परको अरोपा तो उसमें आयोपित । परको आननेका नाम ही परज्ञता है। यहाँ पर हमारा प्रश्न सर्वज्ञत्व धरिवको वरेसाले नहीं है क्योंकि वह तो नियोदिया जीवने भी है। किस्तु सर्व-ज्ञताक्य उस परिणतिसे हैं, वह परिणति सर्व पर वस्तुके आययने ही मानों जा सकती हैं। अलग्व पर (सर्वज्ञेय) आजित होनेसे व्यवहारत्यका विध्यत हो जाता है। जैसे जीवमें विभावकर परिणान करनेकी बनासि परिणामिक अचित है। यह घरित कमीसे उत्पन्न मही हुई, क्योंकि निम्तकारण शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इस शक्ति है। यह घरित कमीसे उत्पन्न मही हुई, क्योंकि निम्तकारण शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इस शक्ति है। यह घरित कमीसे उत्पन्न मही हुई, क्योंकि निम्तकारण शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इस शक्तिका विभावक्य परिणमन बाह्य निमल पाकर हो होता है। जापके सिद्यान्तानुवार यदि विभाव परिणमनको इस शक्तिकी अपेक्षाते देखा आय हो यह भी स्वाधित होनेसे निर्वयका विपय वन आया। किन्तु ऐसा है नहीं। क्योंकि सम्यादार गाया ४६ में 'राशादि विभावको ओवके हैं 'ऐसा व्यवहार-नयमें कहा है।

स—केनली जिनमें आत्मकता और सर्वज्ञता ये दोनों धर्म भिन्न मिन्न नयोको अपेतारो है जयित आत्म-त्रात निवस्त्रमनकी अपेतारी है और सर्वज्ञता स्ववहारनवकी अपेवारो है अथवा आत्मज्ञता रवज्येवारो है और सर्वज्ञता पर अपेतासे हैं। अतः आत्मज्ञतामें सर्वज्ञता धर्म नही समा सकता है, किन्तु ये दोनों धर्म दो नयोकी अपेशासे भिन्न मिन्न होते हुए भी केनली जिनमें एक साथ रह सकते हैं।

४—सर्वज्ञता यद्यपि पर-प्रापेख है तथापि वह अवस्थात नहीं है, किन्तु यवार्थ है। जो घर्ग पर-सापेख है उसे परसापेख फहना दो सरव है, वह असस्थात कैसे हो सकता है ? परसापेख होनेसे असस्यूत व्यवहार नयका विषय होते हुए भी असरयार्थ नहीं है। असस्यात व्यवहारनयका स्थाण इस प्रकार है—

भिन्नवस्तुविषयोऽसदभतव्यवहारः ।--आलापपद्वति

अर्थ-जो भिन्न वस्तुको विषय करे वह असद्भूत व्यवहारनय है।

निब्चयनयका विषय दो भिन्न बस्तुनही है, अतः निब्चयनयको अपेक्षा सर्वज्ञता नही है। किसी भी आगममं निब्चयनयकी अपेक्षा सर्वज्ञता स्वीकृत नहीं को गई है। समयसार गाथा २७२ की टीकार्म भी श्री अमृतसूरिन कहा है—

आत्माश्रितो निश्चयनयः पराश्रितो व्यवहारनयः ।

अर्थ---निश्चय नय आत्मा (स्व) के आश्रित है और क्यवहार नय परके आश्रित है।

जयधवल पुस्तक १ पृष्ठ २३ पर कहा है---

आत्मार्थव्यतिरिक्तसहायनिरपेक्षत्वाद वा केवलमसहायम् ।

अर्थ---केवलज्ञान आरमा और पदार्थ (ज्ञे य) से अतिरिक्त किसी इन्द्रियादिकको सहायताको अपेका नहीं रखता है, इसस्त्रिये वह केवल-असहाय है। अर्थात् केवलज्ञान आरमा और पदार्थकी अपेका रखता है।

इत तरह चूँकि सर्वज्ञतामें पदार्थिययताको अपेका है, अतः वह पराश्रित होनेसे व्यवहारनयसे है। इतो कारण प्रवचनतारमें यो कुन्दकुन्द भगवानने कहा—'प्याकं जेयवसमाणनुदिहुं' अर्थात् ज्ञान नेयप्रमाण कहा गया है। यदापि निदयसे उसमे अनन्तानन्त कोकालोकको जाननेको शक्ति है। (राजवातिक १। २६) अर्थात् ऐसे अनंतानंत कोकालोक हों तो उन्हें भी जान सकता है, किन्तु सर्वज्ञता अपेका अ्यवहारनयकी दृष्टिंग वह ज्ञान, अंग्र प्रमाण है।

५—समयसार परिविष्ठमें आत्माको ४८ यक्तियोंका कथन है। उनमेसे कुछ शक्तियों परापेधित भी है। जैते परको अपेखा रखनेवालो अकार्यकारणत्य समित व अकर्तृत्व समित, क्योंकि, अन्यसे न करते पीम्य और अन्यका कारण नहीं ऐसी अकार्यकारण शक्ति है और ज्ञातानने मात्रके क्षिन्न परिणामके करतेका अन्यस्त अकर्तृत्व नामकी समृति है। इसी प्रकार सर्व पर अयोको अपेखा रखनेवालो सर्वद्रशित्व व सर्वज्ञस्व नामकी समित्यों हैं। सर्वद्रशित्व और सर्वज्ञस्वये ओ 'सर्व' सम्बद्ध हेवह स्वयं ही सर्व पर पदायों को अपेक्षाका स्त्रीतक है।

श्रो कुन्दकुन्द भगवानने समयसारमे स्वभावसे सर्वज्ञता मानते हुए भी सर्वज्ञताको व्यवहार नयका हो विषय कहा है—

जह सेडिया हु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ।
तह जाणओ हु ण परस्स जाणओ जाणओ सो हु ॥३५६॥
एवं तु णिच्छयणयस्स आसियं जाण-दंसण-बस्ति।
सुणु वयहारणयस्स व वतम्बं से समासेण ॥३६०॥
जह परदर्जं सेडिहि हु सेडिया अपणो सहायेण।
तह परदर्जं वाणइ णाया वि सएण आयेण।१६६॥
एवं वयहारस्स हु विणिच्छओ जाणा-दंसण-बस्ति।।६६९॥

अर्थ—असे सेटिका (कलो, खब्या मिट्टो) तो परकी नहीं है, सेटिका तो स्वयं सेटिका है, उसी प्रकार आत्मा पर इत्यका ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही हैं। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारिक्सें निरक्यनयनका कथन है। सर्थाने व्यवहारनका कथन मुनी। असे सेटिका अपने स्वयाससे परक्रम देशक स्वादिको सर्थेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वयाससे परक्रमको जानता है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारिका क्षेत्र स्वयास अपने स्वयास करा ज्ञान स्वाद स्

गाथाकी व्याख्यामे श्री अमृतचन्द्र सुरिने स्पष्ट लिखा है-

तथा तेन इवेतमृत्तिकादश्चान्तेन परद्रव्यं घटादिकं झे यं बस्तु व्यवहारंण जानाति ।

अर्थ-खिंड्याके दृष्टान्तसे आतमा पर द्रव्य घट आदि ज्ञेय बस्तुको व्यवहारनयसे जानता है !

'स्वभावते पर हब्यको जानना भी श्वहार नयका विषय है' ऐसा थी कुन्दकृत भगवाने उपर्युक्त गाथाबोंने तथा नियमसार गाया १५६में स्पष्ट कहा है। भगवानु कुन्दकृत्यके वाक्योंका विरोध करते हुए आप सर्वज्ञताको निरूपयनयथे कहनेका क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? वया आप ऐसा १सलिये कहते हैं कि अथबद्धारत्यको सत्यार्थ मानना जापको इष्ट नहीं है? जिसको किन्नो बमृतवन्द सूरिने अपनी ब्याक्यार्मे परमार्थक्षीकार किछा है।

६---परमारमङ्गायकी टोकाको उद्पूत करते हुए जो बापने यह लिखा है कि 'केवलो जिन जिस प्रकार अपनी आरमाको तन्यय होकर जानते हैं उस प्रकार तर इन्यको तन्यय होकर नही जानते, इस कारण स्मवहार है, परझानका अभाव होनेसे स्थवहार नहीं कहा पथा। 'इससे भी सब्बता निश्वयनयका विषय नहीं उद्धरता। पर परायंके साथ झानका ताबारम्य सम्बन्ध नहीं है। अपितु सेवजायकसम्बन्ध है, अत दो इस्मोके सम्बन्ध निर्मेश कर केवल होते हैं। अपितु सेवजायकसम्बन्ध है, अत दो इस्मोके सम्बन्ध निर्मेश केवल होते हैं अपितु सेवजायकसम्बन्ध है, अत दो इस्मोके सम्बन्ध निर्मेश केवल होते हैं। अपितृ स्वयं स्थवहार नथका ही विषय कर उद्धरता है। उद्धरता निष्य निर्मेश कर्या होतो है।

७—श्री बनितर्यात आचार्यके सामाधिकपाठ तथा प्रवचनतार गांचा २०० की टीकाकी उद्पृत करते हुए आपने वो लिखा है कि 'एक आयकभावका समस्त अंबोको जाननेका स्वमाद मिनेत सर्वेश समस्त सम्मादाको एक आपमें प्रथ्यक करता है, मानो वे दृष्ण आपके प्रदेश होते हो गये हो, विज्ञत होगे यो हों, भीतर पुत्र गये हो इस्पाद । संभवत इन वाचने हारा आप यह कहना चाहते हैं कि दर्गणकी तरह जाने भीतर पुत्र गये हो इस्पाद । संभवत इन वाचने तरी है, क्योंकि दर्गण मृतिक है जिसकी स्वच्छता मृतिक दृष्ण मृतिक है जिसकी स्वच्छता मृतिक दृष्ण के परिणम करता है ' अन्य अंबोको जानता है यह वत्राकोंके लिखे दर्गण हा दृष्ण मात्र दिया गया है आकारकारक नही परिणमता है इसका युक्ति सहित स्वष्ट उत्केश प्रमेयकमलमातंष्टमें किया गया है जो हा प्रकार है—

विषयाकारथारिन्वं च बुद्देरनुउपन्नम्, मूर्तस्यामूर्ते प्रतिविम्मासंमवात् । तथाहि न विषयाकारधारिणी बुद्धिरमूर्तरवादाकाशवत्, यस्, विषयाकारधारि तन्मूर्तं यया दर्पणादि ।

अर्थ—जानको विषयाकार पारण करनेवाठा मानना पुम्तिमंत्रत नती है, क्योंकि घट पट आदि जो व-भूत मूर्त परार्थका अमूर्विक जानमे प्रतिबम्ब होना असम्भव है। जान जो याकारको घारण करनेवाठा नही है, क्योंकि वह अमूर्त है बैने बाकाश। जो जो जो मानका (जी बोके प्रतिबिम्ब) को घारण करनेवाठा होता है वह मूर्त होता है जैने दर्गण करादि। जान अमूर्त है, क्योंकि अमूर्त आरमाका गूण है। जिनप्रकार आकाशमें किसी कस्तुका प्रतिबम्ब नति बनता, क्योंकि वह स्वभावसे अमूर्त है, जो प्रकार आस्था भी अमूर्त है, जत उसमें भी पर प्रवाशिक आकारका प्रतिविभव नहीं पडता।

ऐसी ही विवेचना मुलारायना और प्रमेयरस्नमालाम भी है।

यद्यपि ज्ञानको साकार कहा है परन्तु वहाँ आकारका अर्थ प्रतिबिध्य न होकर अर्थविकत्र छिया **है** । कहा भी है—कम्मकत्तागारो आगारो तेण आगारेण सह बद्दमाणी उवजोगी सागारो चि ।

-जयभवल प०३३८

श्रवित् कर्म-कर्तृत्वको आकार कहते है बीर उस आकारसे सहित उपयोग साकार उपयोग कहनाता है। सही प्रमेगरस्वामात्रके 'सावविषयम्' वस्तु कर्मेग्यमियोथने' इस उस्लेखके अनुनार कर्मा अर्थ हैय सेना चाहिए, उसका विकस्य आनमें आता है, जस आनकी साकार कहते हैं। यदि कही पर आनमे सेथोंके प्रतिक्रिय व्यवता आनको सेयाकार परिपति कही गई है तो उसका वहीं हतना ही प्रयोगन हैं कि जिस प्रसार प्रीतिक्षिम्ब ज्यों का ज्यों पड़ता है उसी प्रकार जान जेयोंको ज्योंका रों यथार्थ जानता है। इस जाननेका नाम ही जे याकार परिचाति है। यदि यह मान लिया जाते कि ज्ञानमें जेयों के प्रतिबिम्ब पड़ने पर ही जान जे में को बानता है तो जान रस वान्य, स्पर्शको तथा अमूर्तिक प्रदायोंको नहीं जान सकेगा, स्पॉलि इनका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता है जौर न ज्ञान रसादिक पाणम सकता है। प्रतिबम्ब या छाया तो पूर्नल हम्बकी पर्याय है, ज्ञानकी नहीं। जतः सनित्रपति सामायिकपाठ तथा प्रवचनसार गाया २०० को टोकांसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि केवली विन निश्चयनयको सपेसा सर्वक है।

जापने पदार्थ तीन प्रकारके लिखे— १ शब्दक्य २ अर्थक्य ३ झानक्य । इनमें से सब्दरूप पदार्थ 'मट' सब्द, और झानक्य पदार्थ जैसे मटको जाननाका घटझान, ये दोनो पदार्थ पराध्यित होनेसे व्यवहारके विषय हैं। जैसे घटने जक्कपारण हो सकता है विसे घट सब्द या घटझानमे जन्मारण नहीं हो सकता। अन्य से पर सकता है— भूक पिट सकती हैं नितु अन्न सब्द या अपने जानमासे पेट नहीं मर सकता, जतः सब्द व झाननी पदार्थ धवडारासे कहा गया है।

५—आपने कहा है 'स्वरूपसे सर्वज्ञता थटिन हो जानेवर जिस समय ममस्त जैयोंकी अपेका उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है तब उनमें यह सर्वज्ञता परको अपेका जारोपितको जानेके कारण उपचरित सद्मृत व्यव-हारसे सर्वज्ञता कहलातो है।'

पर्दा विचारणोय बात यह है कि जब कैदली जिन सर्वज है तो उनमें बढ़ी घर्म आरोपित नहीं हो सकता, अत आपका उद्युव्त कथन आपके हारा हो बाधित ही रहा है। फिर स्वरूपने सर्वज्ञता घटित भी नहीं होती, आरमकता, आरमित होती है। राष्ट्राची और अग्ने परस्पर अंग्राचन सम्बन्ध है: यद्यपि झान अरोको अपने स्वरूपने अंग्राची होती है। समयक्षार पृष्ठ ४४८ पर गाया देश की टीकोमें औ अमृतवस्त्र खावायोंने कहा भी है—

चेतपितापि जानगुणनिर्मस्वभावः स्वयं पुद्गलादिशद्वस्यस्थाभेनायरिणममानः पुद्गलादि-परद्वस्य चात्मस्वभावेनायरिणमयन् पुर्गलः (देपसङ्ख्यनिमिषकेनास्मनो जानगुणनिर्मस्यमावस्य परिणामेनो-प्रमानाः पुरालादिपद्वस्यं चेतपिनृतिमिषकेनास्मनः स्वमावस्य परिणामेनोप्यस्मानमास्मनः स्वभावेन जानतिति स्यबदियते ।

अर्थ-जानगुणते परिपूर्ण स्वभावशाला चेतियता भी स्वयं पूद्गलादि पर इध्यक्ते स्वभावरूप परिण-मित न होता हुआ और पुद्मलादि परद्ध्योत्ती अपने स्वभावरूप परिणमित न करता हुआ पुद्मलादि परह्व्य मित में निम्त है ऐसे अपने जानगुणते परिपूर्ण स्वभावके द्वारा उत्पन्न होते हुए पूद्मलादि परद्ध्योको अपने स्वभावते आगता है ऐसा व्यवहाद किया जाता है।

बालापपद्धतिने श्री देवसेनाचार्यने कहा—

स्वभावस्थाप्यस्वत्रोपचारावुपचिरतस्यभावः । स होधा—कर्मजनस्वाभाविकभेदात् । यथा जीवस्य मुक्तवसचेतनस्व यथा सिद्धानां परकृता परदर्कस्व च ।

वर्ष - स्वमावका व्यापत्र उपचार सो उपचरित स्वमाव है। वह उपचरित स्वमाव, कर्मजनित और स्वभाविकके भेदसे दो प्रकारका है, जैसे जीवके मूर्तवना तथा अचेतनवना स्वमाव है, यह कर्मजनित उपचरित है। और सिद्धोंके परको जानना (सर्वज्ञता) और परको सेखना (सर्वदिज्ञता) यह स्वाभाविक उपचरित है।

इस प्रकार श्री देवसेनावार्यने की सर्वज्ञताकी उपचरितनथसे ही बतकाया है। यदि उपचरितनयको

न माना जावे और अनुपबरिततयका एकान्त पक्ष ग्रहन किया जाय तो परझता (सर्वझता ) से विरोध आ जायगा। इस हो को आलापपद्रतिमें इन गब्यों द्वारा कहा है—

उपचरिकान्तरकेऽपि नात्मक्काः संमवि नियमितपक्षस्वात् । तथात्मनोऽनुपचरित्रकेऽपि परक्षता-डीनां वितोषः स्वातः ।

प्रवचनसार गाया ३२ की टीकामे जयसेनाचार्यने कहा है-

स्यवहारनयेन पश्यति समन्ततः सर्वद्रस्यक्षेत्रकाळमावैर्जानाति च सर्वं निरवशेषम् ।

अर्थ — अ्यवहारतयसे ने भगवान् समस्तको सर्न द्रव्य क्षेत्र काल भावोके द्वारा देखते तथा जानते हैं। इसी प्रकार गाथा ३८ को टीकामें भी यही कहा है—

इसा प्रकार गांधा ३८ का टाकाम भा यहा कहा ह— परत्रव्यपर्यायं तु व्यवहारेण परिच्छिनत्ति ।

अर्थ-व्यवहारसे परद्रव्य और पर्यायोको जानते हैं।

जाणगमावो जाणदि भप्याणं जाण णिच्छयणयेण ।

परद्रम्वं ववहारा मइसुइओहिमणकेवलाधारं॥१३९॥

—नयचक्रसंग्रह पू० ११९ साणिकचन्द्रग्रंपमाला वर्ष-जायक माद मति श्रुत अविध मतपर्वय केवलज्ञानके आधारते निश्वपनयकी अपेक्षा आत्माको जानता है और परहम्पको व्यवहारनयके बानता है।

वर्ण्युक्त आगम प्रमाणोधे यह सिद्ध है कि कैवली जिनमें सर्वज्ञता व्यवहारनयसे हैं, निश्चयनयसे नहीं है। जानमुणको अपेक्षा आरमा झायक है। निश्चयनयसे आरमा जानमुणके डारा स्वरूपको अर्थात् स्वको जानता है और व्यवहारनयसे आरमा उस हो जानमुण स्वभावके डारा परद्रव्यो अर्थात् सर्व जेयोको जानता है। स्वमे परका अरयनाआब है और परमें स्वका अरयन्ताआब है। 'स्व' परक्षप नहीं परिणमता और 'पर' स्वस्य (आरसक्य) नहीं परिणमता।

६—— इसकाकबन ऊपर नं०३ में किया जाचका है।

१०—आपने लिखा है कि 'ज्ञानका सेवाकार परिणमन सेवोके कारण हुआ है तब वह अपबहार कह-छाता है, क्योंकि ऐसे कमने वस्तुकी स्वावंत्रत्य योग्यताको गौणकर उनका पराध्रित कवन किया गया है।' सी आपका ऐमा कहना ठीक नही है, क्योंकि ज्ञान तेवाका रूक्ष परिणमन नहीं करता । जैता कि न० ७ के विवारमें उत्पर कहा जा चुका है। है स्वेपेके जाननेको हां ज्ञानका सेवाकारस्य परिणमन कहा जाता है। रस गत्य शीत उल्ल हक्का भारी नरम कठीर आदि मूर्तिक गुण तथा प्रमादि अपूर्तिक ह्याने सुण्योक स्वोक्ते गुणोका कोई आकार न होनेसे उन जेयोंके आकारस्य ज्ञान नहीं परिणमता, किन्तु जानना है, क्योंकि जानना ज्ञानका स्वभाव है। ज्ञान अपने स्वभावसे सर्व ज्ञेयोंके जानता है इस कचनमें स्वभाव गौण नहीं है तमापि स्नेय परद्वय है, अतः यह कचन व्यवहारन्यको अपेकाले हैं। ज्ञान जैयोको ज्ञपने स्वभाव जानता ज्ञवस्य है, किन्तु ज्ञारताके प्रदेश या ज्ञानके सविभागवित्वेद सेयोंके आकारस्य नहीं परिणमन करते। ऐसा हो थी कुन्दकुन्य स्वामीन प्रवयनवारने कहा है—

> जाजी जाजसहावी अत्था जेबप्पमा हि जाजिस्स । रूबाजि व चक्खुणं जेबाज्जोज्जेस वहंति ॥२८॥

क्षर्य—आत्मा ज्ञानस्वमाव है और पदार्थ आत्माके ज्ञेयस्वरूप है, जैसे कि रूप नेत्रोंका ज्ञेय स्वरूप होता है, परन्तु वे एक दुसरेमें नहीं वर्तते ।

इस प्रकार व्यवहारनयसे सर्वज्ञता सिद्ध हो जानेपर वह सत्यार्थ है, क्योंकि प्रत्येक नय अपने विषयका ज्ञान करानेमें सत्य है. बसत्य नहीं है। कहा भी है—

ण च ववहारणक्षे चप्परूको, तत्तो ववहाराणुसारिसिस्साणं पउत्तिदंसणादी। जो बहुजीवाणुग्गह-कारो चवहारणक्षो से चेव समस्सिदस्यो चि मणेणावहारिच गोदमधेरेण मंगठं तत्त्व कयं।

--- जयधवल पु०१ पृष्ट ८

जर्भ—घदि कहा जाय कि ध्यवहारनय जसस्य है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे व्यवहारका अनुसरण करनेवाले शिष्योकी प्रवृत्ति देखों जादों हैं, जो ध्यवहारनय बहुत जीवोंका अनुसह करनेवाला है उसीका आध्यव करना चाहिये ऐसा मनमें निषवय करके गौतम स्वविरते चौबीस अनुयोगदारोके आदिमें मंगल किया है।

यहाँ सन्मतितर्ककी निम्नांकित गाथा दक्ष्व्य है---

णिययवयणिञ्चसस्या सन्वणया परवियास्त्रणे मोहा। ते उण दिद्रसमधो विभयइ सचे व अस्त्रिप् वा ॥१२८॥

अर्थ—ये समी नय अपने अपने विषयके कथन करनेमें समीचीन है और दूसरे नयोके निराकरण करनेमें मुद्द है। अनेकान्तके जाता पुरुष यह नय सच्चा है और यह नय झुठा है इस प्रकारका विभाग नहीं करते ।

यही गाथा जयधवला पुस्तक १ पृष्ठ २४७ पर निम्नांकित बाक्योंके साथ उद्धृत की गई है-

न चैकान्तेन नया मिथ्यादष्टय एव, परपक्षानिराक्तिष्णूनां सपक्ष (स्वपक्ष ) सरवावधारणे ध्यापुतानां स्थात्सम्यग्दष्टित्वद्रश्चेनात् ।

वर्ध—नय एकान्तसे मिथ्यादृष्टि हो है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो नय परपक्षका निराक्रण नहीं करते हुए ही अपने पचके अस्तित्वका निक्कय करनेने व्यापार करते है उनने कथिवत् समीवीनता पायो जाती है।

उक्त गांबाका विशेषार्थ लिखते हुए श्री पं॰ फूलबन्द्रजीने लिखा है—

'हर एक नयको मर्वादा अपने अपने विषयके प्रतिपादन करनेतक सीमित है। इस मर्वादामें जबतक वे नाय रहते हैं तबतक वे कच्चे हैं और इस मर्वादाकों भंग करके जब वे नय अपने प्रतिपत्नों नयके कथनका निराक्षण करने क्यादे हैं—जब वे मिथ्या हो जाते हैं। इसिज्ये हर एक नयकी मर्यादाको जाननेवाजा और जनका समस्य करनेवाजा में नेकानता पुरुष दोनों नयोके विषयको जानता हुआ एक नय सत्य ही है और दूसरा नय अस्य हो है ऐसा विभाग नहीं करता। किन्तु किसी एक नयका विषय उस नयके प्रतिपत्नी दूसरे नयके विषयकों जा ही सच्चे हिस्सी एक नयके प्रतिपत्नी इसरे नयके विषयकों जा ही सच्चा है एसा निषय करता है।

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गीतमो गणी। मंगलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

#### য়কা ৩

मूल प्रश्न ७-केवली भगवानकी सर्वज्ञता निश्चयसे है या व्यवहारसे। यदि व्यव-हारसे है तो वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?

#### प्रतिशंका ३ का समाधान

केबसी जिन निरुचयमे आत्मज है और व्यवहारसे सर्वज है इसका रगष्टीकरण प्रयम और द्वितीय उत्तरमें करते हुए पिछली प्रतिशंकामें उठाये गये दो प्रश्नोका सम्यक् प्रकारसे विचार पिछले उत्तरमें कर आये हैं।

तत्काल प्रस्तुत प्रतिशंकाके आधारसे विचार करना है। इसमें १० मुद्दे उपस्थित कर उनके आधारसे प्रतिशंकाको स्वरूप प्रदान किया गया है।

१, प्रथम मुद्दा उपस्थित करते हुए १६वें प्रश्तके उत्तरमें हमारे द्वारा दिये गये वक्तध्यका अंश बतला कर ये बचन द्वपस्थित किये गये हैं—

'यह तो निर्विवाद सत्य है कि ब्रायकमाव स्व-परप्रकाशक है। स्व-प्रकाशकको अपेक्षाचे आत्मज्ञ और परप्रकाशककी अपेक्षा सर्वेज हैं। ब्रायक कहनेचे हो जेयोंको व्यनि आ जाती है। आत्माको ज्ञायक कहना सद्भत व्यवहार है और पर जेयोंको अपेक्षा जायक कहना यह उपचरित सद्भत व्यवहार है।

अब हमारे उस कवनको पढ़िए जिसे बदलकर अपर पक्षने उक्त रूप प्रदान किया है—

"अब यह देखना है कि जो यहाँ जात्माको जायकरूप कहा है सो बह परकी अपेका जायक कहा है कि स्वक्रमंसे जायक हैं। यदि एकानसे यह माना जाता है कि वह परको अपेका जायक है तो जायकमाव आप्ताझा स्वक्ष्य सिख न होनेसे जायकरवरूप आप्ताझा सर्वण कमाव बाग्य होता है। यह तो है कि जायकमाव आप स्व-परप्रकाशक होनेसे परको जानता अवस्य है। पर वह एरको अपेका माण जायकन होनेसे स्वक्ष्य जायक है। किर भी उसे जायक कहनेसे उसमें जेवको ध्वान का जाती है, इसकिए उसपर जेवको विवक्षा लागु पढ़ आनेसे उसे उपचरित कहा है। इस प्रकार आध्याको जायक कहना यह सद्भूत व्यवहार है और वसे जीवको अपेक्षा जायक ऐसा कहना यह उपचरित है। इस प्रकार जब सेयको अपेक्षा लेखा। ऐसा कहा जाता है कि आध्या जायक है सब वह उपचरित सदम्बरुख्यहातयका विषय होता है। "

इस प्रकार ये दो रूप (एक हमारे वबतव्यका मूळ रूप और दूसरा अपर पथद्वारा उसका अपनी प्रस्तुत प्रतिशंकामे परिवर्तन करके हमारा वक्तव्य बतलाकर उपस्थित किया गया रूप) सामने हैं।

अपर पचने हमारे मूल वक्तव्यका परिवित्तिकर क्यों उपस्थित किया इसका कारण है। बात यह है कि उसे निरवयनय और व्यवहारतय रास्पर सांख्य होते हैं यह बतळाना इष्ट है। किन्तु हमारे उक्त वक्तव्यसे उस प्रथम इस अभियायकी पृष्टि महो होतो। और साथ हो वह पण यह भी बतळाना बाहता है कि ऐसा हम (उत्तर पड़) भी मानते हैं। यही कारण है कि उस पत्रने हमारे उबत क्यकनो बदलकर उसे उक्त क्य प्रयास कर दिया। इससे उस पत्रके दो बीभवाय विद्व हो गये—एक तो उस वक्तव्यद्वारा उसे को कहना मा वह कह दिया और दूसरे वह उस पक्षका कहना न कहनाकर हमारा (उत्तर पक्ष) का कहना कहकाने रूमा।

हम उसके द्वारा किये गये ऐसे प्रयास पर विशेष टोका-टिप्पणी तो नहीं करेंगे। किन्तु सस पश्च द्वारा ऐसा सकत मार्ग अपनाया जाना ठीक नहीं इतना अवस्य कहेंगे।

त्व सवतं अपने इस अभिगायको तिद्ध करनेके स्थिए 'वर्वम' वाट्यकी व्यूत्यत्तिका भी सहारा छिया है। उसका कहना है कि 'वर्वम जरूर स्पर्य रासाचेषका दोतक है परिनरपेन्नका चोतक नहीं है। इसीकिए औ कुन्यकुत्प भगवानने नियमतार गाया १४६ में कहा है कि प्यवहारमध्ये केवकी भगवान सबको जानते और देखते हैं। नियमवायको वरेवा केवलकानी नियमसे बादमाको जानते और देखते हैं। नियमवायको वर्षमा केवलकानी परको नहीं जानते '''''''सामां पढ़े हुए विषक्ष सब्देश स्व स्पष्ट कर दिया है।'

किन्तु अपर पक्षका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि सकल हब्यों और उनकी पर्यायोंका साक्षात् करना ( प्रत्यक्ष जानना ) यह कैवलज्ञान या कैवलज्ञानीका स्वरूप है। अष्टसहस्री पु० १३२ में लिखा है—

# सकलप्रत्यक्षस्य सर्वद्रम्य-पर्यायसाक्षात्करणं स्वरूपम् ।

सब द्रव्यो और उनकी सब पर्यायोका साक्षात करना यह सकल प्रत्यक्षका स्वरूप है।

मगवान् कुण्रकुष्ते 'आरमा' शब्द द्वारा इसी स्वरूपका क्यन किया है, क्योंकि केवल्जानी (आरमा) का प्रत्येक समयमे इसी प्रकार जानने-देवनेक्प दूसरेकी (प्रमेशोकी) वर्षेका किये विना स्वयं परिकान होता है। बताएव केवली जिन निवचयनयंगे आरमा (व) को जानते देवते हैं यह सिद्ध हुआ। यहांपर 'क्ष्माण' पद स्व-प्रकाशक स्वरूपका सुचक है यतः केवल्जानो अपने स्वरूपको बानता-देवता है बत. स्व-परस्वरूप सक्छ प्रमेशोकी स्वयं जानते देवता है। यह निवचयनयंके क्यनका तास्पर्य सिद्ध होता है। तीन लोक और विकास-वर्षी जितने प्रमेथ हैं उनको जानने-देवनेक्प केवल्जान और केवल्वर्सनका स्वय परिचयन होता है यह उनक क्षमका नास्पर्य है।

यह निश्चयनवका वस्तव्य है। अब अवजारनवके बस्तव्य रिवार कीजिए। हते तो अपर पत्नको सी स्वोक्षार करना पड़ेसा कि प्रयंक बस्तुक रसकर स्वतः दिव होता है। यदि प्रयंक स्वसुक स्वस्थको सिद्धि मी परमपिक मानी जाव तो दोनो नहीं सनेतें, अर्थात् दोनोका अभाव हो जावगा। यदः दोनोका अभाव मानना अपर पत्नको भी दृष्ट नहीं होगा, अतः प्रयंक सस्तुक स्वस्क कि स्वत् थिद्ध मान लेना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार प्रमाण बीर प्रमेचका स्वस्थ स्वतः सिद्ध होनेपर भी उनका अवहार परस्पर सायेय होता है, स्वीक्ष प्रमाणके निश्वयपूर्वक प्रमेचका निश्चय होता है और प्रमेचक निश्चयपूर्वक प्रमाणका निश्चय होता है, अर्थाव प्रसायके सिश्चय कि अवहारको स्वापने स्वकर जब क्यन किया जाता है तब यह कहा साधा है कि स्वयद्वारनाय के वेकली जिन सबको आनत्वे-स्वत है।

दोनों नयोके कथनका आधार एक हो है। यदि इनके कथनमें बन्तर है तो इतना हो कि निश्ययनम् स्वरूपको बपेसा जिस बातको कहता है, व्यवहारतय परसापेस होकर उसी बातको कहता है, इसिक्ट् क्रिययनवका कथन यथार्थ है, क्योंकि परांतरपेस जो बस्तुका स्वरूप है वही उसके द्वारा कहा गया है। क्रियु व्यवहारनयका कथन उपचरित है, क्योंकि परसापेस वस्तुका स्वरूप तो नहीं है, लेकिन परसापेश्वरूपसे सकसी विद्या की गई है। अतर्व अपर प्रकार न तो 'स्वप्रकाशकको अपेसाक्षे आस्मा और प्रप्रकाशक को अपेसा सर्वज्ञ है।' यहो कहना आगमानुकूल है और न 'सर्वज्ञ शब्द स्वयं प्रसापेक्षका छोतक है प्रनिरपेसका छोतक नहीं है।' इरयादि लिखना हो आगमानुकूल है।

हमारा यह लिखना यथार्थ क्यो है इसके लिए आप्तमोमांसा कारिका ७३ और ७५ पर तथा उनकी अष्टसङ्गी टीकापर दृष्टिगत कीलिए ।

२. अपर पक्षने अपने दूबरे मुद्देसे भो अपने प्रथम मुद्देसे कवनको हो दुहराया है कोई नई बात नहीं कही है। अपर पक्षका कहना है कि 'उत्त सायिक झानमें निहयसनये आत्मक नामका घर्म है और अयहरात्मये वर्षत नामका घर्म है। इस प्रकार सर्वज्ञ नामका घर्म अवस्य है किन्तु यह घर्म पराधिक है जैदे एका ज्ञान, पटका जान आदि। अयहरात्मक के लोग कि के लोग निम्म के प्रकार नामका घर्म बास्तियक है अत के कालों सर्वज्ञता के आरोप अपने मिस्या करवानों कोई सावस्यकता नहीं है।' आदि।

यह अपर पत्रके वक्तन्वका कुछ बंध है। इसपर विचार करनेके पहले व्यवहारनयके मुख्य दो भेदीके स्वरूपर दृष्टिगत कर लेना आक्ष्यक है। व्यवहारनयके मुख्य के दो है—असद्भूतव्यवहारनय बीर सद्भून-व्यवहारनय । क्रमण प्रसिद्ध घर्मका अन्यत्र समारोप करना यह स्वद्भूत व्यवहारनय है। तथा गुण-गुणो, पर्योग-पर्यायी आर्थिका भेद विकलाना सद्भूत व्यवहार है।

---आसापपद्धति

स्व-परको जानना ज्ञानका स्वरूप है। यहाँ बन्धव प्रसिद्ध धर्मका अन्यव बारोप नहीं किया गया है, स्विलिए तो यह बसद्दम्न व्यवहारनथका विषय नहीं हैं। तथा बहाँ स्वरूप कवन किया जा रहा है, कुछ गुण-गुणी आदिका मेर नहीं दिवलाया जा रहा है, स्विल्प यह सद्दम्द व्यवहारनयका भी विषय नहीं है। ऐसी अवस्वामें वह तीसरा कौनास व्यवहारनय है विचली बायेला अपर पत्त आधिक ज्ञानमें कर वातान-का धर्म स्वीकार करता है और फिर एवंजम वह धर्म अस्तिकष्प होकर मी उसे परसापेश वताजाता है। किसी वस्तुका कोई पर्ग उसका स्वरूप हो और फिर उसे परसापेश कहा जाय यह वही विचित्र करनात है।

बपर पक्षने अपने बिभिन्नायको पृष्टिमें 'यटका झान, पटका झान' यह उदाहरण उपनियत किया है। दिन्तु पटझानके कालमें स्व-परको जाननेक्ष जो परिणाम हुआ वह आनका स्वक्य है और स्वत पिछ है। वह घटके रहने पर भो होता है और घटके न रहने पर भी होता है, जन्यका केवलझान तथा स्मुख्यादि आनोको स्वक्या हो। नहीं बन सकेगी। इतना बन्दय्य है कि घट-पटने और ज्ञानके जो आप-आपक प्रवहार होता है वह परस्परको व्येष्ट्रामें हो थिछ होता है। यही कारण है कि हमने भेद विवस्तामें आन्याको जायक कहना इसे सद्युत व्यवहारनयका विषय बतलाकर को यकी अपेक्षा उसे आयक कहना इसे उपचरित बतलाया है।

अपर पक्षने समयसार गा०३६२ की जयनेनावार्यकृत टीकाके 'ननु सीगतीऽवि' हत्यादि अंशको उप-रियत कर लिखा है कि 'सर्वज्ञास्य धर्म आरमार्य अवहारनयने होने पर भी सत्य है, आरोपित अर्वात् मिध्या करुपना नहीं हैं।' सी इस सम्बन्धमें इतना ही कहना है कि सर्वज्ञात यह केवलज्ञानका स्वक्य है। अपर पक्ष जिस अयदारनयसे उसे केवलज्ञानका धर्म बतलाता है वह ब्यवहारनय उस पक्षको अपनी करुपनामात्र है। इस प्रेम स्वत्य केवा कि वह पक्ष सर्वज्ञातको करुपनांमें सत्य मानता है, बास्तवसे सत्य नही मानता। यदि वह पक्ष सर्वज्ञताको बास्तवसे सत्य मानता है तो वह एवा क्यों क्लिता है कि सर्वज्ञात धर्म आरामों व्यवहारनयसे हैं। तब तो उस पक्षकों ओरसे हमारे हो समार यही जिखा जाना चाहिए कि आरमामें सर्वज्ञत्व षर्म यषार्थमें है। सर्वज्ञता यथार्य कैसे है और सर्वज्ञतामें आत्मज्ञता तथा आत्मज्ञतामें सर्वज्ञता कैसे अन्तर्गिहित है इसका स्पष्टीकरण हम पिछले उत्तरींमें विशेषक्यसे कर आये हैं।

अपर पक्षने लिखा है कि 'जब सर्वज्ञता शक्ति वास्माकी है तब उसका आरमामें कपन करना आरो-पित कैसे कहला सकता है? उन शक्ति का स्वरूप हो जब परको जानना है तब परको अपेला तो उसमें आवेगी हो। परको आननेका नाम हो परज्ञता है।'

समाधान यह है कि सर्वज्ञत्व शक्ति आस्याको है। उसे आरोपित न तो हमने जिल्ला हो है और न बहु आरोपित है हो। उस शक्तिका स्वरूप केवल परको जानतेका न होकर सबको जानतेका है। यदि किनदेव उसहारा केवल परको जाने तो। उस शक्तिन परज्ञता वन। किन्तु उसहारा वे सबको जानते हैं, इसक्ति वह सर्वज्ञतास्य ही बिह्न होती हैं।

अपर पत्तका कहना है कि यहाँपर हमारा प्रथन सर्वज्ञत्वावितको अपेकासे नही है, क्योंकि वह तो निगोरिया जीवमे भी हैं। किन्तु सर्वज्ञतारूप उस परिणतिसे हैं, वह परिणति सर्व पर वस्तुके आध्यप्ते हैं। मानी जा सकती हैं। अतएव पर पर्व जो यो आध्यिन जोनेसे स्ववज्ञात्ययका विषय हो जाता है। आदि।

समाधान यह है कि निगोदिया बादि सब जोबोमें को सर्वहरव सनित है उसको परिणित हो तो सर्व-जता है। यह परिणित स्व-परप्रत्यय न होकर स्वग्नत्य होती है, जो अपने परिणामस्वभावके कारण प्रत्येक समयमे प्रिकालकर्ती और पिलोकवर्ती समस्त पदार्थोंको युग्पत् जाननेन समर्थ है। अत्युव सर्व पर वस्तुके आप्रयसे हो सोकार करना तो आगमविक्द है हो। किही भी जान परिणितको प्रेयेक सामना आगमविक्द है। परोक्षामुल य॰ २ सु० ६ में कहा भी है—अर्थ और आजोक जानको उत्पत्तिक कारण नहीं है, व्योकि व परिच्छेत है। वैसे कि अग्यकार। अत्युव हम को यह भाव व्यवत कर जाये हैं कि 'बारामांको जायक कहनेते उसमें जेयकी प्रवर्ति समझना चाहिए कि सर्वज्ञताका विषय स्व-पर जे स्वय समस्त दश्यकात है, कैवल पर पदार्थ नही। अपर प्रय परि यह जानके कि जिसे मित्रवर्ष दृष्टिमं (स्वरूपमणताको दृष्टिमं) आत्मज कराई वे हो रारकोचेन विवकामें सर्वन्न कहा है तो नियसतारकी उन्त गायाका क्या तारप है यह हुरस्यंम कराई ने को हो परकाचेन विवकामें सर्वन कहा है तो नियसतारकी उन्त गायाका क्या तारप है यह हुरस्यंम

समयसारमे पर्यायाविकनयके विषयको गोणकर विवेचन किया गया है, क्योंकि वहाँ रागादिभावोधे भिन्न आरमाको अतीति कराना मुख्य है। इसिल्ए ही वहाँ गावा ४६ में रागादिको व्यवहारनयसे ओक्का बस-ल्याया या है, किन्तु जब रागादिक्य परिणमना यह जीवकाही अपराथ है, कर्मका नही यह ज्ञान कराना मुख्य हुआ तब इसका ज्ञान करानेके लिए कर्ती-कर्म अधिकारमें निश्चयंग्रे उनका कर्ती जीवको ही कहा गया है। गा० १०२। वर्षत्र विवच्छा देखनी चाहिए।

अतएव अपर पक्षने समयसार गाया ४६ को स्थानमे रखकर जो यह खिला है कि 'आपके सिद्धान्ता-नुमार यदि विमाय परिणमनको इस धालितको अपेलासे देखा आपत तो यह भी स्वाधित होनेने निरुप्यन्तयका विषय व ना पाया। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि समयसार गाया ४६ मे रागादि विभावको जोवके है ऐसा स्थानसारप्रयोक्त करा है।' सी उस एक्का ऐसा लिक्का ठोक नहीं हैं।

२-१, तीसरे मुट्रेमें पिछले कथनको हो दृहराया गया है। अपर पक्ष आत्मज्ञता और सर्वज्ञता ऐसे दो धर्म मानता है। किन्तु इस सम्बन्धमें विशद विवेचन पहले हो कर आये है, उससे स्पष्ट हो जायगा कि आत्मज्ञ और सर्वज्ञके कथनमें विवसाभेद ही है, अस्य कोई भेद नहीं। अत्रुच प्रकृतने बात्मज्ञ और सर्वज्ञ इन दोनोंका एक ही ताल्पर्य है ऐसा यही समझना चाहिए।

४. किती भी बस्तुमें कोई भी घमं परसायेल नहीं होता । हो घमं धर्मी आंदिका व्यवहार अवस्य ही परस्यरसायेल होता है। यहाँ पर अपर पक्षने असद्भुत अवहारका लक्षण आकायप्रदिति दिया है। उसका आध्य और उसी आलायप्रदिति के अन्यत्र अधिवस्य धर्मास्य है। क्यने सायस्य और उसी आलायप्रदिति है। आगे सायस्यार यात २०५ को आरमस्यार टीकाके आधारत एक हो है। कित अकत्य पर स्वारंग्य कर स्वारंग्य है। कित अकत्य इन सबके आधारते वस्य का होई प्रधोवन नहीं है।

अपर पक्षने जपमबला पु॰ १पृ॰ २३ के आमारसे यह सिद्ध करना चाहा है कि 'केवलजान आत्मा और पदार्थकी अपेका रखता है।'

समाधान यह है कि ज्ञान जेवके कारण है या जेव जानके कारण है ऐसा नही है, स्पीकि जैसे अमेर स्ववसामें निवस्त्यमध्ये और मेर विवसाम उपस्तित अनुमूत व्यवहारनगढ़े जोव और ज्ञानमें परस्तर कार्य-कारण माब बन जाता है वेदे अन्यत जे यो जोन जानमें उपस्तित अन्दम्न व्यवहारनावे भी कार्यकारणाय नही बनता। इन दीनोपर यदि कोई व्यवहार लागू पढ़ता है तो ज्ञाय-जायक क्यवहार हो लागू पढ़ता है, अत्यवह ज्ययसका पू॰ १५० २३ के उस्त उद्धरणका यह वर्ष करना चाहिए कि केवलज्ञान आस्मतहाय होकर उत्पन्न होता है और परस्ताय (परमापेत) होकर उससे जायक व्यवहार होता है। इसके सिवा इसका अन्य वर्ष है, यह अपस्ति किमोजी क्रेपेला नही हो। यदिवाधिकनयसे देवा ज्ञाय तो केवलज्ञान व्यवस्थान व्यवहार अवस्य हो परस्ता है, यह अपस्तिकीको क्येया नही रखा। होई अस्ता और केवलज्ञानने पर्म-पर्मी व्यवहार अवस्य हो परस्ता होता है। आषार्य संयोग उसन उद्धरणका यह वर्ष होगा कि केवलज्ञानने पर्म व्यवहार आस्यमापेक्ष होता है। आषार्य संयोग वस्तुत निरंग करते हैं। उसका आयत्व कथा यह नवविवसासे हो समसा जा

अपर पक्षाने लिखा है कि 'इस तरह चूँकि सर्वज्ञतामे पदार्थविषयताको अपेक्षा है, अत बह पराश्चित होनेसे व्यवहारनवसे हैं।' आदि।

समापान यह है कि सर्वज्ञतामें पदार्थिवयवाको अपेका नहीं होती । सर्वज्ञता और विषयभूत पदार्थीमें जाय्य-सापक व्यवहार अदय किया जाता है । प्रवक्तार ता रह में 'जाण जेयदमाण सुरिहें' इन वचनहारा प्रत्येक समयमे केवलज्ञान परिणाम कि हम्ब होता है इसका स्वर्थानंदर्श किया गया है। उस केवलज्ञान
रिएणामके होनेमें सेवको अपेक्षा बनी रहती है यह नहीं कहा गया है। वैने प्रत्येक समयमे जे व स्वय है।

सह केवलज्ञानके कारण वैद्या नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक समयमें केवलज्ञानारिणाम भी स्वय है। सह
से वैकल्डानके कारण वैद्या नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक समयमें केवलज्ञानारिणाम भी स्वय है। सह
से वैकल्डानके कारण विद्या नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक समयमें केवलज्ञानारिणाम भी स्वय है। सह
से वैकल्डानके कारण विद्या नहीं है। उसी प्रकार स्वयं होने हो। रहे के आधारते केवलज्ञान परिणाम अभिन्न
स्वर्तेक कारण किस कारणे जातमा निसम्पर्य रिएणाना है वह तमय होकर ही परिणासता है इस निममके
अनुसार वर्वज्ञता आसामें निक्यवये है कर्यात् उस कारणे यह उसका स्वरूप है ऐसा मान लेनेमें सपर पक्ष
स्वी हिचकियाता है। अपर एस सर्वज्ञताको एक और तो स्वरूप में भागता है और हमारे और को स्ववहारनयेथे वतलाता है स्वे क्या कहा जाय ? हम तो इसे वरस्का विद्यालन है। इस सकते है।

४, समयसार परिशिष्टमे ४८ तो नही ४७ शक्तियोका निर्देश अवस्य है। उनमेसे अपूर पक्षने अकार्य-कारणत्व शक्ति और अकर्त त्व शक्तिका परापेख विकास है। इसी प्रकार सर्वर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्तियोको भी परापेक्ष जिल्ला है। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस शक्तिका जैसा परिणाम (स्वरूप) होता है उसका ही वहीं निर्देश किया गया है। किश्रीकी सिद्धिये परको अपेक्षा लगाना अन्य बात है। यह व्यवहार है जो प्यायंका ज्ञान करा देता है। पर किश्रीका स्वरूप परापेक्ष नहीं हुआ करता इसका विशेष विचार पहले ही कर बाये हैं।

समयगार नाया ३५६ और ३६० आदिमें जो निस्चनय और व्यवहारनमके क्यनका निर्देश है उसका आयय हता हो है कि आरमा निर्देश है गरफी अपेवा करके नही होता। जैसे मिसी है इसिल्प देखनेक्य परिणाम होता है वह स्वानको होता है, परकी अपेवा करके नही होता। जैसे मिसी है, इसिल्प सेटिंग सफेटरूप परिणान होता है ऐसा नहीं है, किन्तु वह स्वानको हो प्रत्येक समयमे मिसीकी अपेक्षा किये बिना सफेटरूप परिणान ते रहती है। उत्ती प्रकार समस्त जो है, इसिल्प जोकाओको आपेक्षा किये बिना सफेटरूप परिणान ते रहती है। उत्ती प्रकार समस्त जो है, इसिल्प जोकाओको आपेक्षा किये बिना स्वमानको ही सकल जोपोको जानने-देखनेक्य परिणानती है। यह निरवयनयका ववनक्य है। फिर भी ज्ञाप्य-ज्ञापक व्यवहारको ब्यानमें एकट परमाचेक क्यन किया जाता है। इसिल्प व्यवहारनयमे सर्वजता है ऐसा एकान्य न करके आरमजता और सर्वजता ये कथनके दो पहलू है ऐसा समझना चाहिए। समयसारको उत्तत

जो घटारिको जाननेरूप स्वयं जानपरिखाम हुवा उसीको आचार्य अमृतचन्द्रने घटारिको व्यवहारसे जानना कहा है। वह घटारिको जाननेरूप जानपरिखाम स्वभावसे हुना है, घटारिके कारण नही हुना है। फिर भी जाय-जायकव्यवहार परस्पर सापेख होता है. इसीको व्यवहारसे घटारिका जानना कहते हैं।

व्यवहारनय और उसका विषय क्या है इसका भेदो बहित निर्देश आलापपद्विति और नयचकारिसंग्रह आद्रि ग्रन्थोंमें मुस्पट किया है, उससे आगमभे उसे किस रूपमे स्वीकार किया गया है और निरवयनयसे उसमें क्या भेड हैं यह स्पट हो जायगा।

ं ७, अपर पक्षने सामायिकपाठ और प्रवचनतार गाया २०० की टीकाके आघारसे हमारे कथनका 'सम्भवतः' पद लिखकर जो आश्चय फलित करना चाहा है वह फलित न किया जाता तो ठीक होता, क्योंकि ज्ञान जो बाकार परिचमता है ऐसा जब हम मानते ही नहीं तब सम्भावनामे उसको चरवा करना ही व्यर्थ है। फिर भी ज्ञान परिचामको समझानेके लिए ज्ञानको साकार कहा हो जाता है—साकार झानम्। किन्तु समझवार उसका वही आध्य लेता है जो अभिन्नेत होता है। इयका कोई भी समझवार यह आध्य नहीं छेता कि जो येको जानते समय ज्ञान घटाकार हो जाता है। तदुत्वति, तदाकार और तदम्यवसाय जान होता है यह सिद्धान्त बौद्धोंका है, जोनेंका नही। जब बयर पक्ष सर्वज्ञताको परसायेल यवार्थ मानता है उब अवस्य ही यह संज्ञाहनेक प्रयोग दताते स्वयन किया है।

अपर वधाने पदार्थके तीन मेदीमेंसे 'घट' शब्द और 'घटनाल' इन दोनोको पराश्वित माना है जो ठीक नहीं, क्यों कि यह शदरूब परिणत शब्दकां लों एं यह कर बहु सहस्य है, घट पराधेके कारण नहीं। इत तोनों में सम्य-सायक व्यवहार अवस्य हो परस्य सापेश होता है। इसी प्रकार तानका परलानक वितास के स्वास का स्वास होता है। इसी प्रकार तानका परलानक व्यवहार अवस्य हो परस्य सापेश होता है। हो स्वाह है। ही, घटनान और घटने नायन नायक व्यवहार अवस्य हो परस्य हो अवस्य अवस्य हा अवस्य हो हो कि स्वाप्त का प्रकार नाय है। है कि पर परलान के अवस्य परलान के हिन पर श्वेत और पर्य नाय है। है कि पर श्वेत और परलान के स्वास है। है कि पर श्वेत और परलान के स्वास है। है कि पर श्वेत और परलान है। है कि एक उन्हें आकाशक सुमके समान अवस्य कर नहीं है तो एक उन्हें आकाशक सुमके समान अवस्य कर जो स्वास है कि पर श्वेत पर वास है। है है तो एक उन्हें आकाशक सुमके समान अवस्य कर जो स्वास है के परलान के लिए है कि परलान के स्वास है के परलान के स्वास है के स्वास के स्वास है अवस्य स्वास है है। स्वास परमार्थ स्वास के साम के नी अवस्य व्यवहार है। से साम के स्वास के साम के स्वास के स्वास है असे तो वे करते ही है। इसिल्य के परप्य स्वास के साम त्यार पर्य है। इसिल्य है साम हो साम हिए । अवस्य परप्य स्वास है। कर सकते तो न कर सके, उनका जो भी कार्य है उसे तो वे करते ही है। इसिल्य के परप्य स्वास कार्य न कर सकते के सारण व्यवहारते परार्थ स्वास करना पर्य पर्य स्वास के साम के साम के साम के साम के साम हो साम हिए । अवस्य परप्य स्वास हो भी परवाय और स्वास करना कार्य परप्य स्वास हो साम हो है। इसिल हो साम हो साम हो साम हो है साम हो साम हो है है साम हो साम हो है। इसिल हो है साम हो साम हो साम हो है। इसिल हो है साम हो साम हो है है साम हो साम हो है। इसिल हो है साम हो साम हो है है साम हो है साम हो है। इसिल हो है साम हो है साम हो है है साम हो है साम हो है। इसिल हो है साम हो है साम हो है है साम हो है

८, हमने नो यह किला है कि 'स्वब्यसे सर्वजता घटित हो जाने पर जिस समय समस्त जे योकी जयेजा उन्हें सर्वज कहा जाता है तब उनमें यह सर्वजता परकी अपेक्षा जारोपित को जाने के कारण उपचिरत सर्मुत्यश्वहारसे सर्वजता कहलाती है।' इसका जायन यह है कि वे स्वव्यसे सर्वज है, क्योंकि तकल पदार्थ साधानस्पण्णके परिणमा वह केवलीका सक्त है। बिन्तु अवहार पराधिक होता है, इस वचने अनुनार जब इस सर्वजताको जे योकी अपेक्षा कहा जाता है तब वह कथन व्यवहार हो जाता है! केवलीका ओ स्वव्यक्त सर्वज्ञता है। केवली है! केवलीका ओ स्वव्यक्त है वह परकी अपेक्षा कहा गया यही कपन अववहार है, सर्वजता स्वयं अववहार नही है। परकी अपेक्षा क्यांकर कथन करना व्यवहार है। कोव स्वय्यक्त केवलीका जो स्वयं परिणमा है। परमाधित है। मात्र इनका व्यवहार परस्था साथक है। स्वयं स्वयं स्वयं है। केवलीका जो उद्धरण दिया है इसका काव काव करना कहा ना है। परमाधित इनमें कोई सम्बन्ध नही है। अपर पश्चने समस्यार गाया देश हो होका जो उद्धरण दिया है उन्हों स्वयं स्वयं है। क्यां प्रमाणक स्वयं स

दिखाता सिद्धोंका स्वभाव है, किन्तुजब उसे परको अपेक्षा खगाकर कहा जाता है तब वह व्यवहार हो जाता है।

बात्मजा और परजा दो वर्ष नहीं, विवक्षाभेवते दो कवन हैं। स्वकी अपेक्षा जो जात्मजता कहलाती है उसे हो परकी अपेक्षा त्रजात कहते हैं। ऐसा निषय करने पर हो एकानका परिवार हो सकता है। जन्यवा आलापदातिमें जिब एकानका निर्देश किया है उस दोवते वह पक्ष अपने के बचा नहीं कला। हमें विवक्षात है कि हतने स्पष्टीकरणने बाद अपर पक्ष अपने इस कथनको औटा तेगा कि 'उत लाश्मिक जानमें निष्ययन्त्रमें आत्मक जानमें पर्म अवस्था है किन्तु वह परसामेख है। आदि । यदि वह पक्ष इस कथनको औटा से और यह स्वीकार करने कि जिते स्थान अपने प्रकार करने हैं। स्वार प्रकार कथने कि जिते स्थान अपने एका स्थानका परिवार होते हुं वही परसामे पर्म करने हो तो निष्य-प्यवहारन्त्यक कथन-की समंत्री के आप आरे एका स्थानका परिवार होतर केवल क्षेत्रमें विवेश व्याप और एका स्थानका परिवार होतर केवल कि निर्मात विवेश नाथ और एका स्थानका परिवार होतर केवल कि निर्मात विवेश नाथ और एका स्थानका परिवार होतर केवल कि निर्मात विवेश नाथ और एका स्थानका परिवार होतर केवल कि नी स्विवार व्याप विव्य हो। जाय ।

अपर पक्षने यहाँ प्रवचनसार गाया ३२ तथा ३८ और नयकक्षादिसंग्रह प्०११६ के जो उद्धरण विये हैं वे सब परसापेख कथनको ही व्यवहार नयका विषय सिद्ध कर रहे हैं, सर्वज्ञठा व्यवहारनयसे हैं यह नहीं बतला रहे हैं।

यहाँ पर अपर पक्षने जो यह जिला है कि 'स्वयं परका और परमें स्वका अस्यन्तामाय है।' इसे पदकर हमें प्रसन्नता हुई। यह अकार्य्य नियम है जो जे य-वायकमाय और कार्य-कारणभाव सवपर लागू होता है। इसका आश्चय यह हैं कि जेय जानको उत्पन्न करता नहीं, किर भी जेयकी अपेशा किये दिना जानका ऐसा परिणाम होता है जिसमें बोय जात हो जाते हैं। इसी प्रकार कुम्भकार मिट्टीमें कुछ भी व्यापार करता नहीं, किर भी ज्वस्त के स्वापार करता नहीं, किर भी ज्वस्त के स्वापार करता नहीं, किर भी क्ष्यक्त व्यापारको अयेशा किये दिना मिट्टी स्वयं ऐसा परिणाम करती है कि घट बन जाता है। विसे इस तिस्वयं पद्मकों ठीक तरहते समझा है वही एकका दूसरें अस्थनतामावकी समझ सकता है और तभी व्यवसार पत्म वर्षों है यह पत्म क्ष्या है अर

१०. हमने लिखा था कि 'जानका ज्ञेयांकार परिणमन ज्ञेयोंके कारण हुआ है तब वह व्यवहार कह-लाता है. क्योंकि ऐसे कथनमे बस्तकी स्वभावभत योग्यताको गोणकर उसका पराश्चित कथन किया गया है।'

इस वचनमें यदिष्ट टीका लायक कोई बात तो नहीं है। किर भी अपर पक्षने सर्व प्रथम 'अ याकार परिणमते इस पदको अपनी दांकाका विषय बनाया है। जब कि अपर पदा यह जानता है कि आगमसे जेयको जाननेके अपने ऐसा प्रयोग होता है। या—अथवा चैतन्यक्षचेत्रीं होता है। या—अथवा चैतन्यक्षचेत्रीं होता है। या—अथवा चैतन्यक्षचेत्रीं होता है। याकारक्ष । त्यानकार्यो । याकारकार्या । प्रयानकार प्रयोग प्रयानकार प्रयोग प्रयानकार प्यानकार प्रयानकार प्रयानका

इतनेपर भी जब कि इसकी चरचा नं० ७ में की जा चुकी यो तो पुनः इस चरचाको उठाना कहाँ तक उपयुक्त है इसका वह स्वयं विचार करे।

हगने जिल्ला है कि 'जानका जे याकार विरिव्यमन के योके कारण हुआ है तब वह व्यवहार कवन है।' आदि। सो यह उचित ही लिल्ला है, ब्लीकि जो योके कारण आस्थाने योको जानता है ऐसी जो घारणा बनो हुई है उसका परिहार करना सकत मुख्य प्रयोजन है। जानमें सब जात होते हैं हर व्यवहार नहीं है, यह तो जानपरियासका स्वरूपास्थान है। जबतक इसमे परकी वर्षों का नामित्र ज्याद जायानी तबतक हो व्यवहार क्रिया माना उचित नहीं है। अपवार सकता करना मानना उचित नहीं है। अपवार सकता जानते है, इसिलए उन्हें सर्वगत कहना एक तो यह व्यवहार क्रिया दूबरे जानमें सर्व पदार्थ जात होते हैं, इतिलए सहल जे योको तद्गत कहना एक यह व्यवहार है। व्यवहार पराश्वित होता है, इसिलए जबतक पराश्वितवना नही दिखलाया जायगा तबतक कोई भी कपन व्यवहार कथन नहीं बनेगा। स्पष्ट हैं कि सर्वज्ञता केबलजानोका स्वरूप है वह पराश्वित नहीं वर्तता, अतएव वह जास्प्रजास्थ हो है, क्योंकि केबलोका प्रयोक समयमें जो जानारिणाम होता है वह अपनेमें अपने डारा हो होता है। परन्तु कब उसे जप्त जो ये सापेश कहा जाता है तब उसका आध्य होता है—केबली जिन व्यवहारनयसे सबको जानते टेक्त है।

हम पूरी प्रतियंक्तको पढनेते हम तो केवल यह आध्य समझ है कि वैसे बने वैसे व्यवहारनयको परमार्थक्य सिद्ध किया जाग । तभी तो आरर चक्के साथिक जानमे आरस और सर्वज नामके दें। यम रिवीकार किये और वर्षत प्रमाने हैं। यम रिवीकार किये और वर्षत प्रमाने हैं। यह रिवीकार किये और वर्षत प्रमाने हैं। यह करनेके किए उन्हें आगमप्रमाण वेनेकी भी आवश्यकता नहीं जात हुई। यदि कोई पृक्षे कि अपर पत्तने ऐसा क्यों किया तो उपका उत्तर है कि वैसे व वैसे अवहारन्यको एसार्थकरा नहीं जात हुई। यदि कोई पृक्षे कि अपर पत्तने ऐसा क्यों किया तो उपका उत्तर है कि वैसे व वैसे अवहारन्यको परमार्थकरा सिद्ध किया जाय । किन्तु अवहारन्यका कोई विषय हो नहीं है, वह केवल करनामाण है ऐसा तो हमारों ओरसे कहा हो नहीं गया और न ऐसा है हो। ऐसी अवस्थारे उत्तकी पूष्टि पुन पुन पंच व ववहार्यकाओं व्यवकाओं आदि प्रमाणोको देनेकी अपर पक्षको आवश्यक्ता हो बयो हुई सक्षत निर्णय वह स्वयं करें।

स्त प्रकार प्रकृतने यही सदसना चाहिए कि प्रत्येक आरमाये वो सर्वज्ञत्व नामको शक्ति है उसकी अस्ता केक्कोमें सर्वज्ञता स्थापित है और स्वाध्यितगरेको अपेखा इसीको ब्राटमता कहते हैं। इमीक्ट केक्नो किन निक्कान्यनसे आस्मा है यह सिद्ध होता है और जब इसीका परसायेक कथन किया जाता है तब 'परा-क्रितो स्ववहार' देम नियमके जनुनार यह सिद्ध होता है कि केवली जिन चयहारनवसे सक्को जानतेन्देशते हैं।

# प्रथम दौर

### : 9 :

### शंका ८

दिज्यस्वितका केवलज्ञान अथवा केवलीआत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं। यदि है तो कौन सम्बन्ध है ? वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ? दिज्यस्वित प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वाश्रित है या केवली भगवानको आत्माके सम्बन्धसे ?

### समाधान १

उत्तर—दिश्यष्यतिके स्वरूपका निर्णय करते समय सर्व प्रयम विचारणीय यह है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ? इसका रुग्ष्ट निर्देश करते हुए प्रवचनसारमे कहा है—

> ठाण[णसेजविहास धम्मुवदेसो य णियदयो तेसि । अन्द्रताणं काले मायाचारो स्व हत्थीणं ॥४४॥

अर्थ—उन अरिहन्त भगवन्तोके उस समय खडे रहना, बैठना, विहार और धर्मोपदेश स्त्रियोके माया-चारके समान स्वामाविक ही होता है ॥४४॥

इसको टीका करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते है—

यथा कि महिलानां प्रयत्नमन्तरेलापि तथाविषयोग्यतासद्भावात् स्वभावमृत एव मार्वोषगुण्डनाव-गुण्डिनो व्यवहारः प्रवतते तथा हि केविननां प्रयक्षमन्तरेलापि तथाविषयोग्यतासद्भावात् स्थानमासनं विहरणं प्रमादेशना च नवभावभूता एव प्रवतेन । अपि चाविरुद्धमेनद्रम्भोभरद्यान्तात् । यथा स्ववस्मोधराकार-परिणतानां पुरालानां ममन्यवस्थानं गजनमन्त्रवर्षं च पुरुषप्रवक्षमन्तरेणापि श्रव्यन्ते तथा केविलनां स्थाना-द्याचेऽद्विद्यिक एव दरवन्ते, अतोऽमी स्थानादयो मोहोद्यपूर्वकस्थानावात् क्रियाविषया अपि केविलनां क्रियाफ्लभ्रतवन्यसाधनानि न भवन्ति ॥४४॥

अर्थ— जैसे त्रियों के प्रयत्नके बिना भी उस प्रकारकी योगवाका सद्माव होनेसे स्वभावभृत हो मायां के उक्कनसे इका हुआ ध्यवहार प्रवर्ता है उसी प्रकार केवली भगवानके बिना हो प्रयत्नके उस प्रकारकी योगवाका सद्माव होनेसे सबे रहना, बैठना, बिहार और प्रमेदेशना स्वभावभृत ही प्रवर्तने हैं और यह बाहरू के दुष्टान्तेस अवस्क है। अंते वाहरू के आकाररूपसे परिणत हुए पृद्गलोका समन स्थिरता गर्जन और जलवृष्टि पृथ्य प्रयत्नके बिना भी देखी जाती है उसी भारत केवली भववानका सहे रहना आदि अबुद्धिपूर्वक ही देखा जाती है। दिल्लिय यह स्थानाहिक मोहोदयपूर्वक न होनेते क्रियाविशय होनेपर भी केवली भगवानके क्रिया-फलभव वन्यके सामन नहीं होती हो।।।।।

तात्त्र्यं यह है कि केवली जिनके मोहका अभाव होनेके कारण इच्छाका अभाव है और इच्छाका अभाव होनेसे बुद्धिपूर्वक प्रयत्नका भी अभाव है। फिर भी चार अपाति कर्मोंके उदयका सङ्काव होनेसे उनके स्थान, आपन और विहार हप कायशोनतम्बन्धी क्रियाएँ तथा निश्चय-ध्यवहारके धर्मापदेशको लिए हुए दिख्यव्यनि-हप वचनयोगसम्बन्धी क्रिया सहज हो होती है। अतृत्व दिस्पव्यनिका तीर्यंकर प्रकृति आदिके उदयके साथ अतृद्भुत व्यवहार नयकी अपेक्षा निमित्त-निमित्तक सम्बन्ध मुख्यताले वहाँ पर स्वीकार किया गया है। कारण कि तीर्थंकर प्रकृति आदिका उदय स्वतन्त द्रयक्की जबस्था है और दिस्पव्यनि स्वतन्त्र व्यक्की जबस्था है। धीर दो या दो से अधिक हम्यो और उनकी पर्यायोग जो सम्बन्ध होता है वह जबस्य त हो होता है।

अब रही दिव्यव्यक्तिको प्रामाणिकता और अग्रामाणिकताको बात सो व्यवहार निश्चयमीक्षमाणं छह इब्य, गाँच अस्तिकाय, नौ पदार्थ और सात तस्य आदिके यदार्थ निरूपणको उसको सहय योग्यता होनेसे उसकी प्रामाणिकता स्वाधित हैं। परन्तु व्यवहार नयको अपेक्षा विचार करने पर वह पराध्रित कही जाती है। उसकी प्रामाणिकता स्वाधित है इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री अमृतवन्द्र समयसार गाया ४१४ की रीकामे कहते है—

यः खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकःवेन विश्वसमयस्य प्रतिपादनात् स्वयं शयत्र द्वायमाणं शास्त्रमितमः ।

तारपर्य यह है कि यह शास्त्र विश्वका प्रकाशक होनेसे विश्व समयस्वरूप समयसारभूत भगवान् आरमाका प्रतिपादन करता है, इसक्त्रिय जो स्वयं शब्दब्रह्माके समान है।

इसी तथ्यको वे पुनः इन शब्दोमे स्वीकार करते हैं---

स्वशक्तिसंस्चितवस्तृतत्त्वैन्यस्यि। कृतेयं समयस्य शब्दैः । स्वरूपगमस्य न किञ्चिद्रस्ति कर्तव्यमेवासतचन्द्रसरेः ॥२७८॥

अर्थ--जिसने अपनी शक्तिसे बस्तुतत्वको भली भौति कहा है ऐसे शब्दोने इस समयकी व्याख्या की है, स्वरूपपुरत अमृतवन्द्र सृरिका कुछ भी कर्तव्य नही है ॥२७८॥

# द्वितीय दीर

: 9 :

# शंका ८

प्रस्त यह था— दिन्यध्वनिका केवलज्ञान अथवा केवली आत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं ? यदि है तो कीन सम्बन्ध है ? वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ? दिन्यध्वनि प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वाश्रित है या केवली भगवान-की आत्माक सम्बन्धसे ?

### प्रतिशंका २

उक्त प्रश्नके निम्नलिखित खण्ड है---

(१) दिभ्यव्यनिका केवलज्ञान अथवा केवली आत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं ?

### अंका ८ और समका समाधान

- (२) दिव्यव्यक्तिका केवस्रज्ञान अथवा केवस्रो आत्माके साथ कौन सम्बन्ध है ?
- (३) दिव्यध्वनिका केवलज्ञान अथवा केवलीके साथ सम्बन्ध सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?
- (४) दिव्यव्यक्ति प्रामाणिक है या खप्रामाणिक ?
- (प) दिव्यव्यति प्रामाणिक है तो उसको प्रामाणिकता स्वाधित है या केवलो मगवान्को आत्माके सम्बन्धके?

इनमें खण्ड नं० १,२ और ३ का बायने उत्तर नहीं दिया। अस्य अल्प्डोंका उत्तर देते हुए यद्यपि आयने दिश्यप्रतिको समाण माना है लेकिन उसे स्वास्तित प्रमाण माना है। यह संभय नहीं है, क्योंकि शक्य जह पूर्वलको पर्याय होनेसे न तो प्रमाणक्य हो। सकते हैं और न अप्रमाणक्य हो। शब्दोको प्रमाणिकता असे आप्राप्तिकता असे अप्रमाणिकता वस्तोके हो आध्यत हुआ। करते हैं। जैसा कि घनळ पुस्तक १ पृष्ठ ७२ पर कहा गया है—

वक्तप्रामाण्याद्व चनप्रामाण्यम् ।

अर्थ--वचनोको प्रमाणता वक्ताको प्रमाणतासे होती है।

समन्त्रप्रह स्वामीने 'रात्नकरण्डप्रावकाचारमे शास्त्रका लक्षण करते समय उसकी प्रामाणिकता विद्व करनेके लिये सर्वप्रथम उसे 'आसोप्य'होना बतलाया है। इसी प्रकार बाचार्य माणिक्यनप्दोने भी आगमका लक्षण करते समय उसे 'आसोप्य'बाविनिक्च्यन' होना प्रकट किया है।

> आसोपज्ञमनुस्कङ्कयमद्देष्टविरोधकम् । तरवोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथघटनम् ॥ ९ ॥

आप्रवचनादिनिश्रन्यन्यर्थज्ञानसागमः ।

---रलकरण्डश्रायकाचार ---परीक्षामुख अ० २, स्० ९४

समन्तभद्रश्वामीने देवागमस्तोत्रको ७-६वीं कारिकाम आगमनाघित वस्तुका लक्षण लिखते हुए उसके वस्ताको आप्त होना आवश्यक माना है। कारिका ६५ प्रकार है—

> वक्तयंनासे यद्धेतोः साध्यं तद्धेतुसाधितम् । आप्ते वक्तरि तद्वास्याध्यमागमसाधितम् ॥७८॥

अर्थ—वक्ताके अनाप्त होने पर जो वस्तु हेतुसे साध्य है वह हेतुसाधित है और वक्ताके आप्त होने पर उसके वचनसे जो साध्य है वह आगमसाधित है।

इसी देवागमस्तोत्रको ६वो कारिकामे मगवान् महावोरको निर्दोषता प्रमाणित करनेके लिये समन्तभद्र स्वामोने युष्ति और सास्त्रसे अविरोधो वश्तुरवको हेतुरूपसे उपस्थित किया है । कारिका यह है—

> स त्वमेवासि निर्देशि युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् । अविरोधी यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥६॥

अर्थ—हे भगवन् ! आप निर्दोष है, क्योंकि आपके बवन युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी है। आपके बचन यक्ति और शास्त्रसे अविरोधी इसलिये है कि आपका शासन प्रमाणसे बाधित नहीं है।

अपने निमित्त कारणको उपेक्षाकर दिव्यध्वनिको मात्र स्वभावसिद्ध सूचित किया है वह विचारणीय

है, क्योंकि आगममे उसे केवलीका कार्यस्वीकृत किया है। इसके लिए घवल पुस्तक १ पृष्ठ ३६८ पर वीरसेनावार्यके निम्नाकृत वचन द्रष्टव्य है—

तत्र मनसोऽभावे तत्कार्यस्य वचसोऽपि न सत्त्वम् ! इति चेत् न, तस्य ज्ञानकार्यत्वात् ।

अर्थ---यहीं कोई प्रश्त करता है कि जब कैवलीके मनका सभाव है तब उसके कार्यरूप वचनका सदभाव कैसे माना जा सकता है ? यह प्रश्त ठोक नहीं है, क्योंकि वचन झानका कार्य है ।

रत्नकरण्डश्रादकाचारमे श्री स्थामो समन्तभट्टने भो यही बात कही है-

अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शांति सतो हितम ॥ ८॥ (पूर्वार्थ)

अर्थ—केवल्जानी आप्त वीतराग होता हुआ भी आरमप्रयोजनके विना भन्यप्राणियोके हितका उपदेश देता है।

इस कथनते यह अभिप्राय निकलता है कि दिष्यध्यनिको प्रामाणिकता वस्तुत. केवलज्ञान अथवा केवलज्ञानोके आधित है स्वाधित नहीं।

आपने वसनवर्गणाको स्वाधित प्रमाणता सिद्ध करनेके लिये जो समयसारको अनितम ४१६ गायाको भी अमृतचन्द्रसूरिकृत टोकाके वाक्याश तथा अनितम कल्या पदाको उपस्थित क्या है उससे वसनवर्गणाको स्वाधित प्रमाणता सिद्ध नही होती, क्योंकि एक तो उपर्युक्त प्रमाणोके अनुसार जैनायमये वस्तको स्वाधित प्रमाणता नही स्वीकृत को गई है। दूसरी बात यह है कि अनितम कल्याले औ अमृतचन्द्रसूरिंग नामसारको टीका सामाज करते हुए अपनी लगुता प्रकट को है व अपनी टीकामे समयसारका माहास्य प्रकट किया है, विद्यानका प्रतिपादन नहीं किया है? भी अमृतचन्द्रसूरिंग स्वरक्षित पुरुषार्थिद्धयुपाय तथा तस्त्राध्सार आदिम भी इसी प्रवृत्तिको अपनाया है।

आपने जो तीर्थंकर प्रकृतिके उदय और दिव्यध्वनिका अध्यूवव्यबहार नयसे निमित्त-निमित्तिकधम्बन्ध प्रतिपादित किया है वह सगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दिव्यध्वनि सामान्य केवलोकी भी खिरती है तथा हमारा प्रदन भी सामान्य रूपसे केवलजान व केवलजानी आत्माके माय दिव्यध्वनिके सम्बन्धविवयुक्त है।

आपने धर्मदेशना (दिल्पण्डािन)को प्रवचनकार गाथा ४४ के आधारपर जो केवलीका स्वभावभूत प्रवर्तन वरताया है वह दिल्पण्डािनको स्वाधित प्रमाणताका विधातक है, क्योकि उस गाधा तथा उसको अमृतचन्द्रसूरिकृत टोकांस दिल्पण्डािन केवली भगवान्को हो क्रिया सिद्ध होती है। इस गाधामं स्वभावभूतका अर्थाविना इच्छासे हैं। इस बातको पुष्टि श्रो समन्तमद्राचार्थ विरक्षित स्वयमूत्वोत्रके निम्न लिखित पद्यसे भी होती है—

# काय-वाक्य-मनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया ॥ ७५ ॥

अर्थ--- हे भगवन् ! आपको मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियाँ विना इच्छाके ही हुआ करती है। इस तरह आपका कथन प्रमाणसंगत नहीं कहा जा सकता है।

अन्तमे हमारा निवेदन है कि आप हमारे उल्लिखित प्रश्नके तीन खण्डोंका उत्तर अवस्य देगे।

ंदो या दो से अधिक इत्यों और उनको पर्यायोमें जो सम्बन्ध है वह अबङ्गुत हो होता है' यह आपने लिखा है, इससे असङ्गुत पदने आपका आश्रम क्या सुरुषे हैं या अन्य किसी अर्थ से ? इसका भी अवस्य स्पष्टीकरण करेंगे।

## शंका ८

सुरु प्रश्न—विज्यव्यक्तिका केवलज्ञान अथवा केवलीकी आत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं थिद है तो कीन सम्बन्ध है वह सत्यार्थ है या अस्त्यार्थ ? दिव्यव्यनि प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वाभित है या केवलो भगवान्की आस्त्रार्भ सम्बन्धिये ?

### प्रतिशंका २ का समाधान

इसके उत्तरस्वरूप बावार्यमं कृत्यकुत्द और अमृतवन्द्रवृत्ति आगमप्रमाण देकर मोमांता को गई थो। साथ हो उस आवारसे यह बतलाया गया था कि उनकी दिव्यच्वित स्वामाविक होती है। प्रवचनारकी ४४ नं के नायार्थ 'भियदयों' शब्द आया है, उतका अर्थ आवार्य अमृतवन्द्रने 'स्वामाविक' किया है। लावार्य कुत्व-कृत्वते तो क्रियोकी मायाके समान उते स्वामाविको बतलाया है। साथ ही अमृतवन्द्रमूरिन प्रपणी टीकार्में भेचका दृष्टान्त देकर यहाँ 'स्वामाविक' यस्का अर्थ है यह और मी स्थक कर दिया है। लोकमें पृवय प्रयक्ति के स्वान वन्य वितने कार्य होते हैं उनको जिनासम्बर्ध 'सिक्सा' कार्य स्वीकार किया गया है। —देवो समयसार गावा ४०६, सर्वार्थिदि अर्थ सुक २४ ।

यह तो सुविदित सत्य है कि केवली भगवान्के राग हेच और मीहका सर्वण बभाव हो जानेके कारण परम बीतराग निश्वयवारित्र प्रगट हुबा है। इसल्चिये इच्छाके बभावमे प्रयत्नके बिना ही उनके धर्मापरेस आदिकी किया होती है। इतना स्पष्टीकरण करनेके बाद भी इस सम्बन्धमे मुख्यस्नके खण्ड पाइकर पुन: विशेष जाननेकी जिजासा की गई है। प्रति कांके अनुसार उक्त प्रश्नके विमाग इस प्रकार है—

- १. दिव्यध्वनिका केवलज्ञान अथवा केवली आत्माके साथ कोई सम्बन्ध है या नहीं ?
- दिव्यध्वनिका केवलज्ञान अववा केवली आत्माके साथ कौन सम्बन्ध है ?
- ३. दिव्यध्वनिका केवलज्ञान अथवा केवलीके साथ सम्बन्ध सत्यार्थ है या जसत्यार्थ ?
- · ४. दिव्यध्वनि प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ?
- ४. दिव्यध्वनि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वाश्रित है या केवली भगवान्की आत्माके सम्बन्धसे  $^{7}$

यहाँ इन शंकाओंका समाधान करनेके पूर्व प्रकृतचे उपयोगी कतितय आवश्यक सिद्धान्तोंका प्रतिशदन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

- (अ) आरमा ब्याप्य-ब्यापक भावते तन्मयताका प्रसंग आनेके कारण पर द्रव्योको पर्यायोका कर्ता नहीं है।
- (आ) सामान्य आत्मा निमत्त-नैमित्तिकभावते परद्रव्योकी पर्यायोंका कर्ता नही है। अन्यवा नित्य निमित्तकर्तृत्वका प्रसंग आता है।
  - (इ) अज्ञानी जीवके योग और उपयोग (रागभाव) पर द्रव्योंकी पर्यायोंके निमित्तकर्ता है।
- (ई) आत्मा अज्ञानभावते योग और उपयोगका कर्ता है। तथापि पर द्रव्योको पर्यायोका कर्ता कदाचित भी नहीं है।
  - (उ) आत्मा ज्ञानभावसे परद्रव्योंकी पर्यायोंका निमित्तकर्जा भी नहीं है।

ये मुक्त किद्धारक है जिनका श्री सम्मयसारजीकी १६ जीर १०० नंक की गाथा और उनकी टीकामें स्पष्टीकरण किया है। इस्तियं प्रतिशंकाकरके उपस्थित किये गये प्वीकृत प्रत्योगर विचार करते समय वन विद्धार्त्योको ध्यायमें केनेकी संस्थन वादस्यकवा है। साथ हो यह नियम थी है कि ऑस्ट्रच जिवकी दिस्पवनि के समय बोस. अस्त स्वादिका प्यापार भी नहीं होता। कहा भी है—

> यस्पर्वात्महितं न वर्णसहितं न स्पन्तिहोदयं नो वांडाकछितं न दोषमितिनं नोच्छ्वासस्दक्षमम् । शान्त्यसर्वं विसै: सम्यं पशुग्रगीराकणिनं कणिमि: तकः सर्वविदो विजयविषदः वायादपर्वं वसः ॥

इस रक्षीकमें आये हुये 'न वर्णसिहितं न स्पन्तिगोहोदयं ये दोनो पर ध्यान देने योग्य है। इनका तारपर्य यह है कि विस्मवनित्र , बा आदि स्वरवर्णी तथा क, ल आदि ध्यवनवर्णीने रहित होती है और दिख्यखानिके समय औठ आदिका ध्यापार भी नही होता। इसके साथ एक बात और है और वह यह कि उनकी बौदियकी क्रियाको प्रवचनसारकीने सायिको बत्तकाया है। स्पष्टीकरण करते हुए प्रवचनसार गाथा ४५ से कहा है—

> पुण्णफला अरहंता तेसि किरिया पुणो हि ओदह्या। मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा साहग ति मदा ॥४७॥

जरहन्त भगवान पुण्यफलवाले हैं और उनकी क्रिया औदयिकी है, मोहादिसे रहित है, इसलिये वह क्षायिकी मानी गई है ॥४६॥

सहन्तः सन्त सकलसन्यक्परियवयुज्यकल्पराइपकला एव भवन्ति । किया तु तेषां या कावन सा सर्वापि तदुरवानुमावसंभाविकालसंस्तृत्विचा क्लितेष्वयेव । अधेवन्त्यापि सा ससस्तमहामोहसूर्यामिषकः स्कन्धवास्थापनतक्षये संभूतवानमोहहागृहेक्दणवासुरस्वाणकानासावार्यन्तन्यविकारकारणनासावार्यन्तन्य स्वत्यन्ति नात्यमौहपक्षे कायंत्रन्त्य नन्यस्याकारणमूनतवा कायंत्रम्तस्य मोक्षस्य कारणमूनतया च क्षायि-क्षेत्र कर्षे हिनाम नानुमन्येत । अधानुमन्येत चेलाई कमित्रपाकोऽप न तेषां स्वभावविद्याताय ॥४५॥

इस प्रकार इन प्रमाणीके प्रकाशमे जानीके ज्ञान-भावको दृष्टिते विचार करनेपर विदित होता है कि ज्ञानो मात्र ज्ञानमावका कर्ता है, वह परभावका निम्मतकर्ता भो नही है। श्री समयसारकल्यामे कहा है—

> ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृताः सर्वे भावाः मवन्ति हि । सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृताः भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥६०॥

वर्ण—जानोके समस्त भाष जानसे रचित होते हैं और बजानीके समस्त भाष अज्ञानसे रचित होते हैं ॥६७॥

त्पष्ट है कि आरिहन्त भट्टारक केवली जिनके केवलजानकी दृष्टिये विवार करने पर तो यही बिहिट होता है कि केवलजानमें जिस प्रकार अन्य अनन्त पदार्थ हो सकसे प्रतिविध्यित होते हैं जहीं प्रकार दिख्य-व्यतिकथ्येत परिणत होनेवाली माधावर्षणाएँ भी प्रतिविध्यत्वत होती हैं। इसलिये केवलजानकी दिव्यव्यतिक प्रवर्तनमें वहीं सिलत रहती है जो अन्य पदार्थीक परिण्यनमें रहती है अब्बेल केवलोज उपयोग दिव्यव्यत्विक प्रवर्तनमें कहीं स्वत्य केवलजान होता हो ऐसा नहीं हैं। इसी प्रकार दिव्यव्यत्विक लिये चारोरकी क्रिया हारा वाष्टीक प्रवृत्ति होता भी सम्यव नहीं हैं। किर भी दिव्यव्यत्विक प्रवर्तन तो होता हो है और अरिहन्त मट्टारकके तीर्थकरफ़दिके उदयक्ते वार पर ज्याति कर्मींका उदय तथा योगप्रवृत्ति भी पार्ट जाती है। अतः इस वृष्टि-से विचार करने पर यही निर्मात होता है कि—

- (१-२) केवळी जिनके साथ दिव्यध्वनिका योग अपेक्षांसे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है ऐसा प्रवयनसार गाया ४५ की टीकामें लिखा है।
- (३) केवली और दिव्यध्वनि मिल्न-भिन्न चेतन और जड द्रव्य हैं, इसलिये उनका जो व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध दिखलाया गया है वह उपचरित सत्य है।
- (४) केवलीके सत्य और अनुभय ये दो वचनयोग होते हैं इसी प्रकार दिव्याध्वीन भी सत्य और अनुभयस्य होती है, क्योंकि उसके द्वारा सत्यार्थ और अनुभयस्य अर्थका प्रकाशन होता है।
- (४) दिव्यव्यतिको प्रामाणिकता और स्वाधितताको ठीक तरहसे जाननेके लिये जयववला पुस्तक १का यह प्रमाण पर्याप्त है। वहाँ कहा है—

शब्दो अर्थस्य निःसम्बन्धस्य कथं वाचक इति चैत् ? प्रमाणमर्थस्य निःसम्बन्धस्य कथं प्राहकमिति समागमेतत् । प्रमाणार्थयोजन्य-जनकलक्षणः प्रतिबन्धोऽस्तीति चैत् व, वस्तुसामध्यस्यन्यतः समुयद्वि-विगेषात ।

अञ्चोपयोगी उलोक :---

स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रमाणमिति गृह्यताम् ।

न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते ॥९२॥

प्रमाणायेयोः स्वमावत एव आङ्ग्रग्रहक्तावरकेत्, तर्हि झब्दायंयोः स्वमावत एव वाध्यवाचक-आवः किमिति नेप्यते, अविशेषात् । यदि स्वभावती वाष्यवाचकमावः क्रिमिति पुरुषस्यारास्यक्षेते केत् ? प्रमाणेन स्वभावतीऽधेसम्बन्धेव किमितीन्द्रियमाठीको वा अपेक्ष्यत इतिसमानमेतत् । शस्त्राधेसम्बन्धः कृत्रिमायादः पुरुषस्यापास्यपेक्ते ।

—जयधवला पु०६, पृ०२३९।

शंका-शब्दका प्रयंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तो वह प्रयंका वाचक कैसे हो सकता है ?

समाधान—प्रमाणका अर्पके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तो बहु अर्थाका ब्राहक कैसे. हो सकता है यह भी समान है। अर्थात प्रमाण और अर्थाका कोई सम्बन्ध न होने पर भी जैसे वह अर्थका प्रहण कर लेता है पैसे ही सब्दका अर्थाके साथ कोई सम्बन्ध न रहनेपर भी शब्द अर्थाका बाचक हो जाय, इससे क्या आर्पात है। शंका-प्रमाण और अर्थमें जन्य-जनकलक्षण सम्बन्ध पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वस्तुकी शक्तिकी अन्यसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। यहाँ इस विवयमें उपयोगी क्लोक देते हैं—

सब प्रमाणोंमें स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि जो शक्ति पदार्थमें स्वतः विद्यमान नहीं है वट अग्रुके द्वारा नहीं की जा मकती है ॥९२॥

यदि प्रमाण और अर्थमें स्वभावते ही बाह्यबाहरूआवहम्बग्ध स्वीकार किया जाता है तो सन्य और अर्थमें स्वभावते ही बाध्य-वाषकआवहम्बग्ध क्यों नहीं मान किया जाता है, क्योंकि को आलेप और समाधान सम्बद्ध और अर्थके सम्बन्धके विषयमें किये जाते हैं वे सब प्रमाण और अर्थके सम्बन्धके विषयमें भी लागू होते हैं दोनोंसे कोर्स क्रियेवना नही है।

शंका-स्वारंद और अर्थम यदि स्वभावते ही वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध है तो फिर वह पुरुषव्यापार-की अपेक्षा क्यो करता है?

समाधान-----प्रमाण यदि स्वभावसे हो अयंक्षे सम्बद्ध हेती किर वह दिन्द्य-न्यापार या आलोककी अपेक्षा क्यों करता है? इस प्रकार शब्ध और प्रमाण दोनोमं शंका और समाधान समान है। किर भी यदि प्रमाणकी स्वभावसे हो पदार्थोका ग्रहण करनेवाला माना जाता है तो सब्दको भी स्वभावसे ही अर्थका वाचक सानता चाहिये से

अपना शब्द भीर पदार्थका सम्बन्ध कृतिम है, इसिछये वह पुरुषके व्यापारकी अपेक्षा रखता है-

इम प्रकार जयपबलाके इस उल्लेखसे निश्चित होता है कि बास्तवमें दिन्यप्यनिकों प्रमाणता स्वाध्यित है, बसोकि यदि उसकी प्रामाणिकता स्वाध्यित नहीं मानी जाती है तो वह अपसे उत्पन्न नहीं की जा सकती। फिर भी अबद्भुत व्यवहारनयकों अपेशा विचार करने पर जैसा कि हम पूर्वमें लिख आये हैं दह तीर्थंकर आदि प्रकृतियोंके उदयके निमित्तसे होनेसे पराध्यित भी कहीं गई है। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृतिकों साथ आदि पदका उक्लेख अग्य केवलियोंको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। तथा योगकों अपेक्षा सर्वझदेवकों भी उसमें निमित्तता है।

श्री अमृतचन्द्रसूरिते समयसारके अन्तर्मे सन्दागमके स्वरूपको बतानेवाले जो वचन लिखे है उसमें केवल अपनी लणुता हो नहीं दिखलाई हैं, किन्तु राज्यको स्वाधित प्रमाणताको मुख्यकर ही वह बचन लिखा गया है। जैता कि जयपवकाके पृवेसित प्रमाणने स्पष्ट है। इतो प्रकार 'भ्रम्सेपक्ष' 'आसवसमादिनियन्धन' 'आसे बक्तरि' 'जुक्तिसास्त्रविशोधवाक्' राज्योका प्रयोग पृवेसित अभित्रायसे हो किया गया है। इतो प्रकार समयसार गाया ४१५को टोकामे राज्यबहाकी स्वतः प्रमाणता एक सिद्धान्तके रूपमे प्रतिपादित है, न कि समयसार नाया ४१५को टोकामे राज्यबहाकी स्वतः प्रमाणता एक सिद्धान्तके रूपमे प्रतिपादित है, न कि

# तृतीय दीर

: 3 :

### शंका ८

दिन्यध्वितका केवलज्जान अथवा केवलीको आत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं ? यदि है तो कोम सम्बन्ध है ? वह सत्यार्थ या असत्यार्थ ? दिन्यध्वित प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक है तो उसको प्रामाणिकता त्वाक्षित है या केवली भगवान्को आत्माके

# प्रतिशंका ३

इस प्रवनके प्रथम तन्तरंभ आपने दिश्यास्त्रिको उत्त्यस्ति विषयमं बहुत कुछ विवेचन किया जब कि
दिश्यास्त्रीको उत्तर्यस्ति सम्बन्धे प्रस्त नहीं था । उसके एक्तात दिश्यास्त्रीको स्वाभित प्रामाणिकता वतलाकर अपना उत्तर समाप्त कर दिया । दिश्यास्त्रीका केवलज्ञात या बेबलीको जारमाने सम्बन्धियपक प्रतन्तेकै
आपने छुआ तक नहीं । चुना इंत्रमे अपने प्रयुक्तरंभ मूल प्रवक्ते निम्न वीच खण्ड करके आपने पुन उन
प्रथम तीन खण्डोके उत्तर देनेको जोर दिया जिनको आपने अपने प्रथम उत्तरमें श्रीसल कर दिया था श्रीर
दिश्यास्त्रीन यह होनेके कारण उवको स्वाधित प्रामाणिकताका मण्डन करते हुए आर्थमन्त्रीके प्रमाणा हारा
पह सिद्ध किया था कि दिश्यस्तिके वन्ता नेवत्वज्ञानी है और वन्त्राको प्रमाणतासे वचनोको प्रमाणता होती
है तथा दिश्यस्त्रि वेवल्जानका कार्य है।

# मूल प्रश्नके खण्ड

१—दिग्यध्वनिका केवलज्ञान अथवा केवलीको आत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं ?

२—दिव्यध्वनिका केवलज्ञान अथवा केवली आत्माके साथ कौन सम्बन्ध है ?

३--- दिन्यध्वनिका केवलज्ञान अथवा केवलीके साथ सम्बन्ध सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?

४--दिव्यध्वनि प्रामाणिक है या अश्रामाणिक ।

१—दिव्यध्वनि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वाधित हैया केवली भगवानकी आस्माके सम्बन्धमें ?

आपने अपने द्वितीय उत्तरमें भी प्रस्तके प्रयम तीन खण्डोंका जो उत्तर दिया है उसमें केवली जिन बोर दिश्याव्यनिके सम्बन्धकों गोल्याल अब्दोमें बतलानेका तो प्रयत्न किया गया है, किन्तु नेवलजान व केवलोकों बात्याका दिश्याव्यनिते क्या सम्बन्ध है इत विषयमें एक भी शब्द नहीं लिखा। इससे सात होता है कि घाय प्रश्नके प्रयम तीन खण्डोका उत्तर देना नहीं चाहते, क्योंकि इनका यद्यार्थ उत्तर देनेसे आपको मान्यता बण्डित हो जाती है। आपने हमारे इन बार्यक्रपोले प्रमाणोकों से प्रमाणोकों तो स्वत्या बोहल कर दिया। हमने नाना आर्थवन्योक प्रमाण देकर यह सिद्ध किया था कि दिश्यव्यनिकों प्रमाणता वहनाकों प्रमाणतासे हैं और कैवलजानका कार्य है. बत: दिश्यव्यनिमें पराध्यत प्रमाणता है। मात्र चार प्रमाणोक एक दो शब्दोंको लिखकर मात्र यह लिखा है—'इसी प्रकार 'आसोपत्र' 'आसचकनादिनिवेचन' 'आसे वक्तिर' युक्तिसाखाविदोधवाक 'का प्रयोग पूर्वोचन प्रकारते ही किया गया है।' इन चार प्रमाणोंका इन गोलमाल शब्दों द्वारा मात्र उत्लेख किया गया है, उत्तर कुछ नहीं दिया गया। इस प्रकार प्रस्के खण्ड गं० ४ व १ के विवयन भी हमारे प्रमाणोंका उत्तर न वेकर अपनी पूर्व मान्यवाको हो पकड़े रहें। प्रवम उत्तरमें आपने जिल्ला था 'दो या दोसे अधिक द्वयों और उनकी पर्यायोंने जो सम्बन्ध होता है वह असम्बन्ध हो होता है।' हमने पूछा था कि 'असक्दूत' से आपका क्या आश्य है ? किन्तु आपने इस विवयम एक असर भी नहीं किला।

बापने अपने द्वितीय उत्तरमें बागमविरुद्ध तथा अपनी मान्यताके विरुद्ध दो द्वव्यों तथा उनकी पर्यायोंमें परस्पर कर्ता-कर्मके कुछ सिद्धान्त लिख दिये हैं जो कि अप्रासंगिक है, क्योंकि कर्ता-कर्मसम्बन्धी मल प्रश्न ही नहीं है। आपने प्रवन नं ० १ के प्रथम उत्तरमें यद्यपि निमित्तकर्ताको स्वीकार करनेसे इन्कार कर दिया, किन्तु द्वितीय उत्तरमें हेतुकर्ता अर्थात निमितकर्ताको स्वीकार कर लिया है। सर्वार्थीसद्धि ग्रन्थके आषारपर कालद्रव्यको भी हेतुकर्ता स्वीकार किया है । इतना ही नहीं, आपने प्रथम तथा द्वितीय उत्तरमें निम्न शब्दोके द्वारा जीवको जब द्रव्यका कर्ता स्वीकार कर लिया है। फिर भी आप इस प्रश्नके उत्तरमें हेतूकर्ताको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्नके प्रथम उत्तरमें आपने लिखा है—'इसकी टीका करते हुए आचार्य अमतचन्द्र लिखते हैं। 'आचार्य श्री अमतचन्द्र जी समयसार गाथा ४१५ की टोकामें कहते हैं' इस वाक्यमें कर्ता तो आचार्य अमृतचन्द्र हैं जो चेतन पदार्थ और कर्मजडरूप वाक्य हैं जो कि उनके द्वारा लिखे गये हैं और जिनको आपने प्रमाणस्वरूप उदधत किया। आपने जो यह खिखा है---'आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं या कहते हैं' मात्र इसलिये लिखा है कि आपके द्वारा उदधत किये गये. वाक्योमें श्री अमतचन्द्र आचार्यकी प्रसाणतारे प्रमाणता का जावे. अन्यवा आपको इत पदोके लिखनेको कोई आवश्यकता न थी। इसी प्रकार आपने द्वितीय उत्तरमें निम्न पढोका प्रयोग किया है-- 'जाचार्यवर्य कन्दकन्द और अमतचन्द्रसरिके आगमप्रमाण देकर मीमांसा की गई थी । उसका अर्थ आचार्य अमतचन्द्रने स्वामाविक किया है । आचार्य कन्द्रकन्द्रने तो स्त्रियोको मायाके समान बतलाया है। साथ ही बमतचन्द्रसरिने अपनी टीकामें मेघका दशान्त देकर यहाँ स्वाभाविक पदका क्या अर्थ है यह और भी स्पष्ट कर दिया है। ' 'प्रयत्नके बिना ही उनके बर्मोपदेश आदिकी क्रिया होती है। ' 'कहा भी है।' 'श्री अमतचन्द्रसरिने समयसारके अन्तमें शब्दागमके स्वरूपकी बतानेवाले जो वचन लिखे है।' इन सब बाबयोमें शब्द पद वाक्य जडरूप पदार्थोंका कर्ता चेतनद्रव्य आचार्य महाराज है। इस प्रकार चेतनद्रव्य और जड पदार्थमें कर्ता-कर्मसम्बन्ध आपके वचनो ही द्वारा सिद्ध हो जाता है।

श्री कुन्दकन्य भगवान्ने समयसारको त्रयम गायामे 'बोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवली-मणिय' इन बाववो द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि इस समयप्राभृतके मूळ कर्ता वर्षान् कहनेवाले श्री केवली तथा श्रात-केवली है बोर उत्तर ग्रन्थकर्ता में (कृन्यकृत बाचाये) हैं।

गाया ५ में 'दापहं अप्याणो सविद्देष' इन सब्दों द्वारा यह बतलाया गया है कि 'बारमाके विभव द्वारा दिखलाता हूँ।' श्री अनृतवन्द्रावासीने 'बातमित्रमव' पदका इस प्रकार विवेचन किया है—'इस लोक्सें प्रगट समस्त वस्तुओंको प्रकाश करनेवाला और स्थानपुरसे विद्वित जो शब्दक्षित (स्थानपुरसे) उसको उपासना करि जिस विभवका जन्म हुआ है। समस्त विपक्ष (अन्यवासिक प्रकृत को गई सर्वथा एकानतस्त नवपक्ष) उनके निराक्षणमें समयं जो अतिनिस्तुत्व विवोधयुक्ति उसके अवहबंदमते जिस विभव-का जन्म हैं, विमेल विद्यान जो आस्ता उससे अन्यर्जियन परस गुढ़ सर्वश्रेष अपर गढ़ राणस्तादिकसे केट स् हमारे गुरुवधंनत उनकर प्रतादक्वसे दिया गया जो छुद्राध्यत्यका अनुमहर्ष्यंक उपदेश तथा पूर्वाचार्योक अनुसार उपदेश उमसे जिस विभवका जम्म है, निरत्त छरता आरकादमें आया और सुन्दर को सानम्ब उससे मिका हुआ जो प्रजुरसंबेदन तथा कर जिसका बन्म है ऐसा जिस तिस प्रकारसे मेरे बातका विभव है उस समझ विभव दिख्याता हूँ। इस प्रकारके कानके द्वारा वी कुन्दकुन्द मगवानने इस समझा विभव है उस समझ विभव है उस समझा विभव है। इस प्रकार के उत्तर है। इस हिस्से प्रकार प्रकार कर प्रकार के उत्तर है। इस होती तो यह समस्वार उपयोग है। अक्षरों, अन्दो या वावधोंके स्वयं निक जानेके यदि इस प्रवाको रचना हुई होती तो या मान कायशेशये (वो कि विचारी पर्योग है) हात विना इस सम्बार प्रवाको रचना हुई होती तो यह सम्बन्ध प्रमाणकोटिको प्राप्त न होता, इस हिस्से अध्योग अध्योगकोटिको प्राप्त न होता है। इस प्रवाक्ष प्रमाणकोटिको प्राप्त न होता है। इस प्रवाक्ष प्रमाणकोटिको प्राप्त न होता हुं इस प्रवाक्ष प्रमाणकोटिको प्राप्त न होता हुं इस प्रवाक्ष है।

श्री कुन्दकुन्द भगवानने भी प्रथम गायामें यह स्पष्ट कर दिया कि मैं अपनी तरफसे कुछ नही कहता। किन्त में भी वह ही कहेंगा जो केवली या श्रतकंबसीने कहा है।

इसी प्रकार गांचा ४१, ४६, ७० आदि गादाओं में भी 'जिया विकि, विष्णदी जियादीहें, सणिदो सल्ल सम्बद्धसीहिं' इत्यादि पदोके द्वारा यह बतलाया गया है कि यह जो कुछ भी मैं (कुम्दकुन्द आचार्य) कह रहा है यह जिलेक्ट भगवानने कहा है।

इसी प्रकार प्रवचनसार गाया ४२, ८६, ८७, ८८, आदि तथा अन्य ग्रन्थोमे भी कहा है।

फिर इस कथनके विरुद्ध अर्थात् भी कुन्दकुन्द बाचार्यके (से समयवारको कहता हूँ। वेबल भूत-केबलोने कहा है, जिनेस्तरे कहा है।) इन बाब्योके विरुद्ध तथा अपने (प्रथम गायाको टोकामे 'पीर-भागण करूँग' तथा गाया पावको टोकामे 'लानियनको दिख्लाता हूँ') इन बाक्योके विरुद्ध टोकाके अन्तरे यह के शिख्यते कि इस प्रत्य या टोकाको स्वयं प्यना हो गई।

ममयतार गांधा ४१५ को टीकामें इस समयतारको महिमा बतनानेके किये तथा पदार्थ कीर सम्बक्ता बाच्य-वावकतम्बन्ध दिललानेके लिये यह जिल्ला हे— कैसा यह बास्त्र ? समयसारमूत अगवान् परमासमाके अकावनेवाला होनेसे जिसको विद्य-समय कहते हैं बसके प्रकाशसे आप स्वयं सन्द्रमञ्ज स्तरीला है।' —समयसार रायवन्द संवताला ५० ५४९।

कलघ २७८ में मात्र अपनी निरिभ्रमातना दिखलानेके लिये यह कहा है कि 'इस टीकार्स मेरा कुछ भी कर्तच्य नहीं हैं।' त्री प० जयवनस्वाने भी इस कलब २१८ के भावार्षमें कहा—'ऐसा कहनेसे उप्वत-पनेका स्थाप पाता है।' इन सब उन्लेखोंको देखते हुए हम इस निरुध्य पर पहेंचे हैं—

जब हम जैन शिद्धान्तसम्मत पर और वास्पर्क लक्षणोंको देखते हैं तो पुरवप्रयानके बिना वे बनते हो नहीं है जब समुत्यस्य पूरि सहाराजके सम्भी: और मुळालित पर वास्प्य भी उनके ज्ञान प्रकारिक बिना कीसे बन सकते हैं जिनसे कि परम जहा-तक प्रतिपादक इस अध्यारमंग्रास्त्रको रचना हुई है। अतः उनका वह उत्तरेख मात्र अपना लायब बराजांके जिसे हैं।

श्री असुतचन्द्र आचार्य स्वयं कल्हा ३ में कहते हैं कि जो इस समयसास्की म्याल्या (कथनी) से मेरी अनुसूति-अनुभवनकप परिणति उसकी परम विद्युद्धि समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट विमेकता हो। यह मेरी परिणति पेसी हैं कि परपरिणतिका कारण जो मोह नाम कमें उसका अनुआव उदयरूप विपाक उससे जो अनुभाष्य—रागादिक परिणामोंकी ज्वाहि है उस कर निरंतर करमावित मैकी हैं। और मैं ऐसा कि त्रव्यदृष्टिकर तो मैं श्रुद्ध चैतन्यमात्र मृतिं हूँ।—समयसार रायचन्द्र प्रन्यमाला पु० ४-५।

विष्ण्यत्विकी स्वाजित प्रमाणताके लिये जो जयपवल पु० १ प्०२२१ के वाश्य उद्युत किये गये हैं उनमें तो विष्ण्यत्वित संक्ष्मीका नाममानको भी कवन नती हैं। उसमें तो मान प्रमाण और प्रयाचिका ज्ञेयज्ञायक्रसम्बन्य तथा शब्द और परायोंने वाध्य-वाधक्तंत्रेयं हिं। उसमें तो मान प्रमाण और प्रयाचिका ज्ञेयहैं कि 'अल्य और परायोंको अयंग्रतिपादकता कृत्रिम हैं, इसल्पिये वह पुरुषके व्यापारको अपिका
रखती हैं। अर्थात् चारू ऐता नहीं कहते कि हमारा यह अर्थ है या नही है, किन्तु पुरुषके द्वारा हो सकतेका अर्थ संस्त्रेत किया जाता है। इसीलिये कोकिक या ज्ञायम सम्बन्धि सहत्र योग्यता पृथ्योके द्वारा सकेतके
आधीन ही परार्थका प्रकाशक मानना चाहिते, किना संकेतके स्वय प्रावंका प्रतिपादक नहीं हीता।—प्रमेयकरमसार्थाण्य पुरुष है। स्वास्थातको ज्ञायित विना वंद स्वयं अपने विषयका प्रतिपादक नहीं है, इसलिए उनका
वान्यवानकमान व्याख्याताके आधीन हैं।—ववल पुरुष पुरुष १६६९

जब राज्यों के द्वारा पदार्थों की प्रकाशकता ही पुरुषश्यापारको अपेक्षा रखता है तो उनमें स्वाधित प्रामाणिकता कैते हो सकती है, अपीत् शब्दोंग स्वाधित प्रामाणिकता नहीं है। इस प्रकार आपका दिश्यस्विन-को स्वाधित प्रमाण कहना आगमिवस्त है। उसमें बेक्कशानको प्रमाणतासे ही प्रमाणता जाई है, क्योंकि वकराको प्रमाणतासे बचनोमें प्रमाणता आती है एंसा न्याय है।

**- घवल पु०१ पृ०१६**६, जयषवल पु०१ पृ०८८ ।

असरय बचन दो कारणोसे बोला जाता है। प्रथम तो राग देवके कारण असरय बोला जाता है, स्पोकि निससे राग है उसको लाभ पहुँचानेके कारण असरय भाषण हो सकरा है। अबना जिससे हेय है उसको हानि पहुँचानेके लिये असरय बचनोका प्रयोग होता है। दूवरे अझानताके बता असरय बचन बोला जा सकता है, किन्तु केवली भगवान्के ये दोनो कारण नहीं है, अतः उनके दिश्यव्यनिकप बचन प्रमाण है। कहा भी है—

> रागाद् वा द्वेषाद् वा मोहाद् वा वास्यभुष्यते अनृतम्। यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं नास्ति ॥ आगमो क्राप्तवचनमाष्ठो दोषक्षयं विदुः। स्वकतदोषोऽनृतं वास्यं न स्वाद् हेस्वसम्मवात् ॥

> > –धवल पु०३ पृ० १२

बर्ध-राग, डेय जबबा मोहसे ब्रसल दचन बोजा जाता है, परस्तु जिबके ये रागांदि दोष नहीं रहते उसके असरय बनन बोजनेका कोई कारण भी नहीं पाया जाता। जारवचनोको प्रागम जानना चाहिये। जिसने जन्म-बरादि कठारह दोषोका नाय कर दिवा है उसे जास्त्र जानना चाहिये। इस प्रकार जो स्वस्त्र दोष होता है वह असरय दचन नहीं बोजता है, बयोकि उसके असन्य बचन बोजनेका कोई कारण ही समय नहीं।

रागांविका अभाव नी भगवान् महाबोरने असत्य भाषणके अभावको प्रकट करता है, वर्गाकि फारणके जमावमे कार्यके अस्तित्वका विरोध है। और अस्तर्य भाषणका जमाव भी आगमको प्रमाणताका श्रीपक है। – मत्रज पुरु २ पृ १०८। बीज पदोंका को प्ररूपक है वह अर्थकर्ती कहलाता है। न्यकी प्रमाणताको बतलामेके लिये कर्ताकी प्ररूपणाकी जाती है। –धवल पु०६ पु०१२७।

दिव्यक्ष्विमें मात्र योग ही कारण नहीं है, किन्तु केवलज्ञान भी निमितकारण है। इसोलिय दिव्य-व्यक्तिकप वचन केवलज्ञानका कार्य है 'तस्य ज्ञानकार्यस्वात्'।—ववल पु०°१ प० ३६८।

केवलज्ञानके निमित्तसे उत्पन्न हुए पद और बाब्य प्रमाण है। - जयसबल पु॰ १ पृ० ४४

श्री बर्दमान महारक द्वारा उपदिष्ट होनेने द्रव्यवागम ( दिव्यव्यक्ति ) प्रमाण है। -जयव्यक्त पु० १ प० ७२ व ८३।

जिनेन्द्र भगवान्के मुक्क्षे निकला हुआ वचन अप्रमाण नहीं हो सकता।—जयघवल पु० ५ पृ० ३४०। जिनेन्द्रदेव अन्यवावादी नहीं होते। —जयघवल पु० ७ प० १२७।

असत्य बोळनेके कारणोसे रहित जिनेन्द्रके मुसकमळसे निकले हुए ये बचन है, इसिलये इन्हें श्रप्रमाण नहीं माना जा सकता।—चवल पु०३ पु०२६।

जिसने सम्पूर्णभावकर्मऔर पातिया इब्यकर्मको दूरकर देनेसे सर्म वस्तुविषयक ज्ञानको प्राप्त कर लिया है वही आसमका ब्याक्याता हो सकता है। — चवल पु०१ पृ०१ ६६।

जो केवरुजानपूर्वक उत्पन्न हुआ है, प्रायः अतीन्द्रिय पदार्थोंको विषय करनेवाला है, अविन्त्यस्वभावी और युक्तिके विषयक्षे परे हैं उसका नाम आगम है। –षवरु पु ६ पृ० १५१।

'सर्वज्ञ-वचनं तावदागमः' सर्वज्ञके वचन आगम है । -समयसार गाथा ४४ टीका ।

# समणमुहुग्गदमट्टं चतुग्गदिणिवारणं सणिध्वाणं ।

# एसो पणमिय सिरसा समयमियं सुणह वोच्छमि ॥२॥ -पंचास्तिकाय

अर्थ—पह में कुन्दुकुन्य बाजार्थ इस पंजादिकशासका तमसवारको कहूँगा । इसको तुम सुनो । अमण कहिंद्रों सर्वत्र बोतरायदेवके मुक्की उत्पन्न हुए पराधंसमुद्द सहित जयन तिनको सर्वत्रको प्रणास करके कहूँगा, क्योंकि सर्वक्रके ज्वन ही प्रमाणभूत है। इस कारण इनके ही आयमको नमकार करना योग्य है। और इनका ही कवन योग्य है। वह आगम बार गतियोंका निवारण करनेवाला है तथा मोशकल करि सहित है।

# सुत्तं जिणोवदिद्वं पोम्मस्दम्बप्पगेहिं वयणेहिं ।

-प्रवचनसार गाथा ३४

बर्च-गुर्गण्डस्थररुप वचनोसे जो जिन भगवानुका उपदेश किया हुआ है बह इश्यप्रुत है। जो आरमा क्षुत्रा नृपा आदि-अठारह रोषोसे रहित है वह हो आप्त कहलाता तथा उसी आप्तके वचन प्रसाण है। -चसुनन्दित्रावकाचार गाया ८०६।

साक्षात् विश्वतत्त्वज्ञाताके बिना साक्षात् निर्वाध मोक्षमार्गका प्रणयन नही बन सकता। —आप्तपरीक्षा पु॰ २६१

आसवचरादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः ३,९४॥--परीक्षामुख

अर्थ--आप्तके वचन आदिसे होनेवाले अर्थज्ञानको आगम कहते है ।

बक्ताकी प्रमाणताले वचनमें प्रमाणता आंती है। इस न्यायके अनुसार अप्रमाणमृत पृथ्वोके द्वारा व्याक्शान किया गया आंगम अप्रमाणताको कैसे प्राप्त नहीं होगा? अवश्य प्राप्त होगा।—घवल पृ०१ पृ०१८६ यदि मात्र योगको ही वचनोंको प्रभाणकताका कारण माता जाये तो रागी देवी पुरुषके वचनोंको भी प्रमाणताका प्रसंग आजावेगा. किन्त ऐसा है नहीं ।

रागद्वेषमोहाकान्तपुरुषवचनाउजातमागमाभासम् । ६,५१ -परीक्षामुख

इस प्रकार इन आसमप्रमाणोसे सिद्ध हो जाता है कि वीतराग सर्वज्ञदेवको दिश्यष्टविमे प्रामाणिकता केवस्रज्ञानके निमित्तसे ही है, क्योंकि उनका केवरुज्ञान प्रमाण है।

समयसार गाया १६ और १००का जो तास्तर्य आपने लिखा वह ठीक नहीं है। गाया ९९ तो व्याप्य-स्वापक अपेजा कर्दा-कर्पका कथन करतों है। गाया नं० १०० की टीकामें पं० जयजन्दनीने लिखा है—यहाँ वाप्य पेला है कि द्रस्पदृष्टि कर तो कोई द्रष्ट्य अन्य किसी द्रस्पका करों नहीं है, परस्पु पर्याप-रिष्टिकरि किसी द्रस्पका पर्याप किसी अस्प द्रष्यको निमित्त होता है। इस अपेशासे अन्यके परिणाम अस्प-के परिणामके निमित्तकर्ता केई जाते हैं। परस्पु परमाध्ये द्रस्य अपने परिणामका करते हैं, अस्पके परिणाम-का अस्य द्रस्य कर्ता नहीं है ऐया जानता। १०० ।।

आपके पाँच निष्कर्ष अनुसार तो यह चर्चा हो नही चल सकती, क्योंकि जो प्रश्न-प्रतिप्रश्न व उत्तर प्रत्यसर आदि लिखित रूपसे चल रहे हैं परमार्थसे तो उनका कर्ता पदगल द्रव्य है। आपके निष्कर्षके अनुसार व्याप्य-व्यापकभावसे तस्मयनाका प्रसग आनेके कारण कोई भी आत्मा इन लिखित प्रश्नो-उत्तरो तथा प्रतिप्रक्तो-प्रत्यसरो आदिका कर्ता नही है। आपके निष्कर्षके अनुसार सामान्य आत्मा भी निमित्त-नैमितिक-भावसे इन प्रदेनोत्तरो प्रतिप्रदन-प्रत्युत्तररूप पुदुगल द्रव्यपर्यायोका कर्ता नही है, अन्यया नित्यकर्तृत्वका प्रसग आ जायेगा। आपके निष्कर्षके अनमार अज्ञानी जीवके योग और उपयोग पर दृश्योको पर्यायोके निमित्त-कर्ता है, किन्तु आप अपनेको अज्ञानी स्वीकार करनेको तैयार नहीं है, अत आपके योग और उपयोग भी उत्तर-प्रतिउत्तररूप पुद्रगल द्रव्यकी पर्यायोके निमित्तकर्ता भी नही है। आरके निष्कर्ष (ई) के अनुमार आत्मा अज्ञानभावसे योग और उपयोगका कर्ता है तथापि पर द्रव्योकी पर्यायोका कर्ता कदाचित भी नहीं है। किन्तुआप अपनेमे अज्ञानभाव स्वीकार करनेको तैयार नहीं है, इसलिये आप अपनो पर्यायस्वरूप योग और उपयोगके भी कर्ता नहीं है। उत्तर प्रतिउत्तररूप पुद्गल पर द्रव्यकी पर्यायोके कर्ता तो कदाचित भी नहीं है। आगके निष्कर्ष (उ) के अनुसार आरमा अज्ञानभावसे परद्रव्योकी पर्यायोका निमित्तकर्ता नही है अर्थात आप इन उत्तर प्रतिउत्तरके निमित्तकर्ना भी नही है। आपकी उपर्यक्त मान्यता अनुसार जब आपका इन उत्तर प्रतिउत्तरमे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा, मात्र पुद्गलके साथ इन उत्तर-प्रत्युत्तरका सम्बन्ध रह गया तो इन उत्तर-प्रत्यत्तरके आधारसे आपके साथ चर्चा चल नही सकतो, और पूद्गल जड है, उनके साथ चर्चाका कोई प्रभग ही नहीं। इस प्रकार एक निमित्तकर्ताको स्वीकार न करनेसे सब विष्ठव हो जायगा और कोई व्यवस्थाही नही रहेगी।

श्वनसार गाया ४४ व ४५ का जो आपने प्रमाण दिया है उससे तो यह तिछ होता है कि अहँत भगवान्के रागदेण, मोहला अभाव हो नया, अतः उनकी जितनो भी किया है वे दिना इच्छाके हैं, कर्मवन्य-को कारण नहीं और पूर्व कमा उदयमें आकर तेयको प्राप्त हो जाते हैं। इसरे दिव्यव्यनिको प्रमाणता या अप्रमाणताका प्रस्ता हो नहीं।। समस्मार गाया ६७ का मी कोई सम्बन्ध इस प्रस्तवे नहीं है। देवलाजानमें पदार्थ प्रतिविक्तित तहीं होते, क्योंकि प्रतिविक्त या छावा पुद्गल हम्बन्धे प्रयोग है (देखो प्रस्त नं० ६ पूर हमारा दूनरा उत्तर ), केवलजान पदार्थोंको जानता अवस्त्र है। को ब्लोक बापने बर्पुल किया है उसने तो वर्षक्रके वचनोंकी 'सर्वास्मदिक, 'कान्त्यं, 'चिनैः ससं
पञ्चानैताकींनं कियिनः, विनष्टिपवदः, 'पायान सर्विदः अपूर्व वचा' हन विशेषणों द्वारा स्तृति की है
जवति 'चर्व जात्माजोंका हित करनेवाली, शान्तिक्य, पश्चजोंके कानोंके द्वारा सुने जाते हैं, जिससे विपद विनष्ट हो जाती है ऐसे सर्वक्ष भगवानके अपूर्व वचन हमारी रसा करो । आगे आपने जिल्ला है कि 'सब प्रमाणोंने स्वतः प्रमाणता स्वतः स्वीकार करनी चाहिये।' किन्तु निस स्लोकके आधार पर यह लिला गया है वह स्लोक जानसे संबंधित है, नयीकि यह स्लोक ज्ञान-क्षेत्रके प्रकरणमे आया है। इस स्लोकका दिव्यस्वनिते कोई संबंध नही है।

आपने लिखा है 'यदि दिव्यव्यनिकी प्रामाणिकता स्वाध्यित नहीं मानी जाती है तो वह अन्यते उत्पन्न नहीं की जा सकतो ।' यदि आप हमारे पूर्व उत्तरये दिये गये 'वचनोको प्रमाणता वक्ताको प्रमाणतासे होती है' इस आप्त वचनपर प्यान देते तो आपको यह कठिनाई न पडती ।

आगे बाप लिखते हैं कि 'असद्भृत स्पवहारतमकी बपेक्षा विचार करने पर वह तीर्षकर आदि प्रकृतियोके उदयके निमित्तते होनेते दिव्यव्वनिकी प्रामाणिकता पराधित भी है। 'तोर्षकर आदि प्रकृतियोके उदयते तो समवराएण गंबहुटिकी रचना होती हैं। किसी भी प्रकृतिके उदयते तो ओदियक भाव होगा या पर दृष्यका संयोग होगा, किन्तु प्रामाणिकता ते हो आ पत्रका । यदि कमीदिक प्रामाणिकता होतो हो तो तिक्षों में लहीं किसी भी वर्मका उदय नहीं प्रामाणिकतां के अभावका प्रतंग आवायेगा। मो आपका यह लिखना 'तीर्षकर आदि प्रकृतिके उदयते दिव्यव्यनियं प्रमाणता पराध्यत है' टोक नहीं हैं।

आपने जिला कि 'योगको अपेका दिश्यक्षितको प्रामाणिकताम सर्वज्ञदेवको भी निमित्तता है' सो यह समुक्तिक प्रतिपादन नही है, क्योंकि वक्षत्रको प्रामाणिकताम जानको प्रकर्णता हो कारण मानो गई है। स्थ्यास अज्ञानी ननुष्यके वक्षत्रों मी प्रामाणिकताका प्रसंग वा जायगा, क्योंकि वास्योग तो उसके भी विद्यान है। फन्ज जब आप योगके माध्यमे सर्वज्ञदेवको निमित्त माननेके क्रिये तैयार हो गये हैं तब केनजज्ञानको ही दिव्यक्ष्यिनको प्रमाणिकताका कारण स्वीकार करना आगमसंगत है। सर्वार्थसिक्षम पृथ्यनपाद स्थामीने प्रमुक्त प्रमाणताको बताजते हुए बक्ताको ही कारण माना है—

त्रभो वक्तार :—सर्वज्ञस्तीर्णकर: इतरो वा श्रुतकेवली भारातीयरुवित । तत्र सर्वज्ञ न परमर्थिणा परमाचित्रप्रकेवलज्ञातिविश्वतिविषयेण अथन भागम उदिष्टः । तस्य प्रत्यश्रदर्शित्वात् प्रश्लोणद्रोधरवाष्ट्र प्रामाण्यम् । तस्य साक्षाण्यिन्येवृद्धवित्रपर्यद्ववृत्तर्वेणचरीः श्रुतकेवलिमिरवुस्स्वप्रम्यस्वत्रमंगपूर्वकश्चमम् । स्वप्रमाणं तत्यामाण्यात् । भारातीयेः प्रनाचार्येः कालदोषार्व्यश्चित्रावृत्तर्मित्वकित्यत्वानुष्कार्यं दशवैकालिकापुः पनिवद्भः । तत्यमाणमभेतरसर्वेवद्विमिति श्लीराणववन्तं भटप्रद्वितिम्व ।

—सर्वार्थिसिंद पं० फूंलचन्त्रजी द्वारा संपादित संस्कृतण पृष्ठ १२३ वर्ष—वक्ता तीन प्रकारके है—सर्वज्ञ तीर्थकर या सामान्य केवली तथा श्रुतकेवली और बारातीय । इनमेंसे परम ऋषि सर्वज्ञ उत्कृष्ट और अधिनत्य केवलज्ञानकपी विभूतिसे युक्त है। इस कारण उन्होंने अर्थ- क्यारे आपाका उपरेश दिया। ये सर्वज्ञ प्रस्कादशी और दौषपुस्त हैं, इसिंक्ये प्रमाण हैं। इनके साचात् विध्य और बुद्धिके अविद्यायका ऋदिके पुण्य पापपर श्रुतकेविकानीन वर्षक्य आपामका स्मरणकर का और पूर्व प्रचीतीन वर्षक्य आपामका स्मरणकर का और पूर्व प्रचीतीन रचना को। सर्वज्ञदेवकी प्रमाणकाति ये भी प्रमाण है। तथा आपातीय ज्ञानिक लागि वन्त्र परेश विज्ञानिक का प्रमाणकाति के स्मर्थकि ज्ञानिक अपि यन्त्र परेश विज्ञानिक का प्रसास करने स्थानिक स्थानि

जिस प्रकार क्षीरसागरका जल घटमें भर लिया जाता है उसी प्रकार ये ग्रन्थ भी अर्थरूपसे वे ही हैं, इसलिये प्रमाण है।

•

# सङ्गलं भगवान् वीरो सङ्गलं गौतमो गणी। सङ्गलं कुन्दकुन्दायों जैनसमोऽस्तु सङ्गलस्॥

#### त्रंका ८

मृत प्रदन ८—दिश्यप्वितका केवल्रक्षान अथवा केवलीकी आत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं ? यदि है तो कीन सम्बन्ध है ? वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ? दिल्यप्वित प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वान्नित है या केवली भग-वानकी आत्माके सम्बन्धसे ?

## प्रतिशंका ३ का समाधान

हम मूल प्रस्तका हम आगम और आगमको अनुसरण करनेवालो युनिश्वर्वक पिछले दो उत्तरोमें सांगीपाग विचार कर आये हैं। साब हो प्रतिशंका २ में निर्दिष्ट तथ्यो पर भी विस्तारके साब प्रकाश डाल आये हैं। हमने अपने पिछले उत्तरोमें मूल प्रस्तको स्ट्यमें रखकर वो कुछ लिखा है उसका सार यह है—

(१) केवली जिनको दिम्यब्बिन निरुचयसे स्वाधित प्रमाणस्य है, व्यवहारसे पराधित प्रमाणस्य कही गई है।

(२) दिव्यव्यनिके प्रवर्तनमें वचनयोग तथा तीर्थंकर प्रकृतिके उदय आदि निमित्त है, इस अपेक्षांसे केंग्रेजी जिनके साथ भी दिव्यव्यन्तिका निमित्त-नीमित्तिक सम्बन्ध वन जाता है।

(२) यत. दो द्रश्योंको विवसित पर्यायोमे कर्ता-कर्मकम्बन्ध अनद्भूत व्यवहारतवको अपेक्षा हो पटित होता है, इसलिए बह परमार्थ सत्य न होकर व्यवहारसे सत्य माना गया है। त्यवित सत्य इसीका दूसरा नाम है।

हम स्पष्टीकरणसे मृत्र प्रकार पांची उपप्रकाश समाधान हो जाता है। साथ हो आगममें कीन वचन किन नका दृष्टि में सकह तिका गया है यह सी सम्मक् प्रकार बात हो जाता है। किर भी अपर पत्र पर प्रवचन किसी मी विवक्ति पर्यापन तिस्तिकों अपेशा किसी मी विवक्ति पर्यापन प्रमानके कारण न तो स्वाधित प्रमायताकों स्वीकार करता है, न निमित्त-नीमित्तक सम्बन्धकों उपचारित माना चाहता है सी न हो कामके प्रति उपायाकों अनक्ष्यांनिक साथ निमित्तकों बाह्य आपितके सुमेतकों स्वीकार करना चाहता है सी न हो कामके प्रति उपायाकों अनक्ष्यांनिक साथ निमित्तकों बाह्य आपितके सुमेतकों स्वीकार करना चाहता है। उस प्रकार यदि कोई आध्य प्रतीत होता है तो एक मात्र यही कि जिस किसी प्रकार कार्य के प्रति निमित्तों में परमार्थभूत कर्नृत्व सिद्ध होना चाहिये। इसके लिए यदि आयमसम्मत उपायाको स्वक्यमें फैर-कार करना पढ़े तो यह कथने तकार के प्रति किसी होता है। इसमें वह आयमकों हाति नहीं मात्रता। यही कारण है कि उस पक्की औरवे प्रतिकांका में पूना उन्हों । प्रकारों ज अपिर को करवमें एक्कर उन्हों वार्तिक तकी पृष्टि करनेका प्रयत्न किया नया है। अवतः हम प्रतिकांका ज और के करवमें एक्कर उन्हों वार्तिक तमें होते हो पहिस्त कर प्रति-

# १. केवळी जिनके साथ दिव्यञ्चनिका सम्बन्ध

जब हम केवली भगवान् या केवकजानके साथ विध्यव्यक्तिका क्या सम्बन्ध है जोर वह सत्यार्थ है या समस्यार्थ है या समस्यार्थ इस प्रस्त पर विधार करने करने हैं तब हमें विध्यव्यक्तिके उत्पत्ति प्रकार पर भी विचार करना आवस्वक हो जाता है, क्योंकि दिश्यव्यक्ति पौद्मकिक भाषा वर्गमात्रीको ध्यव्यक्त वर्षाय है, दक्षिण्य उपारान्धे हैं हिंदि भाषा वर्गमार्थ हो। दिव्यव्यक्तिकर परिणमती है। इस प्रकार माधावर्गमा और दिव्यव्यक्तिकर परिणमती है। इस प्रकार माधावर्गमा और दिव्यव्यक्ति इन रोनोंसे
उपारान-उपारेयकान्य है। निमान-नैमितिक सम्बन्धका विचार विध्यव्यक्तिको उत्पत्ति प्रकार क्षिण स्वयक्तिका क्यार्थ
रखकर ही किया जा सकता है। अपर पत्न केवली भगवान् और केवकज्ञानके साथ दिश्यव्यक्तिका क्या
सम्बन्ध है यह प्रस्त तो उप्तिच्य करता है, क्षिण्य वस इस प्रश्लवको ध्यानमें रक्षकर सम्बन्धको राष्ट्र करनेके
अभित्रायसे दिश्यव्यक्ति उपारिके करार विचार किया गया तो वह अपनी माग्यताको कमजोर होता हुआ
देखकर उम्रे छिशानिके लिए प्रतिवर्षका है में क्षित्रता है—

'आपने अपने दितीय उत्तरमें आवसविरुद्ध तथा अपनी मान्यताके विरुद्ध हो हव्यो तथा उनकी पर्याचोमें परस्पर कर्ता-कर्मके कुछ शिद्धान्त लिख दिये हैं, ओ कि अत्रासंगिक हैं, क्योंकि कर्त्ता-कर्मसम्बन्धी मूळ प्रस्त ही नहीं हैं।' इस्यादि।

ऐसा लिखने के पूर्व अपर पशने हुमारे उत्तरको गोलमाल बतलाया है सो इसका विचार तो उसे स्वयं करता है कि हमारा उत्तर पोलमाल है या उत्तकता लिखाल वालिया है। एक ओर तो वह 'शास्त्रा सास्त्रि सती दिवस' इस्योक प्रमाण उपस्थित कर जिनदेकता वाणिक प्रकार कर्मा-कर्मक-स्वयं स्वलाने प्रमाण उपस्थित कर जिनदेकता वाणिक प्रमाण वालिय ता स्वतं हित सुर्वे तो उनको ओरले यह कहा जाता है कि प्रकृत में 'इस्त-कर्मकन्यमें मूल प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं तो उनको ओरले यह कहा जाता है कि प्रकृत में 'इस्त-कर्मकन्यमें मूल प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं तो उनको ओरले यह कहा जाता है कि प्रकृत में 'इस्त-कर्मकन्यमें मूल प्रमाण उपस्थित किया जाते हैं तो उनको ओरले यह कहा जाता है कि प्रकृत में 'इस्त-कर्मकन्यमें मूल प्रदान हो। वेदा यह वहा अपन हो कर प्रकृत में 'इस्त-कर्मकन्यमें मूल प्रमाण वालिया वालिय वालिय कर वालिय कर प्रकृत मान प्रमाण वालिय वालिय वालिय कर प्रमाण वालिय कर प्रकृत कर प्रकृत कर प्रकृत कर प्रकृत कर प्रकृत कर प्रकृत कर प्रमाण वालिय वा

साधारणतः हेतुकर्ता शब्द धागममें ३ अथॉमें प्रयुक्त हुआ है-

- (१) एक तो वर्तनाको कालका लक्षण बतलाकर सर्वार्थीसिंड आदि आगममेकालको हेतुकर्ता कहा है। यद्यपि काल जदासीन निमित्त है पर इस अर्थमें भी हेतुकर्ता शब्दका प्रयोग होता है यह इस प्रसंगमे स्पष्ट किया गया है।
- (२) दूसरे जो कियाबान् द्रव्य अपनी क्रिया द्वारा अपर द्रव्यकी क्रियाने निमित्त होते हैं उनके लिए भी पंचास्तिकाय गावा ८८ आदि आगममें हेत्कर्ता शब्दका प्रयोग हुआ है।
- तया (३) तीचरे जो सजीवधारी प्राणी अपने बिकल्प और योग द्वारा पर 2२२के कार्यमे निमित्त होते हैं उनके लिए भी हेत्कती शब्दका प्रयोग समयसार गांचा १०० आदि आगममे किया गया है।

इस प्रकार २ वर्षोमें हेतुकर्ता शब्दका प्रयोग जायनमें दृष्टिगोचर होता है। उनमेसे किस वर्षमे अपर पत्न केवली जिनको दिव्यव्यविकि होनेमें हेतुकर्ता स्वीकार करता है इसका स्वयं उसकी ओरसे किसी प्रकारका स्पष्टीकरण नहीं किया गया यह जाश्वर्य की बात है। जागममें सब प्रकारके प्रमाण है और वे जिन्न-मिन्न अभिग्रायसे लिखे गये हैं, परलु इन सबको एक जनह उपस्थित कर देने मानसे बस्तुका निर्णय नहीं हो सकता। यहाँ तो यह विवार करना है कि केवलोका दिव्यव्यनिके साथ योगके माध्यमसे सम्बन्ध है या तीर्षकर प्रवृति आदिके पायमसे सम्बन्ध है या तीर्षकर प्रवृति आदिके पायमसे सम्बन्ध है या तीर्षकर प्रवृत्ति आदिके पायमसे सम्बन्ध है या तीर्षकर प्रवृत्ति आदिके पायमसे हैं व्यव्यनिका कोदी सम्बन्ध है। मूल प्रतने केवलमाल कोदी होता है कि अपर पत्र केवलमान और केवलीको आत्मा इन दोनोको एकक्यसे स्वोकर करके उनके साथ दिव्यव्यनिका सम्बन्ध जानना चाहता है। अब यदि प्रकृतमें हेतुकर्ता सक्वया निकस्य और योग किया जाता है तो इस प्रकारका हेतुकर्तिक्य सम्बन्ध केवलमान कोद योग किया जाता है तो इस प्रकारका हेतुकर्तिक्य सम्बन्ध केवलमान कोदिक स्वीक्य स्वार्तिक प्रतास केवलमान कोदिक स्वीक्य स्वार्तिक स्वार

कराचित् कहा जाय कि योगको बचेला केवलोको दिव्यव्यक्तिका हेनुकर्ता कहनेमे बया हानि है सो इस सम्बन्ध हमारा निवेदन यह है कि आयार्थ अमृतवन्दने प्रवचनतार गाया ४५में केवलोके ममन, स्थिति बौर दिव्यव्यक्ति बादि कियाओंके प्रवर्तनको जो स्वामायिक कहा है तो वहाँ उनके कहनेका यहो अभिग्राय होना स्वाहिए कि यदिष्टि दिव्यव्यक्तिके प्रवर्तनमें वचनयोगको प्रमुक्तकपन्ने निमत्ता है फिर भी वचनयोगको विकल्य के अनावम हेतकार्त कहना उथिव नहीं है। उसके कई कारण है। यथा—

(१) केवलो भगवान् केवलज्ञानसे सदा उपमुवत होते हैं । उनके उपयोगमें जिस प्रकार अन्य समस्त प्रकाल और विकोक्दतीं जैय प्रतिमासित होते हैं तो प्रकार दिव्यक्षती भी प्रतिमासित होती हैं । दिव्य-घनिके प्रवर्तनके लिए वे अलगसे उपयुक्त नहीं होते । अत्युव केवलज्ञान दिव्यक्षतिक प्रवर्तनक सांधा तिमित्त सही हैं । तत्वार्णवास्त्रिक अप्याद ६ मूत्र १ मे कवनत्रियोगको ध्रवनिमित्तक मानने पर जो आपत्ति आती हैं उनका विचार करते हुए अन्तमे यही फोलत किया है कि चुक्ति केवलीको आत्मा क्रियाशील है, अत्युव उनके ३ प्रकारको वर्गणाओंके आस्मवनको अपेक्षा प्रदेश परिस्पन्दक्य योग होता है। यह संका-द्वित्य उठी कि ज्ञानावरणादि कमीका स्वय अयोगकेवली और सिद्धांके भी पावा बाता है। ऐसी अवस्वाम यदि स्वयको वचन-योगावर्षा प्रमुख तिमित्त माना जाता है तो अयोगकेवलो और सिद्धांके भी वचनयोग होना चाहिंदे । किन्तु उनके व वन्त्रयोग नही होता, इससे स्वयह विदित होता है कि वनत्रयोगका प्रमुख कारण स्वय नही है, किन्तु वनन वर्गणीओंका आल्यन हो वचनयोगका प्रमुख कारण है। तत्वार्णवादिकका बहु पूरा उनकेख इस प्रकार है—

यदि अयोगशासकविवारन्यन्तरहेतुः, अये कथम् ? अयेऽपि हि सयोगकेबिकतः त्रिविधो योगः इच्यतः। अय अयमिसिकोऽपि योगः कष्टव्यते, अयोगकेबिकतां निद्धानां च योगः प्राप्तोति ! त्रैष होषः, क्रियापिणामिन आत्मनित्त्रविधवर्षणाकन्यवापेशः प्रदेशपरित्यदः सयोगकेबिकतो योगांविधिवधीकते, तप्राप्तम्यनामाना उत्तर्भयां योगविधिनांतिः।

यह उल्लेख अपनेमें बहुत स्पष्ट है। इसमें जिस प्रकार योगप्रवृत्तिका प्रमुख कारण श्रवकारको वर्गणाओं के आलम्बनको बतलाया है उसी प्रकार दिश्यक्विका प्रमुख कारण भाषावर्गणाओं का आलम्बन हो हो सकता है, ज्ञाप नहीं। यही कारण हैं कि हमने अपने प्रकास और दिलीय उत्तरमें योगके उत्तर विशेष जोर दिया था और साथमें यह भी लिखा था कि योगको अपेखा केवली या केवलानको निमित्त माननेमें कोई हानि नही हैं। दिष्यप्रविका खिराल केवली जिनके वचनायोग कियाको निमित्त कर होता है बौर वचनयोग वचनपंणाओं के बदलंबन पर निर्मर है। ऐसा केवली जिनके साथ दिश्वप्रविका निमित्त-मिसित्स सम्बन्ध माना गया है। फिर मो विकःसंक जनावने ववनवोगको भी हेनुकर्सा कहना उचित नहीं हैं, बरोकि ववनवोगको हेनुकर्सा मान केने पर जब-जब ववनवोग हो तब-जब दिव्यव्यक्ति होनी हो चाहिए, अन्यवा ववनवोगके साथ दिव्यव्यक्तिको बाह्य व्यादित नहीं वन सबती। स्पष्ट है कि दिव्यव्यक्ति कवने कर वहीं है और ववनवोग उसका मुक्य निमित्त है, साथ हो भव्य जीवोक्षा पुष्पोद्य, तं.पैकर प्रकृतिका उद्यय सार्थि भी दिव्यव्यक्तिके मिमित्त है। ऐसा अपूर्व योग जिनदेवके प्येवज्ञान विमृतिके सम्पन्न होने पर हो मिलता है, इसवित्य दिव्यव्यक्तिके होनेन जिनदेवको भी निमित्त करा आता है। पर हमका अर्थ महनहीं कि जिनदेव क्यां जय अप्यक्तिके सार्वा दिव्यव्यक्तिको प्रयट करनेके लिए आयारवान् होते हैं। थी गोम्मटसार जीव-काव्यये जया अप्यक्तिके सार्वा

> मणसहियाणं वयणं दिट्ट तत्पुःविमिदि सजीगरिम । उत्तो मणोवयानेणिटियणाणेण डीणरिड ॥ २२८ ॥

मनसहित छट्मस्य जोवोके वचन मनपूर्वक देखे जाते हैं, इसलिए इन्द्रियज्ञानसे रहित सये.गकेवलीके उपचारसे मन कहा है ॥ २२८॥

इस बचनमें स्पष्ट जात होता है कि केवलो जिनके दिल्हाश्चिमके लिए दत्तावधान हुए बिना हो अपने कालमे बचनयोग आदिको निर्मित्त कर दिल्हाश्चिम अबट होती है। पं अबर दौलनरामजो **'सकलज्ञेष-**द्यायक-' आदि राति हारा उनत तत्थको स्पष्ट करते हुए जिलते है—

> भवि भागनि-विचेजोगे वसाय। तुमधुनि हैं सुनि विभ्रम नसाय॥

(२) दूसरा कारण मह है कि केवली जिनके दो प्रकारका हो वचनवोग होता है—सरव वचनवोग कोर अनुभव वचनवोग । इती प्रकार दिक्क्ष्यनि भी तदनुसार सरव और अनुभवके भेदने दो प्रकारको होती है। इसके सग्छ विदित्त होता है कि दिव्यव्यक्तिका प्रमुख निमित्त वांगको ही स्थानकार किया है। यदि केवल-तान दिव्यव्यक्तिका प्रमुख निमित्त होता तो जिया प्रकार केवल्झात एकमात्र मध्यक्तर स्वीकार किया गया है उसी प्रकार दिव्यव्यक्ति भी वेबल्झानके समान एक ही प्रकारको होता, किन्तु ऐसा नही है। इसके बात होता है कि केवली जिनका वचनवांग ही दिव्यव्यक्तिक जियाने प्रमुख निमित्त है।

### २ दिव्यध्वनिकी प्रामाणिकता

मूल प्रवर्तन प्रमुखकरचे दूनरा वर्जनीय विषय दिश्यक्षित्वी प्राथाणिकताके विषयम क्रहापोह करता है। अपर पश्ते अपनी प्रविवाह र और प्रतिवाह र में दिल्यक्षित्वी प्राथाणिकताके प्राथाणिकताके आधार पर स्थापित की है। साथ हो उच्चे, पदो और वास्पोको छात्रमा बनलाते हुए जिल्ला है कि पिछल और प्राथाणेका छात्रमा है। अपनी इष्यक्ष व्यापारको अपेशा रस्तती है। अपनी इष्यक्ष प्रप्राप्त अपेशा रस्तती है। अपनी इष्यक्ष प्राथाणिक अपेशा रस्तती है। अपनी इष्यक्ष है कि हमारा यह अपे ह या नहीं है, किन्तु पृत्योके द्वारा हो सब्दोक्त अपेश्वेत किया जाता है। इसीलिए लीकिक या आगम राज्योको मुक्त योगवा पृत्योक द्वारा सकेवके आधीन हो पदार्थका प्रकारक मानना चाहिये, विना एकेतके सावस्था प्रवासक प्रवासक प्रतिवाह कही होता। —प्रमेशकमस्थानांक पुरुष देशे । व्याप्तानोक विना एकेतके सावस्थ प्राथाणिक करी है, इसीलए उनका सावस्थानकमान व्याप्तानीक आधीन है। —पवल पुरु र पुरु र १६६। जब साव्योक हारा प्रवासकता हो पुरुष व्यापारकी आधीन है। —पवल पुरु र रू र रहा।

रखता है तो उनमें स्वाधित प्रामाणिकता कैसे हो सकती है, अर्थात् घट्योमे स्वाधित प्रामाणिकता नहीं है। इस प्रकार आपका दिश्यवनिको स्वाधित प्रमाण कहना अन्मर्मीकड है। उसमें केवस्त्रातको प्रमाणतासे ही प्रमाणता आहे हैं, क्योंकि वक्ताको प्रमाणतासे वचनोमे प्रमाणता आती है ऐसा ग्याय है। -चवल १ पू० १२६, जयबक्त १ प० ८८।'

शब्दको प्रामास्थिकता पराश्रित कैसे है इस बातको बतलानेवाला यह अपर पलका वक्तव्य है। इस वक्तव्य द्वारा इन बोतो पर प्रकाश डाला गया है—

- (१) परुषके व्यापारको अपेक्षा रखनेके कारण शब्दोमे पदार्थोको अर्थप्रतिपादकता कृत्रिम है।
- (२) सम्दोकेद्वारा पदार्थीको प्रकाशकता पुरुषध्यापारको अपेक्षा रखता है, इसलिए उनमें स्वाश्रित प्रामाणिकतानहीं हो सकती।
- (३) दिव्यव्वित्तमे केवलज्ञानको प्रमाणतासे प्रमाणता आई है, इसलिए दिव्यव्यितको स्वाधित प्रमाण कहना आगमविषद्ध है ।
- (४) लौकिक या आगम शब्दोकी सहज योध्यता पुरुषोके द्वारा संकेतके आधीन हो पदार्थका प्रकाशक मानना चाहिये ।

अब इन बातो पर क्रमश विचार करते हैं-

#### : 9:

आगममें २३ प्रकारकी वर्गणाएं बतलाई है। उनमे भाषा वर्गणाका स्वतत्ररूपसे उल्लेख किया गया है। तत. वितत आदि रूप्से अनक्षारात्मक या अक्षरात्मक जितने भी शब्द सननेमे आते है उन सब शब्दोकी उत्पत्ति एकमात्र भाषा वर्गणाओसे होती है। यह नहीं हो सकता कि कोई भी पुरुष अपने ताल आदिके ब्यापार द्वारा ऐसी पदगल वर्गणाओको भी बाब्दरूप परिणमा सके जो भाषावर्गणारूप नही है। परुपोके ताल आदि ब्यापारसे भाषावर्गणात्रोको उत्पत्ति नही होती, किन्तु जो भाषावर्गणाएँ स्वय उपादान होकर शब्दरूप परिणत होती है उनने पुरुषोंके तालु आदिका व्यापार निमित्तनात्र है, क्योंकि बाह्य और आध्यन्तर उपाधिकी समग्रतामें कार्यकी उत्पत्ति होती है यह कार्यकारणभावको प्रगट करनेवाला अकाट्य सिद्धान्त है, जो कि भाषा वर्गणाओं के शब्दरूप कार्यके होनेमें भी लागू होता है, क्योंकि कोई भी कार्यइम सिद्धान्तको जलंघन कर होता हो ऐसा नही है। ऐसी अवस्थान जब विविक्षत शब्दोका उत्पत्ति ही केवल पुरूप व्यापारमे नहीं होती तो उनमें पदार्थोंकी अर्थप्रतिपादकता केवल पुरुषव्यापारसे आती हो यह त्रिकालने सम्भव नहीं है। जो व्यक्ति निश्चय पक्षका उल द्वन कर केवल व्यवहार पक्षके एकान्तवाही परिग्रह करताहै वही ऐसा कह सकता है कि 'शब्द और पदार्थकी अर्थप्रतिपादकता कृत्रिन है, इसलिए वह पुरुषके व्यापारकी अपेक्षा रखती है। अन्य व्यक्ति नहीं। उपादानरूप शब्दवर्गणाओमे विवक्षित अर्थप्रतिपादनकी योग्यता न हो और कोई परुष अपने भ्यापार द्वारा वैशी अर्थर्शातपादन क्षमता उत्पन्न करदे यह कभी भी नही हो सकता। भगवान पुरुषदन्त भुतविल शब्दगत इस सहज योग्यताका प्रतिपादन करते हुए घवला प०१४ प० ४५० मे लिखते हैं-

सच्चमालाण् मोसमासाण् सच्चमोसभासाय् असच्चमोसभासाय् जाणि दृश्वाणि बेत् ण सच्च-भासत्ताय् मोसभासत्ताय् सच्चमोसभासत्ताण् असच्चमोसभासत्ताय् वरिणामेद्र्ण णिस्सारंति जीवा ताणि भासादरुवदगणा णाम ॥७४९॥ संयमाया, मोयभावा, सत्यमीयभावा और असत्यमीयभावाभो जिन इव्योंको प्रहणकर सत्यमाया, मोय-मावा, सत्यमीयभावा और असत्यमीयभावाक्यसे परिणमाकर जीव उन्हें निकालते हैं, उन द्रव्योंको माया-इव्यवर्गणा संज्ञा है ॥७४४॥

हतो तब्यको स्पष्ट करते हुए बीरसेन आचार्य अपनी घवला टीकामे उनत सुत्रकी व्याक्याके प्रसंगसे रिस्तते हैं---

भासाद्ग्यवनगणा सण्व मोस-सण्वमोस-असण्यमोसमेहेण चडन्विहा। एवं चडन्विहर्ष हुदो णध्ये १ खडन्विह मासाक्त्रज्ञणहाणुवयचोद्दी। चडन्विह मासाणं वाश्रोगाणि जाणि द्वाणि लाणि वेषण सण्य-मोस-सण्यमोस-असण्यमोसभासाणं सरुवेण वालुवादिवाबारेण परिणमाविष जीवा गुहादो जिस्सारीत ताणि द्वाणि भासाद्ग्यवसगणा णाम ।

भाषा द्रव्यवर्गणा सत्य, मोष, सस्यमोष और असत्यमोषके भेदसे ४ प्रकारकी है ।

शंका-यह ४ प्रकारकी है ऐसा किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—उसका ४ प्रकारका मायारूप कार्यबन्यया बन नही सकता है, इससे जाना जाता है कि यह ४ प्रकारकी है।

४ प्रकारकी भाषाके योग्य जो टब्ब है उन्हें बहणकर तालु आदिके व्यागर द्वारा सरयभाषा, मोषमाषा, सरयमोपभाषा और असरयमोपभाषाक्ष्ये परिणमाकर जीव मुक्तते निकालते हैं, अतप्य उन टब्पोंकी भाषा-द्वव्यवर्गणा संज्ञा है ॥७४४॥

यह आगमप्रमाण है। इसमें राष्ट्र बतलाया गया है कि जो भाषा सत्यरूप परिणमती है, जो भाषा अन्नत्यरूप परिणमती है, जो भाषा अन्नत्यरूप परिणमती है, जो भाषा अनुम्यरूप परिणमती है, जो भाषा अनुम्यरूप परिणमती है, जिस का उस प्रकारका परिणमत है ते प्रवृक्ष के एक प्रकार का प्रिणम के स्वाद्य है और न हो पृष्यकी इन्छा अवदा जानिकीयचे उत्यप्त किया जा सकता है भी र न हो पृष्यकी इन्छा अवदा जानिकीयचे उत्पप्त किया जा सकता है। हिन्तु अब कालमें सत्यादिरूप जिस प्रवाद की वाद्य के प्रवृक्ष होती है। उस कालमें वह सत्यादि भाषायां का अवदा अपने अपने जादानके अनुवार हो उत्पन्न होती है। मात्र उत्पत्तिके समय यवासम्भव पृष्यक्ष तालु बादिका व्यापार तथा अन्य अन्य जोवोका पृष्योदय आदि निमल अवदय है। इतका अनादिकालसे ऐसा हो निमित्त-नीमितिक योग चला आ रहा है। अलप्य खाद्योम प्रयादीकी अर्थाश्रीयादकता उनकी सहत्र योध्याता सुक्त है, अन्य तो उसमे निमित्तमात्र है ऐसा यहाँ निक्चय कराचा वाहिये। इसी तथ्यकी प्रयानमें रखते हुए आवार्य माणिक्यनेदिने अपने परीक्षामुख नामक न्यायर्थनमें लिखा है—

### सहजयोग्यतासंकेतवशादि शब्दादयः वस्तप्रतिरत्तिहेतवः ॥ -अ०३ सत्र १००॥

सहत्रयोग्यताके सद्वावमें संकेतके बससे सन्यादिक बस्तुप्रतिपत्तिके कारण है।। — अ० ३ सूत्र १००।। तिस प्रकार ज्ञान और ज्ञेयमे ज्ञापक और ज्ञाप्य शक्ति सहत्व पाई जाती है, वह किसी पुरुषका कार्य नहीं है, उसी प्रकार अर्थ ( वस्तु ) और ज्ञन्योग प्रतिवाद और प्रतिपादक सक्ति सहत्व होतों है, वह किसी पुरुषके तालु आदिके व्यापारिक जायमा गहीं है, अत्याद्य सन्दोंने सहत्व हो प्रतिपादकता पाई जाती है और उसीसे विवस्तित सम्बद्धारा प्रतिवादमून विवस्तित परार्वका प्रतिवादन किया जाता है। सन्याँ द्वारा परायोके प्रतिपादनकर कारोंगे यद्याप एकके तालु आदिका शायार अवस्य ही निमित्त है, परन्तु उपादानके अभावर्ष पुरुषके तालु आदि स्थापार द्वारा अर्थप्रतिपादकतारूप शब्दकार्यको उत्पत्ति होती हो यह कभी भी संभव नहीं है ऐसा यहाँ समझना बाहिये।

प्रत्येक शब्द स्वभावसे अपने प्रतिनियत अर्थका हो प्रतिपादन करता है ऐसा नियम है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए अष्टमहस्त्रो प० १३६ में लिखा है—

निष्यवीयं भावाभावाभिधानं नाम्यसैव विषयीकरोति शब्दवन्तिस्वाभाग्वान् , सर्वस्य पदस्यैकार्य-विषयस्वप्रसिद्धः । सदिति पदस्याभद्विषयस्यान् असदिति पदस्य च सद्विषयस्यान् , अन्यधा तदस्यतप्रयोग संश्यान् । गौरिति पदस्यापि दिशाचनेकार्यवस्यवन् प्रसिद्धस्य तस्यानेऽकेक्स्यान् सादस्योग्यागादेव तस्यकेवनेव स्वराज्यान् , अन्यधा सर्वर्यकेशस्यवाप्यवान्तः प्रयोकसम्यानेकसस्यागायीकस्यान् । यथैव हि-वास्त्रसेवादे स्वराज्यस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्य सादस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्ति

वचन क्रमके बिना भाव और अभावको नियमसे विषय नहीं करता, क्यों कि इस प्रकारको सन्दर्भ सावित स्थायने हैं, सभी पद एक अर्थको विषय करकेष्यने हो प्रसिद्ध है। कारण कि मन् इस पदका असन् अविषय है और असन् इस पदका अस्त अविषय है, अपया उनमेसे किसी एक का प्रयोग करने पर संस्था होना अवद्यांभाओं है। यदिए सी यह एक पर दिखा है अप विषय करने स्थाय करने सावे एक प्रविद्ध है, पर सुवास में मी दे पर अने कही है, साइस्प्रका उत्पाद करने से ही उस पदका एक प्रकेश विषय होने हैं, साइस्प्रका उत्पाद करने से ही उस पदका एक प्रकेश दे लिए प्रकार में सी पर अने कही है, साइस्प्रका उत्पाद करने ही उस प्रकार प्रकार करने कि एक प्रवस्त के साव होने की आपित आती है। साव हो प्रत्येक पदार्थक लिए प्रकार प्रकार के साव निषय में अर्थन है उसी प्रकार अर्थन के साव निषय में अर्थन है उसी प्रकार अर्थन के साव निषय में अर्थन है उसी प्रकार अर्थन है साव साव निष्य साव साव होने हैं। अपया वास्प्राच वास्प्राप्त साव होने हैं। अपया वास्प्राच वास्प्राप्त साव होने हैं।

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए वही पृ० १३७ में लिखा है-

तथा शब्दस्यापि सङ्देकिसम्मेवार्थे प्रतिवादनशक्तित्रं पुत्रसेकस्मिन्, संकेतस्य तच्छक्तिक्यवेश्वया तत्र प्रदृष्ठे । सेनावनादिशब्दस्यापि नानेकत्रार्थे प्रवृत्तिः, करिनुसगम्भवतित्रस्यामित्रित्रोपम्येकस्य सेना-शक्तेनाभिषानात ।

उसी प्रकार शब्दकों भी एक बार एक ही अर्थम प्रतिपादनशक्ति है, अनेक अर्थम नहीं, क्योंकि संकेत उस शांकिकों अपेशामें ही उसमें प्रकृत होता है। सेना और वस आप्त शब्दकों भी अनेक अर्थम प्रकृति नहीं होती, क्योंकि सेना शब्दके द्वार हाथी घोडा, रच और पदातिगर्वधी एक प्रत्यासित्तिकीय ही कही जाती है।

इसमें स्पष्ट है कि प्रतिनियन कृष्ट स्वभावसे ही अपने प्रतिनियत अर्थका प्रतिपादन करता है।

हम अपने दूबरे उत्तरके अतमे यह स्पष्ट कर आये हैं कि 'वास्तवमे दिश्यव्यतिको प्रामाणिकता स्वाधित है, वर्गाक पद उपने उपयत्त तही को जा मकती। फिर भी सकद्भूत अपवारत्तवको अपेक्षा विचार करने पर उसे निमिन्तीका अधेक्षा पर्गाधित कहा पक्ष है। किन्तु अपर पत्तको हमारा यह कवन मान्य नहीं है। उनका कहना है कि 'वश्येके द्वारा प्रामोकी अध्यापन कहा प्रकाशकता पुष्टवणापारको अपेक्षा पन्ना है, इसिल्ए उनमे स्वाधित प्रामाणिकता नहीं हो। सकती पह अपर पत्तक केवनका प्रामाणिक से प्रमाणिक किन की हो हो सकती पत्र अपर पत्तक केवनका पार है। इसमे ऐसा विदिन होता है कि अपर पश्च अध्यत्तक होता है कि ओ उपायान स्वाधित नहीं करना चाहकी को किन्ता जो कि आगमम सनिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित है। सन्य ही हमने यह भी फलिल होता है कि ओ उपायान सिवादित होता है सिवादित होता होता है सिवादित होता है सिवादित

कार्यक्य परिचमता है उसमें उस कार्यक्य होनेकी योग्यता हो नहीं होती, मात्र निमित्तोक व्यापारडारा उपा-सानमें क्या प्रकारका कार्य हो जाता है । यदि अपर एकका वाल्योंमें स्वाधित प्रमाणिकताके निषये करनेका यही तात्ययं हो तो कहना होगा कि उपादान नामको कोई बस्तु हो नहीं है । वहाँ को कार्य उत्पन्न होता है मात्र निमित्तोंके बन्नेसे होता है । किन्तु आगम ऐसे मन्त्रव्यको स्वीकार नहीं करता, क्योकि आगमका अभिग्नाय है कि जिस समय जिस तालु आदिक ज्यापार आदिको निमित्तकर को च्यत्य उत्पन्न होता है उसका यदि उपादान उत्तक्य हो तथी उस प्रकारके खट्टको उत्पत्ति हो सकती है और उसीमे पृथ्यके तालु आदिका क्यापार आदि निमित्त होता है । अगममें युग्यतिक चार प्रकारको पृथ्यक-पृष्क वर्षणाओंको स्वीकार करनेका स्था तार्य्य है । यदिष्य अनेक स्थलो पर आगममें वस्ताकी प्रमाणतासे वचनोको प्रमाणता संवाद को गई है, यह हम भली भीति जानते हैं । परन्तु उत्तका इत्ता हो आख्य है कि राजी-देयो आदिक्य याद वस्ता हो तो यह समीचीन प्रमाणिक भाषाको उत्पत्तिका निमित्त विकासके नहीं हो सकता। समीचीन प्रमाणिक भाषाको उत्पत्ति उसी प्रकारक हो निमित्त होगा, अन्य प्रकारका नहीं । अत्यस्त अनेकालको प्रमाण माने-साणे महानुमायोंको एंगा ही निदयत करना चाहिए कि उपादानको अपेका राब्दोर स्वाधित प्रमाणता होती है और निमित्ताको अपेका उनमे परिचल प्रमाणिकनाका व्यवहार हिया जाता है ।

#### : 3 :

'दिव्यव्यक्ति के स्वायानकी प्रमाणता के प्रमाणता आई है, इसिल्य दिव्यव्यक्तिको स्वाधिन प्रमाण कहता बागमतिबद है। 'बद वो अपर प्रमाण कथन है उसका समाधान पिछले बनकप्यते हो जाता है, समीकि जिस उपायानसे जिस प्रकारका कार्य उत्पन्न होना है उसका समाधान पिछले बनकप्यते हो जाता है, समीकि जिस उपायानसे जिस प्रकारका कार्य उत्पन्न होना है उसका होना है। तमी उसके निमाण क्या होना है। तमी उसके निमाणव्यवहारको सार्यकता है। वैसे कुम्मकार उत्पायत के उन्हें के कुम्मकारका व्यापार होता है और कुम्मकारको व्यापारके बनुक्य मिट्टीय उत्पायता होतो है। उसकार कि व्यवस्था निमाण के उत्पायता होतो है। इसिल्य विकास मार्थिक अनुक्य के के अनुक्य करकार्या को विकास के उपायता होतो है। इसिल्य विकास मार्थिक का अपने होता है। इसिल्य विकास मार्थिक का अपने विकास के अनुक्य करकार्या का विकास के उपायता होतो है। इसिल्य विकास मार्थिक का अपने होता है। उसकार कि उपायता होते है। उसकार करना वापायकी व्यवस्थ करना मार्थिक करना वापायकी व्यवस्थ करना मार्थक है। वह हम पूर्वम हो बता का प्रवास के प्रवस्थ करना का स्वाधिक करना वापायकी व्यवस्थ करना वापायक करना का स्वाधिक करना वापायकी व्यवस्थ करना मार्थक हो हो हो हो है। अनुमय मार्था का उपायता कर्मय स्वाधिक करना करना करना का स्वधिक करना वापायकी व्यवस्थ करना हो है। अनुमय मार्थक हो तम हो स्वाधिक करना करना हो हो हो है। अनुमय मार्थक हो विकास करना हो हो हो है। अनुमय मार्थक हो विकास करना हो हो है। अनुमय मार्थक हो विवाद हो हो है। अनुमय मार्थक हो हो से स्वाधिक करना हो स्वाधिक हो से स्वाधिक करना हो हो है। अनुमय मार्थक हो स्वाधिक हो से स्वाधिक हो से स्वाधिक हो से स्वाधिक करना विवाद हो हो है। अनुमय मार्थकी हो हो से स्वाधिक हो हो है। अनुमय मार्यक हो से स्वाधिक हो से स्वाधिक हो से स्वाधिक हो हो है। अनुमय मार्यक हो से स्वाधिक हो हो है। इसका हो से स्वाधिक हो हो है। इसका स्वाधिक हो से स्वाधिक हो हो है। इसका हो स्वाधिक हो से स्वाधिक हो हो से स्वाधिक हो हो है। इसका हो हो हो है स्वाधिक हो हो है। इसका हो हो हो है स्वाधिक हो हो हो है। इसका हो हो हो हो हो हो हो हो हो है। इसका हो हो हो हो हो हो है। इसका हो हो हो हो हो हो हो हो हो है। इसका हो हो हो हो हो हो हो हो

#### :8:

अरर पक्षका यह भी कहता है कि 'की किक या आगम सब्दोकी सहस्र योग्यता पृक्षांके द्वारा संकेतके आयोग हो पदार्थका प्रकाशक मानना चाहिए। ' किन्तु उस पत्रके इस कथन पर भी बारीकोरी जियार किया जाता है तो इसमें अणुनात्र भी यवार्थता प्रतोत नहीं होती, क्योंकि एक और स्वमें सहस्र योग्यता स्वीकार को जाए और दूसरों और उसे एकान्तसे पुरुषोके द्वारा संकेतके आयोग मानी जाय यह प्रस्तर विकट से इसे तो क्षांकोश तहस्र योग्यताको विकटनता हो माननी चाहिए। जब कि पूर्वीचार्योन सत्वादिक भेदने आया- वर्गणाएँ ही पूगक् पूगक् मानी है। ऐसी अवस्थामें उनसे उत्पन्न हुए शब्दोमें केवल पुरुषो द्वारा किये गये संकेतक आषीन ही पदार्थीको प्रकाशकता बनती हो ऐहा नहीं है। दिश्यव्यनिको यह विशेषता है कि भाषा-वर्गणांके आधारसे उत्पन्न हुए शब्द बाध्यक्ष जिस जिस क्यंके बाथक होते हैं उसी उसी अर्थका वे प्रतिवाधन करते हैं। उत्तर प्रतिवादन पुरुषोको इच्छा पर अवलंबित नहीं है। यही कारण है कि बागमसे जितने सर्वोक्त प्रयोग हुआ है वे आहंत प्रवचनके समान संतानको जपेखा अनादिनियन माने गये हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान् महाबोरको दिश्यव्यनिमें 'बीव' शादका प्रयोग अन्य वर्षमें हुआ है और भगवान् आदिनायको दिख्यव्यनिमें उसका प्रयोग किसी दूबरे अर्थ्य हुआ होगा। जागकको प्रमाणता भी इसी पर निमंग है, बसाओंकी इच्छाओं पर नहीं। इसीका नाम शब्दोकी सहज योग्यता है। प्रामाणिक वक्ता इसी आपार पर उन उन सास्थीका प्रयोग करता है। भट्टाक्केटवे तत्वाव्यनिक अप्याय है। में प्रामाणिक वक्ता इसी आपार पर

धर्माद्रयः संज्ञाः सामयिक्यः । १६। धर्माद्रयः संज्ञाः सामयिक्यो रष्टव्याः । आहेते हि प्रयचनेऽ-नादिनिधने अहदादिभिः यथाकारुमीमव्यकज्ञानदर्शनातिशयप्रकाशैरवयोतितार्थसारे रूढा एताः संज्ञा ज्ञेयाः ।

वर्मायिक संज्ञाएँ सामिषिक हैं।१६६ वर्मायिक संज्ञाएँ सामिषिक जाननी बाहिए। अर्हन्तादिकके द्वारा वस तस सासमें प्रपट हुए ज्ञान-दर्शनातितवयक्य प्रकाशके द्वारा जिल्लमे पदार्थसार प्रकाशित किया गया है ऐसे स्नादिनियन आर्हतप्रवचनमें ये वर्म, अथर्म, आकाश, काल और पुदश्ल आदि मंजाएँ रूढ़ जाननी साहिए।

इसी तब्यको स्पष्ट करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड प्० ४२६ मे बतलाया है-

शब्दस्यानादिपरम्परातोऽर्षमात्रे प्रसिद्धसम्बन्धरवात्, तेनागतसम्बन्धस्य घटादिशध्दम्य संकेत-करणात्।

शब्दका अनादि परम्परासे अर्थमात्रमें सम्बन्ध प्रसिद्ध है, इम्लिए तत्तत् अर्थके साथ सम्बन्धको जानकरही पटादि शब्दका प्रयोग किया जाता है।

दूबरे शब्दोमे इसी तथ्यको स्वष्ट करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड पृण्य ४३१ में बतलाया है— स्वस्तो हि अब्दोऽप्रबच्चेतरस्वमावतया प्रशैक्षितोऽर्धे संस्थानस्वरति हति ।

यस्तपूर्वक अर्थवस्त्र और इतर स्वभावरूपछे परीचित हुआ शब्द अर्थके प्रति व्यभिचरित नहीं होता ।

अतर्य प्रतिशंका ३ में एकान्तसे यह लिखना कि 'शब्द अपने अर्थको तो कहता नहीं, किस अर्थम उसका प्रयोग किया जाय यह वक्ताकी इच्छा पर अवलान्वित हैं, ठोक नहीं है, वर्शोंक जैसा कि पूर्वोक्त प्रमाणोंके स्पष्ट हैं, अनार्यिक कालमें उन उस अब्दरका प्रयोग जो जो उसका बाच्य है उस उस अर्थम होता आ 'हा है, अत्युष्य एक ओर तो यब्दने ऐसी उचादान योग्यता होतो है कि दह विवश्तित अर्थका हो प्रतियादन करे और दूसरो ओर प्रामाणिक वक्ता भी कौन शब्द अनारिकालने हम वर्षका प्रतिशादन करणा जा रहा है इस बातको आनकर उसी अर्थन उस शब्दका प्रयोग करता है। इस प्रकार अनारिकालने हमारे अनारिकालने शब्दों स्वाधित प्रमाणना चली आ रही है वहाँ वह निमित्तों के बरीशा पराधित मो घटित को जाती है।

यद्यपि लोकम समुदायनेकी अपेचा एक ही शब्दका प्रयोग सम्प्रदायमेदले भिन्न-भिन्न अर्थमे होता हुआ देखा जाता है, इसलिए अपर पक्षकी ओरसे गृह आपत्ति उपस्थित को जा सकती है कि सदि शब्दोंका प्रयोग केवल वक्ताओं की इच्छा पर बवर्णस्वत न होता तो सम्ब्रदायमेदवे शस्त्रीके वर्षमे कन्तर नहीं पड़ना नां. हए या ? समाधान यह है कि ऐसे स्वयं पर गलत छन्दीके प्रयोगमे उन उन सम्ब्रदायवालों के अवानको प्रमुख कारण मानना चाहिए। बलएक पूर्वोहत कचनते यही फलित होता है कि लेकिक बोर वामिक सम्बर्ध एवंदिन होता है कि लेकिक बोर वामिक स्वयं प्रयोग्ध होता है विद्या होता है विद्या होती है वीर इसी आधान पर लोकने तथा बागम प्रयोग्ध सदद वर्षाण्य का स्वयं कर विद्या या है। हम पहले परीक्षामुखका 'सहज्वयोग्यता' इत्यादि सुद उद्घृत कर आपे है सो उस द्वारा भी यही प्रसिद्ध किया गया है। हम पहले परीक्षामुखका 'सहज्वयोग्यता' इत्यादि सुद उद्घृत कर आपे है सो उस द्वारा भी यही प्रसिद्ध किया गया है। हम पहले परीक्षामुखका 'सहज्वयोग्यता' इत्यादि सुद उद्घृत कर आपे है सो उस द्वारा भी यही प्रसिद्ध किया गया है कि प्रयोग सावस्त्रीके सावस्त्री होता होती है उसके अनुनार होनेवाले संकेतमें वक्ता गया है कि प्रयोग सावस्त्रीके सावस्त्री होते हु है। विविध प्रधासोके सीम्मलित रावस्त्री क्षारा पर प्रधासोक एक स्वाप्ति होता है उसके अनुनार होनेवाले संकेतमें वक्ता विद्या सावसावे सावस्त्री को सावस्त्री स्वार्थ होता होता है। सावस्त्री सावस्त्री सावस्त्री होता भी होता में होता सावस्त्री होता में सावस्त्री सावस्त्री सावस्त्री को सावस्त्री सावस्त्री होता में होता होता होता सावस्त्री है। सावस्त्री निम्मलेक सीवस्त्री सावस्त्री सा

# ३. आवसप्रमाणींका स्वष्टीकरण

इस प्रकार सब्दोने प्रामाणिकता किस अपेकाले स्वाजित सिद्ध होती है और किस अपेकाले वह परा-श्रित मानो गई है इसका सप्रवाण स्पष्टीकरण करनेके बाद अपर पत्र ने अपने पक्षके समर्थनके जिये आगमके जिन प्रमाणोको उद्युत किया है वे कहाँ किस अभिग्रायले दिये गये हैं इसका स्पष्टीकरण किया जाता है—

#### 9 :

सोमांतादर्शन प्रत्येक बणंकी सर्वधा नित्य और व्याप्त मानकर तथा तास्वादि व्यापारेस उनकी अधिव्याप्त तथीकार करके भी उन्हें कार्यक्षपत्र अनित्य स्वीकार नहीं करता। प्रमेषकमयमानंत्व पूर्ण ५०१ से
सोमानादर्शन के इस सनका निरास करनेके अनिप्रापत्ते ही यह कहा गया है कि 'याव्य ऐसा नहीं कहते कि
हसारा यह अर्थ है या नहीं है, कियु पुत्योंके द्वारा ही अव्योक अर्थ सेकेत किया जाता है! अवत्य इस
उद्धरणंकी उपस्थित कर एकान्त्रमें बच्चोंको पुत्यों हारा किये गये संवेतोंके आधीन मानना ठोक नहीं है,
अन्याय अनिप्रमंग हो जायमा। फिर तो केवकी जिनको दिव्यव्यनि हारा जो अर्थ प्रकरणा होती है उद्ये प्रत्येक
ओता अरने अपने संकेतके अनुसार हो समक्षेता।, अत्यत्य सक्को एकार्यको प्रतियत्ति नहीं वन सकेगी। केवकी
जिनको वाणीस आया कि 'जोब है' इसे मुनकर एक ओता अपने हारा अन्तित सकेव अनुसार समक्षेता कि
समयान्का उपदेश है कि 'जोब नही है।' दूसरा उचीको सुनकर अने हारा कल्तित सकेवके अनुसार
समझेता कि भववान्का उपदेश है कि 'जुंदर नहीं है।' दूसरा उचीको सुनकर अने प्राप्त कार्या सिक्का कि
समयान्का प्रत्येत है कि 'जोब नहीं है।' दूसरा उचीको सुनकर अने प्रत्ये केवार समझेता कि
समस्त्रा कि भववान्का उपदेश है कि 'जुंदर अपने ही ' अत्यत्व स्वार्ग वचने ही कि सब्दक्ष अनीतर सम्बर्ग अग्रस्त्र स्वार्ग हारा कल्तित सकेवके अनुसार
समस्त्रेता कि भववान्का अपने ही कि 'पुद्ध अके साथ अवनत उचित व है कि सब्दक्ष अनीतर सम्बर्ग कि
स्वर्ग माण्या भी नहीं बनेगी। अत्यत्य प्रकृत्य स्वर्ग सानना उचित है कि सब्दका अनीति परस्त्रात्व है। (प्रयेवकरणनार्तक्ष पुर्व ४२६)

#### : 9 :

मीमांवक दर्शन सर्वन्न को सत्ता स्वीकार नहीं करता, किर भी वेदार्थको यथार्थता और उसका यथार्थ प्रतिपादन मान लेता है। इसी तथ्यको ध्यानमे रखकर सर्वन्नको सत्ता स्वीकार करानेके अभिन्नासमे सबस्या पुरु १ पुरु १६६ में निमित्तको अपेका यह कहा गया है कि 'बस्ताको प्रमाणतासे वचनोमें प्रमाणता आतो है ।' हतिकए इस उस्तेख परते विश्ववदानिको स्वाधित प्रमाणताका निषेष नही होना, क्योंकि कार्य-कारण तिक्कालकै अनुमार नेबा उपायान होना है, निमित्त भी उसोके अनुकूत होते है। इसकिए अमर्थनवादीको यही कहा बायया कि 'वस्त्राको प्रमाणताले वस्त्रोमं प्रमाणताले आत्रो है। 'यर इसे एकारण मानता ठोक नहीं है, अत्रव्य इस प्रमाणने भी दिव्यव्यनिको स्वाधित प्रमाणता आत्रामिक्ट योधित नहीं भी जा सकती

#### 3:

जयधवला पुस्तक १ पू॰ ८८ द्वारा पूर्व-पूर्व प्रमाणता स्थापित कर अन्तमे मर्वज्ञकी प्रमाणता स्वीकार की गई है, क्योंकि अस्पन्न जनोके लिए कौन कदर अपनो सहज योगता और तरनुनार अनादि परस्पासे जाये हुए संकेतके अनुनार किस अर्थका प्रतिपादन करता है यह सर्वज्ञ ही प्रमाणता स्वीकार करनेसे ही झात हो सकता है। अतएव दस वचनसे भी दिव्याव्यत्रिको स्वाधिन प्रमाणनाका निरास नहीं किया जा सकता।

#### : 12 :

कायके प्रति निमित्त और उपादानकी समयवानि होती है और हते ही कायके प्रति वास्त्र और अभ्यत्य उपायिको समयवा कहते हैं। अत्यत्य जैसे उपादानको अपेता यह कवन किया जाता है कि सत्य-भाषावर्षणाक्य उपादानके अभावमें सरमायामिको उर्शत्त नहीं हो कनतो उसी प्रकार (४० पु० १ पु० १०८) निमित्तको अपेवा भी यह कहा जाता है कि 'रासादिस सभाव भी भगवान महावेगे से असाय भाषणके अभावको प्रतर करता है, वर्शोक कारण के अभावको प्रतर करता है, वर्शोक कारण के अभावको कारण के बित्त वक्त विरोध है।' अत्यत्य इस वनतसे भी दिव्यव्यत्तिको स्वाजित प्रमाणताका निरास नहीं किया जा सकता। वहीं बात पुजक पु० ३ पृ० १२ व २६ जयववन पु० १ प० ४४, पृ० ७२ व ८२ तथा पु० ७ प० १२० की भी मार्गिक होती है।

#### : 2:

यक पुस्तक १ पु० ३६८ में दिष्पध्यमिकों जो ज्ञानका कार्य कहा है सो यह कथन भी निशिक्षकों क्षेत्रांस ही किया है, व्यक्ति केवली निनक्कित और जनुभग वचनगोमके होनेका नियम है, अताग्व इस अमेसाते दिश्यध्यति उच्छी दिन तथा केवलज्ञानका भी कार्य कहा जाता है हमने कोई विरोध नहीं है। राजवादिक इस प्रमाण व्यक्तिक हम केवलज्ञानका भी कार्य कहा जाता है हमने कोई विरोध नहीं हो। राजवादिक इस प्रमाण व्यक्तिक इस विवास केवलज्ञानका भी कार्य तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका पूर्वोत्त प्रमाण भी उत्तर तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका पूर्वोत्त प्रमाण भी उत्तर तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका पूर्वोत्त प्रमाण भी उत्तर तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका पूर्वोत्त प्रमाण भी उत्तर तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका पूर्वोत्त प्रमाण भी उत्तर तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका पूर्वोत्त प्रमाण भी उत्तर तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका पूर्वोत्त प्रमाण भी उत्तर तथा है। यो गोम्मटसार जीव-काण्यका प्रमाण स्थानिक स्थान स्थानिक स्थान स्थान

#### : ६ :

आगममे अर्थकत्तांक रूपमें तीर्थकर जिन तथा ग्रन्थ।त्तिक रूपमे गणपण्टेन और आरातीय आचार्यो-को बतलाया है। सर्वीर्थ तिद्धि पू॰ १२२ में बनताके रूपमें गर्वज तीर्थवर, मामान्य वेबलो तथा श्रुनकेवळो और आरातीय आचार्योंको बतलाया है। प्रतिशंका २ में उत्तत तथ्यको गुए सर्ववाने कुछ आगमप्रमाण भी विये वये है। इसलिए इस विषय पर भी विश्वद अकाश डाल देना आवश्यक है।

(१) जां सम्मयृष्टि जोब दुवित संसारी प्राणिय को देखकर उनक उद्धारको भावनासे बोतजीत होते हैं उनके ही तीर्यंकर जैसी सातियाय पृष्यप्रकृतिका बच होता है। अनस्तर चब वे अपने अस्ति मबमें गुगरभानक्रमसे ४ पातिया कर्मोंका नाशकर सातात् बोतराग सबंग परको ग्राप्त करते है तब उनके भव्य जोबोको एरम आञ्चार करनेवाली दिव्यस्वनिका प्रवर्तन होता है। यहाँ विवारणीय यह है कि कार्य- कारण परम्पराके अनुसार तीर्थंकर जिनको दिव्यच्यानिके प्रवर्तनमें प्रायोगिक निमित्त कहा जाय या विश्वसा निमित्त माना आय । सर्वार्थसिटि बच्याय ५ सुत्र २४ में २ प्रकारके बच्यका निर्देश करते हुए लिखा है—

वन्थो द्विविधो वैस्तरिकः प्राचीगिकत्व । पुरुवन्धोगानपेक्षो वैस्तरिकः । तद्यथा—स्तिग्धरुवन्धानिक्षयः प्राणिनिक्षो विषुदुरुकाजकथररान्नीन्त्रभदुरादिविषयः । पुरुवप्रयोगनिमितः प्राचीपिकः अजीवविषयो आंवाजीविषयस्थेति द्विषा भिक्षः । तत्राजीविषययो जतुकाद्यविष्ठस्रणः । जीवाजीविषयप् कर्म-नोक्षर्यक्षरः ।

सम्पक्त यो भेद है—वैस्नितिक और प्रायोगिक। जिसमें पुरुषका प्रयोग अपेक्षित नहीं है वह वैस्नितिक सम्प है। जैसे स्मिष्य और क्षत्र गुणके निमित्तसे होनेवाला विज्ञलों, उस्का, मेण, ऑग्न और स्प्रयमुग आदिका विज्ञयमून कम्प वैद्यालिक सम्प है। और जो सम्प पुरुषके प्रयोगके निमित्तसे होता है वह प्रायोगिक सम्प है। इसके दो भेद है— अजीवसायन्यों और जोवाजीवसायन्यों। लाख और लक्कड़ी आदिका अवीवसम्बन्धी प्रायोगिक सम्प है। तथा कर्म और नोकर्मका जो बोवसे सम्प होता है वह जीवाबीवसम्बन्धी प्रायोगिक सम्प है।

सर्वार्धिमिद्धिक इम उद्दर्णमं यदापि बन्धके दो मेदीका निर्देश किया नया है तवापि इस परसे दो प्रकारके निमित्त है—विस्त मा त्रिमें सहायता मिलती है। वे दो प्रकारके निमित्त है—विस्त मा तिमित्त और प्राथमिक निमित्त । निनि के विस्त को प्रविद्या मिलती होने प्रविद्या में निमित्त । विस्त को प्रविद्या में को दिस्त को दो होने में होने प्रविद्या योग और विकल्प को योग दोनों निमित्त । विस्त है। इसील कुम्भ प्रायोगिक कार्य कहा जायगा। तथा विकल्प और योग प्रायोगिक निमित्त हहलायेंगे। वह तो प्रायोगिक निमित्त कहलायेंगे। वह तो प्रायोगिक निमित्त को प्रायोगिक निमित्त के स्वत । विस्त को प्रयोगिक निमित्त निमित्त को प्रयोगिक निमित्त कि स्वर्योगिक निमित्त को प्रयोगिक निमित्त निमित्त कि स्वर्य निमित्त निमि

विस्तता विधिविषयंथे निपातः ।८। पौरुषेवपरिणामापेक्षो विधिः, तद्विपर्यये विस्तसाक्षान्दो निपातो सम्बद्धाः।

यही विधिक्त अपीत विषयंग अपीन विस्ता शब्द आया है जो निपातनात् सिद्ध है।८। प्रकृतने पोरुपेय परिणामसपेक्ष विधि है, उससे विपरीत अपीन विस्तसा शब्द जानना चाहिए। जो विस्ना शब्द निपातनात सिद्ध है।

समयसार गाथा ४०६ को आचार्य जयसेनकृत टीकामे प्रायोगिक और वैस्रसिक शब्दोके अर्थका स्पृष्टोकरण करते हए लिखा है—

प्रायोगिकः कर्मसंयोगजनितः । वैस्रसिकः स्वभावजः ।

कर्मके संयोगसे उत्पन्न हुआ गुण प्रायोगिक कहलाता है। तथा स्वभावसे उत्पन्न हुआ गुण वैस्नसिक कहलाता है।

समयतार गावा १०० पर दृष्टिगात करने पर जिन योग और विकल्पको उत्पादक हेतु या कर्ती निमित्त कहा गया है उक्षेकी प्रायोगिक संज्ञा है। और तद दश्य जम्बीको वैक्रांतिक संज्ञा है। इस दृष्टिक अब इस बातका विचार किया जाता है कि तीर्थकर जिन दिल्यप्यनिक प्रवर्तन ये प्रायोगिक निमित्त है तो विदित होता है कि उनके रागका सर्वय अभाव होनेके कारण उन्हें प्रायोगिक निमित्त कहना उपयुक्त न होगा। माना कि उनके कर्मनिसिक्त योगका सद्यमाव पाया जाता है और उनके तीर्थकर स्कृति तथा (२) आरातीय आचार्योको ग्रन्थकर्ताया व्याख्याता किस अपक्षा कहा गया है इसका स्पष्टीकरण सर्वाप पर्वमे किसे गये प्रासागिक इस्टिकेस्प्रशोकरणसे हो जाता है तथापि यहाँ इनके विषयमे दो प्रकारसे विचार करना इष्ट है—एक झानभावकी अपेक्षा और दसरे रागपरिणतिको अपेक्षा । ज्ञानभावकी अपेक्षा विचार करने पर जितनी भी स्वभःवपरिणति जीवके होती है उसमे पर द्रव्यके कार्यके प्रति अणमात्र भी मिमिसता घटित नहीं को जा सकती । अतएवं इस अपेक्षांसे उन्हें ग्रन्थकर्ती या व्याख्याता कहना सम्भव नहीं है। इस अपेक्षासे तो स्वयं शब्दवर्गणाएँ अपने परिणमनरूप शक्तिके कारण शब्द, पद, वाक्यरूप परिणमन करती हुई ग्रन्थविस्तार या प्रवचनविस्तारकी हेत् होती है। उसमे ज्ञानीका ज्ञानभाव रंचमात्र भी कारण नहीं है। अन्यया अयोगकेवली और सिद्धोको भी वचनप्रवत्तिमें हेतु माननेका प्रमंग आएगा। यह निश्चय-नयका वस्तक्य है। क्यवहारनयको अपेक्षा विचार करने पर तो जब जब जानी सविकल्प ध्रवस्थाको प्राप्त होते हैं तब तब उनके चित्तमें भव्य जीवोको उपदेश देनेका भी विचार आता है और ग्रन्थरचनाकी भी इच्छा जाग्रत होती है। यद्यपि इस अवस्थामें भी वे स्थयं ऐसे रागके प्रति हैयबद्धि ही रखते हैं उसे उपादेय नहीं मानते, फिर भी रागपर्वक जो जो कार्य होना चाहिए वह होता अवस्य है। इमलिए इन अपेक्षामें वे उपेक्षा बुद्धिपूर्वक ग्रन्थ रचनाके हेत्कर्ताऔर ध्यास्थाता भी कहे गये है। आचार्य कुन्दकुन्द प्रभात महिष्योने यदि कही 'बोच्छामि' आदि शब्दोका प्रयोग अपने ग्रन्थोम किया है तो वह इसी अभिप्रायसे किया है इससे अपर पक्षका जो यह कहना है कि आचार्य अमृतचन्दने समयसारगावा ४१५ की आत्मस्याति टीवा और अन्तिम कलशमे वचनकी स्वाधित प्रमाणता न बतलाकर मात्र उक्त उल्लेख द्वारा अपनी लघता प्रगट की हैं सो उस पक्षका यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि यथार्थरूपसे विचार करने पर समयसार और उसकी आरमस्याति टीकाकी जो रचनाहुई है वह सब्दोकी अपनी तहुप परिणमनशक्तिकाही फल है. आचार्य कुन्दकुन्द और बाचार्य अमृतचन्द तो उसमे राग और योगको अपेक्षा निमित्तमात्र है।

हमने अपने दूसरे उत्तरमें समयतार गाया ९९ और १०० के आधारते जिन पौच सिद्धानीको विवेचना को यो उन पर अपर पक्षने जिस टोनमें टोका को है वह उपेक्षणीय हो है। किर भी यहाँ हम जिन पौच सिद्धान्तोंका दूसरे उत्तरमें निर्देश कर आये हैं उनका सामोजाग विचार कर लेना आवदयक समझते हैं— (1) समयसार नाचा ६८ में व्यवहारते जिस कर्तृत्कका विधान किया है वह व्यवहारी जनोंका ज्यामीह मात्र क्यों है इसका स्पष्टीकरण नाचा ६६ में करते हुए बड़काया है 'यदि कारमा पदक्ष्योंकी करे तो वह उनके साथ नियमसे तन्मय हो जाए । परन्तु तन्मय नहीं होता इस कारण वह उनका कर्ता नहीं हैं।' इसने रमण्ड जात होता है कि एक प्रथका दूबरे प्रथमें यथार्थ कर्तृत्वका सर्ववा अभाव है। इस परसे यह सिद्धान्त करित्त हआ-

'आत्मा व्याप्य-व्यापकभावसे तन्मयताका प्रसंग आनेके कारण परद्रव्योंकी पर्यायोंका कर्ता नहीं है।'

इस सिद्धान्तमें आत्मा पदसे उपादानरूप आत्माका ग्रहण किया गया है।

यहाँ सह प्रश्न होता है कि निश्चयसे न सही, व्यवहारसे तो एक इध्यको दूसरे इव्यक्त कर्ता माननेमें आपत्ति नहीं है। समाधान यह है कि व्यवहारसे निमित्तपनेका ज्ञान करानेके लिए एक इव्यक्तो दूसरे इव्यक्ती विवक्षित पर्यायका उपचारसे कर्ता कहा जाता है। इस कार्यका निश्चय कर्ता कीन है यह ज्ञान कराना इसका प्रयोजन है।

(२) गाथा १०० मे जोव परदृश्यको प्रयोगोंका निमित्तर्नीमित्तकमायको भी कर्ता नहीं है, यह प्रतिपादन किया गया है। ऐना प्रतिपादन करते हुए प्रकृतमे जीवपदने द्रव्याधिकनयका विषयभूत बात्मा लिया गया है, बर्गोक पदि ऐसे जीवको परदृश्योको पर्यायोका निमित्त-तिमित्तिकमायने भी कर्ता मान लिया जाय तो इक्के मराकाल एकक्य अवस्थित रहनेके कारण सदा ही निमित्तकपेस कर्ता बननेका प्रसंग बायगा। किन्तु कोई भी द्रव्याधिकनयका विषयभूत द्रव्य परदृश्यको पर्यायको उत्पत्तिमें व्यवहारहेलु नहीं होता ऐसा एकाल निम्म है। अताय इस परसे यह सिद्धान कित्तर कारित स्वा कि—

सामान्य आत्मा निमित्तनैमित्तिकभावसे परद्रव्योंकी पर्यायोंका कर्ता नहीं है। अन्यथा नित्य निमित्तिकर्तृत्वका प्रसग आता है।

(३) ज्ञानी जोबके रागादिकका स्वामित्व नही है। इसलिए वह रागादिकके स्वामित्वके अभावमे परद्रव्योंकी पर्यायोका निमित्त कर्ती नहीं बनता। साथ ही वह यह भी जानता है कि प्रत्येक टब्बका प्रति समय परिणमन करना उसका स्वभाव है, उसमें फेर-कार करना किसीके आधीन नहीं। अन्य द्रव्य तो उस उस पिरणमनमे निमित्तमात्र है। इसलिए इसपरसे यह सिद्धान्त फलित हुआ कि—

अज्ञानी जीवके योग और उपयोग (विकल्प) परद्रव्योंकी पर्यायोंके व्यवहारसे निमित्त कर्ता हैं।

आत्मा अज्ञान भावसे योग और उपयोगका कर्ता है, तथापि परद्रव्योंकी पर्यायोंका कर्ता कराचित भी नहीं है।

( ४ ) ज्ञानभाव कहो या स्वभाव पर्याय दोनोंका एक हो ताल्पर्व है। इस परसे यह सिद्धान्त फल्रित हुआ कि आत्मा झानभावसे परदृद्धोंको पर्यार्थोंका भी निमित्तकर्ता नहीं है।

ये ५ जिनागमके सारभूत सिद्धान्त है। इनके आधारसे हमारा उपहास किया जा सकता है, किन्तु

ये असिट हैं। उपहास करनेमात्रमे इनको अध्याज नहीं ठहराया जा सकता। इसमें सन्देह नहीं कि विकल्प और योगका स्वामित्व स्वीकार कर हमारे मनने चर्चा करनेका यदि उत्साह हुआ होगा तो ऐसी अवस्थामें अपर पक्षके द्वारा हमें अझानी प्रसिद्ध करना स्वयका ही उद्घाटन कहलायगा। और यदि मोक्समार्गकी प्रसिद्धिके सर्विमग्रायवश झानमायके प्रति अध्यर रखते हुए चर्चातम्बन्धो यह कार्य हुआ होगा तो अन्यके द्वारा हमें अझानी कहे जाने पर मी, हम अझानी नहीं बन जावेंगे। यह तो अपनी अपनी परिणति हैं उसे वह स्वयं जान सकता है या विशेष झानी। विशेषु किमांविकर।

# प्रथम दौर

# : 9 :

# शंका ९

सांसारिक जीव बद्ध है या मुक्त ? यदि बद्ध है तो किससे वैंघा हुआ है और किसीसे वैंघा हुआ होनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ? यदि वह बद्ध है तो उसके बचनोंसे छूटनेका उपाय क्या है ?

#### समाघान १

सासारिक जोव सदमूतथ्यवहारस्वरूप अशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा घपने अज्ञानरूप राग, देव और मोह आदि अशुद्धमावोसे बद्ध है।

अपमान्मा सर्व एव तावत्मविक्य-निर्विकत्य-रिचिक्या विकास वातुष्योगमयः। तत्र यो हि नाम नानाकारम् परिच्छात्मर्यानायाः मोरं वा रागं वा द्वं वा समुपैति स नाम तैः परान्ययेरिय मोहनागः देवेस-रकागमस्यमान्याभीक्ष्योत-कोषाभ्ययस्ययंगील-पीत-काल्यस्यरकस्यावाः स्कटिकमणिरिव स्वयमेक प्रव तत्रभावद्वित्यस्यात्र वन्त्रो भवति ॥ १०२॥

-प्रवचनसार गा० १७५

अर्थ—प्रथम तो यह जात्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंक वह सविकल्प और निर्वकल्प प्रतिभास-स्वरूप है। उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिमासित, होनेवाले पदार्थों को प्राप्त करके मीह, राग अपना हेय करता है वह काला, पोला और लाल आप्रया जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेगन और ललाईके द्वारा उपरक्तायवाले रुटिंग में मिला पीनि—पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग और हेपके द्वारा उपरक्त (विकारो) आत्मस्वासवाला होनेसे स्वयं अकेला हो बन्यरूप है, क्योंकि मोह, राग, द्वेपादि भाव इसका दितीय है। १९४९।।

असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकर्मो तथा औदारिक शरीरादि नोकर्मके साथ बढ़ है।

यत्तावदत्र कर्मणां स्मिग्यस्थ्रन्यस्याविदायेरेकव्यरिणामः स केवलपुर्गलक्षयः। यस्तु जीव-स्यौगाथिकमोह-नाग द्वेषरयांपेरेकव्यरिणामः स केवलजीववन्यः। यः पुन. जीवकमपुर्गलयोः परस्पर-परिणामनिभित्तमात्रन्येन विशिष्टतर परस्परभवगाहः स तदुभववन्यः॥१७०॥

–प्रवचनसार गाथा १७७ टीका

अपं—प्रवम तो यहाँ, कमाँका जो नित्यवता-स्वतास्य स्पर्ध विशेषोके साथ एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गालवम्य है, और जीवका औरामिस मीह, राग, हेयसन पर्यायोक्ते साथ जो एकत्व परिणाम है सां केवल जीववंब है, और जीव तथा कमं पुद्गलके परस्पर परिणामके निमित्तमाव वो विशिष्टत परस्वर अवसाह है सो उपप्रवंब है अपोद् जीव और कमंपुद्गल एक-दूसरेके परिणाममें निमित्तमाव होने ऐना जो (विशिष्ट प्रकारका) उनका एकजीवायगाह संबंब है सो वह पुद्गलकीवारमक वस है। तथा शुर्क निस्त्यनयकी अपेक्षा परम पारिणामिक भावस्वरूप शुर्क जीवके द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म का अभाव होनेसे वह सकल दोषोसे विमुक्त है। श्री नियमसारजीकी गाया ४५ की टीकार्म कहा भी है—

शुद्ध निश्चयनयेन शुद्ध जीवास्तिकायस्य द्रव्य-भावनोकर्माभावात् सकल्होपनिर्मुकः ।

अर्थ पर्वमे दिया ही है।

इस प्रकार सालारिक जीव किस अपेला बढ़ है और किस अपेलाने मुक्त (अबढ़) है, आगमधे इसका सम्प्रकृतिर्गय हो जानेपर वह किससे संघा हुआ है; और किसीसे बंधा हुआ होनेके कारण वह पर-तन्त्र किस प्रकार है इसका सम्प्रकृतिर्गय हो जाता है। तारपर्य यह है कि गर्दि अगुद्ध नित्तयनयको अपेला विचार करते हैं तो वह अज्ञानकर अपने अध्यक्षमांत्रों सारत्यने यह है। उसे गर्दि बहुताका अभाव करना है तो अपनी इसी बहुताका अभाव करना है। उसका अभाव होनेते जो असद्भुतन्यवहारूम बढ़ता कही गर्दि है उसका अभाव स्वयमेव निवससे हो जाता है, क्योंकि अशुद्ध निश्चय और अपदहारके भावाभावके सह-गामों होनेका सर्वत्र नहीं नियम है।

अत्वर्ध संसारी आत्मामे यदि परतन्त्रताकी अपेक्षा दिचार किया जाता है तो वह अनुद्ध निश्चय-नयको अथबा अपने अज्ञान भावसे बद्ध होत्रेके कारण वास्तवमे परतन्त्र है और अवस्मूतव्यवज्ञारत्त्रकी अपेक्षा विभार किया जाता है तो उसमें उपचरित्तक्यते कर्मऔर गोकर्मको अपेक्षा भी परतन्त्रता घटित होतो है।

इस प्रकार संसारी आरमा किम अपेन्ना किस प्रकार बैंघा है इसका मम्यक् निर्णय हो जाने पर उसके बघनोसे छटनेके उगाय क्या है ? इसका सम्यक् निर्णय करनेमें देर नहीं अगती ।

आगममे सर्वत्र यह तो बतलाया है कि यदि संसारो आत्मा अपने बढ़ पर्याप्कर राग, हेप और मोह आदि अआग आशोका अमाव करनेके किये अंतरंग पुरवायं नहीं करता है और देवल जिसे आगममे उपचार-से व्यवहारम्बर्स कहा है उसीमें प्रयन्त्रील रहता है तो उसके हत्यक्सोंकी निजंदा न होनेके समान है। इसी आगमको स्थानमे रसकर की छड़ालाजों जो यह कहा है कि—

> कोटि जनम तप तपै ज्ञान बिन कर्म झरें जे। ज्ञानीके छिनमें त्रिगृप्तितें सहज टरे ते।।

वह यथार्थही कहा है।

यह रूपन केवल प॰ प्रवर दोलतरामजीने ही किया हो ऐसा नहीं है, किन्तु प्राचीन परमायमधे भी इसका सम्बक् निरूपण हुआ है। आधार्यवर्ष अमृतचन्द्र इसी आशयको व्यवन करते हुए समयसारजीके कलकामे कहते है—

> रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदष्ट्या नान्यद्द्रस्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि । सर्वेद्रस्योत्पत्तिरन्तद्दकास्ति स्वकात्पन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२३९॥

अर्थ—तत्वदृष्टिसे देखा जाय तो राग-द्रेषको उत्पन्त करनेवाला अन्य द्रव्य किञ्चित् मात्र भी दिखाई नहीं देना, बयोकि सर्व द्रम्योकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे हो होती हुई अन्तरगमे अत्यन्त प्रगट प्रकाशित होती है ॥२२६॥ सत्तर्य संसारी आत्माको द्रग-भावकर उपय-बंबनोंसे छूटनेका उपाय करते समय निदयय-ध्यवहार उमयक्य वर्षका आश्रय छेनेकी धावदयकता है। उसमें मी नियम यह है कि जब यह आत्मा अपने परम निदयक परमात्मक्य झायकभावका आप्यय हेकर सम्यक् पृथ्वार्थ करता है तब उसके अन्तरंगमें निदयय रतन्त्रय स्वक्ष्म जितनी जितनी बिलुद्धि प्रगट होती जाती है उसीके अनुगातमे उसके बाह्यमें द्रय्यकर्मका अमाय होता हुआ व्यवहार पर्मको भी प्रान्ति होतो जाती है। यह ऐसा विषय नहीं है, जिन्हे करणानुयोग का सम्यक्षान है, उनकी विवेकशालिनी दृष्टिने बोझक हो। यहाँ कारण है कि आवार्यवर्ध अमृतवन्द्र समय-सार कलायों सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि—

> आसंसाराध्यतिषद्मभी रागिणो निश्वमत्ताः सुप्ताः वस्त्रिम्नपद्मपदं तद्धि बुष्यप्रवमम्बाः । एतैतेतः पदिमदिमदं यत्र चैतन्यथातुः श्रद्धः श्रद्धः स्वरसमस्तः स्वाविमावस्वमेति ॥१६८॥

अर्थ—हे अविवेकी प्राणियो! अनादि संतारते छेकर पर्याय पर्यायमे ये रागो जीन सदामत वर्तते हुए क्रिम पदमे सी रहे हैं बहु पद (स्थान ) अपद है, अपद है (तुम्हारा पद नहीं है) ऐगा तुम अनुभव करो। इस और आओ, इस ओर आओ। तुम्हारा पद यह है, तुम्हारा पद यह है जहाँ बुढ अतिवयर पुढ चैतन्यपातृ निजरमको अतिदायताके कारण स्वाधिभावस्वको प्राप्त है अर्थात् स्थिर है, अबि-नाशों है। १३ स्था

# द्वितीय दीर

: 9 :

# शंका ९

हमारा प्रश्न था कि—सांसा रक जीव बद्ध है या मुक्त ? यदि बद्ध है तो किससे बँधा हुआ है और किसोसे बँधा हुआ होनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ? यदि वह बद्ध है तो उसके बन्धनसे छूटनेका उपाय क्या है ?

# प्रतिशंका २

इस प्रश्नके उत्तरमें आपने संसारी ओवको परतन्त्र तो माना है, किन्तु किस 'पर' (पदार्घ) के 'तन्त्र' (अधीन) संसारी आश्मा है उस 'पर' का स्पष्ट उत्तेख आपके उत्तरमें नहीं खाया !

बन्धका विवेचन करते हुए थी कुन्दकुन्दाचार्वने समयतारमें लिखा है— नोगणिमित्तं गहणं जोगो मण-वयण-कायसंसूटो। भावणिमित्तो बंघो भावो रदि-राग-दोस-मोहजूदी॥१४८॥ अर्थ—सन-बन्त-कायके हलन, बलनसे उत्पन्न हुआ। आत्मप्रदेशोके परिस्पनक्ष्य योग होता है। उस योगसे जो कामण वर्गणाओका ससारी जोवको ग्रहण होता है वह बन्ध है। वह कर्मबन्ध जोवके राग, हेण, मोह बाटि मार्जोके निरित्तमसे होता है।

श्री अमृतचन्द्र सुरिने इस गाधाकी टीकामे लिखा है---

बन्धस्तु कर्मपुर्गलानां विशिष्टशिक्तपिणामेनावस्थानस् । तदत्र पुर्गलानां प्रहणहेतुस्याद् बहि-रङकारणं योगः । विशिष्टशिक्तस्थितिहेतस्यादन्तरङ्कारणं जीवभाव एवेति ।

अर्थ—कर्मपुद्रालोका विविष्ट शक्तिक्य (जीवको विकारी बनानेक्य) परिणमनते आत्मप्रदेशामे अर-स्थित होना बन्ध है। .....था पर कार्मणपुद्रालोके ग्रहण करनेका बहिरङ्ग कारण योग है। स्थिति तथा अनुमागका कारणमूत अन्तरङ्ग कारण जोवका कथायकर माव है।

राग देख मोह परिणाम जोवको विकागे पर्याय है जिसके साथ जोवका व्याप्य-भ्यापकर्ससंग्रही।
रागादिकप पर्यापके साथ जोवका बंध्य बधक सबस नही हो सकता। अतः मोह राग देय आदि पर्यायका
सोवको साथ बंध कहना अधुकत है। मोह राग देय परिणाम बधके कारण है। कारण में कार्यका उपचार
कारकै आगसमें दनको भाववाय कहा है।

इस तरह पंचास्तिकाश गाया १४८ में इध्यबंच और भाववय पर समृचित प्रकाश डाला है। तर-नुसार इम्मकमं (मोडनीयार्टकमं) से भावकमं (३७०६मंका निम्तित कारणभूत राग देव आदि) होता है और भावकमंत्रे इप्यवमं होता है। इस तरह इध्यक्षमं भावकमंकी परम्परा ससारो जीवके चलती रहती है और ह्योको संसारकक कहते हैं।

श्री अमृतचन्द्रसूरिने इसी विषयपर पञ्चास्तिकाय ग्रन्थको १२८-१२६-१३०वी गांधाकी व्याख्या करते हुए अच्छा प्रकास डाला है—

हृ हृ संसारिको जीवादनादिकन्यनोपाधिवरोन स्निम्धः परिणामा भवति । परिणामान्युन, युद्गाकपरि-णामात्मकं कमं । कमंणी नरकादिनातिषु गतिः । गन्धियामनादेद । देहादिन्द्रियाणि । इन्द्रियन्यो विषयम् लं। विषयम्बणादागादेवा । रागन्द्रेयाम्यां युनः स्निम्धः परिणामः । परिणायुनः युद्गल-परि-णामान्मकं कमं । कमंणः युननरिकादिनातिषु गतिः । तद्य युद्गत्यदिणामनिमिन्नां जीवःशिणामो जीव-परिणामनिस्मित्र युद्गत्ववरिणाम ।

अर्थ—में सारी जीव अनादि काळमे भोहतीय वर्म-उपाधिस तिस्थ (रायादि रूप) हाता है। उस रिनम्प परिणामसे पुद्राल परिणामाश्यक हथ्यकर्म उत्थान होता है, हब्बबर्मक उद्यम तरक आदि गतियोभ गमन होता है, गतिक वारण वस्तुच्य दारोर मिळता है, हारिये हांद्रियो होती है, इन्द्रियोम विषयोभा प्रहुण होता है, विषयवेवनचे रायदेय होते हैं, राणदेश्ये आस्ताक परिणाम स्तिय्य होते हैं, उस स्तिय्य परिणामसे पौद्गालिक कांत्र्य होता है। """ हम तरह मेंबारमे पुद्राल कांके निमित्त बोवके रायदेपाद परिणाम होते हैं और बोवके रायदेपाद परिणामसे पुद्राल कांग्रीराणम होता है।

मोहनीय आदि इत्यवर्ध, राग द्वेष आदि आसाके विकारी भावोक प्रेरक निमित्त कारण है और राग द्वेष आदि आसाके विकृतभाव मोहनीय आदि इत्यवकर्मकन्त्रके प्रेरक निमित्त कारण है।

जब आत्माके प्रबल पुरुषार्थसे द्रव्यकर्मो-मोहनीय बादिका क्षय होता है तब विकारका निमित्तकारण

हट जानेसे आत्माके राग-देव आदि नैमित्तिक विकारभाव दूर हो जाते हैं। उस दशामें आत्माकी परतन्त्रता भी दूर हो जाती है।

तदनुसार आपने जो बन्ध और मक्तिके विषयमें लिखा है कि---

'वह' (मंत्रारी आरमा) अञ्चानकर अपने अगुद्धमाशोधे बद्ध है। उसे (संसारी जीवको) यदि बदलाका अभाव करना है तो अपनी उसी बदलाका (अज्ञान आदिका) अभाव करना है। उनका अभाव होनेसे जो असद्भत व्यवहारकर बदला कही गयी है उसका अभाव स्वयमेव नियमते हो जाता है।'

आपका यह बद्धताके अभावका क्रम विचारणीय है क्योंकि समयसारमे-

सम्माचपदिणियदं मिण्डानं जिणवरेहिं परिकृष्टियं। तस्सोद्येण जीवो मिण्डानिहिं चि णायच्यो ॥१६१॥ णाणस्स पिडिणियद् अण्याणं जिणवरेहिं परिकृष्टियं। तस्सोद्येण जीवो अण्याणं होति ति णायच्यो ॥१६१॥ जारिचपदिणियदं क्यायं जिणवर्गिहं परिकृष्टियं। तस्सोद्येणं जीवो अच्यान्ति होति णायच्यो ॥१६३॥

इत तोन गायाओ द्वारा सम्यक्तवका, झानका और चारित्रका प्रतिबन्धक कारण क्रममे मिध्यास्त्र मोह-नीय, झानावरण और चारित्रमोहनीय हथ्यकमं बनलाया है। उन प्रतिबन्धक निमित्तकारणोस्प द्रव्यवसीके प्रमावसे आरमा मिथ्यादिष्ट, बज्ञानी और असंयमी होता है।

इसके अनुमार यह बात सिद्ध होती है कि मिध्यास्त्र अज्ञान, असंव्यक्तर जीवके विकृतभाव दर्शन-मोहनीय बादि द्वव्यकर्मकृष प्रतिबन्धक कारणोके द्वारा होते हैं ।

अतः कार्य-कारणभावके नियमानुसार जब प्रतिबन्धक निमित्त कारण हूर होते हैं तब हो आत्माके सम्पन्धतः, हान, पारित गुण प्रकट होते हैं। बैके कि रात्रि या बालों जीवी, प्रबट पनपटल आदि प्रतिबन्धक कारणोंके दूर हट जाने पर ही पूर्वका प्रकास होता है। जासामम लगातार १४-१४ दिन तक वर्षा होते रहनेषे १४-१४ दिन तक सूर्य बादलोंसे बाहर दिलाई नहीं देता।

इस कारण आपका यह लिलना कि पहले अज्ञानादिका नाग होता है नदननर ज्ञानावरणादि दृश्यकर्मीका नाव अपने आप हो जाता है विचारणाय है। यो कृत्यकृत्दावार्धने पञ्चास्तिकायरे इनके विरुद्ध लिखा है—

> कम्मस्साभावेण य सन्वण्ह् सन्वलोगदरमी य । पावदि इंदियरहिदं अन्वाबाहं सुहमणंतं ॥१५९॥

गायार्थ—प्रव्यक्तमिक अभावसे आत्मा सर्वज, सर्वदर्शी हो जाता है तथा इन्द्रियातीत-प्रव्यावा**य अनन्त** सुख प्राप्त करता है।

इस गाथाकी टीका करते हुए श्री अमतवन्द्रसुरि लिखते है-

ततः कर्मामावे स हि भगवान् सबज्ञः सबदर्शी व्युपरतेन्द्रियव्यापारोऽव्यावाधानन्तसुलक्ष्य नित्य-मेवावतिष्ठते ।

टोकार्थ— इम्लिये इब्थन-मोंका अभाव हो जाने पर वह आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अतीन्त्रिय अध्यावाध अमन्त सुखी सदा रहता है। श्री अमृतवन्द्रसूरि तस्वार्थसार ग्रन्थमे लिखते हैं-

मानिक्रमेश्रयोत्पन्नं केवलं सर्वभावगम् ॥११-३१॥

अर्थ-भातिकमौंका क्षय हो जानेपर समस्त पदार्थोंको जाननेवाला केवलज्ञान उत्पन्न होता है। श्री वीरनेनःचार्य प्रवल मिटान्त प्रवमे लिखते हैं---

तिरोहितस्य रस्ताभोगस्य स्वावरणविगमत आविर्भावीपलम्भात् ।

---पुस्तक १ पृष्ठ ५२

अर्थ—तिरोहित अर्थात् कर्म पटलेंकि कारण पर्यायक्यसे अप्रकट रत्न (सम्यखान आदि) समूहका अपने आदरण कर्मके प्रमाद हो जानेके कारण आविर्भाव पाया जाता है अर्थात् जैसे जैसे कर्म पटलोका अभाव होता जाता है वैसे-वैसे हो अप्रकट रत्नसमह प्रकट होता जाता है।

इन आर्पग्रन्थोके वाक्योसे यह बात प्रमाणित होतो है कि द्रध्यकर्मीका चय हो जानेपर ही आरमाके केवलजानादि गण प्रकट होते हैं।

इसलिये आपको यह बात सिद्धान्त-अनुसार विपरोत कम है कि पहले भावकर्म यानी राग देव मोह अज्ञान आदिका नाश होता है बदनतर मोहनीय बादि इत्यक्सोंका नाश होता है।

सिद्धान्तविरुद्ध इस विपरीत कार्यकारण मान्यताका सुघार अपेक्षित है।

आपने जो यह जिला है कि 'बागममे सर्जन यह तो बतलाया है कि यदि संसारी आरमा अपने बद पर्यायकर राग देव मोह आदि अज्ञान भाषोका कामा करनेके जिल अन्तर ज़ु पुरायां नहीं करता है और केवल किस आगममे उपवासते व्यवहारयमं कहा है उसीमें प्रयत्नत्वील रहता है तो उसके हथ्यकर्मोंको निजंदा न होनेके समान है। इसी आयसको ध्यानमे रक्तकर औं छटडालाये वो यह कहा है कि—

> कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान विन कर्म झरें जे। ज्ञानीके छिन माहिं, त्रिगृप्ति तें महज टरें ते॥

आरमणुद्धिकी प्रक्रियामे बापको यह मान्यता मेळ नही खाती, क्योंकि आगमानुबार व्यवहारधर्मको प्रमति हो निरम्वयमंकी उपलब्धिक कराती हैं। श्री कुटकुद बाचायने बारमणुद्धिके लिये इव्यवज्ञितक्रमण (भूक्षाक्रमे विकास किया हो। उन पदार्थोका त्याम ) और द्रम्य प्रतास (भूक्षाक्रमे क्षाम क

अप्यक्षित्रमण दुविहं अप्यच्चस्थाणं तहेव विष्णेषं। एएणुवप्तेषा य अकारमां विणाओ चेवा ॥२८३॥ अपश्चित्रमणं दुविहं दर्वने मावे तहा अप्यच्यास्थाणं। एएणुवप्तेषा य अकारमां विणाओ चंचास्थरणा जाता अपश्चित्रमणं अप्यच्चस्थाणं च द्रव्यमात्राण। कुष्वद् आदा तावं कता सो होड्ड व्यायस्था ॥२८॥

अर्थ-अप्रतिक्रमण (जड्-वेतन पदार्थीसे भूतकालीन राग-डेप आदिका न छोड्ना) तथा अप्रस्याक्यान ( जड्-वेतन पदार्थीके साथ होनेवाले भविष्यकालीन राग-डेपादि भावोका न छोडना ) दृष्य और भावके भेदसे दो-दी प्रकारके हैं। उन दोनों (इव्य तथा भावरूप अप्रतिक्रमण और अप्रत्यारूपान) के त्याग देनेरूप इस उपदेश द्वारा आस्ता ककारक बतलाया गया है। अब तक धारला इब्य-माक्क्पते प्रप्रतिक्रमण और अप्रताक्ष्यान करता है तथ तक वह राग-द्वेष आदिका कर्ती हैं, ऐसा ममझना चाहिये। इसकी टोकार्मे श्री अमृतवन्त्रसूरिने जिला है वह मो देखने योग्य है—

वर्ष—इसिल्ये परडल् (अन्य अड़ चेतन परार्थ) हो आत्मामे राग हेषादि भाव उत्पन्न करनेके कारण है। यदि ऐसा न हो तो आत्मा रागादिभाषोका अकर्ता ही हो जावे। फिर मो जब तक आत्मा रागादिभाषोका अकर्ता ही हो जावे। फिर मो जब तक आत्मा रागहेषादिके निमित्तभूत पर प्रयाचेंका प्रतिक्रमण प्रत्याच्यान नहीं करता है तब तक वह नीमित्तिकभूत राग हेथ आदि भाषोका प्रतिक्रमण प्रत्याच्यान नहीं कर तकता। जब तक बहु अपने उन नीमित्तक भाषोका प्रतिक्रमण प्रत्याच्यान नहीं करता है तब तक उन रायादि भाषोका कर्ता हो है। जब आत्मा निमित्तभूत प्रपाद्यायोका प्रतिक्रमण प्रत्याच्यान करता है तब हो नीमित्तकभूत (पर पदायोक निमित्तते होनेवाले) राग हेपादि मायों-का प्रतिक्रमण प्रत्याच्यान करता है। जब भाव प्रतिक्रमण भाव प्रत्याच्यान करता है तब हो बहुआत्मा राग-हेपादिका अकर्ता हो जाता है।

आचार्य कुन्दकुन्द तथा श्री अमृतचन्द्रमूरिके इस कथनसे दो बातें मिद्ध होती हैं :--

- (१) रागद्वेष आदि विकृत परिणामोसे मृक्ति पानेके लिये प्रतिक्रमण प्रत्याक्ष्यान आदि व्यवहारधर्म अति बावस्थक है।
  - (२) भावशक्षिके लिये पहले पर पदार्थीका त्याग करना परम आवश्यक है।

आपने जो अपने अभिप्राय की पृष्टिक लिये छहुडालाको चौथी डालका पद्याय (काँटि जन्म तय तर्षे जान वित्त कम सर्दे जे। जानीके छन साहि चित्रुष्टि में सहक यदें हो। उपस्थित किया है, वह आपके अभिप्राय के विकट जाता है, स्पीकि उससे यह सिद्ध नहीं, होता कि 'सिर्फ जान हारा हो कर्मनिजरा होकर आस्पतुद्धि होती है। आप पद्यक्ष के लिया अंश पर क्यान दें। वहाँ कर्मनिजरा कि लिये जानके साम पुरिस्कर अयहहार चारिक्को भी अनिवार्थ आवस्यक रखा है। अत यदि उस पद्यक्ष आभाग्रय केवल जानहारा हो कर्मनिजरा माना जायगा तो प्रन्यकार भी पंत दौलतरामजीका इस पद्यक्ष भी अपनायका पात होगा। उन्होंने तो व्यवहार प्रमंको भी महत्त्व देते हुये इसी चौथी डालभे आवक्को १२ वर्तोका तवा छठी डालभे मृतिकाकि २८ मृत्युणोक्त अयहहारसम् व व्यवहारसारका पठनीय एवं मननीय गुण्यर विवेषन किया है। अतः यह पद्य आपके सीम्प्रायके विवद है।

### बान सफल कब होता है

श्री कुन्दकुन्दाबार्यने समयसारमें भेदविज्ञानको सक्तजता पर प्रकाश डालते हुये लिखा है— णादूण आसवाणं असुचित्तं विवरीयभावं च । दुक्तस्स कारणं ति य तदो णियस्ति कुणदि जीवो ॥७२॥ अर्थ — आख्नवको अशुचिता ( अपवित्रता ), विपरीतता तथा दुलकारणता जानकर भव्य जीव **उनकी** निवस्ति ( निवारण ) करता है।

इसकी टोकामे श्री अमतचन्द्र सुरि लिखते हैं-

हिं च परिद्रमामास्रवयोभेंद्शानं किं वाऽजानं ? यदाज्ञानं तरा तदभेदलानान्त तरय विशेषः। ज्ञानं चेद किमास्रवेषु प्रवृणं, किमास्रवेषु निवृणं शास्त्रवेषु युवृणं चेसद्दित तदभेदलानान्त तस्य विशेषः। शास्त्रवेष्यो निवृण्तं चेसिर्कं कर्षं न ज्ञानादेव बन्धनिरोधः। इति निरस्तोऽज्ञानांग्राः कियानयः। यरवास्मा-स्वयोभेंद्रज्ञानस्यि नाखयेभ्यो निवृणं भवति तऽज्ञाननेव न भवतीत ज्ञानोत्रो ज्ञानवर्षात्रे नास्त्रः।

अर्थ—यदि आत्मा और कर्म आलवमे मेदकान है तो वह जानकर है या अज्ञानकर ? यदि अज्ञानकर है तो वह जात्मा और आलवके अमेदकानने कुछ विधीय नहीं ठहरता। यांद वह जानकर है तो क्या वह सेदकाल आलवों (आलवके कारणों) में प्रवृत्त हैं या निवृत्त हैं? यदि आलवोमें प्रवृत्त हैं (आलवके कारणभूत विषय भोगों में लगा हुआ हैं) तो वह भेदज्ञानकर नहीं, अमेदज्ञानमें उनमें कुछ विधोयना नहीं (अर्थात स्थार्य है।) यदि वह ज्ञान आलवों निवृत्त है तो ज्ञान जानमें ही कर्मावस्थाव विशेष हो आपगा। (कम आलवके कारणभूत विषयोगों-अभेयममें निवृत्त होता प्रवृत्त महित ज्ञानमें कर्मवर्थ कर ज्ञायगा। जो भेदीवज्ञान आलवों कि का आलवों के कारणोंने ) निवृत्त नहीं ज्ञान वह मेदज्ञान ही नहीं हैं।

इसका आशय यही है कि झानकी सफलता केवल तत्त्व जाननेमें ही नहीं है, अपि तुआसवके कारण-भत पार्यक्रमा तथा विषयभोगों आदिने निवत्त होकर स्थवहारघर्म आवरण करनमें हैं।

# संबर और कर्मनिर्जरा किस तरह

भेदिवातका उद्देश आत्माको कर्म-आसव तथा क्षेत्रपति छुडाकर कर्मीडा गंवर और कर्मनिजंरा करनेका है जिससे क्रमण आत्मशुद्धि होते हुए मादा प्राप्त हो कके। अन्त तरवज्ञानके साथ व्यवहारचारित्र भी जब आवरणमे आता है तब ही कर्मसदर और कर्मनित्रग हुआ करती है, पत्रकेटा ज्ञान मृतिका या संवर निजंगका कारण निकालमं भी नहीं है। भी कुन्दकुन्द आवार्यने प्रवचनाग गावा ७ में कहा है— चारित्त स्तत्रु धम्मी "अर्थानु वारित बान्तवर्य पर्य है। तथा च मोलगाहड गावा ४० में कहा है—

> णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहि सञ्जत्तं। अण्णेसु भावरहियं लिंगगहणेण किंसोक्खं॥

अर्थ—अर्टोज्ञान तो चारित-रहित है, तप दर्शन (सम्यक्त्व ) रहित है, आवस्यक आदि क्रिया रहित लिंग जो भेष है उक्षमे सुख कहीं है।

संस्कृत भाषामे आद्य सैद्धान्तिक सूत्रकार श्री उनास्वामी आवार्य तत्त्वार्थमृत्रमे कहते है-

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः ॥ ९-२ ॥

अर्थ—वह कर्मसंवर गृष्टि समिति, समादि धर्म, अनित्यादि भावना, परीषहत्रय और सामायिक आदि चारित्रसे होता है।

तपमा निर्जरा च ॥ ९३॥

अन्तरंग बाँकरंग तपसे कर्मोंकी निर्जरा (अविवाक निर्जरा ) होती है ।

इन दोनो सूत्रोसे भी प्रमाणित होता है कि व्यवहारचारित्र वर्मसंबर और कर्मनिजराका कारण है।

# भनंतवार मुनिवत चार

श्री पं॰ दौलतरामजीने अपने छहडाला प्रत्यकी चौथी डालमें लिखा है— सुनिवत चारि अनन्तवार प्रीवक उपजायी। पै निज आतम जान किना सक्त लेश न पायी॥

अर्थ—इस जीवने अनन्तो बार मृनिवन घारण करके नीवें ग्रैवेथिक तकका अहमिन्द्र पद पा लिया, परन्त भैदेभिज्ञानके विना उसे ( अतोन्द्रिय ) सखका लेशमात्र भी नहीं मिल सका।

इसमें दो बार्ते ब्वनित हो रही है.—(t) तो यह कि ज्ञानको सफलता कोरे तस्वज्ञासे नहीं है, ज्ञानकी सफलता भेरिवज्ञान (सम्यप्तान ) से हैं। (t) भेरिवज्ञानको सफलता अववा चारित्रको सफलता भेरिवज्ञानक साथ है।

अणुजन महाजन आदि व्यवहार वारित प्रत्येक दशामें सकल है। यदि कोई मनुष्य अभव्य है, मिध्या-दृष्टि (इब्ब्यिंगों) हैं या दूराविदूर मध्य हैं तो वह भी मृनिवयी द्वारा अहम्पिट पद पा सकता है। इससे अधिक उन्नत पद पानेकों उनसे योग्यना नहीं है। अत. ऐसे अभव्य आदि मृनियोके उद्देश्की थीं पं०दीलतरामवी ने यह पर जिल्ला है।

दूसरे—इस पद्यसे यह बात भी प्रमाणित होती है कि मुक्तिके लिये भी अन्तरण कारण ( भव्यस्य सम्यवस्पक्य उपादानकारण ) तथा धावकधर्म मृत्यिर्थक्य ध्यवहार चारित्रक्य बहिरंगीनिमन कारणको अनिवार्य आवश्यकता है। यदि उन दोनो कारणोभसे एक भी कारणको कमी होगी तो मुक्ति न मिछ तकेगी।

श्री कन्दकन्द आचार्यने व्यवहारचारित्रका कितनी दृढतासे समर्थन किया है। देखिये—

ण वि सिज्झह् बन्धवरो जिणसासणे जह् वि होह् तिन्धवरो । णुगो वि सोक्जासम्मा सेसा उस्सम्मवा सन्वे॥ २३ ॥

--सत्रपपाहड

अर्थ—जिनजासनके अनुवार यदि तोर्थकर भी वस्त्रधारी असंबमी हो तो वह आरमसिद्धि नहीं पा सकता।

> धुव सिद्धी तिन्थयरो चउणाणसुदो करेंद्र तवयरणं । णाऊण धुवं कुज्जा तवयरणं णाणसुत्तो वि १.६०॥ —सोक्षपाउड

अर्थ---तीर्यकरको उसी भवते नियमने मुक्ति होती है। तीर्यक्करको सम्बन्धवके साथ तीन ज्ञान कन्मसे गया मुनिदोसा लेते समय मन पर्यवकान भी हो जाता है। इस तरह चार ज्ञानधारी होकर भी वे मुक्त होने के लिये तपस्वरण करते हैं ऐसा जानकर ज्ञानी पृथ्यको तपस्वरण अवस्य करना चाहिये।

आगने अपने लेखके अन्तमें जो समयमार कलग्रके दो तय दिये हैं वे श्री अमूनवन्द्र सूरिते निरुचय-नयको दृष्टिने लिखे हैं। किन्तु उन्होंने इन पद्मोसे गुढ़ धान्मतरूर प्राप्त करनेके लिये व्यवहारचारिकका निषेष नहीं किया है। इसका प्रमाण उनका विश्विन पृख्याधीतद्वयुपार प्रस्य है, विसमें कि सूरिने आहिंसा धर्मका तथा श्रावक्यमंका सुत्यर विवेचन किया है। इसके विवाय आध्यात्मिक आचार्य भी कूल्यकृत्व तथा अमृतवन्द्रसूरि माजन्म मृतिचारित्रका आवरण करते रहे—यह वार्ता इस बातका प्रमाण है कि वे व्यवहार-चारित्रको आत्मगुद्धिके लिये अनिवार्य आवस्यक समझते थे।

मृतिचारित्रके बिना चर्मघ्यान तथा शुक्लध्यान नहीं होते । सिद्धान्तको यह बात भी व्यवहारबारित्र-को अनिवार्थ आवश्यकताको प्रमाणित करतो है ।

#### विकारका कारण

द्रव्यमें निरुकारण विभाव (विकार ) नहीं होता है। विकार परिनिमत्तक हुआ करता है, जैसे कि जरुके बीउल स्वमायमें उच्चतारूप विकार अग्निके निमित्तते होता है इसी बातको श्री विद्यानग्रस्थामीने अष्टसहस्रो प्रत्यमे पत्र ४१ पर लिखा है—

#### दोषावरणयोर्हानिनिक्कोषास्त्यतिकायनात् । क्रिक्कथा स्वहेतस्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥॥॥

इस कारिकाकी व्यास्था करते हए---

द्देश्यो हि ताबदझानं झानाबरणस्योद्ये जीबस्य स्याददर्शनं दर्शनाबरणस्य, मिष्यान्वं दर्शनमोहस्य, विविधमचारित्रमनेकप्रकारचारित्रमोहस्य........

इत्यादि लिखा है, जिमका अर्थ यह है कि जीवके जज्ञानदोच ज्ञानावरणकर्मके उदय होने पर होता है, दर्गनावरणकर्मके उदयसे अदर्शन, दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे मिध्यास्त्र, चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे अनेक प्रकारका क्रीय मान. राग-देख आदि जचारित्र भाव होते हैं।

इसके अनुसार आरमाके विकारी भाव जानावरणादि द्रव्यकर्मीके निमित्तसे हो होते हैं। इसी बातकी पष्टि श्री विद्यानन्दस्वामीने आप्तपरीचामे भी की है।

न चायं भावबन्धो द्रव्यबन्धमन्तरेण भवति, मुक्तस्यापि तत्प्रसङ्गात् ।--पृष्ठ ५

अर्थ—पड भाववन्य (रागडेय अज्ञान आदि ) इस्पबंघ (ज्ञानावरण आदि कर्मके ) बिना नहीं होता हैं; क्योंकि यदि बिना इस्पबंधके भावबन्य हो तो मुक्त जीवोंके भी राग डेय बादि भाववन्यके होनेका प्रथम आजायगा।

श्री विद्यानन्दस्वामीने भावबन्य और इब्बबंघके विषयमे स्पष्टीकरण करते हुए आप्तपरीक्षाकी 'भावकर्माणि' आदि ११४ वी कारिकाकी व्याख्यामे लिखा है—

तानि च पुर्गल्यरिणामाध्मकानि जीवस्य पारवञ्यनिभिष्यवान्, निगबादिवन् । क्रोधादिभिष्यं, भिचार इति चेत् न, तेषां जीवपरिणामानां पारतन्त्र्यस्वरूपयात् । पारतन्त्र्यं हि जीवस्य क्रोधादिपरिणामो न पुनः पारतन्त्र्यानिभिष्यम् ।

वर्ष-चिपीदगल्कि द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणादि) आत्माको परतन्त्रताके निमित्त कारण है जैसे कि मनुष्यके पैरोमें पढी बेड़ी मनुष्यको परन्त्रताका कारण है।

र्यका—क्रोधादि आत्माके भाव (भावकर्म) भी बात्माके बंधकेकारण है, इतिळये उनकेसाय व्यक्तिचार आता है?

समाधान--ऐसी बात नही है, क्योंके आत्माके क्रोधादि भाव स्वयं परतन्त्रतास्वरूप है, इसलिये आत्माके वे भाव स्वयं परतन्त्ररूप है, आत्माको परतंत्रताके निमित्त नही है ॥ —पुष्ठ १४६ आंचार्य महाराजने उपर्युक्त विधानसे यह बात स्पष्ट कर दो है कि आरमाके राग द्वेय आदि भाव मोहनीय आदि क्रम्यकर्मके निमित्तसे हुवा करते हैं, बिना उन द्वव्यकर्मोके निमित्तके कभी नहीं होने। इचिक्ये द्वव्यकर्म आरमाके रागादि भावकर्मीके उत्पन्न होनेके निमित्त कारण है।

राग द्वेष आदि परिणामींके निमित्तते मोहनोय आदि द्रव्यकर्मीका बंध हुआ करता है, इस कारण उन राग द्वेष आदि बारमाके विकारी भावोको भावबंध कहा गया है। तदनुसार द्रव्यवंधके निमित्तते आवंध और भावबंधके निमित्तते द्रव्यवंध हआ करता है।

इनमेंसे इथ्यबंध पर पदार्थ हैं और भावबंध आत्माका अपना विकारी भाव है, अतः वह आरमस्वरूप हैं। इसकिये आरमाको परतंत्रताका कारण परहव्यरूप इथ्यकर्म हो मुख्यतासे होता है और परहव्य होनेके कारण वास्तवमे आस्थाके साथ बंध उन जानावरण आदि कार्यण इथ्यका हुआ करता है।

# नमः श्रीवीतरागाय

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दार्थो जैनधर्मोऽस्त मंगलस् ॥

# शंका ९

मुल शंका—सांसारिक जीव बद्ध है या मुक्त ? यदि बद्ध है तो किससे वँवा हुआ है और किसीसे वँवा हुआ हांनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ? यदि बद्ध बद्ध है तो उसके बन्यनसे छूटने का उपाय क्या है ?

# प्रतिशंका २ का समाधान

इस प्रकात उत्तर व्यवहारनय और निश्चवनवको अपेवा पूर्वमे दे आये हैं। इसका आयय यह है— एक इसके गुण पर्मको अन्य इध्यक्ता कहाना यह अबद्भूत ,श्यवहारनय है और स्विधित कथन करना यह निवचनय है। इस प्रकार संवोपये ये दन दोनो नयोके लक्ष्य है। अतर्य निवचनयको अपेवा विचार करने पर आत्मा स्वयं अपने अपरायके कारण बढ़ है, अपने किशोन अन्यत् वीच रखा हो और उन्नके कारण बढ़ अप रहा हो ऐसा नहीं है। परन्तु अबद्भुत श्यवहारनयको अपेवा उन्नके उन अपरायको जानावरणादि कमीवर आरोपितकर यह कहा आता है कि जानावरणादि कमीके कारण वह बढ़ है। यह वस्तुस्थित है। इसका होता है कि शासारिक जीव बढ़ बमी है इसका मुख्य कारण जानावरणादि कमीकी समझा जा रहा है। प्रवि-रांका र में यह तो स्वीकार कर जिला, है कि जब आत्माके प्रकट पुरवायंत्र झ्यवकमी मोहनीय आदि इसका होता है तब विकारका निमित्त कारण हट आतंक्षेत्र आहला है प्रकट विचार क्षाय हुन हो आते हैं। 'यर इसके साथ दूसरे स्थवपर उसी। प्रविश्वेत्र यह भी रणा हेब स्वित्य आयत काम, राम हैय आदि आरामके विभाव सारोके प्रेरक निमित्त कारण है और राग हेब स्वाद अस्ताक कि हम मोहनीय सारि इसकम, राम हैय किये गये हैं। प्रेरक निमित्तका जर्य यदि निमित्त कर्ता या निमित्त करण करके उनका अर्थ 'विशेष निमित्त' 
किया जाता है तब तो कोई आयत्ति नहीं है, क्यों कि कर्मों का उदय-उदोरणा आरासके राग हे या आदि कार्यके 
विशेष निमित्त है और आरामके राग-देण आदि विभाव माद कामादरणादि कर्म परिचामके दियोप निमित्त है। पर 
अभी तक प्रतियंकारों हम जो तार्य्य समझ सके है उनके यहाँ आत होता है कि जो निमित्त नजात् कार्यके 
रवहाकको छोड़कर आरो-पोंद्व पर टक्यमें कार्य उत्तर करता है वह प्रेरक निमित्त है। यदि प्रतिशक्तामें किये 
गये विवेचनका यही अमित्राय हो तो कहना होगा कि आरामको प्रवल पुश्चार्य करनेका कभी अवस्य ही नहीं 
मिल सकेगा। कारण कि प्रत्येक समयन जिला प्रकार कर्मोदय-उदीरणा है, उसी प्रकार राग-देण रार्थणा 
है, अतः कर्म आरामको बळाल् परतन्त्र रखेगा और राग-देण रार्थणा कराल्य कर्माव्य करात्र रुप्या है। इस 
सकार प्रतिश्रमय आरामको क्याल्य परतन्त्र रखेगा और राग-देण वार्यणा करात्र कर्माव्य करात्र कर्माव्य करात्र कर्माव्य करात्र कर्माव्य करात्र कर्माव्य होता है। 
होकर वेचना पहेगा एसी अवश्वाम क्यां स्थान होकर विभाव हो स्व सकेगी। तब तो जितने भी संगारी 
जीव है वे सब मुक्तिक अनाव्य में प्रतिरंग होता है। वन रहेगी। आराम क्षेत्र करात्र स्वर्ध स्व प्रवास कर्मा नही 
पर सकेगा स्वरण करात्र अन्य अवत है पर उत्तका विनायममें व्यास वंद हुर है देश समझकर सम्यक् निर्णय 
पर सकेना स्वर्ण सन्त्र वि ।

यह तो बास्त्रके अभ्यासी सभी विद्वान् जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वभावने परिणामी निरंप है। जिस प्रकार द्रव्यको अरेखा निराया उसका स्वभाव है उदी प्रकार उत्पाद-अध्ययनको परिणामन करना भी उसका स्वभाव है। जब कि उत्पाद-अध्यवनको परिणामन करना उसका स्वभाव है, ऐसी अवस्थाम उसे अन्य कोई परिणामांव बभो बह परिणामन करें ऐसा नहीं है। इसका विशोध विचार आसी समयसारजीमें मुन्थक्ष्यने किया गया है। विचार करते हुए वहीं किला हैं—

यह पुरान द्रव्य जीवमें स्वयं नहीं बेपा और कर्मभावते स्वयं नहीं परिणमता। यदि ऐमा माना जाये तो वह अवरिष्णामी निव्ह होता है। और कार्यन वर्षणाएं क्रमभावते नहीं परिणमती होनेते संवारका अभाव निव्ह होता है ब्रवा साह्यमतका अरुग आता है। जोव पुरानद्वयों को कर्मभावते परिणमाता है ऐमा माना जाये तो यह प्रस्त होता है कि स्वयं नहीं परणमती हुँ देन वर्षणाओं को नेतन आत्मा कैने परिणमा मकता है। अववा यदि पुरान द्वारा कैने परिणमा मकता है। अववा यदि पुरान द्वारा कैने परिणमा मकता है। अववा यदि पुरान द्वारा कैने परिणमा निव्ह हो कर्मभावते परिणमन करता है ऐसा माना जाये तो और कर्मका अवित् पुरानद्वय कर्मा कार्य हो। इस हो है स्वार्थ के मान्य कर्मक्ष्य परिणमाता है वह कपन मिन्या मिन्छ होना है, इसवियं जैम नियमने कर्मक्ष्य (क्षिणमा करनेवाल) पुरानद्वय क्ष्य संह हो है स्वा प्रकार करान्य विवास करनेवाल पुरानद्वय क्ष्य स्वार्थ हो। वह स्वर्ण प्रकार करान्य करानेवाल करान्य वह स्वर्ण परिणम करनेवाल पुरानद्वय अवार्थ हो। है स्वार्थ करान्य स्वर्ण हो।

तथापि आयममे 'करता है, परिणमाता है, उरभन करता है, प्रतण करता है, त्यापता है, बोधता है, प्रताह है इत्यादि प्रयोग उपलब्ध होते हैं। स्वयं आयार्थ कुन्दहुन्दने बन्धाधिकारमें बन्धकर अवस्थामें बन्धकों प्राप्त ओवहव्यकों संसारक्ष पर्याध कमें और नोक्सकों निमंत्रकर ही होती है इस तथ्यकों समझाने- के लियं जह फिल्डसम्पी सुद्धों ( २७८-२७८) हत्यादि हो गायार्ग लिखते हुए परिणमाता हैं जैन शब्दो- का प्रयोग किया है। इस परिचे वहले मंगोथों उन रोनो गायां शोक आय्यक लेकर 'परिणमाता' इस परिकों सामार्ग स्वकर पह जब किया है। इस परिकों सामार्ग स्वकर पह जब किया है। विकास सामार्ग स्वकर पह जब किया है। किया है। किया है। किया हमार्ग है। किया करता है। किया जनका उन गायां शोक बाधार से ऐसा अर्थ कलित करता है। किया जनका उन गायां शोक बाधार से ऐसा अर्थ कलित करता हमार्ग है। किया जनका उन गायां शोक बाधार से ऐसा अर्थ कलित करता हमी है यह इस स्वयं मायात

कुन्देकुन्दके शब्दोमें ही बतला देना चाहते हैं। वे कर्ता-कर्म अधिकारमें इसी बोलका स्पष्टीकरण करते हुए स्वयं लिखते हैं—

> उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामपृदि निष्हदि य । आदा पुग्गलद्व्यं ववहारणयस्स बलव्यं ॥ १०७ ॥

इस गायाकी व्याख्या करते हुए आवार्य अमृतवन्द्र लिखते है—

अयं लक्ष्वात्मा न गुक्काति न परिणमयति नोश्यादयति न करोति न वप्नाति ज्याप्य-स्थापकमावा-भावात् प्राप्यं विकायं निवस्यं च पुर्शकहम्याध्मकं कमं । यतु स्थाप्य-स्थापकमावामावेशंय प्राप्यं विकायं निवस्यं च पुर्शकहम्यासमकं कमं गुक्काति परिणमयसुन्यादयति करोति बच्नाति चारमति विकस्यः स किलोपवारः।

अर्थ—यह आस्मा बास्तवमे व्याप्य-व्यापकभावके आभावके कारण प्राप्य, विकार्य और निवंद्यंकप पूर्मान-द्रव्यासमक कमंको यहण महो करता, परिणमित महो करता, उरपन्न नही करता, न उसे करता है और न बाबता है, किर भो व्याप्य-व्यापक भावका अभाव होने पर भी प्राप्य, विकार्य और निवंदयं पूर्मान-द्रव्यास्य कमंबिक सम्बन्ध करता है, उरपन्न करता है, करता है और वाचता है इत्यास्य को विकार होता है कहा सम्बन्ध उपपार है।

इससे बिदित होता है कि जिनागसमें 'परिषमाता है' इरवादि प्रयोगोका दूसरे मनीची प्रेरक कारण मान कर जो अर्थ करते हैं वह नहीं लिया गया है। सगबान् कुन्यकुन्यके समान आवार्य विद्यानिद भी इसी अर्थको स्पष्ट करते हुए स्लोकबार्तिकमें लिखते हैं—

ततः मूक्तं सोकाकाशभमीदिद्रप्याणामाधाराधेयता स्ववहात्तवाश्रया प्रतिवक्तस्या, वाधकाभावादिति । तिश्ववक्तयाक तेषामाधाराधेयता सुक्ता, स्योमकदमादीनामिष स्वक्रपेजस्थातात् । अम्यस्यान्यत्र
स्थिती स्वक्रपंकप्रसंगात् । स्वयं स्थानीरस्येन स्थितिकरणमनयेकस्य, स्वयमस्थानीः स्थितिकरणमसंभाग्यं सार्वीयाणवत् । प्राक्तिकरेण स्वयं स्थानप्रशिक्त्यान्येक स्थितिकरणमा स्थिते : क्रियत इति चेत्
तस्यापि स्थितिकरूपा स्थितिः तत्त्वभावस्य वा क्रियते (अतत्त्वभावस्य वा) । न व तावत् तत्त्वभावस्य,
वैयय्यर्थात् करणस्थापारस्य । वाष्यवत्त्वमावस्य, लघुष्यवक्तरणावृत्यक्ते : । कथमवं उत्पत्ति-विनाशयोः
कारणम् ह कस्यित्तत् तत्त्वमावस्य। वास्यत्वमावस्य, लघुष्यवक्तरणावृत्यक्ते : । स्थमवं उत्पत्ति-विनाशयोः
कारणम् ह कस्यित्तत् तत्त्वमावस्य वास्यत्वभावस्य वा केत्रिक्त तक्त्यणे स्थितिषक्षीकरोधानुषंगादिति चेत् ? न,
कथमणि तन्तिक्ष्यम्यत्वात् स्वस्य विक्रयोधात्-स्य-प्रीध्यस्यवस्थिते । स्यवहारत्यादेव उत्पादार्थानां
सहेतकत्वप्रतिते :।

इलोकवार्तिक ५, १६, पृ० ४१०-

 निरथंक है, क्योंकि स्वयं स्वरूपने अस्थित पदायंका दूसरेके द्वारा स्थितिकरण ऐसे हो नहीं बनता जैसे श्रश्न-विषाणका दूसरेके द्वारा स्थितिकरण नहीं बनता।

स्वयं विश्वक्रपते स्वामकोल यदार्यको अन्य यदार्य व्यक्ति (प्रयट-पर्याय) रूप स्थित करता है। यदि ऐसा माना जाय तो प्रस्त है कि बह दूसरा पदार्थ तरस्याबदाले दूसरे पदार्थको व्यक्तिस्यः स्थिति करता है या अतरस्यास्यादाले पदार्थको । तरस्यायदालेको तो कर नही सकता, स्यो कि (शा मानने पर करण-व्यापारको अर्थाता होती है। अतरस्यायदालेको मी नही कर महता, स्यो कि आकाशकुमुन कैसे नही किया जा सकता उसी प्रकार अतरस्यायदालेको रायोको स्थित करना भी नही बनता। यदि ऐसा है तो दूसरा पदार्थ उत्यक्ति और विनायको कारण कैसे होता है ? क्योंकि तरस्यायदाले या अतरस्यमावयाले किसी पदार्थका किसी दूसरेके द्वारा करना मानने पर स्थितिस्यक्षे जो दोष दे आये हैं से सब प्राप्त हो जायों । नही, सर्यो किसने मो प्रकारते निज्यवनवको अर्थेवा विचार करने पर सहण्याद्यांका वितया उत्यक्त स्थान

इस प्रकार इन प्रमाणीते यह भनोभीति सिद्ध होता है कि एक ब्ल्यकी विवक्षित पर्याव हुमरे द्रश्यकी विवक्षित पर्याव हुमरे द्रश्यकी विवक्षित पर्याव हुमरे द्रश्यकी विवक्षित पर्याव स्थानित वया निमित्त-उपा-दानकी समस्थापितका ज्ञान न होनेके कारण हो यह विकल्प होता है कि अमुकते अमुक किया, बहु न होता तो वह कार्य हो उपाय नहीं हो सकता था, किन्तु पूर्वोक्त उल्लेखोते स्लष्ट है कि प्रत्येक कार्य अपनी उपायान शक्तिक वन पह हो होता है। इसी अर्थको स्पष्ट करते हुए यह्बब्डागम जीवस्थानचूलिका पृ० १६५ में भी कहा है—

कुरो ? पर्वाहिबसेसारो । ण च स्थवाहं काजाहं एयंतेण वासस्यमवेक्सिय चे ठपाजति,मानिबीजाहं। स्रांकुस्स्य वि उप्पिय्यस्या । ण च तास्याहं सम्बाहं तिसु वि कांक्षेमु कहिं वि अग्धि,नीसे बठेण साहि-बीक्स जार्बक्ष्यायलसारी होउज, अणबन्धापसंगादो । तम्हा किन्ह वि अंतरगकाश्मादो चेव कालुप्यपी होदि गि णिच्छओ कायन्त्री ।

अर्थ—क्यों कि प्रकृतिविशेष होनेने मुत्रोक्त इन प्रकृतियोक ग्रह स्वितिवस्य होता है। सभी कार्य एकान्त्रसे बाह्य अर्थकी अर्थता करके नहीं उत्तरश्च होते हैं, अन्यवा बालियान्यके बोधसे जोके अङ्गुरकों भी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता। किन्तु उत्तरकारके इन्य तीनां ही कानोम किना भी क्षेत्रसे नहीं हैं कि तिवनके बलते बालियान्यके बोजको बोके अंकुरक्यसे उत्पन्न करनेकी शिवत हो सके। यदि ऐमा होने लगे तो अनवस्या दोष प्राप्त होना, इन्लियं कहीं पर भी अर्थान् सर्वत्र अन्तरंग कारणसे हो कार्यकी उत्पत्ति होती हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये।

यहाँ भिन्न टाईवर्क बाक्य ध्यान देने योग्य है। इस द्वारा दुवतापूर्वक आवार्य वीरसेनने यह स्पष्ट कर दिया है कि सर्वत्र कार्यको उत्पत्ति मात्र अन्तरन कारणने हो होतो है। मात्र बिस अन्य द्वयको विवश्चित प्यायंको उतके ( कार्यके ) साथ बाह्य ब्याप्ति होतो है उसमे निमित्तताका व्यवहार किया जाता है।

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए अ।चार्य वीरसेन वेदनाभावविधानाद्यनुयोगद्वारोमे कहते है-

तन्य वि पहाणमंतरगं कारणं, तस्हि उक्करसे संते बहिरगकारणे थोवे वि बहुअणुभागधाददमणादो, अतरगकारणे थोवे सते बहिरगकारणे बहुए सते वि बहुअणुभागधादाणुवलंभादो । अर्थ-—उत्तमें भी बन्तरंगकारण प्रधान है, क्योंकि उत्तके उत्कृष्ट होनेपर बहिरंग कारणके स्तोक रहने पर भी बहुत अनुभागधात देखा जाता है। तथा अन्तरंग कारणके स्तोक होने पर बहिरंग कारणके बहुत होते हुए भी बहुत अनुभागधात नहीं उपलब्ध होता।

यह जिनागमका ताल्यर्य है, जिससे बस्तुस्तमाव पर सम्यक् प्रकाश पहला है। यूर्वमे प्रस्त नं ० ६ एवं उसकी प्रतिश्वांकाओं के उत्तर स्वक्रण लिखे गये लेखों में हमने विनागमके हमी ताल्यकों क्यानमें रखकर विवचनम्य और व्यवहारनयकी अयेका उत्तर दिया था। किन्तु हमें देखकर आस्वयं हुआ कि निश्चयनम्य और श्वाहारतयकी अयेका विजय कि मध्यक् श्वाह्म की गाई है उसे गीण कर और व्यवहारनयके विवयकों मुख्यकर (निश्चयकन) मानकर इस प्रतिश्वंका द्वारा यह सिद्ध करनेका प्रयस्त क्या गया है कि कमीने बलात जोवकों बाय रखा है। अपने अप्रियासकों गुष्टिमं अपन्य व्यवहारनयके सुचक प्रमाणीके साथ समयगारकों 'सम्मत्तविज्ञिक्द' इत्यादि तोन गावार्य उपस्थित कर उनमें आये हुए 'मिच्छल', अण्याणं, और कसाय' पदोका अर्थ प्रतिशंकामें मिच्यात्व स्वयक्तमं, आनावरणीय स्थ्यकमं और चारिवमोहनीय स्वयक्तमं किया है किन्तु यहाँ पर इन परोक्ता अर्थ मुख्यक्रम्ये मिम्यात्वमान, अज्ञानमान और कपायमाव लिये गये है। इनके निमित्तक्ष कर्मोंक गावि प्रस्त हुआ है तो गीणकरखे हो। पण्डितस्तर राजमलकोने इत तोन गावाओंको टोकामें आये हुए 'सम्यस्तव्यमिदं ममस्तनमित्त कर्म' (१०६) इस कल्काका करते हुए (क्यारे प्रवस्त अप्रकाश जोवक मान होने स्वयं प्रवस्त अप्रवाभाव सिद्धा है। उचको टोकामें स्वयं हम स्वरूप जावि स्वयं हम स्वरूप अप्ता हम स्वरूप स्वर्ण स्वरूप स्

" "इसी है जो कोई जीव तेने, तत् इदं कहतां सोई कर्म जो उपर ही कहवां थो, समस्ते अपि कहतां जावंत छै श्रुम क्रियारूप अशुम क्रियारूप अन्तर्जव्यरूप बहुनंबरूरूव इंग्यादि । करतुर्ती रूप कर्म कहतां क्रिया अथवा ज्ञानावरणादि पुरुगलको पिंड अशुद्ध रागादि जीवके परिणाम इसी कर्म " "-समय-सारकल्या टीका ए० १११ (सुरत बीर सं० २४५७)

यद्यपि निमित्तों का सम्बन्ध आन कराने के लिये आगममें कमीकी मुख्यतासे अवद्वारनय प्रधान कपन बहुलताओं अगा है इसमें मन्देन नहीं, परन्तु इस जीवके संवारका काग्य इसमा प्रपत्ना अपराध ही है ऐसा जात हुए बिना उसकी अज्ञान, मोह रास, देवमें अर्चाव होकर स्वभावका पुरुषायं नहीं हो सकता, इसलिये प्रयोक संवारी जीवको निमित्तीके विकरसों निवस्त होकर यही निषयं करना कार्यकारी है—

> यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसृतिः कतरदिप परेषां दूषणं नास्ति तत्र । स्वयमयमपराधो तत्र सप्त्यबंधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२२०॥

अर्थ—इस आरमामे जो रागद्वेषरूप दोपोको उत्पत्ति होती है उसमें परस्व्यका कोई भी दोष नही है, बहातो स्वयं अपराधी यह अज्ञान हो फैलता है—इस प्रकार विदित हो और अज्ञान अस्त हो जाये, मै तो ज्ञान हैं।

आगे चलकर इस प्रतिशंकामे अनेक प्रमाणीसे यह सिद्ध किया गया है कि द्रव्यअपिकमण और द्रव्य-अप्रत्याक्ष्यानका त्याग पहिले होता है। तथा भाव-अप्रतिक्रमण और भाव-अप्रत्याक्ष्यानका त्याग बाबमे होता

- है। इस बातको प्रमाणित करनेके लिये समयसारची गाया २८३-२८४ के उल्लेख दिये गये हैं। तथा समतचन्द्रमूरिओको टीका भी दो है। टीकासे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि—
  - (१) रागडेच आदि विकृत परिणामोसे मुक्ति पानेके लिये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान श्रादि व्यवहारधर्म अतिआवष्यक है।
  - (२) भावशद्धिके लिये पहिले पर पदार्थीका त्याग करना परम आवश्यक है।

दोनो निष्कर्प संस्थामे दो होकर भी एक हो भाव व्यक्त करते हैं। वे इस तात्पर्यको प्रकट करते हैं कि हव्यप्रतिक्रमण और हव्यप्रशास्त्रान अर्थात् व्यवहारसम् या व्यवहारसारित या इव्यसरित मुस्य है।

पर बात ऐसी नहीं है। अमृतचन्द्र सूरिने इसी टोकार्च ड्रव्यत्यापके साथ हो भाव-त्याग जब तक नहीं होता तब तक जीवको रासार्रका कत्ती बताकर भावत्यागको सुक्ताको हो स्वीकार किया है। जिससे यह सूचित होता है कि भावत्रतिकमण और भावत्रत्याच्याके साथ जो इव्यत्रतिकमण और ड्रव्य-प्रत्यास्थान होता मैं बसी जितासम्म मान्य है। टोकाके ये सब्द च्यान देनेयोग्य है।

यदैव निमित्तःभतं द्रस्यं प्रतिकामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकम्तं मादं प्रतिकामति प्रत्याचष्टे च, यदा तु भावं प्रतिकामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तेव स्यान् ।

अर्थ—अब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याक्ष्यान करता है तभी नैमित्तिकभूत भावोका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याक्शान करता है, और उब इन भावोका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याक्शान होता है तब वह साखात अकर्ती ही है।

-समयसार गाचा २८३-२८४ टोका

ब्रतिसंकामें 'व्यवहारचारित्र प्रत्येक रक्षामें सफल है' इस प्रतिज्ञा वाक्यके माय जो तर्क दिए गये हैं वे सम्यक्ति ही है,क्योंकि मिथ्यादृष्टि, अभव्य और दुरातिदुर भव्य जोव भी मनिवर्गी (व्यवहारचारित्र) के द्वारा अहाँगद्ध पद पा सकता है, जो मोक्षमार्यको दृष्टिने मिथ्यादर्शतका सहमात्रो होनेके कारण मिथ्याचारित्रका ही नाम पाता है। व्यवहार-वारियाजास तो उसे कह सकते है पर व्यवहारचारित्र नही ।

जर्ती स्पवहारचारित और निश्वयचारित्रमें माधक-माध्यरना बताया है वहीं गरमध्येनन पूर्वक स्पवहार चारितको स्पवहारमें साधक हो बनाया गया है, मिध्याचारित्रको नहीं। अत निश्वयचारित्रके माथ बाह्य चारित्रको हो स्पवहारचारित कहते हैं,वहीं निश्वयचारित्र ही मुख्य है,बसोकि वह आस्माका बीतराग भाव है।

सर्वार्षिपिद्ध (अ० ७, मू० १६) में पूज्यपादस्वामीने यही व्यक्त किया है। बहाँ प्रश्न किया है कि ऐसा होने पर सून्यागर प्राटिमें वसनेवाला मुनि अगारी और किसी कारण पर छोडकर बनने बसने-बाला व्यक्ति अनगार माना आयगा। वहाँ बाबार्य उत्तर देते हैं कि—

नैष दोषः, भावागारस्य विवक्षितत्वात् ।

अर्थात् अगार पदसे भावागार ही अर्थनिया गया है। आगे लिखा है कि—

वने वसम्मपि च गृहे वसन्नपि तदभावदनगार इति च भवति ।

भावागारका त्याग अर्थात् जब अगारके प्रति रागभाव न रहे तब बह घरमे बैठा हो, या बनमें बस्ता हो 'अनगार' कहा जायना । इस प्रकार विचार करने पर प्रतीत होता है कि जिनासममें सर्वत्र आवचारित्र या निदयपचारित्रकी ही प्रधानता है, क्योंकि वह मोलका साक्षात् हेतु है। उसके होने पर सायमे गुणस्थावपरियादों के अनुमार स्थवतारचारित्र होता ही है, उसका निषेप नहीं है। परनु जानीको सदा स्वरूपरमणको दृष्टि बनी रहती है, इसिल्ये मोलामार्गने उसके मुक्तरता है। मोलामार्गने उसके मिलामार्गने उसके महारक्षी स्वर्णस्था है। स्वर

# तृतीय दीर

# : 3 :

# शंका ९

मूळ प्रश्न—सांसारिक जीव बद्ध है या मुक्त ? यदि बद्ध है तो किससे बंधा हुआ है ? और किमांस बधा हुआ होनेसे बह परतन्त्र है या नहीं ? यदि बह बद्ध है तो छूटनेका उपाय क्या है ?

# प्रतिशंका ३

इम मल प्रश्नके निम्न ४ खण्ड हो सकते हैं :--

- (अ) ससारी जीव बढ़ हे या भक्त ?
- (आ) यदि बद्ध है तो किममे बघा हथा है?
- (इ) बंधा हुआ होनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ?
- (ई) यदि वह बद्ध है तो छुटनेका उपाय क्या है ?
- (अ) संसारी जीव बढ है या मुक्त ? इस प्रक्रके सम्बन्धमें आपने अपने प्रथम उत्तरमें यह लिखा या कि 'युद्ध निश्वयन्यकों अपेक्षा परम-पारिणामिक भावस्वरूप शुद्ध जीवके द्रव्यकमं, भावकमं ओर नोहर्म-का अभाव होनेसे वह तकक रांपोले विमुक्त है।' इसके प्रमाणने नियमशार गावा ४५को टोकाका बाक्य दिया गया। इसका उपमृत्व प्रक्रित सम्बन्ध जीव तीनों कर्मों व सकत रांपोले विमुक्त प्रक्रित हो नहीं है, क्योंकि एरम पारिणामिक भावस्वरूप युद्ध जीव तीनों कर्मों व सकत रांपोले विमुक्त प्रति हो हो हो हो हो कि एस कि क्या करने हैं और न मुक्त (वयपूर्व के मुक्त के क्या करने हैं। 'यदि मुक्तते अवस्वरूप क्या प्रमाण क्या वादे तो सात्र ब्रह्म इत्यं उत्तर हुआ, किन्तु किर भो वदके विषयपने कुछ नहीं क्या गया। इतरे उत्तरमें भी इसके विषयपने कुछ नहीं क्या गया। अपके इस जिस्क ने में स्वर्ध के प्रसिद्ध हो जाता हैं

कि व्यवहार नयसे यह संनारी जीव बढ़ है जैना कि श्री अमृतवन्द्र सूरिने कहश रूप में कहा है कि 'पुकस्य खढ़ी न तथा प्रस्य अर्थान् 'यह बीव व्यवहारनयसे बंघा है, निश्चय नयसे बघा हुआ नहीं है।' यह हमकी भी हुए हैं।

#### . (आ) यदि बंधाहआ है तो किससे बंधाहुआ है ?

हाके प्रवम उत्तरमं आपने कहा या कि 'यह जोव सद्भूत स्वयहारनयसे अपने रानादि भावोते यंगा हुता है। अन्द्रभूत अव्यहारनयको अथेका आनावरणादि बाठ हव्यक्सों तथा औदारिक हारीर आदि नीतसीके साथ बढ है। इसके परवात् प्रसंगके किना पुद्रक्तवंबादिका क्यन क्या। किर कहा 'अगुढ निक्ययनयसी अथेका जीव अज्ञानकप अगुढ भावोते वास्त्रकों बढ है।' इसपर हमने यह जिल्हा या कि रागादिक तो कर्मोदयजनित व्यवहारमयसे आत्माके विकारी भाव है, जो बंधके कारण होनेते भाववय कहें आते हैं, उनसे ओवका क्योंचन् व्याप-व्यापक सम्बन्ध तो है, क्योंकि विकारी पर्याप है। किन्तु स्वयर्वापके साथ क्ष्य-वंबकमान कर्याप नहीं सकता। इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका अर्थ है कि वह आपको क्ष्रीकन है।

#### (इ) बंबा हआ होनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ?

आपने प्रथम उत्तरमें कहा या 'संकारों आरमा अगुढ़ निरुवयनयको अपेक्षा अपने अज्ञान भावने बढ़ होनेके काण्य पान्तवमें परतान है और अबद्भूत व्यवहारतको अपेक्षा उपवरितकासे कर्म और नोकर्मको अपेक्षा भी परताना घटित होती है। 'इसके मध्ययमें हमने आपनपरोक्षा कारिका ११४ को टीकाका प्रमाण देते हुए यह किंद्र विधाया कि जात्मा पौद्गिक हटण्डमोंके कारल परतेष हो ग्हा है और गागादि भाव परताना सक्क है, इविलिये आत्माके भाव स्वयं परतानका है, आत्माको परतान्ता के निमान नहीं है। इसका भी आपने कोई उत्तर नहीं दिया। इतका अर्थ है कि यह भी स्वीकार है।

मूल प्रश्नके इन तीनो लण्डोके प्रश्नोत्तरोसे यह स्थष्ट हो जाना है कि इन तीन लण्डोके विषयमे हममें और आपमे कोई मतभेद नहीं है !

#### अद्भूतव्यवहारनयका लक्षण प्रयम उत्तरमे है।

लापने दमी प्रस्तके अपने डितीय उत्तरमें सर्व प्रयम असद्भून व्यवहारनाय है। फिन्नु प्रयम उत्तरमें तर कहा महन्त प्रयम इस है। फिन्नु प्रयम उत्तरमें प्रक कहा यह अद्भूत व्यवहारना है। फिन्नु प्रयम उत्तरमें यह कहा वार्यान्त प्रमुद्ध व्यवहारना है। फिन्नु प्रयम उत्तरमें यह कहा वार्यान्त प्रमुद्ध व्यवहारनाय है। देशों हो निक्षमंक साथ वेंगा है। वार्यान्त रीम अवस्त क्ष्मां प्रस्ता सम्बन्ध अस्तरम् वार्यान्त वार्यान्त हो। वार्यान्त हो। वार्यान्त हो। प्रमुद्ध वार्यान्त हो। प्रमुद्ध वार्यान्त हो। प्रमुद्ध वार्यान्त हो। यह वार्यान्त हो। यह वार्यान्त हो। वार्यान

वीचे लच्छमे यह प्रस्त होव रह गया कि छूटनेका उत्ताय बया है? इसका उत्तर भी बहुत सरल चा कि 'सम्पर्धान-बान-वार्शन' छूटनेका उत्तपा है। किन्तु यह उत्तर न देकर प्रध्य उत्तर यह लिखकर कि ध्यनहारधर्मके ओव छूट नही सकता, ब्यवहारधर्मका सर्ववा निषेष करना प्रारम्भ कर दिया। ब्यावश ऐसा करना अप्रास्तिक चा, वशीकि निक्चय क व्यवहारधर्मका स्वत्त प्रमान के भ है। फिर मी हसको एस पर लिखना पड़ा। बब द्वितीय उत्तरमे आपने निक्चय-व्यवहारधर्मके साथ-बाथ प्रेरकनिमित्त तथा नियिकि नवीन प्रसंग उर्धास्यत कर दिये। यद्यापि निम्तिको लिये स्वतंत्र प्रसान के ६ तथा नियिकि लिये स्वतंत्र प्रसान ने भ है। फिर भी उत्तरामे अप्रास्तिक कथनोसे चर्चा ब्रटिल बन जाती है और उल्लाव पैदा हो जाती है।

यह तो मुनिदिवत है कि व्यवहारधर्म सावन और निश्चयममें साध्य है। श्री कुन्दकुर भगवान्ने समयसार, प्रवचनसार, पंचानितकाय आदि जन्मोमें तथा श्री अमृत्वनुत्रमूरि व श्री अपके वाचार्यन श्री समयसार, श्री प्रवचनसार व श्री पंचानितकारको टोकाओं में तथा श्री मिनकर सिद्धान्तककरतीने ह्य्यसंप्रदेन, श्री ब्रह्मदेन्द्रम्भ स्थाने में टीकामें तथा अन्य आवार्योंने भी मिनकर्मक्र सन्योंने स्थाने यह कन्म क्रिया है कि व्यवहारधर्म तीर्थ या स्वयापाया है श्रीर मिनक्रमक्र सर्वामें स्थाने यह कन्म क्रिया है कि व्यवहारधर्म तीर्थ या स्वयापाया है श्रीर मिनक्रमक्र साथ स्थाने यह स्थान दिवतार पूर्वक विवेचन प्रश्न ने ४ के प्रपत्न रमे हो चुका है जिसमें बुहद्य्यक्ष्य वाचा १३ को टोकाका प्रमाण देते हुए यह भी वतनाया गया है—जो निश्चय-स्थहारको साथना वह सम्यस्थित है हम सम्यस्थ एवं प्रमाण प्रश्न त० ४ में दिये जा चुके हैं। उनको पुनः जिसकर उत्तरका क्षेत्रर बढ़ानेसे हुछ लाभ नही है। मात्र एक प्राचीन गाया दो जाती है—

जह जिणमरां पवजह ता मा ववडारणिच्छण मुथह । एगुण विणा छिजह तित्थं अण्लेण उण तत्त्वं॥

---समयसार गाथा १२ की टीका

अर्थ—हे भव्य जीवं ! यदि तुम जिन मतका प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनोका मन छोडो, क्योंक व्यवहारनथके बिना तो तीर्थ (साधन)का नाख हो जायगा, निश्चयके विना तस्व (नाड्य)का नाझ हो जायगा।

इतना स्पष्ट आगम होने पर भी आप जिलते हैं— 'निश्वय रतनप्रस्वरूप जितनी विशुद्धि प्रगट होती जाती है उतके अनुगतने उतके बाहामें इव्यवसंका अभाव होता हुआ व्यवहारपांकी भी प्राधित होती जाती हैं ।' आपना यह जिलता आपमार्थित्व है। प्रथम तो हवा कमोदयके अभावसे अत्यरंग विशुद्धि नात होती हैं, व्योकि मिलताका कारण द्रव्यक्षमें यह के प्राप्त के अमावसे कार्यका भी कमाव हो जाता है। जैसे सीपक अमावसे प्रमुख्यका अभाव हो जाता है। जैसे सीपक अमावसे प्रमुख्यका अभाव हो जाता है। जैसे हिसी क्षाप्त प्रमुख्यका अभाव हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रव्यक्षमीय्यके अभावसे मिलताका अभाव हो जानेसे विशुद्धना प्रगट हो जाती है। जिस प्रकार प्रव्यक्षमीय अभाव होता है। विश्वत प्रकार करतर्य विश्वक कमावका आपक तो है, किस्तु कारण नहीं हैं उसी प्रकार अन्तर्य विश्वक कमावका आपक तो है, किस्तु अक्ट कारण नहीं हैं। वीच-वीक स्वप्रदेशका अभाव होता जाता है सैने-वैसे हो अपकट सम्बद्धानादि रत्यक्षमूह होता जाता है (युवक १९०४२) प्रयोग्यम सम्बद्धनेतको उत्यक्तिका ज्या कम है, विनक्षों हसका जान है वे संक्रिपीत जानते हैं

कि मिध्यात्वीदयमे अनिवृत्तिकरण कालमे प्रयम स्थितिके और द्वितीय स्थितिके मध्यके दर्शमीहनीय निषेकोका अभाव हो जानेसे अन्तरायाममें दर्शनमोहनीयका द्रध्य नही रहता और द्वितीय स्थितिके दर्शनमोहनीय कर्मका उपवाम हो जानेसे प्रयम स्थितिकालके समाप्त होनेपर प्रयमोगवाम सम्पर्यक्त प्रयट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दर्शनमोहनीयका अभाव पहले हो हो कुका या (लिज्यसार)। दूसरे उपपृत्त गायांके दिक्त निक्स रतन्त्रयको साम्य जोर व्यवहार रत्नयको साम्य बतलायां वे। आप अगायविक्ट कार्यकारणमाहको विलोमकपूर्व कहते है यहो मुग्नेपका कारण है।

दूसरे उत्तर में 'निश्चवनयकी अपेक्षा विचार करनेगर जीव स्वयं आने अपराधके कारण बद्ध है, अस्य किसीन वकात् बीप रखा है और उसके कारण बद्ध वैद रहा है। ऐसा नहीं है । 'आपका ऐसा कप्त बागम-विक्र है , क्षेत्रीकि निश्चवनको दृष्टि में आत्मा बद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है । 'आपका ऐसा किस्त बागम-विक्र है , क्षेत्रीक निश्चवन आप है , क्षेत्रीक को है—'जीव और पृद्युनककांकी एक बच्च पर्वाध्यनेसे देखनेपर उनमें अरयन्त भिन्नताका आभा है, इस्तिच्ये जीवने कमें बदस्पृष्ट है, ऐसा स्थवहारनयका पत्न है। जीवको तथा पृद्युनककों अनेक इक्यपनेसे देखनेपर उनमें अरयन्त भिन्नताका अभा है, इस्तिच्ये जीवने कमें बदस्पृष्ट है, यह निश्चयनपका पत्न है। 'इसीको कर्ता कर्माधिकार कन्नय ने ० रूप है। इसीको कर्ता कर्माधिकार कन्नय ने ० रूप है। इसीको अर्थन स्थानि निश्चयनपक्य ने विषय से इसीको क्षेत्री क्यों हि निश्चयनपक्य जीवन से से से इसीको विषय से हि निश्चयनपक्य ने अपेका अर्थना बद्ध नहीं है है सो अर्थन अंबके अर्थनो उपयोग्त नहीं जनती, जैसा कहा से इसीको विषय से अर्थन क्षेत्र है। उसीको प्रत्याकी प्रयोगीका समस्य नहीं है और अर्थन अर्थन के अर्थन डिप्स से उसीन निश्चय प्रत्या करते हैं और अर्थन अर्थन क्षेत्र बंध है। उसस्यार साथा १२ टीका कर्ता में हि—'स्वय प्रकस्य पुण्यपासलसमंबरिकरार्चभाषानुष्यक्ते । —समययार साथा १२ टीका

आप जिलते है— असद्भृत व्यवहारनयकी अपेक्षा उबके उस अपरायको जानावरणादि कर्मोपर आगोपित कर यह कहा जाता है कि जानावरणादि कर्मोंके कारण बद बढ़ है। ' असद्भृत व्यवहारनयको अपेक्षा
जोव जानावरणादि कर्मोते बद है यह बात सरवार्थ है, किन्तु आपने इस सरव मरक कवनको तरोड-मरोडकर
आरोपित आदि खटोके प्रयोग हारा असरव तथा अटिक बनानेका प्रयात किया है जो वोधनीक नहीं है।
व्यवहार और निरचय दो नय है और मयबान्का उवदेश भी इन दो नयो डारा हुआ है। दोनो हो नयोका
विषय अन्यो-अगनी नयकी दृष्टिमे सरवार्थ है। किन्तु एक नवको दृष्टिमें दूर्यर नयका विषय न होनेसे उस
पूपरे नयका विषय अवस्वार्थ है। इतो बातको श्री अमृतक्त्र हुए सम्मयनार नावा १२ में इन श्रवहो डारा
प्रकट करते है—अनादि कालमे बेंग्ने हुए आदमा प्रयान प्रयान प्रयान प्रयान अस्वार्थ अस्व कर्मा क्रिके सम्मयनार नावा १२ में इन शब्दो डारा
प्रकट करते है—अनादि कालमे बेंग्ने हुए आदमाका, पूर्वणकर्मों में वरने—राजिन होनेकर अबस्यारी अनुमन्न करनेपर बढ़न्युख्ता भूनार्थ है—सत्यार्थ है, तबाचि पुर्वणकर्मों में वरने—राजिन होनेकर अबस्यारी अनुमन्न करनेपर बढ़न्युख्ता भूनार्थ है—सत्यार्थ है, तबाचि पुर्वणकर्मों में वरने—राजिन होनेकर अवस्यारी अनुमन्न करनेपर बढ़न्युख्ता भूनार्थ है—सत्यार्थ है, तबाचि पुर्वणकर्मों में वरने—राजिन होनेकर अवस्यारी अनुमन्न केंग्ने अवस्यारी अपन्नार्थ है—करवार्य हो सिन्त-मिन्न हिष्मिते देखने पर सत्यार्थ बहु में अर्थान् जीवति होते हैं। वैश्व अवस्यारी व्यवहार और निज्य दा मिन्त-मिन्न हिष्मिते देखने पर सत्यार्थ हो। 'बीव आनावरणादि कर्मोते वे कह है 'जब बहु शब्बहारत्य हो हो स्योग्य है तो उथमें जो आरोपादि सम्बं सर्वश्च स्वावस्थारमाञ्चलका वर्माण्या स्वावस्था है। स्वावस्थात्र हो हो स्वावस्थात्र हुए स्वावस्थारमाञ्चलका स्वावस्थारमाञ्चलका स्वावस्थात्र हो।

तदेवं व्यवहारनयसमाश्रयणे कार्यकारणमावी हिष्ठः सम्बन्धः संबोग-समवाबादिवश्रतीतिसिद्धस्वान् पारमाधिकः एव न पुन कल्पनारोपित , सर्वेथाप्यनवद्यस्ततः ।

अर्थात् व्यवहारनयंत्रे दो पदार्थों मे रहनेवाला कार्य-कारणभाव परमार्थ है, कार्त्यानक नही तथा सर्वेषा निर्दोष है। अन्य प्रवनोंके उत्तरमे आपने भी व्यवहारनयके विषयको सत्यार्थ माना है।

'मोहतीय बादि प्रथमकर्मीका चय होवा है तब विकारका निमित्त कारण हट जानेसे आत्माक राय-देव आदि सैमितिकमाद दूर हो जाते हैं, व 'कमं, रायदेव आदि आत्माके विभाव मांचोके प्रेरक निमित्त कारण हैं। 'दन देनो है और रायदेव आदि आत्माके विकृत माद मोहतीय आदि हथक्में के प्रेरक निमित्त कारण है। 'दन देनो कमानेको आप परस्पर विक्ट बतलाते हैं। किन्तु इन वोने कमने कोई विक्टता नहीं है। जिस प्रकारका जिसने अनुमानको किये पातिया कर्मों का उदय होता है उक्के अनुक्य आत्माके पित्त अवस्थ होते हैं। इसका सविस्तर कमन प्रयम प्रकार हितीय प्रयम्मे हम कर चुके हैं। सुरुमसाम्पराग गुनस्थानवर्ती अपक्र श्रेणीयाके जीवके परिणाम बहुत विद्युद्ध होते हैं और उदयायत मोहनीय कर्मों की प्रविद्य अतिसूक्त होतो है, किन्तु उस सुक्त कोभके अनुक्य आत्माक परिणाम होते हैं उदयायत पातिया कर्मों के अनुक्य आत्माक परि-णाम होते हैं, इसित्ये कर्मों को प्रेरक कारण कहा है। सहकारो कारणोक सम्बन्ध सहित राय-देवक्य आत्मारिणामके कर्मबंद होता है अवः आत्मार्थिएणाम इस्में बच्चेक कारण है। कहा भी है—

> प्रेयंते कम बीबेन जीवः प्रेयंत कमणा। एतयाः प्रेरको नान्यो नौ-नाविकसमानयोः ॥ १०६ ॥ ——उपासकञ्चयन पु० २९ जानपीऽ बनारस अथवा यशस्तिलककपण

अर्थ---जीव कर्मको प्रेरित करता है और कर्म जीवको प्रेरित करता है। इन दोनोका सम्बन्ध नौका

# क्लेशाय कारणं कर्म विश्व हे स्वयमात्मनि ।

और नाविकके समान है। कोई तीसरा इन दोनोंका प्रेरक नहीं।

नोप्णमम्ब स्वतः किन्त तटौणम् बहिसंश्रयम् ॥ २४७ ॥ -उपासकाध्ययन

अर्थ---आरमा स्वयं विशुद्ध है और कर्म उसके बलेशका कारण है। जैसे जल स्वयं गर्म नही होता, किरत जागके सम्बन्धसे उसमें गर्मी का जाती है।

कर्मीटम क्लेश (रापडेप मोह) का कारण है। कर्मोंका क्षय हो जानेपर अर्थात् कारणका अभाव हो जाने पर रागडेपादि कार्यका भी अभाव हो जाना है। मोक्षवास्त्र अध्याय १० प्रथम मूत्रमे भी इसी प्रकार कहा है। जब दोनो कबन आगमानुकुल है तब उनमे परकार विरोध आपको कैसे दृष्टिगोचर हो गया।

जिस निमित्तकं अनुरूप कार्य हो वह प्रेरक निमित्त है। न मालूम आपको यह कैमे ज्ञान हो गया कि जो निमित्त बलान् कार्यके स्वकालको छोडकर आसे-बीधे पर द्रव्यम उत्यन करता हो वह प्रेरक निमित्त है।'

स्वकालका अर्थ परिणमन है, बर्गाक प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभावते प्रतिक्षण परिणमन करता रहता है। यह लक्षण सब द्रव्योगे घटित हो जाता है, इसल्बिय यह उनका स्वकाल है। इसी प्रकार श्रीवान् ं० कूल-चरद्रजीने भी पचाध्यायों पृ० ६५ के विशेषार्थमें कहा है—

स्वकालका अर्थ प्रहण होनेसे उसका अर्थ परिणमन लिया गया है। जितने भी पदार्थ हैं वे यदापि सदा हां परिणमनशील हैं तवापि इस परिणमनकी धारामें एकरूपता वनी रहतो है, जीवका अजोव हो जाय, या अजीवका जीव हो जाय ऐसा कभी नहीं होता।

स्वकालके इस लक्षण द्वारा आगे पीछेका प्रस्त हो नही उठता। दूसरे आप भो जानते है और प्रस्यक्ष अनुभवमें भी आता है कि विकारी पर्यायोका कोई काल मर्वणा नियत नहीं है। जिस समय उभय ( अंतरंग- बहिरंग) निमित्ताधीन जो कार्य हो गया वह ही उसका स्वकाल है। प्रतिसमय परिणमन करना प्रध्यका स्वभाव है, किन्तु अजुद्ध द्रथ्यके अमुक समय अमुक हो पर्योच होगी ऐसा सर्वचा नियत नहीं है। जब काल, सर्वचा नियत नहीं तो बागे-पीक्षेका कोई प्रदन हो उत्पन्न नहीं होता। इतका विशेष विवेचन प्रधन नं० ४ में है।

बाप जिसते हैं 'जिस प्रकार कर्मोदय-ज्दोरचा है, जसी प्रकार राग हेय परिचाम भी है। अत कर्म आसाको बलात परांत रखेना और राग हेय परिचाम बलात कर्मवंग कराता रहेगा। एसे। प्रकारमा प्रवासमा जिकालमें स्थानते छुटनेके जिसे प्रकल पुरुषांचे कभाव में मुक्तिको अवस्था नहीं वस सकेगी। 'जो कर्मचासरचे अत्योज्ञ है उनको इस प्रकारको संका उठा करती है, किन्तु जो कर्मचारको विशोषज्ञ है वे मलीमाति जानते हैं कि प्रत्येक समयमे जो हम्यकर्म वंशता है उसमें नामा वर्गचाएँ होती है और सभी वर्गच्योम समान अनुमाग (कल्दान विका) नहीं होती, किन्तु भिम-भिम्म वर्गचाओं में सिम-भिन्न सनुमाग सर्चात् किसी वर्गचां क्या किसी निक्स और दिसी में उत्हार शतु-गाग होता है। मध्यम सनुमानके अनेक भेद है और वर्गचा भी नाना है। इस प्रकार निस समय जैसा अनुमाग उदयमें जाता है उसके सनुस्थ सात्याके परिचाम होते हैं, क्योंकि कर्मके अनुभवनका नाम उदय है।

#### कर्मणामनुभवनमृदयः । उदयो मोज्यकालः ।

-- प्राकृतपंचसंग्रह प० ६७६ भारतीय ज्ञानपीठ

अर्थात् कर्मका अनुभवन उदय है और कर्मके भोगनेका काल ही उदय है। हर समय एक प्रकारका उदय नही रहता, क्योंकि वर्गणाओं के अनुभागमे तरतमता पाई जाती है। जिस समय मद अनुभाग उदयमे आता है उस समय में क्यापक्ष्य परिणाम होने हैं और उत समय झान व योथंका च्योपवार्गायंग्य होने से आरासाकी शक्ति विशेष होती है। उस समय दियावां उपदेश आदिका बाह्य निर्मित मिले और यह जीव तत्वविवारादिका पुरुषार्थ करे तो सम्यक्त हो सकता है। जैसे किस समय नदीका बहाव मंद होता है उस समय मनुष्य विद्ययस्य करे तो सम्यक्त हो सकता है। उसे आ बहायंग्य सूरिक सामय भी उपस्थित हुआ प्रकार में स्थापन करे तो सार हो। सकता है। यह हो प्रकार वो बहायंग्य सुरिक सामय भी उपस्थित हुआ हुआ हो। उन्हों ने बृहदृद्धन्यसंग्रह गाया २७ को टोकांग इस प्रकार समायान किया है जो घ्यान देने योग्य है—

यहाँ थिया कहता है—ससारो जोवके निरन्तर कर्मवन्य होता रहता है, इसी प्रकार कर्मोंका उदय भी होता रहता है, चूढ बासण्यानका प्रका हो नहीं, तब मोश की हो सकती है? इमका उत्तर देते है— समुक्त निवल अवस्था देखकर जैसे कोई बुढिमान विचार करता है कि यह मेरे मारेका अवसर है, इसील्ये पुरुषार्थ करके सब्देश मारता है। इसी प्रकार कर्मोंकी भी सार एकस्य अवस्था नहीं रहती, दिता और अनुमामकी म्यूनता होने पर जब कर्म अबु अवित् मद होते है उब बुढिमान भव्य जीत, आगम भाषासे सबोयसा, विद्युद्धि, देशना, प्रधाया और करण इन वीच लिक्टियों और अव्यासभायाय निज सुद्धाराके सम्मुख परिणामसयों निर्मल भाषना विशेषकर बड्से वौस्का परिणामसयों निर्मल भाषना विशेषकर बड्से वौस्का करके कर्म सब्देश ने इकरता है।

इसी बातको इष्टोपदेशके टीकाकारने भी इन शब्दो द्वारा कहा है-

कत्य वि बांलयो जीवो कत्य वि कम्माइ हुंति वलियाई । जीवस्स य कम्मस्स य पुरुविक्दाइ बहुराइ ॥

-इष्टोपदेश गाथा ३१ टीका

वर्ष—कभी बीव बलबान होता है तो कभी कमें बलबान हो जाता है। इस तरह बीव और कमों का अनादिसे बैर चला जा रहा है। इससे मो यह स्पष्ट हो जाता है कि सदाकाल कमोंदर एक प्रकारका नहीं रहता, इसलिये जब जोव बलबान होता है तब जीव अपना हित चाहता है जैवा कि इप्टोपदेश गाया २१ में कहा है—

### जीवो जीवहितस्पृहः।'''' स्वस्वप्रभावमयस्खे स्वार्यं को वा न वाञ्छति।।

अर्थात् जीव, जोवका हित चाहता है। सो ठीक हो है, अपने प्रभावके बढ़ने पर अपने स्वार्थको कौन नहीं चाहता। अर्थात् जोवके बळवान हो जाने पर जीव अपना अनन्तमुखक्षी हित करता है।

इन बायमप्रमाणोसे सिद्ध हो जाता है कि कर्मको प्रेरक निमित्तकारण मानने पर भी मोझरूपी पुरुषार्थमें कोई कठिनाई नहीं जाती।

प्रेयं माणाः पुरुषकाः' का वो बाच्य अर्थ है वह ही जिनापममें इष्ट है, क्योंकि बाब्योका और अर्थका परस्पर वाच्य-वाचकसम्बन्ध है। इस सम्बन्धको स्वीकार न करके सब्योका यदि अपनी इच्छा अनुसार अर्थ किया जायगा तो सब विष्कृत हो जायगा,संबार्य कोई अयदस्या न रहेगी। 'प्रेयंमाणाः' सब्देश यदि आचार्योको प्रेरक अर्थका बोच कराना इष्ट नही या तो वे अन्य सावस्का प्रदेश कर स्वतं हो यह तस्य सावस्का यह जिखता अंगाममे प्रेयंमाणाः पुरुषकाः हरसादि वचन पड़कर प्रेरक कारण स्वीकार करना अन्य बात है पर उसका जिना-नाम क्या अर्थ हुट है इसे समझ कर सम्बन्ध निर्णवरंप पहुँचना अन्य बात है।' ठीक नहीं है, क्योंकि स्वस्थ्य अनुमार अर्थका अनुमार अर्थका अनुमार अर्थका अनुमार अर्थका अनुमार अर्थका अनुमार अर्थका अनुमार कर्यका अनुमार कर्यका अनुमार अर्थका अनुमार कर्यका अनुमार अर्थका अनुमार कर्यका स्वरूप कर सम्बन्ध निर्णवरंप पहुँचना अन्य बात है।' ठीक नहीं है, क्योंकि स्वस्थ्य स्वरूप निर्णवरंप पहुँचना अन्य बात है।' ठीक नहीं है, क्योंकि स्वस्थ्य स्वरूप निर्णवरंप पहुँचना अन्य वात है।' ठीक नहीं है, क्योंकि स्वरूपका स्वरूप

आपने जो समयसार गाथा ११६ का टोकार्थ उद्भव किया है उससे यह सिद्ध नहीं होता कि जीव परिणाम निमित्त बिना ही पुराण इच्च कर्ममानक्षर परिणम जाता है। उसमें तो मात्र उन अन्य मतोंका अण्यत किया है जो इच्चको स्वप्ता अपरिणामी अर्थात् निर्मय कृटस्य मानते हैं। यदि आपके अभिप्रायानुकार यह मान जिया जाने कि आस्परिणाम निमित्त बिना पुराण कर्मभावस्य परिणम जाता है तो समयसार गाया ८०-६१ से विरोण आ जायगा जिसमें 'बोक्यरिणामहेंद्व'' अस्ट हैं।

'करता है, परिणमाता है, उराप्त करता है, बहुण करता है, त्यागता है, बौधता है, प्रेरता है' हरयादि चन्दो द्वारा आगममें प्रायः प्रेरकिनिमत्तको सामयंको प्रकट किया है। हरकालका उत्तर कार दिया वा चुका है। सममन्नार गाया १०७ व उसको टोकासे स्पष्ट है कि वह गाया निमित्तकारणको अपेक्सारे नहीं जिलो गई, किन्तु उपादानको अपेक्सारे जिल्लो गई है। वैसा कि टोकामें 'स्थाय्यस्थापक' अन्दरे स्पष्ट है। इससे प्रेरक निमित्तकर्ताका बण्डन नहीं होता। निमित्तकर्ताको आपने स्वयं प्रश्न नं० १ व प्रश्न नं० १६ के उत्तरमे स्वीकार भी किया है।

स्लोकबार्तिक प्०४१० का कथन प्ररक्त निमित्तकारणके विषयमे नहीं है, किन्तु बर्मादि द्रध्योके विषयमें है जो अप्रेरक हैं। दूसरे निमित्त-नीमित्तिकसम्बन्ध निक्चयनयका विषय महीं है, किन्तु व्यवहारनयका विषय है, क्योंकि दो या दोंग्रे अधिक भिन्न बरहुजोका परस्पर सम्बन्ध व्यवहारनयका विषय है। जैसा कि भिन्नवस्तुविषयोधस्त्रभूतस्थवहारः।' जालारप्यतिने कहा है और जापने मो हो प्रस्ति प्रपन तत्त्रस्य माना है। इसीनियं भी श्लोकबार्तिक पू०४१० पर यह स्पष्ट निज्ञ दिवा हैं कि 'व्यवहारनयको अवैद्याशि विचार करने पर हो उत्पादासिक सहेतुक प्रतीत होते हैं।' और प्०१४१ पर मो निज्ञा है-व्यवहारनयका साध्य करने पर कार्य-कारणभाव दो पदायोमे रहनेवाला भाव तिद्ध होता है। वह वास्तविक है, काल्यनिक नहीं है. सर्वण निर्मेण है।'

भवल पु ६ पू० १६२ में पूर्ण्यवेद, हास्य, रित तथा देवगति, समबतुरसमंस्थान आदि ११ सुन-नामकर्म व उच्चयोत्र कर्मोका उत्कृष्ट स्थितियंप दस कोडाकोडी सागरोध्य बतलाया है और सूत्र १८ में नपुंसकड़ेत, अरित, घोक, भव, जुगुष्ता तथा नरकगति, विषययाति, एकेन्द्रियज्ञाति, पंचेदिव्यज्ञाति स्नादि नामकर्मकी प्रकृतियोंका व नोचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितियंथ बीत कोडाकोडी सागरोध्य कहा है। इसपर प्रस्त स्वाभाविक है कि नोकणाय, नामकर्म व योवको उत्तर प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितियंथ एक समान होना चाहिये, यह विभिन्नता वयो ? इसका उत्तर श्री बोरसेनस्वामोने पू० १६४ में दिया है। उनका तार्ययं यह है कि—

- (१) मूत्र १६ की प्रकृतियोको अपेचा सूत्र १८ को प्रकृतियोमे विशेषता है, इसलिये इनके उल्कृष्ट स्थितिकप्रमें अन्तर हैं।
- (२) सभी कार्य एकान्तसे बाह्य अर्थ (कारण) को अपेक्षा करके हो नहीं उत्पन्न होते। इसिक्यें कहीं पर भी अंतरंग कारणने ही (उपादान कारणके समान) कार्यको उत्पत्ति होती है ऐसा निश्चय करना चाहिये।

महाँ पर सास्त्रि-मान्यके बीजसे जीकी उत्पत्तिका निषेष करनेने भी यह ही फुलितार्थ होता है कि अंतरंग कारणसे हो अवति उपादानकारणके समान ही कार्यकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि,

उपादानकारणसङ्गं कार्यं भवतीति वचनात ।

अर्थात उपादानकारणके सदश कार्यकी उत्पत्ति होती है ऐसा आगमका वचन है । नं० २में 'एकान्तसे' शब्द पर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नं० २ में उनकी मान्यताका निषेध किया गया है जो जपादानकी शक्ति बिना हो मात्र निमित्तकारणोसे कार्यकी उत्पत्ति मानते हैं, किन्त इसका यह अर्थ नहीं है कि सिमिनकारणोके दिना ही कार्यकी उत्पत्ति हो जायगी । 'एकान्तमे ' शहरके प्रयोगकी कोई आवश्यकता न थी। यद्यपि कार्य उपादानके सदश होता है तथापि ऐसा भी नहीं है—उसपर बाह्य कारणोका प्रभाव न वडता हो ! बन्के वही बीज होनेपर भी भूमिकी विषयीततासे निष्यति (फल )की विषयीतता होती है. अर्थात भीममें उसी बीजका अच्छा अप उत्पन्न होता है और खराब भीममें वही अन्न खराब हो जाता है या अस्र उत्पन्न ही नहीं होता ( प्रवचनसार गाया २४५ की टोका )। इसी प्रकार वर्षाका जल एक ही प्रकारका है. किल नीमके वक्षके सम्बन्धसे वह कट्क रसक्य परिणम जाता है और ईखके सम्बन्धसे वह सघर रसहा परिणम जाता है। इस प्रकारके अने को दृष्टान्त आगमने दिये गये है और प्रत्यन्न भो अनुभवने आते है। इस प्रकार धवल पुरूप ०१६४ से निमित्तकारणका खण्डन नहीं होता, मात्र इनना निद्ध होता है कि उपादानके सदस कार्य होता है। लोहेसे लाहेके आभूषण बनेगे और सुवर्णसे सुवर्णके आभूषण बनेगे यह तो नियम है। किन्त अमक समय अमक ही आभृषण बनेना ऐसा काई नियम नहीं है, क्योंकि कार्यको उत्पत्ति अनुरुग और बहिस्स निमित्ताधीन है ऐमा वस्तुस्वभाव है। (स्वयंभूस्तोत्र ६०)। अतः यह जिखना 'सर्वत्र कार्यको उत्पत्ति मात्र अंतरन कारणसे ही होती है।' एकान्त निष्यात्वका द्यातक तथा आगम व प्रत्यचिक्द्र है तथा स्ववचन वाधित भी है. क्योंकि आपने प्रश्न नं० ११ के प्रथम उत्तरमें स्वभाव पर्यायमें कालादि साधारण निमित्त तथा विकारी पर्यायमे विशेष निमित्त स्त्रीकार किये हैं। इसी प्रकार अन्य प्रश्नोके उत्तरम भी आपने अंतरंग और बहिर्रग दोनों कारणीसे ही कार्यकी उरशित स्वीकार को है। प्रदन नं॰ १ के डितीय उत्तरमें बाधने स्वयं किखा है — ऐसा नियम है कि प्रत्येक डब्पके किसी भी कार्यके पुषक उपाधान कारणके समान उत्तके स्थतंत्र एक या एक्से अधिक निमित्तकारण भी होते हैं। इसीका नाम कारकसाक्ष्य है। और इसीरिव्ये जिन वापममें सर्वत यह स्वीकार किया गया है कि जमन निमित्तक कार्यको उत्तरित होतो है।

-स्नापने घवल प०१२ प०३६ की कुछ पिन्तयों को उद्धत करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अंतरंग कारण प्रधान है। यदि वह पूर्ण प्रकरण दे दिया गया होता तो यह स्पष्ट हो जाता कि अंतरग कारणसे क्या प्रयोजन है। अब प्रदन यह रह जाता है कि सर्वत्र अंतरंग कारण प्रधान है या इस विवक्षित स्यलपर प्रधान है ? सर्वप्रथम विवक्षित स्थलको मीमासाको जातो है । प० ३५ सत्र ४६ मे यह कहा गया है कि 'भावकी अपेक्षा नामकर्मकी जबन्य वेदना अनन्तगुणी है।।४६।।' इसके परवात सूत्र ४७में यह कहा गया है कि 'उससे ( नामकर्मकी अधन्य बेटनासे ) बेटनीयकर्मकी अधन्य बेटना अनन्तराणी है ॥४७॥ बेटनीय-कर्मकी जघन्य वेदना चौदहवें गणस्यानके अन्तिम समयमें होती है। जिसके असाता वेदनीयका उदय होनेके कारण साता वेदनीयका दिचरम समयमे क्षय हो गया है और चरम समयमे मात्र असातावेदनीय रह गई है। और नामकर्मका जवन्य अनुभाग, हतसमस्पत्तिक कर्मवाले सुक्ष्म निगोदिया जीवके होता है। इसपर यह शका हई कि वेदनीय कर्म (असाता वेदनीयकर्म) का अनुभाग क्षेत्रकश्चेणीमें रुख्यात हजार अनुभाग काण्डकधाती-के द्वारा प्राप्त हो चका है. इसलिये जो चिरंतन अनुभागको अपेला अनन्तगुणा होन होता हुआ अयोगकेवलीके अन्तिम समयमे एक निषंकका अवल्बन लेकर स्थित है वह भला जो क्षपक्षेणीमे घातको नही प्राप्त हुआ है और जो संसारी जीवोके काण्डकघातोंके द्वारा अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा अनन्तगणा हीन है, ऐसे नामकर्मके अनुभागमे अनन्तगुणा कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए श्री वीरसेन स्वामी लिखते है-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि केवल अक्षाय परिणाम ही अनुभागधातका कारण नहीं है ( अर्थात कर्मोंको फलदानशक्तिके घातका कारण नहीं है ) । किन्त प्रकृतिगत शक्तिकी अपेक्षा रखनेवासा परिणाम अनुभागघातका कारण है । उसमें भी अंतरंग कारण प्रधान है, उसके उत्क्रष्ट होनेपर बहिरंग कारणके स्तीक रहनेपर भी अनुमागवात यहत देखा जाता है तथा अंतरंगके स्तोक रहनेपर बहिरंग कारणके बहुत होते हुए भी अनुमागधात बहुत नहीं होता।' यहाँ पर यह विचार करना है कि अंतरंग कारण कीन है 'अकषाय परिणाम' या प्रकृतिगत ज्ञवित की अपेक्षा रखनेवाला परिणाम । अक्षाय परिणाम तो जीवका है और 'प्रकृतिगत ज्ञवित की अपेक्षा रखनेवाला परिणाम' पदगलका है। यहाँपर पदगल परिणामको अंतरंग परिणामसे ग्रहण किया है और जीव-परिवासको बहिरंग कारण बहुण किया है। जो मात्र आत्मपरिवासमें मोक्ष मानते हैं उनके लिये यह विचारणीय हो जाता है कि द्रव्यकर्मकी शांवत भी अपेक्षित है, मात्र अकषाय परिणामसे हो कर्मीका घात संभव नहीं है।

इसी घवल पुस्तक १२ में सहकारी कारणोंकी प्रधानता स्वीकार की गई है-

'शका—एक परिणाम भिन्न कार्योंको करनेवाला कैने होता है ? नहीं, 'क्योंकि, सहकारी कारणोंके सम्बन्ध भेदसे उसके भिन्न कार्योंके करनेमें कोई विरोध नहीं है ।' -पू० ४५३।

'शंका—एक संक्लेशसे असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागसम्बन्धी छह स्थानोंका बन्ध कैसे बन सकता है ?

उत्तर-चह कोई दोष नहीं, क्योंक, अनुमागक्ष्याध्यक्षानोके असंकात कोकप्रमाण छह स्थानोसे सहित सहकारी कारणके भेदके कारण, एक ही संबेठेशसे सहकारी कारणोके भेदोकी सहयाके बराबर अनुभाग स्थानोके बस्त्रमें कोई बिरोच नहीं आठा।'--पु० ३८०। 'बसंख्यात लोकमात्र उत्तर (बहिरंग) कारणोंकी सहायतायुक्त उरकृष्ट अस्तिम एक विशुद्धिके द्वारा बांघे जानेवाले अनुभागके स्थान असंख्यात लोकमात्र है।'—पु० १२०।

इसी बेदनामांबिवधानानुयोपद्वारके इन तीन कवनीचे यह सिद्ध हो गया कि बाह्य सहकारी कारणीके भेदते एक ही परिणामने नाना प्रकारका अनुमागवन्य होता है। अर्थात् मात्र सहकारी कारणीके भेदते अनुमागवन्यमें अन्तर पढ जाता है। यहाँ पर सहकारी कारणकी प्रधानता है। इस विषयमें एकान्त नियम नही, किन्नु मनेकान्त है। कही पर अन्तरंग कारणकी प्रधानता होती है तो कहीं पर सहकारी कारणीकी प्रधानता होती है।

सहकारी कारणोकी प्रधानताको स्पष्ट करते हुए श्री बीरसेन स्वामी घवल पु०१ संतपरूवणाणुयोगद्वार सूत्र १२१ की टीका में लिखते हैं—

'मात्र संयम ही सनःत्रयंथजानकी उत्पत्तिका कारण नहीं है, किन्तु अन्य भी सनःत्रयंथजानकी उत्पत्तिक कारण हैं. इसलिये उन दूसरे हेंचुओं ने रहनेसे समस्त संयतीके मनःत्रयंथजान उत्पन्न नहीं होता है। ये दूसरे कीनसे कारण हैं? विशेष जातिक हुटण, क्षेत्र, कालगढ़ि अन्य कारण हैं जिनके विना संयतों के मन प्रयंजान उत्पन्न नहीं होता है।'

इस प्रकार 'मात्र उपादान कारणसे ही कार्यकी उत्पत्ति हो जाती है और बाह्य कारण अकिचित्कर है इस एकान्त मान्यताका इन आगम प्रमाणोसे खण्डन हो जाता है।

प्रश्न त० ६ के उत्तरोंकी बरवा तो गयास्थान की वा चुकी है। आपने यह लिखा है कि व्यवहारके विषयको निवयम्बर्ग मानकर उत्तर दिये गये हैं। इससे यदि "निवयम" से अभिन्नाय बास्तवका है तो हमको इस है। यदि अभिन्नाय निवयन्त्रयो है, तो आपने निवयन्त्रयक स्वरूप पर दृष्टि नहीं दी। निवयप्तयको दृष्टिमें न येथे हैं, न भीक्ष है। बन्य तो अयहारन्त्रयका विषय है। आप बन्यको भी निवयप्तयका विषय बनाकर बाह्य कारणोका लोग करना चाहते हैं जो कि आपना और प्रश्यक्षते विक्य है।

रामयवारको 'सम्मचपिडिणिबद्ध' हत्यादि तीन गायाओमे 'मिच्छत अण्णाणं और कथाय' का अभिप्राय इथ्यक्समें है, जैसा कि इन तीन गायाओको उत्थानिका, टोका तथा कलक्ष ११० से स्टाष्ट है। उत्थानिका इस प्रकार है—

कमेणो मोक्षहेतुतिरीधायिभावत्वं दर्शयति ।

बर्थ--- अभे कर्मका मोक्षके कारणभूत सम्यन्दर्शन-ज्ञान-चारित्रोका तिरोघायियन दिखलाते हैं। --

दूसरो टीकाकी उत्थानिका--

अथ पूर्व मोज्ञहेतुम्तानां सम्बद्धादिजीवगुणानां मिथ्यत्वादिकमणा प्रच्छक्षं भवतीति कथितम् । इदानीं तदगुणाषारभूतो गुणी जीवो मिथ्यात्वादिकमणा प्रच्छायते इति प्रकटीकरोति ।

अर्थीत् पूर्व गाया १६० में 'सक्वणाणदिस्ति' कम्मरएण अवच्छण्यों (सबको जाननेवाला और देखनेवाला है तो भी कर्मक्षी रजने आच्छादित हुआ ) पदके द्वारा यह बतलाया जा चुका है कि मोक्षके कारण सम्पन्तवादि जीवगृण मिथ्यारव जादि कमीके द्वारा आच्छादित है। जब उन गुणोका आधारमूत गुणी औव, मिय्यारवादि कमीके द्वारा आच्छादित है स्व बातको प्रकट करते है। इन तोनो गायाओंको टोकामे श्री जयसेन आचार्य फिखते हैं-

शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपं तद्य्यापारेणोपार्जितं वाशुमाशुभकर्मं मोक्षकारणं न भवति ।

अर्थात् - शुभाशुभ मन-वन-कायका व्यापार तथा उस व्यापारसे उपाजित शुभाशुभ कर्म मोक्षके कारण नहीं होते ।

शुभाक्षम मन-चन-कायमोगके हारा सुभाक्षम द्रव्यक्षमंका बालव होता है ऐसा तत्वार्यसूत्र अध्याय छहमें कहा गया है। इस टोकारे मी स्पष्ट है कि इन बीन गायाओं में कमेंसे अभिग्राय द्रव्यक्रमंसे है। इन गायाओं के सूतरे कल्यमें बारों हुए 'याक्त्याक्क्ष्मेंपीते' (बद तक कर्म विचाकका उदय हो) तथा 'समुख्लस्यर-वसतो यक्कमें (कर्मके उदयकी अधादन्तीसे बात्याके वश बिना कर्म उदय होता है)। इसी कल्याकी उत्थानिकामें महान् विद्वान् तथा अनेको ग्रन्थों के बागमानुकल अनुवाद करनेवाले श्रीमान् पंज अयवण्ट जो इस प्रकार लिखते हैं —

आगे आधांका उत्पन्न होती है कि अविस्तसम्बग्दिष्ट आदिके जब तक कर्मोद्य है तब तक ज्ञान मोक्षका कारण कैसे हो सकता है।

इस उत्थानिकासे भी यही जात होता है कि इन तीन गायाओं में इब्यकर्मका प्रकरण है। कलश नं० १११ का जो जर्य आपने दिया है उसामें भी,जनावरणादि पुद्गळकर्मीय पद इब्यकर्मका खोतक है।

आप लिखते हैं कि 'ग्रद्यपि निमित्तोका सम्यक्तान करानेके लिये ग्रागममे कर्मोंकी मस्यतासे व्यवहार-नयप्रधान कथन बहुबलतासे आया है इसमें सन्देह नहीं, परन्तु इस जोवको संसारका कारण इसका अपना अपराघ है।' 'इसमे यद्यपि निमित्तोंका सम्यक्तान करानेके लिखे' ये शब्द किसी आगमके तो है नहीं, किन्तु आपकी निजी नवीन कल्पना है जो कि मान्य नहीं है। व्यवहारवय प्रधान इस्लिये है कि दो भिन्न द्रव्योंका परस्पर सम्बन्ध व्यवहारनयका विषय है, निश्चयनयका विषय नही है ऐसा आपको भी स्वीकार है। 'अपराध' सहेत्क है या निहेत्क हैं ? यदि निहेत्क है तो वह जोवका स्वभाव हो जायगा और नित्य हो जायमा क्योंकि जो स्व-परप्रत्यय नहीं वह स्वाभाविक पर्याय है ऐसा आपने प्रश्न नं ४ व ११ के उसरमें स्वीकार किया है। दूसरे जिसका कोई हेतू नहीं होता और विद्यमान है वह नित्य है (आप्त-परीक्षा पुरुष्ठ वीरसेवामन्दिर )। यदि अपराध सहेतुक है तो हेतुके अभावके विना अपराधका भी अभाव नहीं हो सकता। जैसा कि समयसार गाथा २८३-२८५ की टीकामे श्रो अमृतचन्द्र आचार्यने स्पष्ट शब्दोमे लिखा है---'आरमा आपसे रागादि भावोंका अकारक है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि पर इध्य तो निमित्त है और नैमित्तिक आत्माके रागादिक भाव (अपराध) है। जब तक रागादिकका निमित्तभृत पर द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न करे तब तक नैमित्तिकभूत रागादि भावों (अपराधों) का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नही हो सकता।' इसलिये अपराधके कारणरूप पर-द्रव्यका प्रथम त्याग होना चाहिये। उस के पश्चात ही अपराधका दूर होना सम्भव है। यह सत्य है कि अपराध दूर हुए बिना कल्याण नहीं हो सकता किन्त उस अपराधके त्यागका मार्ग क्या है। पर-वस्तुके त्याग बिना अपराधका त्याग सम्भव नही है। दिगस्वरेतर समाज तो बाह्य त्याग बिना भी अपराधका त्याग मानते है। किन्तु दिगस्बर धर्ममे तो प्रथम पर द्रव्यका त्याग बतलाया है। अथवा पूर्व संस्कारवश कुछ दिगम्बरी भी इतर समाजके समान प्रथम अपराध त्यागको बतलाते हैं।

आपने कलम २२० उद्भुत किया। किन्तु वह तो एकान्तवादियोंके लिये लिखा गया है, यो मात्र परहत्यसे हो रागद्वेयको उत्पत्ति मानते हैं। जैसा कि कस्त्रत मं॰ २११ में 'रागक्रमानि निमित्तका परहृष्यमेय कस्त्रमन्ति ये तु ते' ( यो पुरुष रागको उत्पत्तिमें परहृष्यका हो निमित्तपना मानते हैं) इन सम्बोते स्पष्ट है। यदि ऐसान माना जावे तो कलता नं० २२० का कलदा नं० १६ बन्धाधिकार तथा टीका गाया नं० २८३-२८५ से विरोधका प्रतग आजावेगा, किन्तु एक ही बन्यमें पूर्वापर विरोध सम्भव नहीं है।

आपने लिखा है कि दूरातिन्दूर भव्य भी मुनिवयों (ध्यहारवारिव) के द्वारा बहीनन पर पा सकता है, किन्तु आपका ऐसा लिखना आपमानुकूल नहीं है, क्यों कि दूरातिदूर मध्यको धीलवती विषयाका दूषान दिया गया है। अर्थात् लिस अकार बीलवती विषयाका दूषान दिया गया है। अर्थात् लिस अकार बीलवती विषयाका देवराचित निमत्न ते मिलनेते पुत्रकी द्वारा विषया आप का मिलनेते प्रकार दूरातिदूर भव्य औक मुनिलिंग अववा व्यवहारवारित प्राराणकर अहमिन नहीं हो सकते। दूरातिदूर भव्य-निव्यानियोदमें होते हैं, क्यों कि उनकी कभी भी निमित्तकारण नहीं मिलेगा। अययवल पुत्र पुत्र २८९ पर कहा भी है—किन्ही जीवोक अवस्थित विभवितस्थान (भोहतीय कांग्रेस २६ प्रकृतिकस्थान) अत्यादि अनत होता है, क्यों कि जो अभव्य है या अभ्ययोक्त समान तियन नियोदनो आप अवस्था कांग्रेस हमान नियन नियोदनो प्राराण हमें कि स्वार प्रवास विभवितस्थान (अयर स्थान) नहीं स्वार देवा कि इस प्रकार द्वारा (अयर स्थान) नहीं भागे के स्वार हम प्रकार द्वारा (अयर स्थान) नहीं भागे विभाग निवास नहीं है। इस प्रकार द्वारा द्वार प्रवास विषयों आपका क्या क्या स्वार कांग्रेस हमें नहीं भागे कांग्रेस हम विश्वास स्वार हम नहीं है।

'व्यवहारचारित प्रत्येक दशामें सफल हैं' ऐसा कहनेसे हमारा यह प्रयोजन रही है कि जो भन्य है उनके लिये तो व्यवहारचारित परम्परा मोक्षका कारण है तथा निश्चय चारित्रका साधक है और जो अभव्य है उनको कारियो गिरनेसे बचाता है। इस विषयमें निम्न उपयोगी क्लोक है—

> वरं ब्रतेः पदं देव नावतैर्वत नारकं। छायातपस्थयोभेंदः प्रतिपाख्यतोभेंहान् ॥३॥

# —इष्टोपदेश

अर्थ—बतोके द्वारा देवपद प्राप्त करना अच्छा है, किन्तु अवतोके द्वारा नरकपद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया और पूपमें बैटनेवाओं में अन्तर पाया जाता है, वैसे ही बत अवतके आयरण पालन करनेवाओं अन्तर पाया जाता है।

निष्यम् स्थवहार चारित्रको चर्चा प्रस्त नं० ४ के उत्तरमे सविस्तार हो चुकी है। उसको पुनः यहाँ लिखनेसं पुनरवितका दोष आ जायगा। इस सम्बन्धमे प्रस्त नं० ४ पर हमारा प्रयत्र देखना चाहिये।

आपने सर्वार्धातिंद्ध ७।१९को टोका उद्धृत को है । उनमें आपने इन वदो पर ६शन नही दिया है— चारित्रमोहोदये सत्यनारसम्बन्धे प्रत्यनिवृत्तः परिणामी भावागारमित्युच्यते ।

बरियमोहके उदय होनेमें (२) परने सम्बन्धका त्याय नहीं किया ऐसे जो परिणाम वे भावाया' कहें जाते हैं। इससे तो आपके सकहा हो सच्चन होता हूँ—(१) कमोदयके होनेपर आपक्ष-परिणाम होते हैं यहाँ ऐसा कहा गया है जो आपको साम्यताके विस्त्र है। (२) 'या ने सम्बन्धका त्याय नहीं किया) ए असेत् (असंत्र परवस्तुका त्याय नहीं किया) ए इससे मी यह सिंद हुआ कि परवस्तुका त्याय किये विना भावोका त्याय नहीं हो सकता। यह हो तो भी अमृतयन्द्र मूर्तिने समयसार गावा २०३२-२८४ की टीकांस कहा है। जिसको आप स्तीकार नहीं कर रहे हैं। भावागारका त्यायकाश परसे नहीं रह सकता, किम्मु सून्यतान्ये हहर सकता है। आपने सही पर असे टीक कही किया। आपने स्वय असे दह महार किया या—यह कोई दीप सही है, अस्पीकि सहाँ पर भावागार कि हिस्स है। चारित्रमांहतीयका उदय होनेपर जो परिणाम परसे निष्टुस नहीं है वह भावागार कहा जाता है। यह जिसके हैं वह बह समें निवास

करते हुए और परमें रहते हुए भी आगारी है और जिसके इस प्रकारका परिणाम नहीं यह अनगार है।(क्रानपीठ सर्वार्थिसिद्धि पु०३५०)। इस वर्षने अनगारको घरमे बैठना नहीं लिखा जब कि वर्तमान अर्थमे अनगारको घर बैठना लिखा है जो जागम जनुकृत नहीं।

आप जिलते हैं कि 'निश्चयचारित होनेवर व्यवहारचारित होता है।' यदि आपके कथनानुसार निश्चयचारितपूर्वक व्यवहारचारित्र माना बावेगा तो मावसंवमक्य सातवां गुणस्थान होनेवर वस्त्रस्थान, कैशलोंच, महावत चारण बादि व्यवहारचारित्रकी किया होगी, जिलका अयं यह होगा कि सप्तम गुणस्थार वस्त्रमारोके हो जायागा और ऐला होनेचे सबस्त्रमृतित निद्ध हो आयगी जिसका दिगम्बर जैन आयमलोंने लग्चन है। जिनके पूर्व संस्कार बने हुए हैं ऐसे दिगम्बर तो के हा सकते हैं कि निष्ययचारितपूर्वक व्यवहार चारित्र होता है, किन्तु जिनको दिगम्बर जैन आयस्त्रभीयर अद्धा है वे तो यह हो कहेगे कि प्रथम केशलोंच, वस्त्रस्थान, महावत बादि पहलके हारा मनिशोक्षाके होनेवर सप्तम गणस्थान सम्मन्न है।

जिसके कि चित् मात्र भी त्यागरूप चारित्र नहीं अर्थात् मख, मात, मधु, नवनीत और पौच उदुम्बर फलका त्याग नहीं वे जिनसमॉपदेशके भी पात्र नहीं है—

> अष्टाबनिष्टदुस्तरदुरिताबतनान्यम् नि परिवर्धः । जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राणि श्रद्धधियः ॥७४॥

> > —प्रस्थार्थसित्रयपाय

वर्ष-अतिष्ट दुस्तर और पापोके स्थान इन बाठां (५ उदुबरफल, मद्य-मास-मधु) का त्याग करके निर्मल बुद्धिबाले पुरुष जिनवर्मके उपदेशके पात्र होते हैं।

मोक्षप्राध्तिका बहुत सुन्दर उपाम श्री अमृतवन्द्र सूरिने निम्न क्लोक द्वारा बसलाया है जिसमें निद्वय व व्यवहारको समान रखा है—

> सम्यक्त्वचारित्रवोधस्रक्षणो मोक्षमार्गं इत्येषः । सुक्योपचाररूपः प्रापयति परे पदे पुरुषं ॥२२२॥

> > ---पुरुषार्थसिद्धयुपाय

अर्थ—निश्वय-व्यवहाररूप सम्बन्धतंन-बारित्र-ज्ञानत्व्यंत्रवाला मोक्षमार्ग आत्माको परम पद प्राप्त करावे है अर्थात् निश्चय-व्यवहाररूप धर्म हो बन्धसे छुटनेका उत्ताय है ।

नोट--इस विषयमे प्रश्न न० ४ का व्यवहार धर्मव निश्चय धर्मका विवरण देखिये।

# मंगलं भगवान् वीशे मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्थो जैनधर्मोऽस्त मंगलम् ॥

#### शंका ०

मूळ परन ९ — सांसारिक जीव बद्ध है या मुक्त ? यदि बद्ध है तो किससे बंधा हुआ है और किसोसे वँधा हुआ होनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ? यदि बह बद्ध है तो उसके बन्धनोंसे छटनेका छपाय क्या है ?

# प्रतिशंका ३ का समाधान

#### १ उपसंहार

अपने प्रथम उत्तरमें हो हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि संमारी जीव अगुड निस्थनमध्ये अपेका बढ़ है और वह रामादि विकासी भावांसे बढ़ हैं। अबदूत अबदारावनको अपेका उससे बढ़ होनेका व्यवहार हैं और इस अपेकाले बढ़ आनावरणादि कमेंसे बढ़ हैं। युद्ध निस्थमनसे बढ़ सदा चैन्द्रमूर्ति हैं इसिक्ट् इसिक्ट बढ़ बढ़ी हैं। परतन्त्रमाकाल विचार भी इसी प्रकार कर लेता चाहिए। बस्पतेस पूर्वते हणायका निर्देश करते हुए बतनाया वा कि अपने पास निद्धव परमाध्यम्बस्य आध्याका अवस्यवन स्वेमेन तस्मय परिणयन द्वारा वह मुक्त होता है। याच हो यह भी बताज दिया गया था कि उसके अनुपानमें इसके द्रव्य-भाव कसका भी अभाव होना जाता है।

इस पर अपर पक्षका कहना है कि 'जीवका राम-द्रेपादि भावोके माथ व्याप्य-व्यापक मन्वर्ग है, वन्ध्य-बन्धक मन्बन्ध मही ।" द्वाविष्ण बीच झानावरणादि कर्मीस बद और परतन्त्र है। मोहनीय शादि हव्य-कर्म राम-द्रेपादि विकारी भावोके प्रेरक निमित्त कारण है तथा आरमाके गम-द्रेप आदि विकुत भाव मोहनीय बादि द्रय्य कर्मवनके प्रेरक निमित्त कारण है। जब आरमाके प्रकल पुरुषायित मोहनीय आदि हव्यक्सोंका अय होता है तब दिकारका निमित्त कारण हट जानेसे राम-द्रेप आदि मीमित्तक विकार भाव हुए हो जाते हैं। इस दुषायि कारमाको परतन्त्रता मो हुए हो जाती हा 'आदि

अपने दूसरे उत्तरमें हमने अपने प्रथम उत्तरका तो समर्थन किया हो है, साथ हो । एकलो प्रीज्यकामें जिन विशेष बातोकी चरचा को गई है उन पर भी विचार किया है। उनमे प्रेरक कारणका आधाप क्या हू इस पर सन्दर प्रकाश डाला गया है।

# २. प्रतिशंका ३ का समाधान

प्रतिक्षका ३ ज्यस्थित करते हुए अपर पशने मुक्त प्रश्नको चार सम्बोग विभाजित कर दिया हूं। इनमेसे (अ) खण्डका जो उत्तर हमने अपने अथम और हितीय उत्तरमें दिया है वह नयविभागको दिखलाते हुए दिया गया था। (आ) खण्डका उत्तर भी उमीने हो जाता हूं।

(आ) इस सण्ड पर प्रकाश टाजने हुए अपर एका कहना है कि गागादिक सी कार्मोटय जीनता ध्यव-हारत्यमें आस्पाके विकाश भाव है, जा बन्धके कारण होनेसे पायबन्य कहें जाते हैं। उनसे जीवका वर्धावत् प्रयादक-गावक्तवन्य तो है, क्योंकि विकार पर्याय है; किन्तु स्वयमीयके साथ बन्ध्य-वन्यक सम्बन्ध कराणि नहीं हो सकना।' समाधान यह है कि इव्यक्तमेंक उदयको निमित्तकर आत्मामें नो विकारी मांव रागादि उत्पन्न होते हैं वे अबुद्ध निष्यवनयसे जोवके हो हैं। अध्यासमें बुद्ध निश्चवनयको मुक्सता है। इतिकए उन्हें वहीं व्यवहारत्यसे जोवका कहा गया है। इसो तथ्यको स्पष्ट करते हुए आवार्य अधिन समयवार गांवा १७ की टीकामें जिलते हैं—

नतु वर्णादयो बहिरंगास्तत्र स्ववहारंग क्षीर-वीरवर्षांक्ष्ठेषसम्बन्धो सबतु नाचाम्यस्तराणां रागादी-नाम, तत्राश्चद्रविष्ट्यंत सवितव्यस्ति हैं नैवस्, इत्यकस्त्रकायोक्षया योज्यो अस्तृत्वयवहारस्वरयक्षया वारतम्यशायनार्थं रागादीनासञ्जद्रविद्वयो अध्यतः । वस्तुतस्तु छुद्दनिश्चयायेक्षया पुनरञ्जद्रविश्चयोऽपि व्यवहार एवेपि भावार्थः ।

र्याका —वर्णादिक बहिरंग है। वहाँ व्यवहारसे क्षीर-नीरके ममान मंश्लेपसम्बन्ध होत्रो, अम्यन्तर रागा-दिकका यह सम्बन्ध नही बनता. कहाँ अगद्ध निरुषय होना चाहिए ?

समाधान—ऐगा नहीं, क्योंकि हव्यवस्थितको बपेशा वो अवस्थत व्यवहार है उमको बपेशा तार-तस्यका ज्ञान करानेके लिए रामादिशे बजुद्ध निश्चय कहा जाना है। वास्तवमे तो जुद्ध निश्चयको **बपेशा** अगद्ध निश्चय भी व्यवहार हो है. यह उक्त कवनका आवार्ष है।

द्यंगे स्पष्ट जात होना है। क रागादि जोवके है इस कथनको जो व्यवहार कहा गया है वह सुद्ध पिरवयको अभेता अपूर्व निवयम भी व्यवहार है इस तथ्यको व्यावने रख कर ही कहा गया है। अपर पसने जीवम और रागादिको व्यावन्यावकाय नो स्वीकार किया ही है, इसलिए वे अगुद्धनिष्ययसे जीवके ही है ऐया स्पीहार करनेमें भी अपर पक्ष हो आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अरा प्रताना कहना है कि वें (रामादि भाव) 'वन्यके कारण होनेसे भाववन्य कहें जाते हैं।' समा-धान यह है कि वे मात्र बन्यके कारण होनेसे भाववन्य नहीं कहें तये हैं, किन्यू वस्तुतः जीव उनके साथ प्रक्तव (तादान्यन) कर परिणम रहा है, इनिक्त यथायेंसे जीवके साथ वह होनेसे आगमयें वन्हें भाववन्यक्य कहा गया है। यवका प० १४ ५० २ में बन्यका जन्नाण करते हुए क्लिसा है—

दृदवस्स दृख्वेण दृब्ब-भावाणं वा जो संजोगो समवाओ वा सो बंधो णाम ।

द्रव्यका द्रव्यके माय तथा द्रव्य और भावका क्रमने जो संग्रेग और समझाय है वह बन्ध कहलाता है। इससे गिद्ध है कि रामादि भाव द्रव्यक्तमंत्रप्रके कारण होतेमाशसे भावबच्य नहीं कहलाते, क्लिंगु एक तो वे जीवके भाव है और दूसरे जोव उनसे बढ़ है, इसलिए उन्हें भावबच्य कहले हैं। अपर पता इसके लिए बक्जा पर १४ पर दृष्टिगत करने, सब स्थित स्पष्ट हो आयेगी।

अपर पशका कहना है कि 'स्वयंपिक साथ बन्ध-बन्धक मम्बन्ध कदापि नही हो सकता ।' सगाधान यह है कि आमम बन्दक तीन मेद दतकार है—पूदालक्यम, जोबबन्ध और तदुमयबन्ध। इनका स्वरूप निर्देश हम प्रयाप उत्तरमं कर आये हैं। इनसेसे पूद्यक्यन्य और तदुभयबन्ध ये दोनो बन्ध अबद्यूत न्यवहारनयसे कहे गये हैं। तथा जीवबन्ध अयुद्ध निश्चयनमका विषय है। प्रवचनसार गा॰ १८९ की टोकांसे आवार्य अयसेन जिलते हैं—

र्कि च रागाद्दीनेवात्मा करोति तानव भुंक्ते चैति निश्चयनयस्थानिदम् । अयं तु निश्चयनये द्रव्य-कमयन्त्रप्रतिपाद्कासद्भुतस्यवहास्त्रयापेक्षया शुद्धदृत्यनिरूपणात्मको विवक्षितनिश्चयस्तयेवाशुद्धनिश्चयक्ष भण्यतः । द्रव्यकर्माण्यात्मा करोति भुक्ते चेत्यशुद्धदृत्वनिरूपणात्मकासद्भुतस्यवहारनयो सण्यते । रागादिकको हो बात्या करता है और उन्होंको भोगता है यह निस्चयनयका लक्षण है। किन्तु यह निस्चयनय द्रव्यक्त्मक्ष्यके प्रतिशास करन्यकु व्यवहारत्यको अवेशा जुद्र इस्य अयोज् स्वाधित निस्चय स्व क्ष्य विवशित निस्चयनय उनीप्रकार कशुद्रनिस्चनय कहा जाता है। इध्यक्ष्योंको वारमा करता है और भोगता है इस प्रकार खादहृद्ध्य वर्णात पराधित निस्चयनस्क्ष्य असम्ब्रम व्यवहारत्य कहा बाता है।

इससे स्पष्ट है कि जैसे जोव और कर्मने कर्ता-कर्मनाव तथा मोक्ता-मोग्य भाव असद्भृत व्यवहारनयका विषय है वैसे हो इस दोनों में बच्य-ब-यक्षाव यह भी असद्भृतव्यवहारतयका विषय है। असद्भृत व्यव-हारका लक्षण है-भेव होने पर भी अभेवका उपचार करता।

प्रवचनसार गा० १८८ की आचार्य जयसेनकृत टोकामे कहा भी है-भेदऽप्यभेदोपचारलक्षणेनासकृतस्यवहारेण बन्ध इस्यभिधीयते ।

स्म प्रकार उक्त आगम प्रमाणोके प्रकाशमें विचार करने पर सह स्पष्ट हो जाता है कि दो द्रश्योमें बन्ध्य-सम्प्रकासक्य प्रमाणी तो नहीं हैं। किंतु असद्भूत व्यवहानसकी अपेक्षा दो द्रश्योमें परस्पर अस्यन्त भेद होने पर मो अमेदका उपचार करके वह कहा जाता है। इसी तथ्यको वे प्रवचनसार गाया ६६ को टोकॉमे स्पष्ट करते हुए जिलते हैं—

यथा बच्चं लोआदिहरूये. क्यायित रक्षितं सम्मक्षीच्यदिरहृहयेण रक्षितं सदमेदैन रक्षमिणुरचते तथा बच्चस्थानीय भागमा लोआदिहरचरधानीयमोहरागहेथे: क्यायितो रक्षितः परिणतो सक्षीष्टस्थानीयकर्म-पुरान्ते: संस्किष्टः सन् मेरेऽप्यमेदोषचारकक्षणेनासद्मतत्त्ववहारेण बन्ध इत्यमिधीयते ।

जैसे बहन को प्रादि हथ्योसे क्यायित-रिजत होकर मजीठा आदि रंग हथ्यसे रंगा आकर अभेदमे रक्त ऐसा कहलाता है उसी प्रकार करकप्यायीय आरमा की प्रादि हम्यस्थानीय मीह, राग, देपसे मीह राग हेयस्य परिणत होता हुआ मजीठास्थानीय कर्मपुद्रगलोसे संस्किष्ट होकर भेदमे भी अभेदका उपचार करके अवद्भुत स्थवस्थारत्यसे अपरेक्षा कहा जाता है।

इससे यह म्पष्ट है कि आरमा कर्म पूर्वगलोने बढ़ है यह कथन असद्भूतव्यवहारनयका वक्तवय होनेसे उपचरित हो है। वास्तविक बन्ध-बन्ध्यक्तस्वरच कोई दूनरा होना चाहिए, अत आगे उमीका विचार करते हैं-

रै, भावबन्धके स्वरूप पर प्रकाश हालते हुए आचार्य अमृतचन्द्र पचास्तिकाय गाया रे४७ की टीकामे चिखते हैं—

तद्य मोहरागद्रवस्तिष्यः ग्रुभोऽश्चमी वा परिणामो जीवस्य भाववन्यः । हमांकत् यहाँ पर मोह, राग, देववे स्मिथ्य हुआ शुभ और अधुभ परिणाम जीवका भाववस्य है । २. समस्वार गाथा ७४ को टोकामे आवार्य असमेत तिक्षते है— एने क्षोभावास्त्रा जोशेन सह निवडा सम्बद्धा भौगोषिका । ये क्षांचारिक कालव जीवके साथ निवड अर्थात् सम्बद्ध है जो औगाधिक हैं । आवार्य कुन्दहुन्दने उक्त गावामे 'जीवणिवदा एए' पदका प्रयोग किया है । ३. जीवका शायादिके साथ बन्ध है स्ते स्पष्ट करते हुए प्रवचनसार गाथा १७७ मे लिला है-जीवस्स सामार्दिके साथ बन्ध है । इसकी सुरिकृत टीकामें बतलाया है-

जीवस्यौपाधिकमोह-राग-देवपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः ।

जीवका औषाधिक मोह, राग और डेयरूप पर्यायोंके साथ जो एकस्व परिणाम है वह केवल जीव-बन्य है।

४. बन्ध्य-बन्धकसाव जीव और उनके रागादिशायोमे किस प्रकार घटित होता है इसे स्पष्ट करते हुए आवार्य अमतवन्द्र प्रवचनसार गाया १७५ को टोकामे लिखते हैं—

अध्यमात्मा सर्वे एव तावन्सविकल्पनिर्विकल्पनिर्देकल्पनिर्वान्यक्षानाबुर्वभोगमयः। तत्र यो हि नाम नाना-कारान् परिच्छेमान्यनासाख मोह जा रागं वा हुचं वा समुपेति स नाम तैः परप्रत्यवेदियं मोहरागहेबेल्प-रक्तात्मस्वमायलाङ्गीक्षणीतरकोपात्रक्षप्रयापयनीक्षणीतरकार्यकरादकस्वमावः स्कटिकमणिरिवः स्वयमेक एव तहाबद्वितीयलाहम्यो भवति।

प्रथम तो यह बात्मा सर्व हो उपयोगमय है, क्योंक वह सिवन्त्य और निर्मिक्त प्रतिमासस्वरूप है। उसमें जो बात्मा विवधाकार प्रतिमासिक होनेवाने पहार्थोंको प्राप्त करके मीह, राग अववा द्वेय करता है वह नीख, तीत और रक्त रायावेंके आध्याहेनुक नोकेवन, पीकेयन और लकाईक्यमें उपस्त स्वधाववाके स्कृतिक प्रीप्त को नीच मीति के विवधाववाके स्कृतिक मीणको मीति वद्यपि जीवें मीत, राग और द्वेय परको हेतु करके उन्त्र हुए है तो भी उनसे उप-स्कृतिक मीणको मीति वद्यपि जीवें में द्वारा है।

अकेला जीव ही बन्ध है इसे स्पष्ट करते हुए प्रवचनसार गाबा १८८ की सूरिकृत टीकामें लिखा है—

यथात्र सभ्देशस्य सति लोधादिभिः रुपायितखात् मक्षिप्रकादिभिरपरिलष्टमेकं रक्तं दृष्टं वासः तथा-स्मापि सम्देशस्य सति काले मोहरागद्वेषैः क्षायितखात् कर्मरजोभिक्यस्लिष्ट एको बन्धो द्रष्टस्यः, ग्रुद्धस्य-विषयत्वाषिक्षयस्य ।

ने से ओक में बरक सप्रदेशी होने से छोप आदिसे कर्से जा होता है और इसन्यि वह मजीठादिक रंगसे संध्यक होता हुआ अकेजा हो रचन देवा जाता है उसी प्रकार आह्या भी सप्रदेशी होने से ययाकाल मोह, राग, इसके क्यांसित (मिलन) होने के कारण कर्मरजसे दिल्ला हुआ अकेला हो बन्ध है ऐसा जानना चाहिए, समीक निक्यका विषय गुट्ट (अनेला) ट्रव्य है।

६. इसी प्रवचनसारके परिशिष्टमें निरुचयनयसे अवेला आत्मा ही बन्ध और मोश्वस्वरूप है इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—

निश्चयनयेन केवळवण्यमानमुस्यमानबन्ध-मोक्षोचितस्त्रिधस्यस्यागुणपरिणलपरमाणुबन्ध-मोक्षयोरद्धै-तानुभृतिः ।

अकेले बच्यमान और मुख्यमान ऐसे बन्ध-मोक्षोचित स्निग्यत्व और रूस्तत्व गुणके परिणत परमाणुके समान निरचयनयसे एक आत्मा बन्ध और मोक्षमें अहैतका अनुसरण करनेवाला है।

ये कतिथय आगमप्रमाण है कि ये राग, हेय और मोहस्त्य जीवमाव यतः जीवके साथ बद्ध है, अतः अज्ञानभावते परिणत यह भारमा हो जिल्लायने उनका बन्धक है। इस प्रकार जीव और रागादिभावोगे भले प्रकार बन्ध-बन्धक सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है।

आत्मामें रागदि भाव उत्पन्न हो और वे भावबन्ध भी कहलावें, साथ ही परका आश्रय कर

आरमाही उन्हें उत्पन्न करे, फिर भी अज्ञानभावसे परिणत आस्माको उनका बन्धक स्वीकार न करना युक्त-यक्त नहीं है।

विभाव शब्दका स्पष्टोकरण करते हुए अनगारधर्मामृत अध्याय १ स्लोक १०६ की टीकामे लिखा है—-

विभावो हि बहिरङनिमित्तम ।

विभाव बहिरग निमित्तको कहते है।

हसिलिए जितनी भी वैभाविक पर्यार्थ उत्तरम होती है वे सब स्व-परप्रयाय होनेसे रागादिकका क्यवहार हेनु परको स्वीकार करनेपर भी निष्यय हेतु अज्ञानभावसे परिणत आस्वाको स्वीकार कर लेना हो उचित है। अत. एक ह्वयमे वनस्य-बन्यकभाव अपने गुणधर्मोक साथ निश्चयसे बन जाता है। परमागमका भी सहो अभिवाय है।

हमलिए न तो अपर पशका यह लिखना हो होक है कि 'किन्तु स्वप्ययिके साथ बन्धा-बन्धकभाव कदापि नहीं हो सकता ' क्योंकि ऐना मानने पर सब कार्योंको उत्पत्ति केवल पन्छे माननी पहती है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा होनेपर धिद्वोमें भी गंगादिमाबोके स्वीकार करनेका अतिप्रसंग उपस्थित होता है।

और न अपर पश्चका यह ज्यिलना ही ठोक है कि 'इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका अपं है कि वह आपको स्वीकृत है। 'क्यों कि जब कि हमने अपने प्रथम उत्तरसे ही यह स्पष्ट कर दिया या कि 'सेंसारी जीव अगुद्ध निक्वनयनको घरोजा अपने राशांत भावांस बढ़ है और अमहभूतस्यवहार नयको अपोसा कमोंसे बढ़ है।' ऐसी अवस्थामें संसारी जोव किस अपोसा बढ़ है और किससे किस प्रवार जब है इन होनों अपयोका इसर हो जाता है।

# (६) बंधा हुआ होनेसे वह परतन्त्र है या नही ?

सह अपर पत द्वारा उपस्थित किये गयी मुन प्रश्नका तीसरा स्वव्ह है। हम इसका न्यांवभागते उत्तर हेते हुए प्रथम बार नो जिल्ल आये हैं कि 'सेनारी' आरमा अपन तित्वस्त्रकारको अपेशा लगने जातानमाने बढ़ होने कारण बारवर्स परतन है और अस्त्रमान पत्रवासिक विश्वस्त प्रवासिक करण वास्त्रकार प्रश्निक कारण वास्त्रकार पार्टन होती है। 'सिन्नु नविश्वसानी दिये गये महीपूर्ण इस उत्तरको अपर प्रभ् सम्बद्ध नही मानना चाहना है। देसे हमने जैमे 'नामारिक शेव बढ़ है वा मुक्त ? यदि बढ़ है तो किमने संचा हुआ है। 'मूल प्रश्नके इन दो कपड़ीका उत्तर देते हुए युद्ध निवस्त्रमणके प्रश्नकों भी जायित कर दिया या। उसी प्रकार नमारी आरमा सविधा परतन्त्र नही है, नयांवभागते हम पत्रकों भी मायं उपस्थित कर देना चाहिए या। चिर भी हमने इम पत्रका उपस्थित न कर नमारी जीवमें किन नयों केमी पत्रनजता पदित होती है माय इतना ही निर्देश किया था। नमारी जीव मात्र परने कारण परतन्त्र है दम एकानको स्वीकार करने पर न केमक मोक्सार्यकी ज्यस्ता पड़बड़ा जायमी। दिन्तु औषके समारी और मुक्त ये मेट भी सब बातीका विचारक हमने नयविभावने उनक उत्तर दिया था। इसी स्वाच दरका आपने हमा स्वाच हमा हमा हमा हम हमा हम स्वच स्व

किल्लु अपर पसाने इन तथ्यको ध्यानमे न लेकर और आस्परिनोक्षाके उद्धरण उपस्थित कर िछळी प्रतिखंकाने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि 'आस्मा पौद्रीलक इथ्यकर्मोक्षे कारण परतन्त्र हो रहा है और रागादिभाव परतन्त्रतास्वरूप हैं, इसलिए बात्माके भाव स्वयं परतन्त्ररूप हैं। बात्माके परतन्त्रताके निर्मित्त नहीं है।'

समाधान यह है कि आध्वपरीक्षाका उनन कबन ध्यवहारन्य वचन है। उसके जाधारसे पौर्नार्शक कमोंको एकानसे परतन्त्राका कारण मान केना उांबत नहीं है। यथायम आध्या किस कारणसे परतन्त्र हो रहा है इस क्यनके प्रसंगति निक्चन नयवनका उस्लेख करते हुए वे (विद्यानिद) हो आवार्य तस्वार्थ-रकोक्बार्तिक एक ४४४ में स्वित्र है—

कषायपरतन्त्रस्याध्मनः साम्परायिकास्रवः, तदपरतन्त्रस्येर्यापथास्रवः इति सन्तम् ।

कपायसे परतन्त्र हुए आत्माके साम्परायिक आसव होता है और उससे परतन्त्र नहीं हुए बारमाके ईर्याप्य आसव होता है यह उचित हो कहा है।

इस पर पुन प्रश्न हुआ कि एक आत्मामे परतन्त्रता बनती है और दूसरेमें नहीं इसका क्या कारण है ? इसका समाधान करते हुए वे पनः लिखते हैं—

> कषायहेतुकं पुंमः पारतन्त्र्य समन्ततः। सच्चान्तरानपेक्षीह षद्यमध्यगभुगवत् ॥८॥ कषायविनिकुत्तौ तु पारतन्त्र्यं निवस्यते। यथेह कम्यचिच्छान्तकषायावस्थितिक्षणे॥९॥

हम लोकमें जैंगे पपार्क मध्य स्थित भोरेकी परतन्त्रता कथागहेतुक होती है उसी प्रकार इस जीवकी गरवानागरीकी समस्तत परनन्त्रता कथागहेतुक होती है ॥ Z ॥ परनु कथायके निकल जागे पर परतन्त्रता भी निकल जागे पर परतन्त्रता भी निकल जागे हैं। जैंदे इस लोकमें कियायके कथायके लागते हैं। E ॥ जी इस लोकमें कियायके कथायके लागते हैं। E ॥ जाती है। E ॥

यह वास्तिक रूपन है। भ्रमरको कमल अपने आधीन नहीं बनाता है, किन्तु इसका मूल हेतु उसको क्याय-कमलियपक आर्मावन ही है। इसीयकार यह जीव कमांचीन क्यायक कारण ही होता है, अत: निरूचयम परतन्त्रताका मल कारण जीवको क्याय हो है।

अपर परा एकान्तका परिग्रह कर और क्यायको पारतस्थ्यस्कष्प मानकर केवल कर्मको ही परत-रतताका हेनु मानता चाहता है जो युक्त नहीं है, क्योंकि परतन्त्रतास्य कार्यको उत्पत्ति स्यवहारसे जहाँ परहेशुक कही गई है क्यों जेने निश्चयते स्वहेतुक हो जावना चाहिए। अष्टमहम्त्रों पृ० ४१ में ओवमे अज्ञा-नादि दोषोको उत्पत्ति कैसे होती है इसका निर्देश करते हुए लिखा है—

तदेतुः पुनरावरणं कर्म जीवस्य पुर्वस्वपरिणामश्च । स्वपरिणामहेतुक एवाज्ञानादिरित्ययुक्तस्, तस्य कादाचित्कश्चविदाधान्, जीवन्वादिवन् । परपरिणामहेतुक एवेन्यपि न न्यवित्रष्ठते, मुक्तासमोऽपि तत्प्रसंगान् । सर्वस्य कार्यस्योपादानसहकारिसामग्रीजन्यवयोपनमाच्या प्रतीतेहच् ।

उन अज्ञानादि दोषोका हेतु तो आवरण कर्म और जीवका पूर्व स्वर्णरणाम है। स्वर्णरणामहेतुक ही अज्ञानादि दोष है यह कहना अयुक्त है, क्योंकि ऐसा मानने पर उनके कार्याचरनेका विरोध होता है, जीवरनादिक समान। परपरिणामहेतुक ही अज्ञानादि दोष नहीं यन सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर स्तका सुक्तारमाओं में भी सद्भाव माननेका प्रसंग उपस्थित होता है। सभी कार्य उपादान बौर सहकारो सामग्रोसे उत्पन्न होते हुए स्वोकार किये गये है और वैसी प्रतीति होती है।

अपर पक्षके प्रश्नोंका पूर्ण उत्तर आगमकी उक्त बड़े टाईपमें मुद्रित पंक्तियोसे हो जाता है।

इससे स्पष्ट है कि प्रकृतमे आत्माको परतन्त्रताका मुक्य हेतु जोवके कथायादि परिणामोको हो मानना उचित है, क्योंकि उनके होनेपर हो परमे परतन्त्रताको व्यवहारहेतुता स्वीकार की गई है, अन्यया नहीं।

इन प्रकार अपर पक्षने अल, बाल और ६० इन तीन अध्योके विषयमे पूर्व पश्चके रूपमे जो विचार रखे हैं बैठीक नहीं हैं। अपर पक्ष जब तक स्वाधित निजय क्यानको यापार्थताको स्वीकार नहीं रुत्ता और मात्र पराश्चित ज्यवहार कथनके आयार पर निजय क्यानको अपर्यक्ता के अप्तर्यक्षा क्यानको अवस्पृत स्वयक्षार (उपवित्त ) रूप नहीं स्वीकार करता तक तक सत्रमेदका समाप्त होना कृति है।

हमने मूल प्रश्नमे जितनी बाते पूछी गई वो उन सबका उत्तर दिया है। अपर पक्ष अपने मूल प्रक्रन और बपनी पिछलो प्रतिवांकाको सामने रबकर पिछके दोनो उत्तरो पर दृष्टिगत करतेको कुण करें। अपर पक्षने जयपुर (खानियां) में १७ प्रइन पूछे थे। उन सबका सम्मिलित उत्तर यह है कि भागम में इन प्रश्नोके उत्तर सक्स्प जितना भी स्वाधित विवेचन उपक्रप्य होता है वह यथार्थ है और जितना प्राधित विवेचन उपक्रप्य होता है वह उपचरित है।

# ३. असङ्गत व्यवहारनयके विषयमें स्पृष्टीकरण

आलापपद्धतिमे असद्भूत व्यवहारनयके दो लक्षण कहे गये है--

- १. अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणसमजनस्यवहारः ।
- १. अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र समारोप करना असद्भूत व्यवहार है।
- २. भिन्नवस्तुविषयोऽसङ्गतन्यवहारः ।
- २. भिन्न वस्तुको विषय करना असद्भृत व्यवहार है।

प्रथम नक्षण के अनुनार नो प्रकार के उपचारको परिगृहोत किया गया है और दूसरे लक्षण के अनुनार असद्भूत स्वकार के भेदको विषय करनेवाला बतलाया गया है। ये दो लक्षण वो दृष्टियोसे किये गये है। प्रथम लक्षण के हारा अनारिक्त लेकिन के सक्षण के द्वारा अनारिक्त लेकिन के सक्षण के स्वाप के से संगति वेठती है इसकी जयवस्था की गई है और दूसरे लक्षण के हारा मोक्षमार्गमें साधककी आत्मद्रव्यमें मेहत्व्यवहार के प्रति कैसी हृष्टि होनी चाहिए इसे स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार पृषक्पृपक् प्रयोजनोको ब्यान में रक्षकर आगमने चारों प्रकारके व्यवहारोको दो प्रकारत निक्षण होता है या प्रकार वाह स्व

हमने इसी प्रतनके हितीय उत्तरमें असद्भुतव्यवहारमण्के प्रयम छदाणको ध्यानमे रखकर तो स्पष्टी-करण किया ही है। व वें प्रतनके प्रयम उत्तरमें भी उसी दृष्टिको ध्यानमे रखकर स्पष्टीकरण किया गया है। दोनों करनोंमें शास्त्रमेद अवस्य है, पर दोनोंका आध्यय एक ही हैं। दो भिन्न बस्तुओंका प्रस्पर को भी सम्बन्ध कहा जायना वह एक द्रथ्यके गुन-वर्मको दुसरेका बतलाकर हो तो कहा जायना। स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं—

#### : 1 :

असदभन अयवहारका लक्षण है-एक दृश्यके गणधर्मको अन्य दृश्यका कहना ।

उदाहरण—असद्भूत व्यवहारनयको अपेक्षा ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकर्मो तथा औदारिक शरीरादि नोकर्मके साथ आत्मा बेंधा है।

यविष मंत्रारी बात्या बास्तवमं अपने राग-देवादि प्रावेशि बद्ध है। तथापि ज्ञानावरणादि कर्मों और सारेशादि नोक्ष्मको निमानस्वर उनको उत्पत्ति होती है, इसिल्य निमान नीमिस्क सम्बन्धको स्वते हुए जीब दनवे बद्ध है ऐसा व्यवहार किया जाता है। यहाँ जीवका अपने गुण-पर्यापीके साथ जो बद्धता धर्म उपसम्बन्ध होता है उसका ज्ञानावरणादि कर्मी आदिमं आरोपकर जास्या उनसे बद्ध है यह कहा गया है।

प्रस्त त के प्रथम उत्तरमें भी इडी वृष्टिको ध्यानमें रखकर ही 'दी या दो से अधिक दृष्यों और उनकी पर्यायोंने वो सम्बन्ध होता है वह असद्भृत हो होता है।' यह बचन लिखा गया है। दोनोका आध्यय एक है। भाषा वर्गणाओंने भाषास्य परिणानको निमित्तता (ज्यादान कारणता) है, उसका आरोप तीर्थंकर आदि प्रहृतियोंने करके उन्हें निमित्त कृत्याया है और वाणोंको नैमित्तिक। यही दोका सम्बन्ध है। यह सब्बन्ध यद्यपि अवस्मृत- उपचरित है। फिर मी ऐसा अबदहार नियमसे होता है उसका मृत्य कारण काल प्रयासित है, व्योक्ति बाह्य व्यादिका नियम इसी आधार पर बनता है।

इससे स्पष्ट ई कि असद्भूतब्यवहारके हमारे द्वारा कहेगये ये दो खक्षण नही है, समझानेकी दो पद्मतियों है।

#### : 2 :

अपर पक्षकाक हमाहै कि 'किन्तुयहां पर बन्धकाप्रकरण है और बन्ध दो भिन्न वस्तुओं मे होता है। अत इस प्रश्नमे—

### भिन्नवस्तुविषयोऽसद्भूतब्यवहारः ।

अपनि भिन्न वन्तु जिसका विषय हो वह अधद्भूत व्यवहारत्य है, यह लक्षण उपयोगी है। दूनरे यह ज्याप आध्यातिक दृष्टिम है और 'क्वाश्रिको विश्वक्य.' यह लक्षण मो आध्यातिक दृष्टिम है। वत. दोनो लक्षण अध्यात्मदृष्टि।के जेने वाहिए। वब निश्वप्यका लक्षण अध्यात्मनयको अपेसासे ४,८ण किया वा रहा है तो व्यवहारत्यका लक्षण भी अध्यात्मनयवाला लेना चाहिए।'

समाधान यह है कि प्रत्येक वस्तु भेदाभेदस्वरूप है। वहाँ अभेदको विषय करनेवाला निश्चयनय **है** और भेदको विषय करनेवाला व्यवहारनय है—

### तत्र निश्चयनयोऽभेदविषयो स्यवहारो भेदविषयः ।-आकापपदति ।

आलापपदांतमे निक्यमनय और व्यवहारनयके यं लक्षण अध्यान्त्रदृष्टित ही थिये गये है। 'स्वाश्रिको निक्यमनय' इस लक्षणमें भी स्व यद अभेदको ही सूचित करता है। ही 'पराश्रिको व्यवहारनय' इस लक्षणमें आया हुआ 'परे' लक्ष्य में अपनार करता है। ही किही भी प्रकारके उत्पार क्यवहारको तो पर कहता है। किही भी प्रकारके उत्पार क्यवहारको भी पर कहता है। इसलिए इस लक्षण द्वारा जहाँ अनादिक्द लोक व्यवहारका निषेष हो जाता है वहीं भैदस्यहारका भी निषेष हो जाता है वहीं भैदस्यहारका भी निषेष हो जाता है वहीं भैदस्यहारका भी निषेष हो जाता है। इस प्रकार स्वाश्रित निक्यमनयके क्यनमें दोनो प्रकारका व्यवहार निषिद है ऐसा सहीं समझना चाहिए।

एक बात और है और वह यह कि आव्यारियक रृष्टिये व्यवहारत्यके इस लक्षण में भिन्न वस्तु पदसे पर हथा और उनके गुणवर्मोका प्रहण नहीं हुआ है। वे तो आरमासे सर्वया भिन्न है है, इसलिए उनका प्रक्त ही नहीं है। उनमें तो जिल किसी भी प्रकार वर व्यवहार होता है उसका तो त्याप करता ही है। साथ ही एक प्राथमामे गुणभेद वा पर्योवभेद द्वारा कब्तक्य जितना भी व्यवहार होता है, आत्मवनकी दृष्टिये उसकी भी जोशा करती है, क्यांकि प्रमेन्यर्गका स्वयावसे अभेद है, तो भी संज्ञा, लक्षण बादि वस्त्री भेद वरण कर उन कार प्रमानके लिए अखण्य वस्तुका क्या निवास जाता है। अत्रव्य प्रकृतमें 'भिन्न वस्तु' पर्योव कर्यों प्रमान और त्यापियमेदका ही प्रहण होता है, क्यांकि वृद्धि अभेदकी मुख्यता होनेपर गुणभेद और पर्योवभी प्रवास हो तो है।

आवापरहितमें हती दृष्टिको साथकर उनत दोनो नयो और उनके मेदोका निक्षण हुआ है, पंगीक नहीं 'मिक्स वस्तु' पदसे पर वस्तुका प्रहण न होकर गुणभेद और स्वाधित पर्यागमेदका हो मुक्शवासे प्रहण हुआ है। ऐसी अदस्यामे आध्यास्मिक दृष्टिसे जीव किससी बैंघा है ऐसा प्रद्रन होनेपर उसका यह उत्तर होगा कि उपचरित अस्तुत व्यवहारनावों अपेक्षा जीव अपने रागामिक मार्बोसे बँघा है, क्योंकि जीव कामीसी बँधा है होगा कि उपचरित अस्तुत व्यवहारनावों अपेक्षा जीव अपने रागामिक सी हो है हमें प्रहुत वे आगिक इंग्लिको व्यागमें रक्षकर उन्हर प्रकृत सामाग किया है।

निरुचयनय और व्यवहारनयके आलापपद्धतिमे ये लक्षण दिये है-

अमेरानुपचारतया बस्तु निश्चीयत इति निश्चयः । मेरोपचारतया वस्तु ध्यवद्वियत इति ब्यवहारः । अभेद और अनुपचारक्षये वस्तु निश्चित की जाती हैं यह निश्चय है तथा भेद और उपचाररूपसे वस्तु स्थवहृत की जाती है यह स्थवहार हैं ।

द्सरी बात यह है कि अपर पशाने अधिकतर प्रायः सभी प्रश्न को इच्योंने निमित्त-निमित्तक व्यवहारकी मृक्यतासे किये है, इनिक्ष्य हमें आपिक इण्डिको ध्यानमे रत्नकर उत्तर देशा पढ़ा। १६ वें प्रश्नमे अवस्य ही निक्चयन-अपवारात्मके सक्तय रहा जातने के लिए कहा गया था, इनिक्ष्य उत्त प्रश्नका उत्तर लिखते सामय हमने अवस्य ही अध्यारमपृष्टिको मुक्तवा प्रदान की है। कित्तु उत्तरे प्रति अपर प्रश्नने जैसी उपेक्षा दिख्लाई वह उत्तर पढ़ हारा आगे उत्तरिक्ष किये यो यो यो प्रपत्नी स्वर ए एक्ट वेंसी उपेक्षा

तोगरी बात यह है कि अध्याग्यमे केवल आध्यात्मक दृष्टिये हो अवकारका प्रतिपादन नहीं हुन्या है। किन्तु आगामक दृष्टिको ध्यानने रत्तकर भी ध्यवहारका प्रतिपादन हुआ है, वगेकि परमाय दृष्टिकालेके लिए दोनों प्रकारका व्यवहार हेय है यह क्षान कराना उत्पका सुख्य प्रयोजन है। इशिलए भी हमने अपने उत्तरोमे उक्त पट्टितिको अपनाया है।

ऐसी अनस्यामें अपर पक्षके यह लिखनेको कि 'जब निश्चयका लक्षण अध्यात्मकी अपेक्षाचे ग्रहण किया जा रहा है तब अथबहारनथका लक्षण मी अध्यात्मनववाला लेना चाहिए।' कोई साथंकता नही रह जाती।

# ४. कर्मबन्धसे छूटनेका उपाय

# (ई) यदि वह बद्ध है तो छूटनेका उपाय क्या है ?

यह मूल प्रश्नका चौबा खण्ड है। इसका उत्तर हमने निश्चय-स्ववहारकाय दोनी नवीसे दिया या | प्रवाग उत्तरमें हमने लिखा है— १. 'बागममें सर्वत्र यह तो बतलाया है कि यदि संसारी बात्या अपने बद्ध पर्यायक्य राग, डेय और मोह आदि बज्ञान मार्थोका समाय करनेके लिए जन्तरंग पुष्यार्थ नहीं करता है और केवल जिसे आगममें उपचारते व्यवहारवर्म कहा है उसीमें प्रयत्नतील रहता है तो उनके प्रव्यक्तमोंकी निर्वरा न होनेके समान है।'

२. 'अतएव संसारी आत्माको द्रव्य-भावरूप दभय बन्धनोंसे सूटनेका उपाय करते समय निश्चय-व्यवहार इभयरूप धर्मका आश्रय लेतेको आवश्यकता है। उनमें भी नियम है कि अब यह आत्मा अपने परस निषक्ष परमात्मकर जाकभावका आश्रय लेकर सम्बक् पुरुषायं करता है तब उसके सम्बर्गममें निष्य रतन्त्रयस्वरूप जितनो जितनी विश्वि प्रगट होती जाती है। उसीके अनुवातमें उसके बाह्यमें इन्याहमेंका अश्रव होता हुआ य्यवहारयमंको भी प्राप्ति होतो जाती है।'

यह मूल प्रश्नके हमारे प्रथम उत्तरका वक्तव्याश है। इसमें व्यवहारसमेंका निषेष नहीं किया गया है। किर भी अपर पक्षको इस उत्तरसे सन्तोष नहीं है। अपर पक्षका कहना है कि 'इसका उत्तर भी बहुत सरक बा सम्पन्दर्गन-बान-बारिज छूटनेका उपाय है।' किन्तु इतने सामान्य उत्तरसे मूल समस्याका समाधान होना सरक न होनेन ही हमें बांडा विस्तारसे सुलासा करना आवश्यक प्रतीत हुआ। बाह्य क्रिया आरसा-का स्वभाय धर्म नहीं ऐसा झान करानेसे हानि नहीं होती। किन्तु स्वभाव सन्मुख हो आरसपुरुषार्थ प्रगट होता है। अपर पबके सामने इसीको उपयोगिता स्वष्ट करनी है और इसी आध्यसे उन्हां निकण प्रयम उत्तरसे किया गया है।

अपर पत्न समझता है कि हमने अपने प्रथम उत्तरमें व्यवहारधर्मका सर्ववा निषेष किया है। किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है। हमारे किस वाक्यसे उस पत्नने यह आध्य किया इसका उसकी ओरसे कोई स्पष्टो-करण भी नहीं किया गया है। साधकके सविकरूप दशामें प्रष्टृत्तिरूप व्यवहार धर्म होता है इसका अला कीन समझदार निषेध करेगा। ही यदि 'व्यवहार करते-करते उससे निश्वयमंत्री प्राप्ति हो जाती हैं 'ऐसी जिसकी मान्यता है। साथ हो वो व्यवहारधर्मकी निश्वयमंत्री प्राप्तिका यथायं साधन मानता है उसका गदि निषेध किया जाता है और इसे हो अपर पत्र व्यवहारधर्मकी निष्वयमंत्री विश्व समझते हैं तो समझे। मात्र उस पत्रकी समझते हमारा कथन नदीय हो जायगा ऐसा नहीं हैं।

उदाहरणार्थ एक २८ मृत्रगुणोका पालन करनेवाला मिण्यादृष्टि है और दूसरा मिण्यादृष्टि नारकी या देव हैं। ये दोनों यदि सम्बदृष्टि बनते हैं तो स्वमावसम्मृत्व होकर तीन करण परिणाम करके ही तो बनेंगे। इनके सम्बदृष्टि बननेका लग्य मार्ग नही हैं। अपर पत्रके यदि पूछा जाय तो वह पद्य भी यही उत्तर देगा। स्ण्य-हिंक न तो अवहारपमं करते-करते निश्चयममंत्री प्राप्ति होती है और न ही अवहारपमंत्रकों निश्चयमंत्रका यद्यार्थ साधन माना जा सकता है। अपर पञ्चकों यदि स्वीकार करना है तो इसी तथ्यकों स्वीकार करना है तो इसी तथ्यकों स्वीकार करने ही हैं सुदरा दूर हो बादगी।

हुमने इस प्रश्नके उत्तरमें नित्त्वपधर्मके साथ व्यवहारधर्मको भी वरचाकी है। इसे अपर पक्ष अप्रासंगिक समसता है। किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब संसारी जीवके संसारसे छूटनेके उत्पायका निर्देश किया जायना तब निवचयधर्मके साथ व्यवहारधर्मका निरूपण करना अनिदार्य हो जाता है। यदि अपर पक्ष प्रस्तोको सीमामें रहा आता तो लाग ही होता। किन्तु उसकी बोरसे सीमाका ध्यान ही नहीं रस्ता गया। लाबार होकर हमे प्रतिशंकाओं के आधार पर अपना उत्तर लिखनेके लिये बाध्य होना पड़ा । उदाहरणार्थ अपने इसी तृतीय पत्रकमें अपर पक्षने साध्य-साधक भावको चरचा खेट दो है जब कि इसके लिए प्रथम नंप ४ हैं। दशना हो नहीं, अपर पक्षने इस प्रसंगर्भ जिल तकीको रखा है उनको मो यह विविध् प्रथम नंप अनेक बार चरचा कर चुका है। ऐसी अवस्थाये हमें उनका उत्तर लिखना पड़ना है, इसका इस्ताज नहीं।

अपर पक्षने अपने पिछले पत्रकमें कर्मको राग-देव आदिका प्रेरक निमित्त जिला और राग-देवको कर्मका प्रेरक निमित्त जिला। यही कारण है कि हमें इसके सम्बन्धमें स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो गया। कीई भी समाधान करनेवाला यदि प्रस्तकर्ताको प्रत्येक बातका विचार न करे तो उनसे सम्बन्ध ममाधान होना कभी भी सम्भव नहीं है। भी जनके समय यदि व्यापारकी चरचा को आती है तो कभी-कभी उसका उसर देना भी अनिवार्य हो जाता है। क्षपर पत्र हमसे शिकायत करनेको अपने आवश्य प्रदार पृथ्यात करनेकी क्षपा करे, सब बातोंका समाधान हो जायगा। संसारी प्राणी उलझन स्वय उत्पन्न करता है और दीषी इनरेकी समाधान है. इस मिन्या व्यवहारका नियेष जितने जरती हो जाय, स्वास्तर ही है।

निरुच्येन विद्युद्धानदर्शनस्वभावनिवास्मनस्वभावनोत्पञ्चस्वमुभारसस्वाद्ववेन समस्तद्युभाद्यम-रागादिविकस्पनिष्ठचित्रं तम् । स्ववहारेण तत्साधकं हिंसानृतस्तवाब्रह्मपरिव्रहास्य वावजीवनिवृत्तिकक्षणं पंचित्रभे वतनः ।

निवधवनयकी अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान-दर्गनस्वभावरूप निज आस्मतरबको भावनासे उत्पन्न सुबाहणी अमृतके स्वादके बलते समस्त गुणायुम राणादि विकल्पोरी निवृत्त होना वत है। तथा व्यवहारतयसे उसका साधक हिमा, सुठ, चौरी, अबह्य और परिवहसे यावण्योवन निवृत्तित्वसण पांच प्रकारका वत है।

यह भागमनन्तर है। इसमें निश्चय जतका साधक दर्शन झानस्वभावरूप निज आत्मतत्त्व-की भावनाको बतलाया गया है। यह निश्चय है और ब्यवहार नयसे इसका साधक अजुभ-निष्ठ निरूप पाँच जानेको बतलाया गया है। यह व्यवहार कथन है। इनमे स्वष्ट है कि आगमरे जहां भी अवहारमको निस्वयमकी प्राप्त होतो तो है गुभावुम विकरको निकृति होनेपर हो। ऐसा नहीं हिया गया है। यदांप निस्वयमकी प्राप्त होतो तो है गुभावुम विकरको निकृति होनेपर हो। ऐसा नहीं है कि अगुभस्य हिशादिस्य विकरपति निवृत्त होकर युगस्य अहिशादि विकरनको निकृत्त स्वाप्त में निक्चयमांकी प्राप्ति हो जाती है या उससे निश्चयममंत्रों प्राप्ति हो जाती है। जब भी उस (निश्चयममं) को प्राप्ति होती है तब असुमके समान सुभ विकल्पने निवृत्त होकर स्वभावसम्बद्ध हो तत्स्वरूप परियमन द्वारा ही होती हैं। परावल्क्यों विकल्प तो इसकी प्राप्तिमं किसी भी अवस्थामं सायक नहीं हो सकता। फिर भो स्वभावसम्बद्ध होने में पूर्व अधुभ विकल्प न होकर नियमसे सुभ विकल्प होता हो है, इसिल्ए ही स्ववहार-नयसे व्यवहारमकी निव्ययमक्ता सायक कहा है। इससे यह ज्ञान होता है कि जो निश्चयमकी प्राप्तिके सम्बद्ध होता है उसकी बाह्य भीमक कैसी होनी चाहिए। स्वर्णपाण और स्वर्णमं को सायक-साध्यभावका निवेंस किया है उसकी भी यही आस्वय है।

हमने वो यह बचन जिला है कि 'निद्यंव रत्नवयस्कर 'बिरनी विषुद्धि प्रयट होती जाती है उसके बनुपातन सके बाह्य में ड्याबर्सका सभाव होता हुआ स्ववहार पर्मकी भी प्राप्ति होती जाती है। 'बहु दोनोका अविनाभाव सम्मय्य कैसा है यह दिस्तानोके जिल्ह हो जिल्ला है। पहले कोई नही होता पा स्थानसाथ होते हैं यह जिल्लाकर व्यवहार सम्भव्यन्तेकी हेतुताका निर्देश किया गया है। जो व्यवहार पर्वेक मिथ्या मा यह निव्यंव प्रत्यावस्था होते हैं यह जिल्लाकर व्यवहार सम्भव्यन्तेकी होतुताका निर्देश किया गया है। जो व्यवहार पर्वेक मिथ्या मा यह निव्यंव प्रत्यावस्था हो जोता है यह उसने कबनकत तास्पर्य है। वैसे जो जान पर्वेक मिथ्या या वह सम्भवस्थको प्राप्ति होने पर सम्भवक् जो जाता है वही प्रकार वनादिक सावरणकर जो व्यवहार पर्वेक मिथ्या या वह सम्भवस्था प्रत्यावस्था प्राप्ति होने पर सम्भवक् जो जाता है। इसको बाहे किस्नी शब्दीय किहार, हानि नहीं। इसके कार्य-कारणवरम्परांच किसी प्रतास्थक हो जाता है। इसको कार्य-कारणवरम्परांच किसी प्रवासक व्यवस्था उपस्थित नहीं होता। अस्पया आचार्य अमनवस्य समयमार गांच। पर को टीकामे यह कभी न जिल्लते—

यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा तथास्रवेभ्यो निवर्तते ।

जैसे जैमे विज्ञानधनस्वभाव होता है वैसे वैसे आसवोसे निवृत्त होता है।

अपर पक्ष हमारे कवनको बिलोमरूपसे समझता है तो समझे । किन्तु क्या वह पक्ष इस कथनको भी विलोमरूप कहनेका अभित्राय रख सकता है 'कभी नही । आधेप करना अन्य बात है पर पूरे जिनागम पर दृष्टि रखना अन्य बात है।

अपर पशका कहना है कि 'अन्तरंग विशुद्धता कमों स्थके अभावका ज्ञापक तो है किन्तु कारण नहीं है।' यह पढ़कर हमें बड़ा आस्थां हुआ। यदि अपर पक्षा तत्त्वाधं स्लोकवातिक पृ०६५ के इस वचन पर या इसी प्रकारके अन्य आममवचनो पर हृष्टिगात कर लेता तो आयहपूर्ण ऐता एकान्त वचन कभी न लिखता। तत्त्वाधं स्लोकवातिकका यह वचन दस प्रकार है—

# तेनायोगिजिनस्याभ्यक्षणवर्त्ति प्रकोत्तितम् । रत्नन्नयमशेषात्रविचातकारणं ध्रुवम् ॥४७॥

इसिल्ए अयोगिजिनका अन्त्य झणवर्ती रत्नत्रय नियममे समस्त अयोका विधात करनेवाश कहा गया है।

यहाँ पर 'अर्घ' पद नामादि अद्यातिकर्मऔर उनको निमित्त कर हुए भावोका सूचक है।

कर्म होनवास्ति होकर व उदीरित होकर झड़ जायें इतीका नाम तो अविवास्त्रनिर्जरा है और इसका कारण जीवका विशुद्ध परिणाम है, इसलिए जैसे जैसे जीवका अन्तरण विशुद्ध परिणाम होता जाता है बैसे वैसे कमेंदियका अभाव होता जाता है इस सर्थको स्वीकार करनेमें अपर पक्षको आपत्ति नहीं होनो चाहिए। पाँचर्चे गुणस्थानमें यदि अप्रत्याख्यानावरणका सत्त्व रहते हुए भी डदय नहीं होता और उसका स्तिबुक संक्रमण होना रहता है तो इसका मुख्य कारण पाँचवें गुणस्थानको विसुद्धि ही है। मोक्षमार्गमें ऐसा ही कार्य-कारणभाव मुख्यतासे घटित होता है। यह विलोमप्रति-पादन नहीं है। "

ष बला पु॰ १ पु॰ १२ में 'स्वावरण' पद केवल ट्रव्यक्रमंको हो सूबित नहीं करता, किन्तु अन्तरंपमें जो अविष्युद्धि बनो हुई है रसे भी सूबित करता है। बारमा गुद्धांपयोगके बलसे जैसे जैसे अविष्युद्धिको दूर करता जाता है बैसे बैसे उसके निमित्तभूत कर्मोंका भी अभाव होता जाता है यह उक्त उद्धरणका आस्य है।

अपर पसने 'जह जिष्णमयं पवज्जह' गाया उद्धत की है। उतमे व्यवहार और निरुचय दोनोकी स्मोकृति है। इसका निषेय तो किसीने किया नही है। जैसे व्यवहारनयसे गुणस्थान-मार्गणास्थान आदिरूप भेदव्यवहार है बैंगे ही निरुचयनयसे तरवकी भी स्वीकृति है।

तीर्थना स्पष्टोकरण करते हुए स्वामिकातिकेयानुप्रेचामे लिखा है-

स्यणत्त्रयसंजुत्तो जीवो वि हवेह उत्तमं तिन्थं । ससारं तरह जदो स्यणत्त्रयदिब्यणावाए ॥१९१॥

रत्नत्रवसे युक्त जीव उत्तम तीर्थ है, क्योंकि वह रत्नत्रवरूपी दिव्य नावमे संमारको पार करता है।।१६१।।

इससे स्पष्ट है कि वास्तवमें तो निरुचय रत्नत्रययुक्त आत्मा हो उत्कृष्ट तोर्घ है। किन्तु उसके साथ जो व्यवहार रत्नत्रय होता है उसे भी व्यवहारसे तीथ कहना उपयुक्त है, क्योंकि निरुयय-व्यवहारका ऐसा ही योग है।

अतएव उक्त गायारसे यदि कोई यह कीलत करे कि बाह्य व्यवहार ने परमार्थको प्राप्ति हो जाती है। उन्ने स्वभावका अवलम्बन लेकर एकाच होनेकी बादश्यकता नहीं है तो उक्त गाया परसे ऐसा आश्रय फलिन करना ठीक नहीं है। अतएव भेदविक्षानपूर्वक आत्मजागृति ही कर्मवन्धनसे छूटनेका व्याधि जपाय है ऐसा यहाँ निर्णय करना चाहिए।

# ४. निश्चयसे जीव रागादिसे बद्ध है इस तथ्यका समर्थन

अपर पक्षने हमारे 'तिश्वयनयको अपेक्षा विचार करने पर जीव स्वयं अपने अपराधके कारण बढ़ है, अन्य किसीने बलात् बीच रखा हो और उसके कारण वह बंच रहा हो ऐसा नहीं है।' इस वचनको आगानविष्ठ लिखा है। अपर पक्षने यहाँपर अपने पक्षके समर्थनमं को प्रमाण उपस्थित किये हैं उनमें शुद्ध निव्यवनयको विध्यक्ष निर्देश किया गया है। किन्तु यहाँपर 'आस्त्रमाभियो निश्चयनय' इस कक्षणको ध्यानमें रक्कर उस्त वचन लिखा गया है। अक्षाने और रागास्थित स्वयं परिणमता है, अन्य कोई उसे रागायिक परिणमाता नहीं। अत्यक्ष कोषक सुभाग्नम परिणाम मावबन्य है और जीव उनसे बढ़ है हमें निव्यवस्वकण माननेमें आगमसे कही वाषा आती है हमें अपर पक्ष हो आने।

हम इसी उत्तरने प्रवचनवार गा० १८६ को आचार्य जयसेनकृत टीकाका उद्धरण दे आये हैं। उसमें रागादिकको हो आत्मा करता है और उन्होंको भोगता है इसे निश्चयनयका छक्षण कहा गया है। इससे विद्ध होता है कि अरर पक्षने जो उचन वचनको आगामविष्ट लिखा है सो उस पक्षका ऐसा जिख्ला ही आगामविष्ट है, उस वचन आगामविष्ट नही है। इसके चिए प्रध्यमंत्रहों 'ववहारा सुहदुक्क' इत्यादि गावा टेकिंग।

अपर पक्षने समयमार गाया १३ की टीकाका 'स्वयमेक्स्य' स्थादि वचन उद्भुतकर यह सिद्ध किया है कि अकेले जीवम बर्थको उत्पत्ति नही हो सकतो । समायान यह है कि उकत वचन डारा निश्वय-व्यवहार दोनोंको स्थीकार किया गया है। उस डारा बन्ध्य पर्यायको दृष्टिचे यह बतलाया गया है कि जीव स्वयं रागादि रूप परिगमता है, अत्यद रागादिर या वस्यपर्यायका निश्चयमे वह स्वयं कर्ता है, अन्य द्रस्य उसका कर्ता निश्चयमे को ता है। इसको अध्यय नियमसे होता है। इसीको अकेले जीवमे बन्धको उत्पत्ति नहीं होती है। इसीको अकेले जीवमे बन्धको उत्पत्ति नहीं होती है यह कहा जाता है। उसन वचनका इससे भिन्न कोई दूसरा आध्यय नहीं है। तभी तो समयनारमे यह कहा है—

यदि जीवका कमके साथ हो रागादि परिणाम होता है अर्थात यदि दोनों मिरुकर रागादिरूप परि-णमते हें ऐसा माना जाय तो इसप्रकार जीव और कम दोनों रागादिमावको प्राप्त हो जाये। किन्तु रागादि रूप परिणाम तो अंकेले जीवक ही होता है, अत्तत्व कर्मोदेयरूप निमित्तमें भिन्न ही वह जीवका परि-णाम है। १९६९ – १४०॥

रागादिका नाम भावबन्ध है इसे तो अपर पन स्वीकार करेगा ही। ऐसी अवस्थामे वह स्वयं निर्णय करें कि यह किया गिणाम है और यावार्यमे इसे कियते हैं? उसका अपर पन यही उत्तर तो देगा कि उपादानरूपसे इसे स्वयं जीवने किया है, कमें तो उसमें निमित्तमात्र है। इससे विद्व हुवा कि निर्णयसे जीव अपने अपराधके कारण स्वयं रागादि भावोंसे बद्ध हो रहा है। यदि वह कमेंका आश्रय एवं परमें इष्टानिष्ठ युद्धि करना छोड़ दे तो उसके रागादिके विजय होनेमें देर न लगे।

## ६. उपचार तथा बारोप पदकी सार्थकता

संसारी जोव ज्ञानावरणादि कमोंसे बढ़ है ऐसा कहना बसद्दमूत व्यवहारनयका वस्तव्य है, इसे स्वीकार करके भी अपर पक्षने लिखा है कि 'किस्तु आपने इस सरय सरल कबनको तरोड़-मरोड़ कर आरोपित आदि सम्बोक प्रणेग द्वारा असरय तथा जटिल बनानेका प्रयास किया है जो शोभनीय नही है।' बादि। साधान यह है कि वह प्रयर पक्षने संवारों और ज्ञानावरणादि कमीने वड है इस कवनको असदमूल
स्पन्नहारन्यका वनतव्य स्वीकार कर किया है तो उसे असदमूनव्यवहारत्यके लक्षण के अनुसार यह स्वीकार
करनेमें हिक्क नहीं होनी चाहिए कि आरामां जो आ में विकारों गुणवायीयों के साथ वडता पार्ट जाती है
जयका आनावरणादि कमीनर आरोप कर के यह कहा जाता है कि आराम आनावरणादि कमीने यह है। ऐसा
स्वीकार करना ही सरायां है। ऐसा स्वीकार कर केने सहसून व्यवहारत्य और निवचयनयों मित्र अवस्मृतव्यवहारन्यके विषयको व्यवस्था बन जातो है। किर तो उसे आवाधकुसुनके समान करन्यनरोगित घोषित
करनेकी अपर पत्रको आवश्यकता भी नहीं एत जायां और नयम सरायांत्रा भी उस पत्रको प्रतीविन आ
जायगी। असद्मृत-व्यवहारन्यके लक्षण आदिके विषयमें विशेष लुलामा इसी उत्तरभ पहले हो कर आये है।
इससे अपर एवको प्याप्नमें यह अल्डो तरह आजायगा कि तरोह-मरोह कर अपर जा हो अपना पत्र रह रहा
है, हम नही। अपर पत्र यदि असद्भृतव्यवहारके लक्षणके आधार पर लिखता तो उसे हमारे हारा प्रयोग
किये गये 'उपचार' जावर कीर 'आरोप' शब्दको सार्यकता भी समझमे आ जातो। अपर पत्रको स्वरण स्वना
चाहिए कि इन बाब्दोका प्रयोग न किया आय तो असद्भृतव्यवहारके विषयक स्वष्टीकरण करना सम्भव
ती नही हो सक्ता।

अपर पक्षका कहना है कि 'किन्तु एक नयकी दृष्टिमें दूसरे नयका विषय न होनेते उस दूसरे नयक विषयको अनुसार्थ कहा जाता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि टूनरे नयका विषय आशासके पुणके समान सर्वेद्या असरवार्थ है।'

इससे अपर पचको यह स्पष्ट हो जायगा कि असदम्भत व्यवहारनयने विषयका स्पष्टीकरण करते समय हमने जो 'आरोपादि' खब्दोंका प्रयोग किया है वह विपरोत मान्यताका फल है ? या अपर पक्ष स्वयं अपनी विपरोत मान्यता बनाकर ऐसा लिख रहा है।

रलोकवार्तिक पु॰ १५१ में आचार्य अमृतचन्द्रने 'तदेवं व्यवहारनयसमाश्रयणे' इत्यादि वचन किस

बीजयसे लिखा है इसके स्पष्टोकरणके लिए उनके द्वारा प्रयुक्त 'ब्यवहारनयसमाश्रयणे' यह वचन ही पर्याप्त है। विशेष खुलासा पौरवें-छटे प्रश्नके तृतीय उत्तरमें किया ही है।

हमने अन्य कित प्रश्नोके उत्तरमें व्यवहारतयके विषयको सत्यार्थ कित रूपमे माना है इसका अपर पत्रते हमारे कथनका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया, इसलिए अपर पत्रके 'अन्य प्रश्नोके उत्तरमें आपने भी व्यवहारतयके विषयको सत्यार्थ माना है' इस कथन पर हमने विशेष विचार करना उचित नहीं समसा।

बपर पत्र यदि प्रेरक निमित्तकारणका अर्थ व्यवहारतयिक करणिनिमित्त या कर्तानिमित्त करता है और इस माध्यताका रायाण कर देता है कि सबर्थ उपारान अतेक योध्यताओं बाला होता है, इसलिए जब जैसे निमित्त मिलते हैं उनके अनुसार कार्य होता है। तथा इस तथका स्वीकार कर लेता है कि उत्तर कार्य होता है। तथा इस तथका स्वीकार कर व्यवस्थायियोध्यतां समझ होता है निम्मत कर्य होता है—उपारानवर्ध्य कार्य अवसीरि सायवा। कारण कि उसके बाद वह उसी कार्यको उराय करते होता है—उपारानवर्ध्य कार्य अवसीरि याववा। कारण कि उसके बाद वह उसी कार्यको उराय करते हो सामध्यका प्रवास होता है जिस प्रकार होता है—उपारानवर्ध्य कार्य अवसीरि याववा। कारण करते में अवसाय हो तो हमें 'स्व-रारवर्ध्य प्रयो होता है—उपारानवर्ध्य कार्य अवसीरि उपारान-उपार्थ्य माब बनता है तो हमें 'स्व-रारवर्ध्य प्रयो हो हो रही आपारा है तो हमें 'स्व-रारवर्ध्य प्रयो हुआ है तथा राया है। तिहास हो अवस्था अपार हुआ है तथा रथ उराये हमा हो स्वीकार कारण कहा गया है। तिह्य स्वयन उपार हो हो हो साम इसको स्वीकार कारण कहा गया है। तिह्य स्वयन हारकी ऐसी यूनि है। साम इसको स्वाधा स्वास करिया प्रयोग हार ही है।

अपर पथाने लिखा है कि जिस प्रकारका जितने अनुनागको लिये पातिया कर्मोका उदय होता है उससे आरमाके परिणाम अदश्य होते हैं।' किन्तु यह कथन ठोक नहीं है। इस विषयको स्पष्ट करते हुए आचार्य कृत्यकृत्य प्रचारितकाय गांचा ४७में लिखते हैं-

> करमं वेदयमाणो जीवो भावं करेदि जारिसवं सो तेण तस्स कत्ता हबटि ति य सासणे पहिटं ॥५७॥

कर्मको वेदता हुआ जोव जैसा मान करता है, इससे वह उस (भाव ) का कर्ता होता है ऐसा जिनशासनमें कहा है ॥ १७॥

इतसे स्पष्ट है कि बातमा अपना भाव करनेमें स्वतन्त्र है। उसमें कर्मको पराधीनता नही है। इसी तक्ष्यको स्पष्ट करते हुए उसको टोकामें आचार्य जयसेन लिखते हैं—

कर्मको बेदनेबाला अर्थात् बोतराय निर्मर आनन्द्रश्यक्षण प्रचण्ड अलण्ड ज्ञानकाण्डवरिणत आरम-भावनार रिहेर होनेके कारण और सन, इवन, कायलक्षण व्यापास्त्य कर्मकाण्डये परिणत होनेके कारण और अपाद कर्ता होकर सैसे भाव (परिणाम) को करता है वह जीव उसी करणमृत भावके कारण कर्मामार्थको प्राप्त हुए उस रागादि भावका कर्ता होता है ऐसा शासन (परमागम) में कहा है यह उक्त गायाका तार्यच है।

आचार्य अमतचम्द्र उक्त गाथाकी टीका करते हुए लिखते है-

असुना यो येन प्रकारेण जीवेन भावः कियते स जीवस्तस्य भावस्य तेन प्रकारेण कर्ता भवर्ताति ।

इस विश्विसे जीवके द्वारा जिस प्रकारसे जो भाव किया जाता है वह जीव उस भावका उस प्रकारसे कर्ता होता है। यहाँ 'बेन अकारेच' तथा 'तेन अकारेच' पर ब्यान देने योग्य है। हम परों हारा अपने मान करनेमें जोबकी स्वतन्त्रता योगित को गई है। इसके साथ जोबको इतनी विहोपता और है कि परको निभित्त कर उत्पन्न हुए इन आबोंमें यह जोब उपयुक्त हो या न हो यह उसकी अपनी दूसरी बिहोपता है। यह मोक्समर्गको चावी'है। मोक्षके द्वारका उद्चाटन इसी चावीसे होता है। उत्तर कितान कथन है वह सब व्यवहारबचन है। आवार्य अनुवनन्द्र समन् सा० गा० १७२ की

जो बास्तवसे झानी है उसके बुद्धियुक्त राग-हेष-मोक्ष्यणी आस्त्र भावोंका अभाव है । इस-छिए वह निरास्त्रव हां है। परन्तु हतनी विशेषणा है कि वह झानी भी जब तक झान (आस्त्रा) को सर्वोक्त्रयभावसे देखने, जानने, अनुस्त्रण करनेके छिए अश्रक्त होता हुआ जबन्यभावसे हो ज्ञान (आस्त्रा) को देखना, जानवा और अनुस्त्रणा है तब तक उसके भी जबन्यभावको अन्यया उपपी नहीं हो. सकती, इसते अनुमीयमान अनुदिद्धिक कर्मकलंकके विशासका सद्भाव होनेसे पुर्गण कर्मका बंध होता है। अतः तब तक अग्रमा (ज्ञान) को देखना चाहिए, जानना चाहिए और अनुस्त्रणों आजाय तबसे लेकर साक्षात् आना ) का पूर्ण भाव है उतना भले प्रकार देखने जानने और अनुस्त्रणों आजाय तबसे लेकर साक्षात् ज्ञानी होता हुआ बह आस्त्रा निरास्त्रव हो रहता है।

अपर पदाकी इसी दृष्टिको घ्यानमें लेना है। इसे घ्यानमें लेनेपर उन पदाका कौन कथन झागमानुकूल है और नहीं है तो क्यो नहीं है यह भी उसके घ्यानमें आ जायगा।

अपर पश मिर यह नहीं मानता है कि 'वो निमित्त बलात् कार्यके स्वकालको छोडकर आगे-पीछे पर हम्म उत्पन्न करता हो वह प्रेरक निमित्त हैं तो हम जवका स्वासत करते हैं। ऐसी अवस्थान उत्पन्न प्रवाधान पुरुष हिन उद्याप हे के कोई आवस्यकता नहीं रह जाती । वह स्वस्थान स्वक्षेत्र स्वकाल क्षेत्र स्वमालके निर्देशके प्रसंग्रेस स्वकाल करदा है कि प्रसंग्रेस स्वमालके निर्देशके प्रसंग्रेस स्वकाल करदा है कि प्रसंग्रेस समाधानस्वरूप उपादानिक आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि जितनों उत्पादरूप पर्याय है वनके करते हो समर्थ उपादान है, इसिलए उनका उत्पाद कमानुपाती होता है होता है जोर उनके उत्पाद के समाधानस्वरूप अमानुपाती होता है होता है जोर उनके उत्पाद है समर्थ उपादान है, इसिलए उनका उत्पाद कमानुपाती हो होता है जोर उनके उत्पाद है समर्थ उपादान है, इसिलए उनका उत्पाद कमानुपाती हो होता है जोर उनके उत्पाद है होता है जोर उत्पाद है जोर अस्पाद है हों। अध्याद हो समर्थ जाता है कि जितनों उत्पाद कमानुपाती हो होता है जोर उत्पाद है जोर अस्पाद है हैं। निश्च उत्पाद कमानुपाती हो हो है हो कि उत्पाद है जोर अध्याद है कि उत्पाद कमानुपाती हो हो है । इसी कमानुपाती हो हो है । इसी कमाने सन सकता है, अन्यया नहीं कर सकता।

अभी जपर पत्र उपासका ध्यमका 'प्रेयते कमं जीवेन' इत्यादि वचन उद्भूत कर आया है। हम तो कमंशासकी विशेषन नहीं है। उसके विशेषन हमें अपर एकको माननेमें जापत्ति भी नहीं है। जतएब हम मदि यह जानना चाहें कि जपर पत्रने को अपने पत्रके समर्थनेमें उसन उत्केख उसस्यित किया है वह सार्व-कान्तिक नियमको ब्यानमें रक्कर उसस्य किया है या इसे कादासिक नियमके रूपमें उत्सिख किया है। यदि सार्वकालिक नियम समझकर उसस्य किया है वा अपर पत्रने कमंशासकी विशेषनाको प्रकासने कानेके अविज्ञायसे जो यह जिला है कि 'किन्तु जो इसंशास्त्रके विशेषक है वे सकीमाँति जानते है कि प्रत्येक समयमें जो हम्मक्ष संपता है उपने नामा वर्गणाएं होती है जोर सभी वर्गणाओं समाग मृत्रमाण (कत्वान शक्ति) ने होती, किन्तु मिक्र निक्र निक्र में प्रत्येक समयमें अपना मृत्रमाण (कत्वान शक्ति) ने होती, किन्तु मिक्र निक्र ने स्वार के स्वार व्यवधान के स्वार के

यदि अपर पक्षने 'प्रेयति कर्म जीवेन' इत्यादि वचन कादाचित्क नियमके रूपमे उपस्थित किया है तो इससे अपर पक्षके इस मिद्धान्तका खण्डन हो जाता है कि 'कर्म जोवमे बकात् राग-हेपादिको उत्यन्त करता है।'

अतः प्रकृतमे यह सब कथन व्यवहारनथका वक्तव्य ही समझना चाहिए। बह्नादेव सूरिने बृहदृहय्य-संयह गा० ३० मे वो कुछ जिला है वह ठोक ही जिला है। उन्होंने एक द्रश्य दूसरे द्रश्यमें बकात् कार्य करता है इस सिद्धानको स्वीकार करके वह वधन नहीं जिला है, ज्ञत्वएथ उनका बेता जिल्ला उचित ही है। उनके सिलानका आध्य ही इतना है कि यदि यह औष कमीदय और इसके फलमें वययुक्त न हो तो वह समारपरिपाधीसे मुक्त हो सकता है।

जपर पताने इस्टोपदेश गाथा ३१की टीकाले 'क्टम्थ वि बल्कियो कस्मो' यह वचन उद्पृत किया है। किन्तु इसका मो आगण इतना हो है कि जब तक यह जोव उदयाधीन होकर परिपमता है उब तक कर्मकी बल्क्यना कही जाती है। कर्मने उदयाधीन किया नहीं। बह स्वयं उसके आधीन हुआ है। किन्तु जब यह जीव कर्मीस्पमे तन्मय न होकर अपने दशमावके सन्मुख होता है तब आरामीके वलक्या कही जाती है। स्टोपदेश गां० २१ वी समग्र टीका पर दृष्टिगत करनेले यही माब व्यवस होता है।

बपर पक्षने जिल्ला है कि 'प्रेयंसाणा: पुरुगला: का जो बाच्य वर्ध है वह ही जिनागममें इस्ट है, संगीक वादोका और अर्थका परस्पर बाच्य-वायक सम्बन्ध है। किन्तु प्रस्त तो सही है कि 'प्रेयंसाणां, 'परका बाच्यार्थ या है? देते तो स्पष्ट किया नहीं और लम्बी-वोडी टीका कर बालों। इसीका नाम तो चतुराई है। जिनागमने तो इसका यह बर्थ है कि राग-देवने मलीमन आस्ताके योग और विकटसकी निमित्तकर जो पूर्गल बान्टरूपने परिणमते हैं वे प्रेयंसाण पुरुगल कहलाते हैं। अच्छी बात है यदि अपर पत्र इस बाच्यको स्वीकार कर देता है और अस्य प्रध्य अस्य प्रध्यो बलातु कार्य कर देता है इत्यादि प्रकारको गलत साम्यताको त्याग देता है। ऐसी अवस्थामं उसके द्वारा आगमका अर्थ करनेमें जो अनर्थ ही रहा है उसका सुतरा त्याग ही आस्ता। समयतार नावा ११६ आदिने जीवको जो परिणामी तित्य विद्व किया है वह स्वमतका ही निकरण है। परमतका सण्डन उसका मुक्य लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक कार्यमें बाह्य निमित्तका स्वीकार है इसमें सन्वेद्व नहीं। जाहें वह अगुरुव्य नावा परिणामन हो। वा जिन्स परिणामन, बाह्य निमित्तको स्वीकृति सर्वत्र हैं। किन्तु यह परिणामी स्वभावमें बाधा न आवे इस रूपमें ही है, अनन्य इस्य अन्य इत्यक्ष बतान कार्य करता है इस रूपमें नहीं। प्रत्येक परिणाम बाह्य निव्य करता है इस स्वयमें नहीं। प्रत्येक परिणाम बाह्य निव्य करता है कार्य स्वय करता है, इस क्ष्य स्वय परिणामको क्या-दान ही इत्यन्त करता है, बाह्य निमित्त नहीं। समयता राज्य ८०, ८१, ८२ का यही आवय है। यही कारण है कि समयतार नावा १०० में 'करता है, परिणामता है, उत्यन्त करता है, यहण करता है, स्वायता है होवात है 'इस्वादि क्यनको अवद्भुत स्ववहारत्यका बस्तस्य कहा है। अवर यह दस नावाके इस बचन यर रहि दालनेका कर करे—

यतु म्याप्य-म्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्दृष्यं च पुर्गलहम्यात्मकं कर्मः गृह्णति, परिण-मयत्यत्यातमति करोति यभ्याति वाग्मति विकत्यः स किलोपचारः ।

तथा ध्याप्य-व्यापकभावका अभाव होने पर भी प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य पुरान्य हज्यात्यक कर्म-को आस्मा ग्रहण करता है, परिणमाता है, उत्पन्न करता है, करता है और बीघता है हत्यादिरूप जो विकल्प होता है वह उपचार है।

इससे अपर पक्षका जो यह विचार है कि 'बह गाया निमित्त कारणको अपेसाने नहीं लिखी गई, किन्तु उपादानकी अपेक्षासे दिखी गई 'उसका निरास हो जायगा। गायामे हो जब 'आदा' पर करांके अपेमें और 'पुम्पाककम्में' पर कमंके अपेमें प्रमुक्त हुआ है। ऐसी अवस्थामें यह लिखना कि 'बह गाया निमित्त कारणको अपेशासे नहीं लिखी गई, किन्तु उपादानको अपेक्षासे लिखी गई बहुत बडा नाहस है। टोका यहो कहती है कि आदामा और पूर्वन कमंसे व्याप्त्यापकमान नहीं है, फिर भी जो यह कहा जाता है कि 'आत्माने पूर्वल कमंको उत्तन्त्र किया' वह अज्ञानीका विकल्पमान है, अत्राप्त उपचारत कमन है, क्योंक उपादान हो अपने कार्यको उत्तन्त्र करता है, अग्य डब्य अन्य इत्यक्ते कार्यको उत्तन्त्र नहीं करता। मात्र अन्य इक्य अन्य प्रथाके कार्यको उत्तन्त्र करता है ऐसा विकल्पमुलक व्यवहार होता है। हमने प्रदन नंत र द १६ में निर्मासकर्ताको स्थोकृति समस्तार गाया १०० के अनुगार हो दो है। किन्तु इससे अपर पक्ष प्रेरक निमित्त करांकि स्वेष्टाले नेता अर्थ करता है उसका समर्थन नहीं होता। विवाद इस्ट्र प्रयोगों में नहीं है, उसके

किसी व्यक्तिको स्त्री आदि विषयोके आधीन देसकर स्त्रीको उपदेश नहीं दिया जाता कि तुमने इसे अपने आधीन बयो बना रखा है, किन्तु पुरुषको ही उसके यदार्थ कर्तवण्यका भान कराया जाता है। इससे स्पष्ट है कि यह जीव परमें आनन्दर्की मिण्या कल्यनावरुग स्वयं विषयाधीन बनता है, विषय उसे पराधीन नहीं बनाते यहाँ शोकने पराधीन बननेसे विषय बाह्य निर्मात हो, उसके कर्ता नहीं। इसी प्रकार कार्यसे बाह्य निमित्तका क्या स्वान है, इसका संवंत्र निर्मात कर सेना चाहिए।

तत्त्वार्थरकोहवातिक प्राप्त में वद्यपि प्रारममे बाकाश द्वया और अन्य द्वयोको आधाराधेवताका विचार किया गया है। परन्तु आगे वह कथन यही तक सीमित नहीं रहा है। किन्तु उस द्वारा सब प्रव्योमें उत्पादादिक विस्तरा है या सहेनुक इसका उत्तर निश्चयनय और व्यवहारनयसे दिया गया है। अतः अपर क्लका यह लिखना कि कि 'श्लोकवातिक प्० ४१० का कपन प्रेरक निमित्त कारणके विषयमें नहीं है, किन्तु धर्मीदि इन्योंके विषयमें है जो अप्रेरक हैं। ' युवितयुवत नहीं है।

अपर पक्षका कहना है कि 'निमित्त-निजितिकसम्बन्ध निश्चयनगढ़ना विषय नहीं हैं। यर इससे क्या ? वेबना यह है कि यह सम्बन्ध उपर्यात है या नहीं। हम इसी उत्तरमें पहले अवद्गृत व्यवहारका आगमसे स्पष्टीकरण कर आये हैं। उससे मेहर्से अमेदका उपचार करना इसे असद्भूत व्यवहार वतलाया गया है। इससे यह सम्बन्ध प्रायविक ही सिद्ध होता है।

श्री १ त्या वहीं पक्ष से समर्थगरे बालापरद्विक शिक्ष वस्तुविषयों इस स्वयंका सहारा किया है। कियु वहीं एक बस्तुमें मेद स्ववंदारको सिन्न वहां साम है। अपर पक्ष आलापरद्वित इसके उपर मेदीके को बसाहर दिये हैं उन पर हिंचात करने, तब स्पष्ट हो जायगा। वैसे यह स्वयंका मी बालापर पद्विति किये गये अस्तुन्त अस्तुन्त करने अस्त्र प्रसिद्ध हो जायगा। वैसे यह स्वयं मी सालापर पद्विति किये गये अस्तुन्त अस्तुन्त करने अस्त्र प्रसिद्ध हो। अस्पत्ता गया। १६ को आत्मक्याति टोकामे व्यवहारनवका 'इह हि स्ववहारनवः \*\*\*\* परभाव परस्य विद्याति' यह स्वयंति हो का स्वयंति टोकामे व्यवहारनवका 'इह हि स्ववहारनवः \*\*\*\*\* परभाव परस्य विद्याति' यह स्वयंति हो हिस होता है। इस व्यवंति इस अस्त्र व्यवंति हो स्वयंति हो सिक्ष होता है। इस व्यवंति इसका जिल्ला हो।

तरवार्यस्वोक्तवातिक पृ० १११ में हिन्न कार्य-कारणमावको व्यवहारत्यसे परमार्थमत् लिखा है। स्वालिए अपर पण्ड इस उत्लेखको बहुत महत्व देता है। अतेक प्रवोग उस प्रयोग दात यह है कि वीदर्यस्य कर, वेदर्य हो से अपने कर प्रयोग अपित है। व्यव विचार है कि वीदर्यस्य कर, वेदर्य, विचार, वंदा में है कि वीदर्यस्य कर, वेदर्य, विचार है। क्योंकि वह दर्यंत प्रयोगों अपित हो हो ने वार्य कर है कि वीदर्यस्य होनेवारे इथ्योग ने ही हो ने वार्य कर हो ने वार्य स्वालिक मानता है। विचार विवदस्य में स्वालिक हो ने वार्य के नहीं होने वार्य कर प्रयोग के स्वलित हो है। अतत्व उपादान और उपादेयक कालभेदको अपेक्षा भिन्न होने पर भी एक इन्प्यत्यावत्तिक कारण हमने क्योंचित् तादास्य व जानेने स्वलाद हिन्न वार्य क्याचेन प्रयोग स्वलाद हिन्न वार्य क्याचेन अपने स्वलयोग वत्र विचार कर हमने क्योंचित्र सार्य कर स्वलाद कर हमने विचार कर हमने क्योंचित्र कारण हमने क्याचेन अपने स्वलयोग वत्र हमने उपादेय अपने स्वलयोग स्वतिक है। इस सार्यमर्थ आवार्य विचार विचार हमने स्वलयोग क्याचेन क्याचेन क्याचेन व्यवस्था क्याचेन क्याचेन

कार्य-कारणभावस्य हि सम्बन्धस्यावाधिततथाविश्वप्रस्ययाह्यस्य स्व सम्बन्धिनो बृशिः कथेश्चिधा-दारम्यमेवानेकान्तवादिनोच्यते ।

अवाधित तवाविष प्रत्यवास्त्र कार्य-कारणभावस्य (उपारान-उपादेय-भावस्य) सम्बन्धको अपने सम्ब-विषयोमे वत्ति कथारुचत ताक्षारुपक्ष ही अनेकान्तवादियोने स्वोकार की है।

यह आचार्य विद्यानित्का मुक्त प्रतिपाद्य विषय है। 'तदेवं व्यवहारनयसमाश्रयणे' इत्यादि वयन लिख कर उन्होंने मुक्तासे इसी कार्य-कारणनावको अयति उपादान-उनादेवभावको परमार्थतत् कहा है। इसके लिए तरप्रायस्कोरकातिक पू० १४० अवलोकनीय है। बाह्य सामग्री और कार्यमे कार्य-कारणमाद (निमित्त निमित्तिकमाद) केवल कालप्रत्यासत्तिको व्यानमं स्वकर रशेकार किया गया है, वयीकि कालप्रत्या-सित्त्वस्यो तेसे बाह्य सामग्रीको सत्ता है उनी प्रकार कार्यक्रम मे सत्ता है। इस स्वयमे ये दोनो पर सर्थ-सत् है। इससे द्विष्ठ कार्य-कारणमावको परमार्थनत् कालप्रत्यावित्तव्य कहा है यह भी जात हो जाता है। इसमे निमित्त-निमित्त-क्ष्मयहार असद्भुतस्मवहारनका विषय कैसे है सह भी जात हो जाता है।

पंत्री अवस्थामे घवला पु॰ ६ पु॰ १६४ के उक्त उल्लेखमे आये हुए 'पृथंतेण' पदका अपर पक्षने जो आयय जिया है वह ठोक नहीं है। क्योंकि इस यद हारा बाहार्थ सापेक्षणनेको कहनेवाले अवझारचको एकान्तका निषेधकर परिनरफे निक्षप्रकास समर्थन किया गया है। कारण कि सम्भी कार्य निश्चयसे परिनरिष्ठे हिंद होते हैं। त्यवहारसे ही उन्हें सहेतुक स्वीकार किया गया है, क्योंकि निश्चयस्य मात्र बस्तुम्बरूपका चुटाइन करता है, इसलिए वह परिनरिष्ठरूपसे ही वस्तुम्बरूपके दिखल लानेमें प्रकृत होता है। परन्तु त्यवहारसयकी यह स्थिति नहीं है। कारण कि सापेश्रभावसे बस्तुमिद्धिकरना उत्तर स्वापेश्रभावसे बस्तुमिद्धिकरना उसका प्रयोजन है। उदाहरणार्थ मध्यो और अभयोका स्कल्प परिनरिश हात किछ है। सात्र करना अस्तुम परिनरिश होता है। उदाहरणार्थ मध्यो और अभयोका स्कल्प परिनरिश हात किछ है। सात्र उनक अस्तुम परिनरिश होते हैं। उत्तर उपलेख होता है। इसि असार्थ बीरहेनने घवला पु॰ ७ पु॰ ११७ मे सभी कार्य बाह्यार्थ कारण विरयेश होते हैं। इन तरणको स्वीकार करते हुए जिला है—

बज्जात्थकारणणिरवेक्सो वन्ध्रपरिणामो ।

इससे स्पष्ट है कि प्रकृतमे अपर पक्षने 'उन्त उल्लेखमें आये हुए 'म्यंतेण' पदवा जो आक्षय जिया है वह ठोक नही है।

इसी प्रसंगमे अपर पक्षका कहना है कि 'यदापि कार्य ज्यादानक सद्दा होता है तथापि एंगा भी नहीं है कि जसपर बास्न कारणोका प्रभाव न पडता हो। 'आदि। किन्तु अपर पक्षका ऐसा स्थिना भी यूक्ति-युक्त नहीं है, क्योंक जिसे अपर पद्म 'प्रभाव पड़ना' कहता है वह क्या कोई बस्तु है या कपनमान है ? यदि सस्तु है तो क्या आगमके विकद्ध यह स्वीकार किया जाय कि एक बस्तुके गुणधर्मका हुसर्ग बस्तुमें संक्रमण होता है। यदि नहीं तो वह कपनमान है इसके सिवाय उसे और क्या कहा जा सकता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं। यहों कारण है कि 'एक द्रम्य दूसरे द्रथके कार्यको करता है 'इते आगमभे अनद्भूतक्ष्यवहारन का विषय बतलाया गया है।

स्वर पक्षने यही पर बीच और भूमिका उदाहरण उपस्थित कर यह सिंद करना चाहा है कि एक ही बीज अरुग मुज्य भूमिके कारण अरुग अरुग स्वरूको उत्पन्न करता है और दक्षको पूर्विय प्रवनसार गांगा २५४ का उत्केख किया है। समायान यह है कि अन्तरंगको निर्दि करता यहां तो अरुग मुख्य प्रमोजन है। वह स्वर्ण अन्तरंगक्षण नही हो आता, किन्तु अन्तरंगको निर्दि करता है। पण्डियत्वय आहान घरजोने अनगारधर्मामृत अ० १ में 'कश्रीषा वस्तुनो भिषाः' इत्यादि इलोक (१०२) इसी आधायसे लिखा है। नियम यह है कि नितने कार्य होते हैं उतने ही उनके अन्तरंग (उपादान) कारण और बाह्य कारण होते हैं। पषला पु० ७ पु० ७० में इसका समर्थन करते हुए आधार्य बोरसेन लिखते हैं—

तदी कउजमेत्ताणि चेव कम्माणि वि भरिध ति णिच्छमी कायन्वी ।

इसलिए जितने कार्य है उतने ही उनके कर्म है ऐसा निश्चय करना चाहिए।

इनिलए यदि प्रवचनसारके उक्त उल्लेखमें बाह्य कारणकी लयेला विवेचन हुआ है तो इस परसे ऐसा गलत समिप्राय नहीं फॉलत करना चाहिए कि 'बन्तरंग कारणके एक होने पर भी बाह्य कारणके भरेते सार्यम येद देखा जाता है, बयोकि वस्तुत विज्ञ एक नहीं है। जितने दाने हैं सब अपने आते के सक्त कुछ के स्वेच होने पर देखा जाता है, बयोकि सहार निर्देश के स्वेच के स्वाय के स्वाय होने हैं। इस किय बाह्य सामग्री पृषक् पृषक् होने वे पृषक् कुलिल्यम होता है। निवत अन्यन्तर सामग्री के साथ नियत बाह्य सामग्री पृषक् पृषक् होने वे पृषक् पृषक् कुलिल्यम होता है। निवत अन्यन्तर सामग्री के साथ नियत बाह्य सामग्री होने का योग है। इसलिए उनके निम्मतक र नियत कलकी हो उत्पत्ति होती है। चवला पु० ६ प० १६५ के उक्त उन्लेखको और प्रवचनधार गाया १५५के क्लत उन्लेखको भिरावस्त होने साथ नियत क्या सामग्री किया निव्यं होने का योग स्वाय नियत व्यवहार प्रस्को स्वीकार करने पर ही अने कान्तरको सिद्धि होती है, अन्यया नहीं।

अपर पक्षने दमी प्रसंगमें अप्य बहुतसी बातें लिखी है। उन सबसे अपर पक्षके सभी प्रयत्न मरे पढ़ें है। इन्तिज्य उन सबकी हम विशेष चरवा नहीं करेंगे। किन्तु स्वयम्मस्तीत्र ६० का उन्तेष्ठ कर अपर पक्षने जो यह लिखा है कि 'कार्यको उर्लास अन्तरंग बहिरंग निमित्ताक्षीन है ऐसा वस्तुस्त्रभाव है।' यह अवस्य हो विवारणीय है। अपर पक्षके इस कदनको पढ़कर ऐसा लग्न कि वह अपने पत्नके समर्थनके अभि-निवेशमें यहाँ तक कहनेके लिए उच्छ हो तथा। उस पदाको ऐसा लिखकर 'हम बस्तुस्त्रभावको पराधीन सिद्ध करने जा रहे हें 'इस बातका अणुमात्र भी भय न हुबा इसका समग्न जैन परम्पराको बारवर्ष होगा। प्रशंक वस्तु उपायस्थ्यस्त्रम्वस्त्रभाव है। इनकी एक सत्ता है। लक्षण, संज्ञा आदिक मेदेसे ही इनसे मेद स्वीकार किया गया है। पर्योगका लक्षण है—जदुमावा तत्वार्थमून ब०१ में कहा भी है-'तदुमावा परिणाम:' ( गु० ४२ ) इनको व्यास्था करते हम जबस्तद्वां ०० १२६ में लिखा है—

तेन तेन प्रतिविशिष्टेन रूपेण भवन हि परिणामः, सहक्रमभाविष्वशेषपर्यापेषु तस्य भावादःया-प्यसम्भवान्, तद्भावे च द्रव्ये तर्नुपराचे:।

उस उस प्रतिविधिष्टरूपसे होना हो परिणाम है, क्योंकि सहमात्री और ऋनभावी अशेष पर्यायोंने अर्थात् गुणो और पर्यायोमे उक्त लक्षणका सञ्चाव होनेसे अर्थाप्त दोष नहीं आता। यदि उसका अभाव माना जाय तो द्रश्यमे परिणामविशेष नहीं वन सहतां।

इसमें स्पष्ट है कि गुणप्यायिक्स यह इस्पका स्वरूप है। ऐसी अवस्थाने यदि कार्यको अपर प्रश्नके मतानुसार निमित्तायांन स्वीकार कर किया जाय तो बत्तुन्वभावके पराधीन हो जानेते बत्तुको हो पराधीन स्वीकार करनेका प्रमाण विश्वस्थित होता है जो जनुमन, वर्ज और जायम तीनोके विक्य है। स्पष्ट है कि कोई सो कार्य निमित्त के प्रश्निक होता है जो जनुमन वर्ज विश्वस्थ बाह्यत तीनोक विक्य है। स्पष्ट है कि कोई सो कार्य निमित्त करायो होता । निमित्तको निमित्त विश्वस्थ बाह्यत विश्वस्थ वाह्यत विश्वस्थ कार्य निमित्तको स्वीकार करनेका हता है। इस्त क्ष्य उसमें करनेका हता है। इसकिए उसमें करने आदिका

स्पबहार किया जाता है। यदि गाह्य क्षामग्री कार्यका वास्तविक कर्ता हो तो वह कार्यका 'स्व' हो जायना और ऐसी अदस्यामें वह स्पवहार कथन न कहलाकर स्वाधित्यननेको अपेसा निश्चय कथन हो माना जायना । अत्तव्य 'कार्यको उत्पत्ति अन्तरंग-बहिरंग निमताधीन है ऐसा बरतुस्वभाव हैं यह लिखना अपर पत्रके लिए योग्य नहीं हैं, हमने प्रका १९ के प्रवस उत्तरमें तथा प्रकार है विद्याय उत्तरमें बाह्य सामग्रीको घ्यानमें रख-कर वो भी लिखा है वह अयबहारहृष्टिको घ्यानमें रखक हो लिखा है। अपर जानिवय अयवहारको मेदक रिकाको में विद्याय स्वाधित कर लेता है नो विद्याय है कि तन तथ्योक। हम अपने उत्तरोंने निर्देश कर रहे हैं उन्तरें स्वीकार करनेने उत्तरोंने निर्देश कर रहे हैं उन्तरें स्वीकार करनेने उत्तरोंने निर्देश कर रहे हैं

हमने धवशा पु॰ १२ पु॰ ३६ का उद्धरण उपस्थित कर अस्तरग कारणकी कार्यके प्रति विशेषता क्यापित की यो असे अपर पक्षते किसी हृद तक अपने विशेष विवरणके साथ माणवा प्रदान की इसकी जहीं अस्तरात है नहीं यह संवेद कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि अस्तरंग कारण प्रायेक वस्तुका स्वरूप है, अस. वह यथार्थ होनेचे उनके आवारपर बनावा गया नियम सर्वत्र एक समान लागू होता है। अपर पणने इसी पुस्तकसम्योप पू॰ ४५३, पृ॰ ३८० और पू॰ १२० के जो उल्लेख उपस्थित किये हैं उनसे भी उस्त क्षत्रका हो समयंन होता है। विचारके लिए हम वर्ष प्रयम अपर पत्रके निर्देशानुसार पू॰ ४५३ का उल्लेख केते हैं। जो जीव शानावरणीयत । उल्लब्ध स्वितिकत्य करता है उनके यदि आयुक्तमंत्र स्वय हो तो कैता होता है इसी तम्बका विचार उस प्रकरण ने चल रहा है। असिन से गंका-समाधान हम प्रकार है-

शंका—ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिप्रायोग्य परिणामीके द्वारा आयुकर्मका चतुःस्थानपतित बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नही है, क्योंकि ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणामोंमें भी अन्तमुद्वर्तमात्र आयुकी स्थितिके बन्धके योग्य परिणाम सम्भव हैं।

शंका---एक परिणाम भिन्न कार्योंको करनेवाला कैसा होता है ?

समाधान---सहकारी कारणोंके सम्बन्धभेदसे उसके भिन्न कार्योंके करनेमें कोई विरोध नहीं है ।

यह आगपवचन है। अब यहाँ इस बातका विचार करना है कि वे सहकारी कारण कौन है जिनके सम्बन्धभेदसे एक परिणामको भिन्न कार्योका करनेवाठा कहा गया है?

सही तक स्वामीका सवाल है, जो एक जीव (मनुष्य या तियंत्र्य) जानावरणको उत्कृष्ट स्विति वीघ रहा है कही अयुक्तमें चतु स्वामितित किय ति वीघ रहा है, इसीलए स्वामित्रेद तो है नहीं। परिणामनेद मी नहीं है, क्योंकि एक हो परिणामनेद मी नहीं है, क्योंकि एक हो परिणामनेद मी नहीं है, क्योंकि एक हो परिणामनेद मों नेद नहीं है, क्योंकि एक लाज या अंत्रमें विवक्षित जीव जानावरणको उत्कृष्ट स्थितिका वच्य कर रहा है। इस प्रकार को वाष्ट्र है उदी काल या अंत्रमें कि विवक्षित जीव जानावरणको उत्कृष्ट स्थितिका वच्य कर रहा है। इस प्रकार जो वाष्ट्र सामग्री जानावरणके उत्कृष्ट स्थितिक प्रकार जो वाष्ट्र सामग्री जानावरणके उत्कृष्ट स्थितिक प्रकार के लिए प्राप्त है वही बाह्य सामग्री आवृत्वमंदे चुक परिणाम मिन्न क्यायोंके करनेवाला प्रकृति स्वीक स्थायोंके करनेवाला प्रकृति स्वीक स्थायोंके करनेवाला प्रकृति स्वीक स्थायोंक करनेवाला प्रकृति स्वीका रहिमार किया गया है ? व्या कारण है कि उदी सामग्रीके सद्भावने जानावरणका उत्कृष्ट स्थितिकच्य हो और आयुक्त क्यायोंक प्रकार स्थायोंक स्यायोंक स्थायोंक स्थायोंक स्थायोंक स्थायोंक स्थायोंक स्थायोंक स्था

णमें और कोई ब्रायुक्तमंख्य विरिणमें, ऐसा क्यों ? इरवादि बनेक प्रस्त हैं जो यही समाधान चाहते हैं। अपर पत्राने मात्र उक्त उद्धरण तो उपस्थित कर दिया पर उसका आश्चय क्या है यह स्पष्ट नहीं किया। इसिल्य अपर पत्र यदि इस उद्धरण परसे यह तास्त्रयं फलित करना चाहे कि 'कही कार्यमें ब्राम्यन्तर सामग्रीकी प्रधा-नता रहतो है मोर कही बाह्य सामग्रीकी प्रधानता रहती हैं तो ऐसी मान्यताके बनानेमें उसे किसी भी उस्लेखने सफलता नहीं मिल सकती।

विचार कर देखा जाय तो यहाँ पर आचार्य वहकारी सामग्रीके शिवनिमेदको लिए हुए झानावरण और आयुक्संकी अपने-अपने स्थितिकचके योग्य हामग्रीको है। यहण कर रहे हैं, व्योक्त जिवने भी कार्य होते हैं व वन्तरंग-विहरंग हामग्रीके प्रतिबद्ध होकर हो होते हैं। यहण कर रहे हैं, व्योक्त जिवने भी कार्य होते हैं व वन्तरंग-विहरंग हामग्रीके प्रतिबद्ध होकर हो होते हैं। यहण पुर २१ पूर २७ । यवका पुर ६५ एथ एस साचार्य वादिन लिवन है कि विचार समय आदिने केकर तीन हजार वर्षप्रमाण काल-स्थितिवाके पुराण स्वावस्थ नहीं होते। इससे स्था है कि प्रतिनियत बाह्य सामग्रीके साथ प्रतिनियत आस्पत्तर सामग्रीके होनेका प्रतिनियत है और उसी प्रतिनियत बाह्य सामग्रीके होनेका प्रतिनियत है और उसी प्रतिनियत बाह्य सामग्रीके होनेका प्रतिनियत है और उसी प्रतिनियत वाह्य सामग्रीके होनेका प्रतिनियत है कि पर १० कर पर १० कर पर पर १० पर ११ में वन्त वस्ते व्योक्त वन्तेव्यक्ति विवयमें भी स्थानिक स्था सामग्रीके हिए भी कहा विवयमें भी स्थानिक स्था होने सामग्रीक होनेका प्रतिनियत है। उसी प्रतिनियत सामग्रीकरण समझ केना चाहिए। सहकारी कारण कार्यक्र अस्त प्रतिनियत सामग्रीकरण समझ केना चाहिए। सहकारी कारण कार्यक्र स्था सामग्रीकरण सामग्रीकरण

अपर पताने जिला है कि 'जो मात्र आरानपरिणामसे मोक मानते हैं उनके लिए यह विचारणीय हो जाता है कि हव्यवस्त्रीको शांकत मो अर्थित है, मात्र कहवाय परिणामित हो कार्मेंका पात सम्प्रन नहीं है।' कामापान यह है कि कार्मेंका पात स्वयं उनके अपने परिणामका करते हैं, अवधाय परिणाम को उसमें निमित्तना है। हो हो प्रकार सामाप्त है। उसी प्रकार सामाप्त है। उसी प्रकार सामाप्त है। उसी प्रकार सामाप्त है। उसी प्रकार सामाप्त है। अर्थ प्रकार सामाप्त है। स्वयं स्वयं कार्यामका कार्य है, इथ्यक्तीकी निर्माद को उससे मिसित्तमा है। ऐसी ही मिश्चय-व्यवहारकी व्यवस्था है। एक हुतरेका कार्य नहीं करता। किन्तु उसकी प्रसिद्धिका हेतु होने- से यह व्यवस्था है। व्यवस्था है। एक हुतरेका कार्य नहीं करता। किन्तु उसकी प्रसिद्धिका हेतु होने- से यह व्यवस्था है। व्यवस्था निर्मा कार्य नहीं महत्त्री है। यदि अपर पश्ते उसकी स्वयं कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य स्वयं हिए। एसी अवस्थाम उस पश्चे समर्थ उपादान किसे कहते हैं और बाह्य सामग्रीमें निमित्त व्यवहार क्या किया वार्या है इसे हुदयंगम करनेम कितानी हो। जायगी।

षबला पु० १ प्० ३६६-३६७ में मनःपर्ययक्षानकी उत्पत्तिके बाह्य हेतुओंका निर्देश किया गया है, आभ्यत्तर हेतुका नहीं। धाम्मन्तर हेतु समयं उपादान है। उससे पुक्त संयवपरिवास और हथ्य-सेष-कालादि मनःपर्ययक्षानको उत्पत्तिके बाह्य हेनु है यह उक्त क्यनका ताद्यर्थ है। अवधिज्ञानको उत्पत्तिके सम्बन्धमे ऐसा ही एक प्रस्त पबला पु० १३ पू० २६ मे खठाकर उसका हुसरे प्रकारसे समाधान किया गया है। उल्लेख हम प्रकार है—

वदि सम्मत-अणुष्वद-महम्बदेहिंतो ओहिणाणसुष्यज्ञदि तो सब्बेसु'श्रसंवदसम्माइहि-संवदासंवद-संवदेसु ओहिणाणं किण्ण उवलब्सदे ? ण एस दोसो ? असंबेऽवलोगमेचसम्मच-संवस-संवस-संवसाराजनपरि- णामेसु औहिणाणावरणस्त्रक्षोबसमणिमिशाणं परिणामाणमद्योबशादो । ण च ते सब्बेसु संमर्वात, तप्पडिवक्स-परिणामाण बहुगेण तदुवस्त्रदीए थोवशादो ।

र्याका-स्पादि सम्पक्ष्य, अणुवत और महावतके निमित्तते अवधिकान उत्पन्न होता है तो सब असंयत-सम्पादिष्ट, संयतासंयत और संयतीके अवधिकान क्यों नही पाया जाता ?

समाधान—यह कोई दोष नही है, क्योंकि सम्बस्य, संबमानंबम और संबमक्य परिणाम असंस्थात कोकप्रमाण है। उनमेसे अवधिज्ञानावरणके क्षयोधवामके निमित्तभून परिणाम अतिस्तोक है, वे सबके सम्मय नहीं है, क्योंकि उनके प्रतिपक्षमत परिणाम बहुत हैं, इंशलिए उनकी उपलब्धि बहुत बोडो होती है।

ये दो तमाधान है। एकका उत्केख अपर पत्नने किया है और हुसरा यह है। इतसे स्पष्ट है कि आचार्य एक ही प्रश्नका समाधान विविध प्रकारसे करते हैं, जिनसे प्रत्येक कार्यको प्रति-नियन नाश्वाध्यन्तर सामग्रीको सुचना मिलतो है। अतप्य यह ब्यामि नत जाती है कि कि कार्यको आध्यन्तर सामग्रीके अनुरूप हो शाख सामग्री होनी है। इसमें ज्याय्य नहीं होता। मात्र नाश्च सामग्री पर द्रव्यका परिणाम होनेसे वह कार्यका यथार्थ जनक नहीं है। इसी अधर्में उसे कार्यके प्रति अर्किलिक्तर कहा जाता है जो युक्तियुक्त है। पर वह निरूपयको सिद्धिका हेतु है, इसिलिए ज्यवहारस्यको अपेक्षा उसके माध्यमसे वस्तुको सिद्धि करनेमें आपत्ति नहीं। पर ऐसे कम्पको उपविद्य कथा समझना चाहिए।

हमने प्रस्त ६ के उत्तर में लिखा था कि 'ध्यवहारके विषयको निक्षयक्य मान कर उत्तर दिये गये हैं। 'हुमें प्रसन्नता है कि अपर पत्नने हमारे उक्त कथनको 'यदि निक्ष्यको अभिनाय वास्तवका है तो हमको दृष्ट हैं। 'हुमें प्रसन्नता है कि अपर पत्नने हमारे उक्त कथनको 'यदि निक्ष्यको अभिनाय वास्तवका है तो हमको दृष्ट हैं। 'हुम हो विषय है। अपने । साथान यह है कि हमारो निक्ष्यनयके है तो आपने निक्ष्यनयके स्वक्ष्यपर दृष्टि नहीं दी। 'आदि। साथाम यह है कि हमारो निक्ष्यनयके स्वक्ष्य पर वास्तवका विषय है। जब आस्मोपलियके अभिनायके यह जीव प्रवृत्त होता है तब उसकी दृष्टिम बन्य-मोल आदित्य मेदर्यकारो तथा उपवित्तता है। अपने प्रसार कारिक मेदर्यकारो तथा उपवित्तता है। अपने प्रसार कार्यकार कार्यकार तथा उपवित्तता है। क्यों हि एक कवलप्रवासे तत्त्वका परियान होरा हो। आस्मान है। हमारो जिल्ला अपने साथा निर्मेश हमेदर अपने हमारे प्रसार हमेदर हमारो प्रतिका अपने मार्ग निर्मेश हमेदर अपने हमार करता है, तथा हि एक अवस्थार प्रतिकृत मेथा होता सम्मान है। उपने प्रसाल है साथा साथा निर्मेश करता है कि मोध्यमार्ग अपलित्यन हों हो हमारो अपने प्रसार हमि मोध होकर आत्रवक्त परियान कार्यको हो हिम्से 'स्व' परसे अभिने स्वयं परसे अपने हम्से अपने हमार कारण हो हिम्से 'स्व' परसे अभी स्वरूप हारण कारण की हिम्से प्रसार के प्रमुख कारण की हिम्से 'स्व' परसे अभी स्वरूप हो कारण है। कि प्रतिका हमारा है। उपने प्रसाल क्षेत्र हो हो है। । यहा कारण है । हिम्से प्रसार विद्या गया है। निक्ष निक्ष हमारा है । इसका स्वरूप हिम्से अपने प्रसार हम्से प्रसार हमारा लिखा हमारा हिस्से परसे अपने हमारा हमा

कम्माणं सञ्ज्ञगदं जीवं जो गहइ सिद्धसंकासं । भण्णह् सो सुद्धणश्रो खल्ज कम्मोवाहिणिरवेक्यो ॥१९९॥

कमोंके मध्य स्थित जोवको जो खिढ जोवोके समान प्रहण करता है वह नियमसे कमोंपाधिनिरपेक्ष खुढ नम कहलाता है ॥१९१॥ तथा इसके अतिरिस्त जो निश्चयनयका दूसरा भेद है वह सोगांचि अमेदरूप बस्तुको कहता है, हमिलए उसकी अगुद्ध निश्चयनय संज्ञा है। वैकालिक वस्तुस्तरूप वैद्या नहीं है, इसिलए इसे अगुद्ध निश्चयनय संज्ञा है। वाद हो गुद्ध निश्चयनयको दृष्टि इसे अयहार माना गया है। पर निश्चयनयको कच्छा क्ष्यवा स्था है। साथ है। पर निश्चयनयको कच्छा हो हो हो से सहसे यह स्थ हो जाता है हि के जैसा अच्छा हो हो हो है। शैकालिक वस्तुक्ष स्वक्ष्य है निश्चयनय उसको उसी क्ष्ये हैं हि जैसा अच्या है। पर हो हो है। शैकालिक वस्तुक्ष स्वक्ष्य है निश्चयनय उसको को स्था है। पर हो पर हो हो है। विश्वयनय है हि के जैसा अपने हैं, इसिलए उसको दृष्टि वर्षाव्यवस्य सम्बन्धास्त्र निश्चयनय न कहा जाय तो रागादि आसाके अतिशिधिष्ट स्थक्प नही उहरों और ऐसी अवस्थाम बन्ध-मोक्षका अभाव होकर आसाम हो आप परेशा। हमें इस बारका आदावर्ष है कि अपर पक्ष आमाम विश्वयनय और व्यवस्थारत्वकों लिया और विश्वयनय के सिशायनो पृष्टि करना चाता है। वालापयक्षित विश्वयनयनके स्थल स्थल में में देशिय है उन पर दृष्टिगत तो करता नहीं और स्थलानुमार टीका कर अपने अधिवासको पृष्टि करना चाता है। वालापयक्षित हिम्मयनक स्थल स्थल में स्थलित है है कर पर दृष्टिगत तो करना नहीं और स्थलानुमार टीका कर अपने अधिवासको पृष्टि करना चाता है। वालापयनको किया स्थला है स्थला है है का स्थला है है है वह पर दृष्टिगत तो करना नहीं और स्थलानुमार है हम प्रश्चित है के अधिवासको पृष्टि करना चाता है। आलापयनको क्षा स्थलपन हम स्थला है हम पर दृष्टिगत तो करना नहीं और स्थलान निर्माण हम प्रश्चित हम स्थलित है हम स्थलित हम स्थलित

तत्र निरुपयोऽभेटविषयः ।\*\*\*\*\*\* तत्र निरुपयनयो टिविधः –शटनिरुपयोऽशद्ध निरुपयरुप ।

अतएव प्रकृतमे निरवयनयको रुक्यमें रखकर अपर पक्षने 'यदि अभिप्राय निरवयनयसे है तो आपने निरवयनयके स्वरूप पर दक्षि नहीं दो।' आदि जो कुछ लिखा है यह सब यक्तियक्त नहीं।

अपर पक्ष बन्धको अवहारनवका विषय बनक्षता है पर ऐसी बात नही है, क्यों कि रागादि बन्धक्य परिणत आत्मा अगुद्ध निक्यवनयका विषय है, उसका गुण-मुणी आदि भेटक्से कम्प सद्भृत व्यवहारनवका विषय है और औद ट्रम्प से स्थान सिंद्य है और औद ट्रम्प से स्थान विषय है और ओद ट्रम्प से अवहारनवका विषय है। अध्यानसृष्टिमें सद्भृत अवहारनवका विषय है। अध्यानसृष्टिमें सद्भृत अवहारनवका विषय है। अध्यानसृष्टिमें सद्भृत अवहारनवका विषय सही बतलाया गया है वह अवद्भृत अवहारनवका विषय स्थान विषय स्थान के प्रति क्षा स्थान विषय है। अपना है। अपना है, स्थानिक अध्यानका निषय है। उसना यहाँ विषय स्थान के पूर्व हो कर आये है। इतना यहाँ विषय समझना वाहिए। निद्यवनवसान्वन्यी विशेष स्थानेक पृत्य इसे पूर्व हो कर आये है।

अपर पराने यहाँ पर 'सम्सम्बेहिलिक्ह्र' हरवादि तीन गायात्रीका उल्लेखकर मिध्यात्वादि परसे मुख्यत्वा हरवक्तमंत्र । इस कि इस ता वाद्याची विषयात्व , अज्ञान और कवाय राज्योत्वादि परसे मुख्यत्वा हरवक्तमंत्र । इस ता हि। अपर पत्ति हो। इस ते हि। इस हो। इस हो। अपर पत्ति हो। अपर ह

क्रिया खस्वात्मना प्राप्यत्वान्कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुर्गछोऽपि कर्म ।

क्रिया वास्तवमें आत्माके द्वारा प्राप्त होनेसे कर्म है। उसके निमित्तसे परिणमनको प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है।

इसी तथ्यको गाथा १२२ में और भी स्पष्ट किया है। वहाँ लिखा है—

परिणामो सबमादा स पुण किरिब ति होदि जीवमवा। किरिबा कम्मं ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता॥१२२॥ परिवाम स्वयं आरमा है और वह जीवमय क्रिया है तथा क्रियाको कर्ममाना गया है, इसिलिए आरमा दृष्यकर्मका कर्ती नहीं है ॥१२२॥

इस सम्बन्धमे उसकी टीका विशेषरूपसे अवलोकनीय है।

अपर पक्षने यहाँ अपने पक्षके समर्थनमें जितने वचन दिये हैं उन सबसे कहों भी इव्यवसंकी मुक्यता परिक्रांतित नहीं होतो । आवार्य अवनेतका जो 'श्रामाञ्चभमनोवचनकावस्यापारस्य' इत्यादि वचन अपर पच्छे उपस्थित क्या है उससे भी प्रधातता मिध्यात्यादि मात्रोको हो वो गई है। द्राविय्ये प्रकृतमें यहो प्रस्ताना वीहरू हिन्दान्त है। द्राविय्ये प्रकृतमें यहो प्रस्ताना वीहरू हिन्दान्त है। द्राविय्ये प्रकृतमें यहो प्रस्ताना वीहरू हिन्दान्त है। द्राविय्ये अवहार्ये प्रहारना है। इत्यवसंक वेद्यापार प्रवाद है। इत्यवसंक होते हैं, द्राविये अवहुम्मन अवहुम्मन विद्यवसंक उद्यवसंक प्रवाद प्रवाद कहा जाता है। द्राव्यवस्व प्रयाद किया है और पूरे प्रकृत्यवस्व त्यवसार गाउ १२३ शिका ) यही भाव हमने अपने पिछले उत्तरेय प्रयाद किया है और पूरे प्रस्तान वर्षने प्रदो अवित प्रताद किया है और पूरे प्रस्तान करनेन प्रदो अवित प्रताद किया है। पंत्र हम नित्यवपंक और व्यवस्व होते होता है। दर्भ नित्यवपंक और व्यवस्व हमें हमें हम वित्यवपंक केदि व्यवस्व हमें हम वित्यवपंत करने प्रदान किया हमें हम वित्यवपंत करने प्रताद किया हम वित्यवपंत करने प्रताद किया वित्यवपंत क्षेत्र हम वित्यवपंत करने व्यवस्व हम वित्यवपंत करने स्वयं व्यवस्व क्षेत्र हमें स्वयं व्यवस्व करने क्षेत्र सम्य व्यवस्व हम अवस्व व्यवस्व करने स्वयं व्यवस्व वित्यवपंत करने सम्यस्व वित्यवस्व हुं हम व्यवस्व व्यवस्व करने स्वयं व्यवस्व करने स्वयं व्यवस्व करने स्वयं व्यवस्व करने स्वयं व्यवस्व व्यवस्व करने समर्थनिय हुं हम राजि ।

बर्पर पत्रका कहना है कि 'निमित्तीका सम्यक् झान करानेके लिए ये घट किसी आगमके तो है नहीं, किन्तु आपको निजी नवीन करूमा है जो कि मायन नहीं है।' हो मायून पटता है कि अपर पश नव-मीयाको तो जानाना महता है पर उनके निमित्तोको नहीं जानाना चाहता मतो तो उचन पटनोको उन पखने टीका योग माना है। बास्तवमें देखा जाय तो आगमसे छह टब्यू, नौ पदार्थ, पांच कानकाय आदिका जितना भी अपदेश पाया जाता है वह यस सम्यक् झान करानेके लिए हो उपरूप्य हाना है। अग्नु,

# वष्युं पहुच जं पुण भव्यवसाणं तु होइ जीवाणं । ण य वस्युदो दु वंदो अव्यवसाणेण वंदो स्थि॥२६५॥

जीवोंके जो अध्यवसान होता है वह वस्तुको अवलम्बन कर होता है। तथापि वस्तुसे बन्ध नहीं होता, अध्यवसानसे बन्ध होता है।।२६४॥

बाचार्य बमतचन्द्रने इस गाधाकी उत्यानिकामें ये शब्द लिखे है---

न च बाह्यवस्त हितीयोऽपि बन्धहेतरिति शंक्यम ।

इसका आशय स्पष्ट करते हए पं० श्री जयचन्द्र जी लिखते हैं-

आगे कहते हैं कि जो बाझ वस्तु है वह बन्धका कारण है कि नहीं ? कोई समझेगा कि जैसे अध्य-बसान बन्धका कारण है बैसे अन्य बाझ वस्तु भी बन्धका कारण है सो ऐसा नहीं है, एक अध्यवसान ही बन्धका कारण है---

इसकी आत्मस्याति टीकामें लिखा है--

अध्यवसानमेव बन्धहेतुः न बाह्यवस्तु, तस्य बन्धहेतोरःयवसानस्य हेतुःवेनैव चरितार्थस्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिपेशः ? अध्यवसानप्रतिपेशार्थम् ।

अध्यातसान ही बन्धका कारण है, बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बन्धका कारण जो अध्यवसान है उसके हेत्रकृपसे हो उसको चरितार्थता है।

शंका-तो बाह्य वस्तुका प्रतिषेध किसलिए किया जाता है ?

समाधान-अध्यवसानके प्रतिषेधके लिए।

बाह्य वस्तुसे बन्ध क्यों नहीं होता इसका समाधान आचार्य जयसेनने इन शब्दोंने किया है-

अन्वय-स्वतिरेकाम्यां स्वभिचारात्। तथा हि—बाझवस्तुनि सति नियमेन बन्धो भवति इति अन्वयो नास्ति, तदभावे बन्धो भवतीति स्वतिरेकोऽपि नास्ति ।

बाह्य बस्तुके साथ बन्यका अन्यय-व्यतिरेक नही बनता, इसलिए बाह्य बस्तु बन्यका कारण नही है। यद्या—बाह्य बस्तुके होनेपर नियमसे बन्य होता है इसलिए अन्यय नही बनता तथा बाह्य बस्तुके अभावमें बन्य होता है इसलिए व्यतिरेक भी नहीं बनता।

इससे स्पष्ट है कि जिसे अपर पक्ष बाह्य वस्तुका त्याग कहता है वह तभी यपार्थ कहलाता है जब क्षम्यवसानका त्यान हो। दिसाबर परस्परा ऐसे ही त्यानको यमार्थ कहती है। आपमो इच्छाको अमुककस्से परिग्रह कहनेका कारण भी यही है। आपार्थों की आहर यह है कि जहाँ बाह्य वस्तुविषयक इच्छा नहीं है वहाँ बाह्य वस्तुका ग्रहण बन हो नहीं सकता। उतका त्याग तो इच्छाके त्यागमे समाहित है हो। यही दिसाबर परस्परा है जो नित्यक्षः वस्त्तीय है।

इस्रो प्रसंगमे अपर एसने कला नं० २२० वादिकी वरवा की है। परद्वय हो और राग-देवन हो तथा परद्वव्यन हो और राग-देवकी उत्पत्ति हो यह सम्भव है, इसलिए परद्वव्य स्वयं राग-देवका उत्पादक नहीं है। इस तथ्यको स्पष्ट करनेके लिए कला २२० लिखा गया है। परद्वव्यमे निमित्त व्यवहार कव होता है जब उसमें यह रागो, हेथी और मोही होता है यह तब्ब कलब २२१ हारा स्पष्ट किया गया है। परके लक्ष्यसे राग, हेथ, मोह होता है, इसलिए जिनागममें परके त्यागका भी उपदेश है पर उस हारा परमें स्थानिय याभिन बुद्धिते उप-युक्त होनेका हो त्याग कराया गया है यह आशय ममयशार गाया २८२-२८४ का है। अब र हम सक्की संगति है। पुत्रीपर विरोध तब आता है जब परको गायादिकी उपत्रित मध्यहार हिनु मस्त्रीकार कर के यार्था हेतु स्वीकार किया जाता है। अपर पसको परको यार्था हेतु माननेकी अपनी मान्यताका हो। त्याग करता है। इसके त्याम होते हो औ हम फिल्स रहे हैं उसको यार्थावता अपर पसको मुतरा भावित होने लगेगी।

इससे यह तथ्य सुनरा फ़लित हो जाता है कि परड़ब्य अपनेसे भिन्न दूनरे डब्यके कार्यका स्वयं निमित्त नहीं है, किन्तु उससे सम्बर्क कर जब अन्य दृब्य व्यापार करता है तब उसमें किमिन्त व्यवहार होता है ।

हमने फ़िला था कि 'दूरातिदूर मध्य भी मुनिवर्षा (अवहारचारित्र) के हारा अहमिन्द पद पा सकता है।' इस पर टोका करते हुए अपर पक्षने जयववला पु॰ २ पु॰ ३८१ का उल्लेख उपस्थित कर उक्त अभि-प्रायका सण्डन किया है जयववलाका वह वचन इस प्रकार है—

केर्सि पि अणादिओ अपजवसिदो, असन्वेसु असन्वससाणसन्वेसु च णिष्चणिगोदभावसुपगण्सु अव-ट्राणं मोन्द्रण सुजगारमप्पदगणसभावादो ।

किन्द्री जोबोके वर्बास्थ्यत विभावनस्थान अनादि-अनन्त होना है, क्योंकि जो निरव निगोदभावको प्राप्त हुए अभव्य और अभव्योके समान भव्य है उनके अवस्थित स्थानके सिवाय भूजगार और अल्यतरस्थान नदी पार्च जाते हैं।

हानिण उस्त उल्लेखमें इस तस्यका समर्थन नहीं होता कि 'वो हुराविद्वर अध्य है वे निगोरमें हो रहते हैं। वे मूर्निलिंग अववा व्यवहारवारित धारण कर अहमिन्द्र नहीं हो सकते । मेरी समझसे अवयवलामें उस्त उल्लेखका अर्थ करनेमें गलती हुई है, अत उसमें मुखार क्षेत्रिकत हैं। दृष्टान्त इष्टार्थका ज्ञान कराता है। पर वह मर्थवा लाग् नहीं होता। गह विषय परामर्थ विश्वेषकी अपेला रखता है, इसलिए उस पर परामर्थ होना चाहिए। इसे विवादका विषय कमाना उचित तही है।

अपर पक्षने पिछले पत्रकमे 'व्यवहारचारित्र प्रत्येक दशामे मफल हैं' यह लिखा था। यहाँ उक्त कथनके आयशको स्पष्ट किया है। हमें व्यवहारचारित्रको परस्परा मोश्लका कारण कहनेमें या उसे निरूचवर्चारित्रका साथक कहनेमें आपनी नहिंद है। हमारा कहना तो हतना ही है कि अपर एखा जो हन राज्योंका अर्थों करता है वह ठीक नहीं हैं। व्यवहारके स्तरूप और प्रयोजनको समझ कर उन्हें हन अध्योका अर्थ करना है वह ठीक नहीं हैं। व्यवहारके स्तरूप और प्रयोजनको समझ कर उन्हें हन अध्योका अर्थ करना चाहिए।

यदि हमछे कोई पूछे कि जो मिथ्यादृष्टिंग सम्बन्ध्यः बनता है उसके मिथ्यादृष्टि अवस्थामे इसके पूर्व कितनो विशेषता हो जाती है तो हम अगर पताके कथनानुमार यह तो कहेंगे ही कि वह सच्चे देव-गुरु-शास्त्रमे गुरूपदेश आदिको ग्रहण कर श्रद्धावान् हो जाता है, आदि । किंग्यु इसके सिवाय यह भी कहेंगे—

ै. बह मोक्षमार्गमे द्रव्यक्तिपको महिमा न स्वीकार कर भावक्तिगकी महिमा स्वीकार करने लगता है। साथ ही उसके विशुद्धि आदि लब्धियोका सिन्नयान नियमसे होता है।

२. पच परमेष्टीके सिवाय वह अन्य सबकी पूजा-भक्तिसे विरत हो जाता है।

३. षट्द्रण्यादिके प्रज्ञानपूर्वक निश्चय मोक्षमार्गके उपदेशको वह श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है।

४, इन्द्रिय विषयोंमें तीत्र आसिक्तके अभावस्वरूप उसके सम्यय्वृष्टिके अनुरूप बाह्य भूमिका नियमसे बन जाती है।

५. उसके द्रश्यरूपमें २५ दोषों और छह अनायतनोका त्याग होकर सम्यक्तिके आठ अंगोंके प्रति साहरभाव प्रकटहो जाता है। आदि।

हिन्तु यह सब होने दर भी उसे सम्बन्ध प्राप्त हो हो बाबगा ऐसा नहीं है। उसकी जब भी आदित होगी, समायसम्पुल हो कर तस्त्वक्य अनुभृतिक प्रकाशन हो होगी। इस्तिल प्रत्येक भव्य जीवको सान्न सन्दक्षायस्प्र बाह्य प्रवृत्तिमें सम्म न होकर स्वभावसन्सुल होनेका सतत अभ्यास करते रहना व्याहिए।

अपर पक्ष हमारे क्याने आध्यको स्वीकार कर ले तो फिर हमारा उस पक्षमे कोई विरोध नहीं है। मोक्षमार्थकै निक्पणमे सासारिक लामालामको दृष्टि रखना हैय है, क्योंकि स्वारिकको प्रारित मोक्षमार्थको प्रारित महिला होते हैं। अरेर न यह भी निम्म है कि जो स्वार्धीय गितके अधिकारो होते हैं उन्हें मोक्षमार्थको प्रारित निमम है कि जो स्वार्धिय गितम के सिक्सरो होते हैं उन्हें मोक्षमार्थको प्रारित निमम है। अर्थको नहीं होने। इसलिए यथार्थको जानकर स्वभाव प्राप्तिमें उद्यमशील होना यही प्रत्येक भठ्यका कर्तव्य है।

अपर पक्षाने सर्वार्थाक्षद्धि ७,१६ की चरचा करते हुए जिन तीन बातोंका निर्देश किया है उनका उत्तर है—

- १. इस जोबको परका त्याग करना है इसका अर्थ-परका सम्पर्क त्यागना है। स्पष्ट है कि पर दुख-दायक नही, परका सम्पर्क दु.खदायक है। परका सम्पर्क करे या न करे इसमे आत्मा स्वाधीन है।
  - २. कर्भोदयमे उपयुक्त होना यान होना इसमें आत्मास्वतन्त्र है।
- ३. घरसे सम्बन्धकात्याग करना इसका अर्थ घरविषयक राग-मुर्ख्याका त्याग करना है। यही घरकात्याग व्यवहारसे वहलाता है। इसके सिवाय घरका त्याग अन्य वस्तु नहीं।

आचार्य अमृतचन्द्रने गा० २८३-२८६ की टीकार्मे जो कुछ कहा है उसका स्पष्टीकरण पहले इसी उत्तरमे कर आये हैं। तथा यहाँ भी अपर पक्षके तीन विकस्पोको ध्यानमे रखकर क्रमशः किया है।

भावागारका त्यागवाला बृद्धिपूर्वक घरमे नही ठडरता यह तो ठीक है, पर घरमे ठडर नही सक्खा है यह ठीक नहो है। मृत्यागारमे मूच्छी हो जाय तो वह भी घर ही है। पर भावभूनिके होती नही। अस्यकी चरवा करना व्यर्थ है।

'गुड़े बसलादि' का अर्थ हमने घरमें बैठा किया है। इसे अपर पक्ष आगमानुकूल नहीं मानता। घरमें रहना और बैठना इसमें विशेष क्या फरक हो गया इसे बही यक्ष जाने। हमें यह इस्ट है कि भावमूनिके लिए आरमाके सिवाय क्या सब पर घर है। इसलिए बह अपने आरमामें ही ठहरता है, स्वित होता है, बैठता है। वह गुल्यागारमें ठहर सकता है यह कहना भी भ्यवहार ही है।

निक्वय-व्यवहारका प्रविनाभाव है। इसिलए हमने निक्वयवारितके साथ व्यवहारवारित्रके होनेकी बात 'दुविह पि मोक्क्कडे झाणे पाउज' (इन्यसंबह गा॰ ४७) इस विदानको ध्यानमे रखकर कही यी। अपर पश्चका कहना है कि 'यदि यह माना वायगा तो सातवी गुषस्थान होनेपर वस्त्रत्याग, केशलोब, महा-व्यवपारण बादि व्यवहारवारित्रको क्रिया होगी।' समाधान यह है कि यह क्रिया तो भावमृति होनेके पूर्व नियमसे होजाती है, क्योंकि यह क्रिया उसका बाह्य परिकर है, किन्तु वह सम्यक् व्यवहारवारित्र निश्वयं वारित्रके होनेपर हो कहलाती है। अवएव हमने वो कुछ भी लिखा है वह आयमको ध्यानमे रखकर हो लिखा है। दिगम्बर परम्परामे ऐसे व्यवहारको हो समीचीन माना पया है जो निवचयपूर्वक होता है। पूरवार्वास्त्र युपायमे ऐसे मोशामार्वका हो निर्देश किया गया है। अत्ववद आश्मित्रदिके स्वकुत प्रत्येक परिसाक का कर्तयं है कि वह मोश्नमार्गेमें अपने आश्माको स्थापित करे, उसीका ध्यान करे, उसीको अयुभव गोचर करे और उसी आस्माको स्थापित करे अपने इसीको अव्यान करें। विहार न करें।

इसप्रकार प्रस्तुत प्रतिशंकाका सागोपाग समाधान किया ।

# प्रथम दौर

# : 9 :

### नमः श्री बीतरागाय

सङ्गलं सगवान् वीरो सङ्गलं गौतमो गणी । सङ्गलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु सङ्गलम् ॥

# शंका १०

जीव तथा पुद्गलका एवं द्वयणुक आदि स्कन्धोंका बन्ध वास्तविक है या अवास्तविक ? यदि अवास्तविक है तो केवली भगवान उसे जानते हैं या नहीं।

### समाघान १

इस प्रश्नका सम्बक् उत्तर पान्त करनेके लिए पहले बोब और पुष्तक तथा दो बादि परमाणुओं के मध्य किस प्रकारका बन्य जिनामममे स्वीकार किया गया है यह जान लेना बाबस्थक है। जीव और पुष्तल के बन्धका निर्देश प्रचलतार गांचा १७७ को टोका में इस प्रकार किया है—

यः पुनः जीव-कमपुद्गल्योः परस्परपरिणामनिमिन्नमात्रस्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदभयबन्धः ।

जीव तथा कर्मपुर्गलके परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह होता है वह तद्भयवन्य है।

्ह्मी प्रकार दो या दो में अधिक परमाणुओका परस्पर निमित्तमात्रसे विशिष्टतः परस्पर अवगाह लक्षण जो बन्ध होता है वह स्कन्ध कहलाता है।

जिस प्रकार वैशेषिक दर्शनमें संशोषको स्वतन्त्र गुण माना गया है उस प्रकार जिनासमें उसकी स्वतन्त्र हसा स्वीकार नहीं को गई है। यही कारण है कि यही व्यवहारनयका आश्रय लेकर दो द्वर्शके परस्पर निमित्तभावसे नो विशिष्टतर परस्पर अवगाह होता है उसे बन्धक्पेस स्वीकार किया गया है।

ऐसी अवस्थामे यदि स्वयनुष्ट्यकी अपेक्षा विचार करते हैं तो दो या दो से अधिक हव्या उस्त प्रकारते परस्यर अस्थाहको प्राप्त होकर मी प्रयंग अपने ह्या, क्षेत्र, काल और मासक्यसे पुषक्-युवक् ही अपनी-अपनी सता रखते हैं, अदाएय निदयनयथे बन्ध नहीं हैं। जैसा कि स्कन्यको अपेक्षा पंचास्तिकाय गाया ८१ की टोकाने कहा भी हैं।

स्तिन्ध-स्कारसम्ययन-धवताद्तेकस्माण्येकत्वपरिणितस्परकन्धान्तरितोऽपि स्वभावमपरित्यउय-न्युपायसंस्थरवादेक एव त्रस्यभिति ।

रहा हो तथापि स्वभावको न छोडता हुवा संस्थाको प्राप्त होनेते (अर्थात् परिपूर्णके समान पृथक् गिनतोमें आनेते ) अकेटा हो इब्ब हैं।

अपवहार और निश्चयसे इसी विषयको स्पष्ट करते हुए नियमसारमे भी कहा है-

पोग्गलदुखं उच्चइ परमाणृ णिच्छप्ण इदरेण । पोग्गलदुब्बो सि पुणो वबदेसो होदि खंधस्स ॥२९॥

अर्थ—निरुष्यसे परमाणुको पुद्नल द्रव्य कहा जाता है और व्यवहारसे स्कन्यको पुद्नल द्रव्य ऐसा नाम होता है ॥२६॥

पुद्गालहस्यव्याभ्यानोपसंहारोऽयम्—स्वभावसुद्वपर्यायासम्बस्य परमाणोरेत पुद्गलहस्यस्यप्रदेश सुद्ध-निवचयेन । इतरेण स्थवहारमयेन विभावपर्यायासमा स्कन्यपुद्गलानां पुद्गलस्यमुप्तारत सिद्धं मवति ।

यह पुर्वास इस्पेक कवनका उपब्रह्मार है—बुद्ध निश्चयनयमे स्वभावगुद्ध वर्गावास्मक परमाणुको ही पुर्वास्थ्य ऐसा नाम होता है। इतर अर्थात् स्थवहारतयसे विभावपर्यायासक स्वन्यपुर्वालीको पुर्वास्थ्यना उपवारते सिद्ध होता है।

हती विषयको बहुत ही स्पष्ट राज्योन स्वीकार करते हुए प्रवचनतार गाया १६१ की टोकामे लिखा है-अनेकपरमाणुत्रध्यस्वलक्षणमृतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वेऽपि कप्रश्चिदेकत्वेनावनासनात् ।

क्योंकि अनेक परमाणु हुश्रोके स्वलंधाभृत स्वरूगात्तित्व (स्वहृश्यनुष्ट्य) अनेक होने पर भी कथं-चित्र (स्निग्यत्व-रूसत्वकृत वन्धपरिणागको अपेकाले) एकत्वरूप अवभासित होते हैं।

इसप्रकार जब कि दो सजातीय द्रव्योंके बन्धको ही व्यवहारसे बन्ध लिखा है तो जोव पुर्गल दो विजातीय द्रव्योंके बन्धको भी व्यवहारस्वरूप कैसे नहीं कहा जायगा 1

इस प्रकार व्यवहारनयमें ही पुरुषक और पुरुषकका तथा जीव और पुरुषकका बच्च आगममें कहा गया है। इससे यह फ़क्ति हुआ कि विसा स्थाने जिस कालमें जैसी जबस्या होती है केवली भगवान् उसे ठीक उसी प्रकारसे जानते हैं, और जिस प्रकारसे वे जानते हैं वही आगममें पतिशादित है।

# द्वितीय दौर

: 9 :

## शंका १०

प्रस्त यह है—जीव तथा पुर्गलका एवं द्वयणुक आर्ट् स्कन्धोंका वश्य वास्तविक है या अवास्तविक ? यदि अवास्तविक है तो केवली अगवान उसे जानते है या नहीं ?

# प्रतिशंका २

आपने अपने उत्तरमें श्रीन तथा पुद्गलका एवं खणुकादि स्कन्धोका बन्द स्वीकृति करते हुए प्रवचनसार गाया १७७ की टीकाका उद्धरण देते हुए बतलाया है कि 'जीन तथा कर्म' पुद्गलके परस्वर परिणामके निमित्तमात्रसे जो परस्पर विशिष्टतर अवगाह होता है वह तदुभयक्षण है। इसी प्रकार दोसे अधिक परमाणुर्वोका परस्पर निमित्तमात्रसे विशिष्टतर परस्पर अवगाहलदाण वो बन्ध होता है वह स्कन्ध कहलाता है।

सामे आपने जिल्ला है कि वैद्योदक दर्शनमें संघोषको जैला स्वतन्त्र गुण मान है बैता जिनायममें संयोगको स्वतन्त्र सता नहीं स्वीकार को है और इस आधारपर आपने यह निष्कर्ण निकाला है कि उपयुक्त महारो दो हम्मील प्रस्तर निमत्तामात्रकों को बिशिष्टतर परस्पर अवगाहरूपने सन्य होता है यह स्ववहार-नयका आध्रय रोकर हो होता है।

इसमें निम्म बातें विचारणीय है---

- (१) इस बन्धमें आपने जो परस्पर बद्ध होनेवाले दो द्रव्योमें परस्पर निमित्तता स्वीकार की है उस परस्पर निमित्ततासे आपका अभिग्राय क्या है?
  - (२) विशिष्टतर परसार अवगाहसे जापने क्या समझा है ?
- (३) व्यवहारनयका आश्रय छेकर बन्ध होता है इसमें व्यवहारनय और उसकी बन्ध होनेमें आश्रयताका क्या आश्रय है  $^{\circ}$

सके भी आगे आपने लिखा है कि उसन प्रकारसे प्रस्तर अवगाहको आप्त होकर भी बँचनेवाले दोनो द्रस्य या दोसे आधिक सभी द्रस्य अपने अपने द्रस्य, सेल, लाल और भावकपसे पृषक्-पृथन, हो अपनी अपनी सत्ता रखते हैं, अत्यत्व आरका कहना है कि निवचवनसमें बग्ब नहीं है। इसके खिए आपने परुचास्ति-काय गाया ट! की टीकाका प्रमाण भी उपस्थित किया है, जिसके काषारपर आपने कहा है कि निवचसे परमाणुको पुत्रसण द्रस्य कहा आता है और स्थवहाले सक्तयको पुत्रसण द्रस्य कहा जाता है।

इस विषयमें भी हमारा आपसे प्रदन है कि पृथक्-पृथक् दो ब्रादि परमाणुकोमें तथा क्कन्यस्कट्य दो आदि परमाणुकोमें आप क्या अन्तर स्वीकार करते हैं? और उब अन्तरको आप बास्तविक मानते हैं या नहीं?

हमने यह प्रस्त आपके समक्ष इसकिये उपस्तित किया है कि हम देखते हैं कि जहाँ पृथक-पृथक् सनेक परम णृ आधात रहित है दही हम यह भी देखते हैं कि बतेक परमाण्योका स्कूल स्कल्प आपात सहित देखनेंमें आता है। हम देखते हैं कि दारिमें चौट लगने पर जीव और नोकसंकर पुर्वनके एकक्प पिण्डका ही यह परिचाम है कि जीवको दु जब अनुमद होने कमता है। व स्थामत्र को निर्देशों में पानोकों से हम जाती है और वह जो हमारे सामने प्रवच्या दर्दनाक रूप उपस्थित कर देशे हैं यह मो अनेक पृद्गत परमाण्योकि स्कूल एक जलक्ष करणक्याता हो परिचाम है। कही तक मणना की जाय, जो कुछ मो दूरय जनत है वह सब और और पृद्गत एवं नाता परमाण्योकि सरक्षम जनुमत होनेवाले व्यक्ता हो परिचाम है। तो अपकी एटिंग्स बया यह सब जवास्तिविक हो है जबात् कुछ नहीं है च्या ? और यदि कुछ है जीर वह वास्तिविक है तो फिर निक्कत पूर्व व्यवहारका जो मेर जाय बतला रहे हैं दबा जोर वार्ष वह है है उपा स्थान है। है

जहाँ तक हमने आपके लेखसे यह समझा है कि जीव और पूद्वरूके परस्पर बन्धमें तथा नाना परमाणुओंके बन्धमें जो कुछ रहन्यकरता देखनेमें धाती है उसे आप अवास्तविक ही मानना चाहते हैं तो हम पुन: आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्वज्ञकों इस अवास्तविक रिप्यक्प कमत्का जान होता है या नहीं? इस प्रदनका संवेत हमने अपने भूल प्रदनमें भी किया वा जिसे आपने यह कहकर अपने उत्तरमं टाल दिया है कि 'जिस द्वश्यकी जिस कालमें जैती अबस्वा होती है केवलों भगवान ठोक उसी प्रकारसे उसे जानते हैं।'

हम पुनः आपसे कहना चाहते हैं कि बाप हमारे मूळ प्रश्तका तथा इस प्रतिप्रश्तमे दर्शाये गये अन्य प्रकारका स्पष्ट उत्तर देनेका प्रयत्न करेंगे ।

# য়াকা १০

मूल प्रश्न-जीव तथा पुद्गलका एवं ह्यणुक आदि स्कन्धोंका बन्ध वास्तविक है या अवास्तविक ? यदि अवास्तविक है तो फैक्टी भगवान उसे जानते हैं या नहीं ?

## प्रतिशंका २ का समाधान

मूळ प्रस्तका उत्तर अनेक शास्त्रीय प्रमाण देकर पूर्वमे यह दे आये है कि व्यवहाग्नयको अपेक्षा बन्ध है।

प्रतिशंका २ मे पुनः ये प्रश्न उपस्थित किये गये है ।

१—इस बन्धमें आपने जो परस्पर बद्ध होनेवाले दो द्रध्योमे परस्पर निमित्तता स्वीकार की है, उस परस्पर निमित्ततासे आपका अभिप्राय क्या है ?

२—विशिष्टतर परस्पर अवगाहसे आपने दया समझा है ?

२—स्थवहारनयका आश्रय लेकर बन्ध होता है उसमें व्यवहारनय और उसको बन्धमे होनेवाली आश्रयताका क्या आध्यय है ?

४---उसके आगे हमारे बक्तव्यको ब्यानमे रत्यकर यह प्रतिशंका को गई है कि पृषक पृषक् दो आदि परमाणुओमें तथा स्कन्यस्वकण दो आदि परमाणुओमे आप बया अन्तर स्वीकार करते है ? और उस अन्तरको आप बास्तरिक मानते हैं या नहीं ?

४—इसके आगे कुछ निष्कर्षको फिलतकर यह प्रश्न किया गया है कि मर्वलको इस अवास्तविक पिण्डरूप जगतका ज्ञान होता है या नहीं ?

ये पौच मुरूप शंकाऐ है। समाधान इस प्रकार है—

### : १ :

विकास क्षेत्र अञ्चानकप मोह, राग, हेय परिणाम तथा योग टब्ब्हमंके बत्यका निमित्त है और ज्ञानावर-पाद कर्ताका उदय अज्ञानकर और भावांक होनेन निमित्त है। इसी प्रकार दो पूर्वज गत्माणुओं में स्निय और करा गुणकी दर्थाकता परस्पर्य बत्यका निमित्त है, इसी प्रकार पूर्वज स्त्ययं भी बन्यका निमित्त जान तेना चाहिये। वहीं यहाँ हो दशोकी परस्पर बद्धताको निमित्ता है।

### : २ :

त्रिन्हें अन्यत्र संस्तेष बन्य जिला है उसका ठीक स्पष्टोकरण 'विशिष्टतर परसार अवगाह' पदसे होता है। यो तो छहो द्रम्य व्यवहारनयकी अपेक्षा एक क्षेत्रमें उपलब्ध होते हैं। परन्तु वहाँ उन सबका निर्माण- नैमित्तिक भावते विशिष्टतर अवगाह उपलब्ध नही होता । हाँ उनमेसे जिनमें निमित्त-नैमित्तिकभावते विधिष्ट-तर अवगाह उपलब्ध होता है उनमे हो बन्धव्यवहार किया जाता है यह उपल कथनका ताल्पर्य है।

### : 3 :

'ज्यवहारनयका आश्रय लेकर' इसका अर्थ 'ज्यवहारनयकी अपेता' इतना हो है। ज्यवहारनय मह ज्ञानपर्याय है। दो द्रव्योका निमित्त-निमित्तकमावसे जो निविद्यनर परस्पर अवगाह होता है उसे व्यवहारनयकी अपेता जन्य कहा है यह हमारे कवनका तार्प्य है। और इसी अभिग्रायसे हमने मूल प्रस्का उत्तर देते हुए यह वाक्य लिखा वा 'यहां व्यवहारनयका आश्रय लेकर दो हक्यों के प्रस्ता निमित्तमात्रसे जो निविद्यक्तर परस्पर अवगाह होता है उसे व्यवक्यने स्वीकार क्या है। 'इस वाक्यमें 'व्यवहारनयका आश्रय लेकर' इस वाक्यक क्यवहारनयकी अपेता' ऐसा वर्ष करके उसकी 'व्यवकार स्वीकार किया है।' इस वाक्यके साथ सम्बन्ध कर लेने पर पर वाक्यका वर्ष स्पष्ट हो जाता है।

#### :8:

पृथक्-पृथक् दो बादि बरमाणुश्रोमे स्वभाव पर्याय होती है जो एक समान भी हो सबती है और विमयुग भी हो सकती है। तथा रूकस्यस्वरूप दो आदि परमाणुश्रोमे विभाग पर्याय होती है। नियम यह है कि बन्ध होने पर यदि दो परमाणुश्रोका बन्ध हो तो होन गुणवाला परमाणु दो श्रीषक गुणवाली परमाणुस्य परिणम जाता है, इसलिए दण्णुक स्कृत्यका सद्य परिणाम ही होता है। विन्तु मभी स्कृत्य साम परमाणुश्रोका बन्ध होकर हो नहीं बनतें। बहुतती स्कृत्य अनेक स्कृत्योक सेक्स भी बनते हैं, बता उनमे सद्य बीर विमयुग दोनों प्रकारक परिणमन उपलब्ध होते हैं। जो मशीक अनुभवका विषय है। यही इनमे अस्तर है।

#### : ¥:

िण्यहस्य जगत्को अवास्तिक सन्दर्भा प्रयोग करना अमोत्पादक है। आपममें सत्ता दो प्रकारको मानी गई है — स्वरूपसा और उपविश्वतस्य । स्वरूपसा की अध्या प्रयोक प्रमाणु स्वतन्त्र है, दो या दोसे अधिक प्रमाणु संवया एक नहीं हुए हैं। हिन्तु बन्द होनेप उनमें जो एक पिण्यहन्त्रना प्राप्त होती है वह उपविश्वतस्य है । अत्युव वेवनी बन जैसे स्वरूप सन्दर्भ मानते हैं वैन हो उपविश्वत सन्दर्भ भी जानते हैं। वर्गणासण्य प्रकृति अनुयोगद्वारमें कहा भी हैं —

सहं अथवं उप्पणणाणदिस्मी सदेवासुरमाणुमस्म होगस्म आगरिं गरिं चयणोववादं वंत्रं मोक्सं इंडिड् ट्रिट्रें अणुभागं तड्डं डलं माणो माणसियं भुतं व्हं पंडिसेविदं आर्रिकम्मं अरहकम्मं सम्बक्षोए सरवजीवे सम्बन्नावे सम्मं सम्मं बाणिट विहर्गटे चि ॥८२॥

अर्थ—उत्पन्न हुए केवलजान और वेवलदर्धनंते युक्त भगवान् स्वयं देवलोक और अनुरक्षेत्रके साथ सनुष्य लोककी आगति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोश, वृद्धि, स्थिति, यृति, अनुमान, तर्क,कल, सन, मानमिक, युक्त,कृत, प्रतिवेदित, आदिकर्म, अरह.कर्म, सब लोको, सब जोवो और सब भावोको सम्यक् प्रकारसे युगपत् जानते है, देखते हैं यौरविहार करते हैं।८२।

# तृतीय दीर

# : 3 :

## शंका १०

प्रश्न यह था—जीव तथा पुद्गलका एवं द्वयणुक आदि स्कन्धोंका बन्ध वास्तविक है या अवास्तविक ? यदि अवास्तविक है तो केवलो भगवान उसे जानते हैं या नहीं ?

# प्रतिशंका ३

इस प्रश्नपर आपका उत्तर आ जाने पर उसके आधारपर जो विषय चर्चनीय हो गये ये और जिनका उत्तर आपंत प्राप्त करनेको भावनासे अपनी प्रतिशंका २ में हमने निबद्ध किये थे, वे निम्नप्रकार है :—

१—इस बन्धमें आपने जो परस्पर बढ़ होनेबाले दो टब्बोमें परस्पर निमित्तता स्वीकार को है उस परस्पर निमित्ततासे आपका क्या अभिजाय है ?

२-विशिष्टतर परम्पर अवगाहसे आपने क्या समझा है ?

३—स्यवहारनयका आर्थ्य लेकर बन्ध होता है इसमें स्यवहारनय और उसकी यन्ध होनेमें आश्व-यनाका क्या आशय है ?

 $\gamma$ —पृथक् पृषक् दो आदि परमाणुओमे तथा स्कन्यस्वरूप दो आदि परमाणुओमे आप क्या ध्रन्तर स्वोकार करते हैं? और इस अन्तरको आप वास्तविक मानते हैं या नहीं?

५—(यदि जगत् अवास्तविक पिण्डरूप है तो) सर्वज्ञको इस अवास्तविक पिण्डरूप जगत्का ज्ञान होता है या नहीं ?

#### : १ :

उक्त चर्चनीय विषयोमेसे प्रथम चर्चनीय विषयका उत्तर देते हुए यद्यपि आपने स्थोकार किया है कि 'जीवके अज्ञानक्य मोह, राग देव परिणाम तथा योग इश्वक्तंके बम्बका निमित्त हैं' लेकिन 'आनावरणादि कर्मोका उदय अज्ञानक्य जीवभावोके होनेमें निमित्त हैं' यह बाक्य प्रश्नुतरमें देखकर तो आरख्यका क्रिकाना ही नहीं रह सकता है, कारण कि जितने वंशमें जानावरण बसेण उदय जीवमें विमान रहता है उनसे तो जानका बमावक्य अज्ञान ही होता है विदे इश्वक्तंक वेच्यका कारण न तो आगममें माना गया है और न आप ही ने माना है। आपके दिनीय क्लायमें स्थाव क्लिया हुआ है कि 'अज्ञानक्य मोह, राग, देव परिणाम तथा योग इश्वक्रंक बन्यके निमित्त है।' इसमें आगमका मो प्रमाण देखिये……

मिश्वचं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा हु । बहुविहमेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६॥। णाणावरणादीयस्स ते हु कम्मस्स कारणं होति । तेर्सि पि होदि जीवो य रागदोमादिमावकरो ॥१६५॥ टीका— सिध्यावावित्रतक्षावयोगाः पुरगस्यरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुरगस्यमासयणात्रिप्रसार्वाध्यानिम्पारवा-क्षिकास्त्रवाः । तेषां तु तदास्त्रवानिमित्रव्यविमित्रः अञ्चानसया साग्नदेषमोहाः । तत आस्रवणनिमित्तव्य-विमित्तवार राग्नदेषमोहा एव सात्रवाः ।

---आत्मस्याति टीका

गायाओका अर्थ टीकाके अर्थते ही समझा जा ककता है, बत. यहाँ टीकाका हो अर्थ दिया जाता है।

सम्यारव, अवरति, कवाय और योग ये सब पूर्वणके विकार है, ये चूँकि ज्ञानावरणादि पूर्वणकमीके
आस्त्रवर्मे निमत्त होते है, अत. इन्हें आस्त्रव नामते कहा जाता है। पुद्वणके विकारमूठ इन सिप्यारवादिकमें
आमायरपादि कमीके आस्त्रवणकी जो निमित्तता (कारणता) पायी जाती है, उसके निमित्त ओवके अज्ञानमम
राग, इंज और मोहरूप पाणाम है, इस्रिक्ये ज्ञानावरणादि कमीक आसवणके किय सिप्यारवादि पूर्वणके
विकारोमे पायी जानेवाळी निमित्तताकी उत्पचिम भी कारण होनेते आसमाके परिणासवक्ष्य राग, देव और
मोहरूप भाव हो असव है।

यहाँ राग, देष और मोहरूप माबोको ही अझान शब्दका बाच्य अर्थ स्वीकार किया गया है और उन्होंको आश्चय (बन्धका कारण) कहा गया है।

यदि कहा जाय कि मोह, राग और द्वेष उपयोग (ज्ञान) के हो तो विकार है और वह उपयोग ज्ञानावरण कर्मके क्ष्योपदामंत्रे ही उद्यक्त होता है, इसिक्ये अज्ञानमें आनावरण कर्मके उदयको निमन्त कहना ठीक है, तो इसका उत्तर यह है कि जिस उपयोगके विकारको राग, द्वेष और मोह कहा गया है वह तो ज्ञानावरण कर्मके क्ष्योपदामंत्रे उदयब होनेवाला ज्ञानमाथ हो है, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाला ज्ञानके अभावस्य अज्ञानमाव बहु नहीं है। समस्यारणे कहा भी है—

# उवओगस्स<sub>्</sub>भणाई परिणामा तिष्णि मोहजुत्तस्स । मिच्छत्तं भण्णाण अविरदिमावो य णायम्बो ॥८८॥

अर्थ---मोह कर्मते युक्त जोवके उपयोग (ज्ञान) के अनादिते ही मिष्यात्व, अज्ञान और अविरतिरूप विकार जानना चाहिये।

गाथामें जो उपयोग राज्य शया है उसका अर्थ जान ही होता है, ज्ञानका अभाव नहीं। मिण्यास्त्र और अविरातिके बीचमें जो अज्ञान राज्यका पाठ गाथामें किया गया है वह भी ज्ञानके अभावरूप अर्थका बोधक नहीं है। किन्तु उस ज्ञानभावका ही बोधक है जो मोहक्मके उदयमें विकारों हो रहा है।

ऐसा वो प्रतीत नहीं होता कि इतनो मोटी गळती आगमकी अजानकारीम बुढिप्रमंखे हो की गई हो । बास्तविक बात तो यह मालूम देती है कि मोध्यमार्गमें सिफ बस्तुस्वरूपके जानको हो महत्त्व दिया जा रहा है और चारियके विषयमें वो यह ब्याच है कि वह तो बचने आर नियतिक अनुसार समय आनेपर हो ही जायगा, उसके ठिये पुरवार्थ करनेको आवश्यकता नहीं है। बखा एक यहो कारण मालूम देता है कि बयफ कारणोमें आगावरणकर्मके उद्यक्ष होनेवां के जानके अयावरूप उज्जानकाको कारण मालूम आवश्यक कमझा गया है और यह बाबय जिल्ला गया है कि आनावरणादि कर्मोका उदय अज्ञानकण जीवके मालोके होनेथं निमस्त है।

परन्तु यह भी मोटी भूकका ही परिणाम है, क्योंकि यदि क्स्तुस्वरूपके ज्ञानके लिये पुरुषार्यका महस्व दियाजाता है तो 'चारित्र अपने आप हो जायगा'—यह सिद्धान्त संयत नही हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि जानके साथ चारित्रके लिए भी पुरुषार्थं करना चाहिये, तो 'भावलियके होने पर हर्ग्यालिय होता है' (देखो प्रकार का उत्तर) इन सिञ्चानको कैसे मान्यता दो जा सकती हैं ? फिर तो हित्रता ज्ञानी बननेके लिए जनताको उपदेश दिया जाता है, कमसे कम उतना हो उपदेश चारित्रवान् बननेके लिये भी क्यों नहीं दिया जाता ? तथा अवहारचारित्रको अयबार्य और उपबरित मानते हुए केवल संसारका कारण वर्षों कहा

बास्तिबक बात यह है कि चारित्रका पालन करना तलबारकी चारपर चलनेके समान है, इसलिए अपने जीवनको करटकर भावनेवालो प्रवृत्तियोसे अलग रखकर केवल वस्तुस्वकशका ज्ञान करने तक सीमित करके भी मोझ प्राप्त किया जा गकता हैं—एयी चारणा विवान काली हो वह व्यक्ति जीवनके लिये कहकर भागनेवाले चारित्रके मार्गपर चलनेके लिये कहकर भागनेवाले चारित्रके मार्गपर चलनेके लिये उद्यादित होगा? विकान से ब्राव्यक्तिको यह तीमरो भूल होगी। कारण कि समयसार्ग इस वातका स्टब्स क्या किया गया है कि केवल वस्तुस्वक्पका ज्ञान कर केवसे मुन्य सम्प्रपृत्ति नहीं हो करता है। प्रमाण निम्न प्रकार है—

किं च यहिद्मास्मालयथोभेंद्शान तिष्क्रमञ्जानं किं वा ज्ञानस् ? वयज्ञानं तदा तद्मेद्रज्ञानान्त तस्य विशेष: । ज्ञानं चेत्, किमासवेषु प्रवृत्तं किं वासवेन्यो निवृत्तंस् ? आलवेषु प्रवृत्तं चेचदिन तद्मेद्रज्ञानान्त तस्य विशेष: आलवेत्यो निवृत्तं चेतर्कि कंगं ज्ञानादेव कथ्यनिरोध: वृति निरस्तो अञ्चानांशः क्रियानयः । यथान्मालयवोभेंद्रज्ञानसन्ति नालवेत्यो निवृत्तं भवनि तद्भानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोऽपि निवस्त ।

--समयसार गाथा ७२ की आत्मख्याति टीका

अर्थ—यह जो आत्मा और आसवका मेदजान है उसका जान उस व्यक्तिको, जो अपनेको मेदजानी समझता है, रहता है या नहीं । यदि उस भेदजानका जान उसे नहीं रहता है तो उस व्यक्तिको भोदजानी समझता है, रहता है वा नहीं उस व्यक्तिको और किसे अभी तक आरमा तथा आसवका मेदजान हो नहीं हु जहां है उसमें विजेषता (अन्तर) हो क्या रह व्यक्तियों और कहा जाय कि भेदजानका जान उस व्यक्तिको रहता है, तो किर प्रश्न उठता है कि वह शक्ति संज्ञानका जान उस व्यक्तिको रहता है, तो किर प्रश्न उठता है कि वह शक्ति संज्ञानका जान रखते हुए आसवोंचे प्रश्नित के नात हो अथवा आधारीको प्रश्नित हो है दे पहि कहा जाय उपकी आसवांचे प्रश्नित्वों तो होती रहती है, तो किर भी बही बात होगी कि विके अभी तक आस्मा और आसवने भेदजान मही हो पाया है उसका भेदजान नभी आर्थक होगा, जब कि यह आसवोंचे होने आसा और आसवका भेदजान प्रश्न हो हो हो है होने अपनी अश्नी अश्नी भी वर्ष कर देशा और तभी उत व्यक्तिकों आति ही बच्चका निर्णय होता है होने करने उसका प्रश्नित हो बच्चका निर्णय होता हैं एक तरक ज्ञान रहित किया करना निर्यंक है तो सुक्ती तरफ कियारिका जा निर्यंक है तो सुक्ती तरफ कियारिका जान निर्यंक है तो सुक्ती तरफ कियारिका जा निर्यंक है तो

#### : 2 :

दितीय चर्चनीय विद्यावका उत्तर देते.हुए जो 'विशिष्टतर प्रस्पर अवगाह' का स्पष्टीकरण किया गया है उनमें मिल इतनी बाव भ्यष्ट होता है कि एक हो क्षेत्रमें स्थित छही इत्योका जैहा प्रस्पर सस्यकेष्ट सम्बन्ध है उनमें यह विज्ञान है तथा अध्यव जिसे मंत्रकेष ज्ञान किया है वहीं यह है, परन्तु जब यह कहा जाता है कि उन्हों विद्यादत प्रस्पर अवगाहों हो बच्चका प्रवक्ता विच्या जाता है और यह भी कहा जाता है कि वह निमसनैमितिकभावके आधारपर हा होता है, किर तो आपको दृष्टिन वह करनारोरीत्वा हो होगा, क्योंकि निमित्तनैमित्तकमावकल कार्यकारणभाव तथा व्यवहार इन दोनोको आग उपचरित, कल्पनारोपित और असदभूत ही स्पोकार करते हैं। ऐसी हास्त्रने छह इच्योके परकार संस्पर्ध और विशिष्टतर परस्पर अवशाह इन दोनोमें अन्तर ही बया रह जायगा? यह आप ही जानें।

#### : 3 :

तीसरे चर्चनीय विषयका जो उत्तर आपने दिया है वह निष्नप्रकार है-

'व्यवहारनयकी अपेक्षासे दो हब्योके परस्पर निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह होता है उसे बन्धकप स्वीकार किया है।'

पटले उत्तर पत्रमें जो बाक्य इस बियमों लिल्ला गया था उसमें श्री 'क्यवहारनयका आक्षय लेकर यह यह हासक इस उत्तरमें 'क्यवहारनयको अलेकासे' यह पट कोड़ दिया गया है, लेकिन इससे अभी कोई लगत नहीं काया है। हमारा कहना तो यह है और जैता कि हमने ऊत्तर वर्षीय विषय दोमें अभी अभी लिल्ला है कि आपको ट्रीटमें निस्तननीमित्तकभाव और अयहार दोनों हो जब उत्तर्वारन, आगोपित और अस्दुन्त हो है ता इनके सहारेपर बन्धमें भी असदुन्तता आये बिना नहीं रह सबेगी तब व्यवहारनमक्सी जानांसका विषय वह सैन होगा? क्योंकि असदुन्त हो है ता इनके सहारेपर बन्धमें भी असदुन्तता आये बिना नहीं रह सबेगी तब व्यवहारनकस्त्री जानांसका विषय वह सैन होगा? क्योंकि असदुन्त विषय जिसको कोई सत्ता हो नहीं है बह 'गथेके सोग' तथा 'जिल्लाको को हो है अत 'यह वह वह समय गो या वाहे निश्यमन हो, अपना चाहे केसकामा हो स्थांन हो वह किसीचा भी विषय नहीं हो सहता है।

### :8:

चीये चर्चनीय विषयणे सम्बन्धमें इमें आपसे यह कहना है कि आपके द्वारा कही हुई पृषक्-पृषक् दो आदि प्रमाणुकों में स्वभावपर्याय होती है। 'वह समान भी होती हैं और विसद्ध भी होती हैं पढ़ बात ठीक हैं, प्रमृतुं 'वरसप बन्ध हो जानेवर दो बादि प्रमाणुकों की जो पर्याय होगी, यह विभावपर्याय होगी' यह बात आपके मतसे केते सगत होगी? जब बाप बन्धकों जबारतिक मानते हैं, यह बात आपकों सीचना है। आगममम्मत हमारे पत्म दो दो हम्भोके बन्धकों विभाव पर्योग में मंति इस्तिल्प वेंठ जाती है कि यह प्रस्त बन्ध, ज्वस्तार, विभिन्तनीमत्तकमाव आदिकों अपने अगने रूपमें वास्तिकिक ही स्वीकार करता है।

### : 1:

पायर्वे चर्चनीय विषयके उत्तरमें आपने छिला है कि 'प्रत्ममें छिला गया अवाग्तिकित सब्द अमीराादक हैं। 'यदि 'अवारतिक' अन्दर्क प्रभोगसे अम हो सकता है तो उनको अख्या भी किया जा सकता है, गरन्तु पहले यह तो मालूम हो जावें कि बन्धारिकों हो। बचा वया किसी भी रूपमें आब स्वीकार करते हैं। अभी तक तो हम इसी निरूप्य पर पहुँचें हैं कि प्रायं बन्धकों, व्यवहारको और निमत्तर्निमित्तकमाब आदिको स्वस्थून अपनि सत्ताहीन हो। स्वीकार करते हैं।

आप सत्ताके स्वरूपसत्ता और उपचित्तसत्ता ऐसे दो भेद भन्ने ही स्वीकार कर ले, परन्तु जब उप-चित्तसत्ताको आप क्रयमाशीपत हो मानते है तो वह सत्तातीन हो होगी, फिर ऐप भेद करनेसे बग लाभ ? हों। बिट पिण्डब्स सत्ताकों कोई दकार भी क्ष्मानतेकों तीवार है, तो निजय कोजये कि उनका बर प्रकार क्षमा हो सकता है। सत्ताहीन पिण्ड तो केवलजानका भी विषय नही हो सकता है, जैसे गणेके सोग और आकासके फुळ केवलजानके विषय नहीं होते हैं, इस्किए आपका यह लिखना भी संगत प्रतीत नहीं होता कि 'फेबडी भगवान् जैसे स्वरूपसत्को जानते हैं बैसे उपचरित्तनत्को भी जानते हैं।' इस कारण आपके द्वारा विद्या गया प्रकृति अनुयोगद्वारका उद्धरण भी आपके पत्तका समर्थन नहीं कर सकता हैं।

सब थोडा सामम प्रतिपादित वस्तुध्यवस्या पर भी विचार बर छेमा उपयुक्त जान पहता है— सर्वे प्रवस्त प्रवस्तमारकी गांछा ८७ को टेसिये वह क्या प्रतिपादन करती है—

> द्व्याणि गुणा तेसि पञ्जाचा अद्वसण्णया भणिया । तेस गुण-पञ्जयाणं अष्या दव्य ति उवदेशो ॥

हस गायामें आचार्यक्षी ने टब्प, गुण व पर्याय इन सबको अर्थ बतलाते हुए इन समीका टब्पेमें समाबेश किया है जो कि परमार्थरूपसे बस्तु है। टीकामें आचार्य अमुतबन्द्रने इस विषयको बहुन स्पष्ट करके दिखला दिया है। बिस्तार होनेके प्रयस्त यहाँ टीकाका उद्धरण नही दिया है, अत. वहाँ देखनेका कष्ट की जिये।

अब जैयतस्वाधिकार (२) की गाणा १ को देखिये---

अरथो सस्तु दृष्वमभो दृष्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि । सेहिं पुणो पञ्जाया पञ्जयमदा हि प्रसमया ॥९३॥

द्वीकाका अर्थ — लीकमं जिनना कुछ प्रेयरूप परार्थ है वह मब विस्तारमामाग्य अर्थात् तिर्यक्षामाग्य अर्थात् कर्मनीसामाग्य — त्वा है , अर्थ सायतामाग्य अर्थात् कर्मनीसामाग्य — त्वा है , क्षेत्र अर्थतामाग्य अर्थात् कर्मनीसामाग्य — त्वा है , क्षेत्र अर्थ कर है स्वत् मुणास्मक है, वर्गीक विस्तार गुणका नाम है और उन तरह प्रयंक हुआ एक आयवमं रहनेवाले विस्तारविषयों अर्थात् मुणास्मके आयार पर अस्तित्वकों प्राप्त हो रही है । स्वी प्रकार आगवत पर्यायका नाम है और ये पर्यार्थ उक्तनश्रवालां हे हम्मो तथा गुणांके आयारपर हो अस्तित्वकों प्राप्त हो रही है, इस्तित्व पर्याय क्षेत्र हमाग्य पर विस्तारकों पर्याप्त कर्म हमाग्य कर्म हमाग्य हमाग्य कर्म हमाग्य क्ष्य हमाग्य ह

दिक तथा ज्ञातादिकको स्व (उपादान) तथा पर (निमित्त) इन दोनोके सहयोगये उत्पन्न होनेवाली पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में आनेवाले तारतम्यके आधारपर दिलाई देनेवाले स्वभावविशेषरूप है।

उक्त गाथाको यह टीका जीव तथा पुर्गलको बंघपर्यायको एवं द्वचणुकादिकर स्कन्यकी वास्त-विकताका उदबोध कर रही है। आगे पंचास्तिकाय ग्रन्थका भी प्रमाण देखिये—

> संघा वा संघदेसा य संघपदेसाहोंति परमाणू। इति ते चटन्धियप्पा प्रगलकाया मणेयस्वा ॥७४॥

अर्थ—स्कन्य, स्कन्थके खण्ड, उन खण्डोके खण्ड और परमाणुइस तरह पुद्गल द्रव्योको चाररूप समझना चाहिए।

हलोकवातिक पृ० ४३० पर तत्त्वार्थमूत्रके 'अवणः स्कन्धाइच' सूत्रकी व्यास्या करते हुए आचार्य विद्यानन्त्रिने लिखा है—

नाणव एवेत्येकान्तः श्रेयान्, स्कन्धानामक्षत्रुद्धौ प्रतिमासनात् । स्कन्धेकान्तस्ततोऽस्त्विन्यपि न सम्यक, परमाणनामपि प्रमाणसिद्धन्वात् ।

अर्थ—पुद्राल द्रश्य केवल अनुन्य ही है, ऐसा एकारत नहीं समझना बाहिये, कारण कि डीटयोसे स्कम्बोका भी ज्ञान हाता है। केवल स्कम्बोको मान लेना भी ठोक नहीं है, कारण कि परमाणु भी प्रमाण-निद्य पदार्थ हैं।

इसी प्रकार तत्त्वार्थमूत्र अध्याव ४ में 'भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते' (५-२६) इस सूत्र हारा स्कन्योकी तथा 'भेदादण ।' (५-२७) इस सुत्रहारा अणुकी उत्पत्ति बतलायी गयी है।

अष्टतती और अष्टमहस्रीका भी प्रमाण देखिये —

कार्यकारणादेरभेदेकान्ते धारणाकर्षणादयः । परमाणुनां संघातेऽपि माभूवन् विभागवत् ॥६०॥

इमीके आगे अष्टनहस्तीको पक्तियाँ पढिये-

विभक्तेभ्यः परमाणुभ्यः सहतपरमाणुनां विशेषस्योत्पत्तेर्धारणाकर्षणादयः संगच्छन्ते ।

--अष्टसहस्त्री पृष्ठ २२३ कारिका ६७ की व्याख्या

दोनोका अर्थ — कार्य और कारणमें गर्थणा अमेद माननेते परमाणुओंका स्क्रेंघ वन जाने पर खारण और आकर्षण नहीं होना चाहिये। अर्थान् परमाणु अकेलेमें पारण और आकर्षणकर क्रिया होना जैसे सम्मय नहीं है उसी तरह संयानमें भी उम क्रियाका होना वार्य औरकारणका अमेद माननेपर नहीं होता। चुकिं पृषक् विकागन परमाणुओंको अपेक्षा संहृत (स्क्रमक्षण) परमाणुओंने क्लियता आ जाती है, अत्तर्व उनका पारण और आकर्षण समन हो जाता है।

ये मन प्रमाण पृषक् पृषक् पाये जानेवाले अणुओकी और उन अणुओंकी बढतासे निष्पन्न द्वचणुः कादि स्कंघोकी वास्तविकताको सिद्ध करते हैं।

बंध होनेपर एकत्व हो जाता है, अर्थात् दोनोंकी पूर्व अवस्थाका त्याग होकर एक तीसरी अवस्था इरुपन्न हो जाती है। श्री पुरुषपाद आचार्थने सर्वायिकिङ्ग कहा भी है— वधं पडि एयत्तं (२।७)

तत पूर्वीवस्थाप्रस्यवनपूर्वकं तातीयकमवस्थान्तरं प्राहुमेवतीत्येक वसुपपद्यते (५।२४)

अर्थात्— बंधकी अपेक्षा एकत्व हैं। बंधसे पूर्वीवस्थाका त्याग होकर उनसे भिन्न एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है, अतः उनमे एकस्थाता आजाती है।

इससे भी बन्धकी वास्त्रविकता<sub>र्दि</sub>ही सिद्ध होतो है।

द्वत सब प्रमाणोके प्रकाशमें स्काल, देश, प्रदेश बादि पुद्रसक डब्योकी समानवातीय पर्योषे तथा जीव और पुद्रसकते मित्रवादी बननेवाली देव, मुख्यादि पर्यावे वसी उत्पन्न हो सकती है जब कि मूक डब्यके कानित्याद्यमून त्वकाल और स्वमावमें परिधमन हो जाये। यदि उक्त पर्यायोगे इत्यक्ते अनित्याद्यमून स्वकाल और स्व-माव भी स्वद्रस्थकी तरह तदक्षम बनकर रहते हैं तो ऐसी हालक्ष्म स्कन्यका निर्माण कभी सेम्ब नहीं होगा। परन्तु बात रत्रसक्त यह है कि परमाणु जब इपण्क, व्यक्त आदि स्कंपको अवस्थाकी प्राप्त होते हैं तब वे अपनी अव्यवस्थाको छोडकर स्कन्यक्त पर्यायको धारणकर लेते हैं। यदि ऐसा न हो तो फिर मूदमताको प्राप्त कणुओं स्कन्यमं स्कूलना तथा अवस्थातोके स्थापनर दूवना विभी मो प्रकार मंत्रव नहीं होगी। इसिक्ये परिचर्गत स्वकाशतिसको लिये हुए हो स्कन्यपण्यित उन पुर्त्रशोम आती है। यह परिचर्ती जमी पुद्रमन्त द्वयके स्वित्यस्य और स्कार्य मुणकी विकृतिकप उपादान शक्तिमें निर्मत कंत्रियन एकत्वरूप है, इसिक्य यणक्ष अवस्था जिस स्वेष्ट कही, वाहे अनेक प्रयोग्धे मामनजातीय या अन्यानताताय पर्याय कही, ये सभी द्रष्टमात दिशेष ही है, अतः वह प्रयोग भी अर्थ है, बास्तविक परिणमन है, उन द्वशोमें जुदा सही है।

नैयायिक लोग तो गुणपदार्थको गुणीसै भिन्न मानते हैं, हमलिए उनके मनसे मंत्रीय हस्यमे भिन्न एक गुण है। जैनामम नद्यि इस्यमे भिन्न संयोगको गुण नहीं मानता है तो भी बह दो हस्योग इस्यासक परि-णमनको तो स्वीकार करना हो है। तो फिर दो पुद्यलोको जयास्यक अवस्थाल्य समानजातीय हस्यपर्यायको तथा औव पुद्रवालीको बंधास्यक असमानजातीय हस्यपर्यायको अवस्थिक कैमें कहा जा सकता है। प्रवचनसार यह २२० पर भा लिला है—

तत्रैव चानेकपुद्गलात्मको द्वचणुकस्त्र्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपूर्याय

—गाधा ९३ टीका

अर्थ-अनेक पुर्गलोके रूप ही द्वयणुक और श्वणुक ये मद समानजातीय द्रव्यार्थीय ही है ।

एनी स्थितिस इन्हें वस्तुस्वरूप हो माना जाना युक्तिसंगत और आगससम्मन है। अन उन्हें व्यवहार-नयाश्विततांक आधार पर उपवन्ति (कल्पनारोगित) बतलाना कही तक उदिन है।

इसीलियं प्रवयनसारके जेय तस्वाधिकारको गावा १ की टीका करते हुए आचार्य श्रा अमृतवन्द्रने अन्तमे बहुत राष्ट्रक्पमे लिखा है कि —

सर्वेपदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी ।

अर्थ-सर्व पदार्थोको हथ्य-गुण-पर्यायरूप स्वभावको प्रकाशक भगवान् सर्वज्ञ अहंन्तदेव द्वारा उपिदष्ट अपवस्था हो सर्य है।

इसी प्रकार इन्ही पर्यायोके आधार पर ही उन्पाद-अयय-श्रोज्यको ज्यवस्या प्रतिपादित की गयी है।

जो परमाणु, द्वपणुक और व्याणुक बादियं द्रश्यक्तो हो लिस्ति करता है। यदि स्वकास्तित्वमें जो जेंचा पर्याकते प्राप्त है बह यदि परिवर्तित हुए बिना हो रह, जावे तो फिर द्वपणुकादि पर्याय केसे सनेंगी ? रहना स्वस्य है कि परमाणुका जो बनुनामी जदा द्रश्याषिकतयस्य होगा, बही अपरिवर्तित रह जावेगा और उचके स्वपरिवर्तित को रहने पर भी जो पर्याय होतो है उनको स्व-रयदयय माना गया है। बिस्तरेण असम्। इस पर आप विचार कीजिये। यहां द्वमारा अनिजम अनुरोध हैं।

•

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

#### शंका १०

जीव तथा पुद्गळका एवं द्वयुष्क आदि स्कन्धोंका बन्ध वास्तविक है या अवास्तविक ? यदि अवास्तविक है तो केवळी भगवान उसे जानते हैं या नहीं ?

#### प्रतिशंका ३ का समाधान

इस प्रदनका समाधान करते हुए विछले दो उत्तरीये बतालाया गया था कि परस्वर निमित्त-निमितिक-भावसे जीव और पुराणलेका तथा पुराण-पुराण-पुराणका जो विधिष्ठत सबवाह होता है उनकी बंध नंता है। यह वास्तविक है या जवास्तविक ? इसका निर्णय करते हुए बतालाया गया था कि नता दो क्रारको मानी मंदि —-वक्क्यसत्ता और उत्तय्वर्णत तथा राहक्यसत्ताकी अपेक्षा प्रत्येक प्रसाण् या जीव अपने अपने स्वत्तुष्ट्रयमे हो जवविष्यत रहते हैं, इसलिए स्वतन्त्र हैं, क्योंकि दो या दोने अधिक परमाण् या जीव और पुराण सर्वेषा एक नहीं हुए हैं। किन्तु बन्य होने पर उनये वो एक दोवाबनाहरूप एक विष्टक्षता प्राप्त होती हैं वह उत्यत्तिवस है। अवत्य कवली जिन की स्वरूपनत्त्रको जानते हैं वैये हो एक पिष्ट व्यवहारको प्राप्त उपवित्त सन्दों भी जानते हैं, क्योंक प्रस्पर निमित्त-नीमित्तिकशायों उस उस पर्याण्यिणन एक-क्षेत्राबनाहरूप वे केटलोक ज्ञामचे प्रविभागित होते हैं।

: १:

तरेकाल प्रतिदांका ३ विचारके लिए प्रस्तृत है। इसमें सर्वप्रथम प्रतिदांका २ से उठाये गये ४ प्रस्तोको पुनः निवद कर प्रथम प्रश्नका उत्तर देते हुए हमारे द्वारा लिखे गये एक वाक्य पर आगत्ति की गई है। बह बाक्य इस प्रकार है—

'जीवके अक्षानरूप मोह, राग-देव परिणाम तथा योग द्रव्यकर्मके बन्धके निर्मित्त है धौर **ज्ञानावर-**णादि कर्मोंका उदय अज्ञानरूप जीवभावोके होनेमें निमित्त हैं।'

सो यद्यपि यह बाक्य बाम्त्रविरुद्ध तो नहीं है, परन्तु अपर पक्षने 'बानावरणादि कर्मोंका उदय ब्रह्मान्वप जीवभावोंके होनेमे निमित्त है।' इस वाक्यको पढकर इसपर अत्यधिक बाहवर्य प्रगट करते हुए जिसा है—'केकिन क्वानावरणादि कर्मोंका उदय अज्ञानक्य जीवभावोके होनेमे निमित्त है यह बाक्य- प्रत्युत्तरमे देखकर तो आक्ष्यरेका ठिकाना हो नही रह सकता है। काग्या कि जितने अंवर्ध ज्ञानावरण कर्मका उदय जीवने विषयान रहता है उससे तो ज्ञानका अभावरूप अज्ञान हो होता है जिसे इव्यक्तके बन्धका कारण न तो आगममें माना गया है और न आपने हो माना है। आको दितीय ववतव्यमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 'अज्ञानरूप मोह, राग, देष परिचाम तथा योग इव्यक्तके बन्धके निमित्त है।'

यह हमारे पर्वोक्त बाक्यके सन्दर्भमे अपर पक्षका बक्तव्य है। प्रसन्नता है कि इसमे अपर पक्षद्वारा उस वान्याशको सदोष बतलानेका उपक्रम नही किया गया जिम द्वारा संसारी जीवके अज्ञानरूप रागादि-भावो धौर योगको निमित्तकर ज्ञानावरणादि दुव्यकर्मके बन्धका विधान किया गया है। अपर पक्षको उवत उदध्त बाक्यका उत्तरार्द्ध सदोष प्रतीत हमा है। किन्नु उसने यदि सावधानीमे उक्त वाक्याश पर विचार किया होता तो हमें विश्वान है कि वह इस अप्रासंगिक चर्चासे इस प्रतिशंकाके करेंबरको पष्ट करनेका प्रयश्न नहीं करता । कारण कि उक्त बाक्यके पर्वार्थ द्वारा जहाँ ज्ञानावरणादि कर्मबन्धके निमित्तकारणोका निर्देश किया गया है वहाँ उसके उत्तरार्ध द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मोंके उदयको निमित्त कर होने-बाले जीवके अज्ञान, अवर्शन, अचारित्र और अवानशीलता आदि अज्ञानहरूप भावोंका निर्देश किया गया है। ये भाव जीवके चेतन्य स्वभावको स्पर्श नहीं करते. इसलिए इन सबका अज्ञानरूप कहा गया है। मालम नहीं कि अपर पक्षने उक्त बाक्यमें आये हुए 'अज्ञानरूप जीवभावी' इनने कथनको देखकर उनसे अज्ञानरूप राग् देख. मोह तथा योगका परिवृह कैंमे कर लिया । यदि रागादि भाव अज्ञानरूप माने जा सकते हैं तो अज्ञान, अदर्शन आदि भागोकी अज्ञानरूप माननेमें आपित ही बपा है। जो राग हैपादि भाव ज्ञानावरणादि कर्मके हेत् है उनका नामोल्लेखपर्वक निर्देश जब अनन्तर पर्वही किया है ऐसी अवस्थाने अज्ञानरूप जोवभावोसे अज्ञान. अदर्शन आदि औद्यक्त भाव लिए गये है यह अपने बाप फलित हो जाता है। अतएब अपर पक्षने जो इम प्रकारकी आपीत्त उठाई है वह टीक नहीं है, इतना संकेत करनेके बाद हम उनके उस निष्कर्ष पर सर्व प्रथम विचार करेगे जो उस पक्षने इस आपनिके प्रसंगने फलित किया है। वह निष्कर्ष इस प्रकार है-

'वास्त्रविक बात तो यह मालूम देती है कि मोश्यामांमें मिर्फ वस्तुस्वरूपके झानको ही महत्त्व दिया जा रहा है और बारियके विशयम तो यह स्थान है कि वह तो अपने नियतिक अनुसार अभय आने पर ही हो आपना, उनके किंगु पुरुषार्थ करनेरों आवत्यकता नहीं है। बन! पुरुष यही कारण मालून देता है कि वस्यक कारणोम जानावरण कमेंके उदयमे टीनेवाले झानके अभावकर अज्ञानभावको कारण मानूना आवत्यक समझा यहा है और यह वाक्य जिल्ला गया है कि 'झानावरणादि' कमें का उद्देश अज्ञानका वीधानोवीकं होनेसे निमित्त है। 'आदि।

मो इसका उत्तर यह है कि जब किसीके मनवे दूगरोके प्रति विकरात थारणा बन जाती है तो बहु किसी भी क्वनते उत्तरा-भोषा हुछ भी जब उत्तित्त कर स्वयं अमने पहता है और दूगरेके छिए भी अमका मार्ग प्रवक्त करता है। हमे तो प्रकृतने अदर राजका रेमा है आपना प्रतित होता है, क्योंकि अपर पत्नते जिस बातको आपन्ति योग्य मारा है उन्हों तो केवल रूनना ही बतराया गया है कि जातवरणादि कमोंका उदय किन प्राणीके होने निर्मात है। ये भाव कमन्यके हेतु है यह बात उनमें जब कही हो नहीं पहिंची अवस्थाने हमने जानावरणाद कमोंका अवस्थान हमने जानावरणाद कमोंका अवस्थान हमने अपनावरणाद कमोंका अवस्थान हमने अपनावरणा कमके उदयमें होनेवाले अज्ञान भावको कमेंच्याका हेतु बनता, यह बात अपर पत्नते केते जातिक कर की, आक्ष्य है। हमारे वाक्यमें ज्ञानावरणाके साथ 'आदि' उनकर जुड़ा है।

साय ही 'अङ्गानरूप जीवभावाँ' इव प्रकार बहुबबन पदका निर्देश है। ऐसी अवस्थामे अपर पक्षने उद्यक्ष वर्ष 'आतावरण कर्मके उदयसे होनेवाले झानके अभावक्य अझानमाव' कैसे किया, इसका वही शांत विस्ते हिवार करें। अतर्थ उस वाद्य पह लिक्त करणा कि 'मीक्षमार्थमें किये हस्तुस्करण के मानके ही महस्व दिया जा रहा है और चारितके विवयमे तो यह व्हाल है कि वह तो अपने आप निमित्तिक अनुगार तमय आनेपर हो हो आपणा, उनके लिए पृष्टार्थ करनेको आवश्यकता नहीं है।' कथन मात्र हं, क्योंक हुमारा कहना तो यह है कि जो मुसुकु आरासिसिद्धिके खिए मयन्तरीलि हैं उनके खिए तक्य झान पृष्ट के हैय-उपादेयका विवेक और उसके साथ अन्तरङ्ग कथायका शमन करते हुए यथा पदकी चारित्रको स्वीकार कर उसे जीवनका अंग बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि चिरकालसे विपरीनहाड़ि पंगु पुरुषके लिए स्वय इष्ट स्थान पर वहुँचनेके हेतु मार्गरूगक अलालांको निर्मल होना और उसके साथ यथाशक्ति पंगुपनेको दूर करते हुए यथासामध्य मार्गका करता आवश्यक है

हमें इस बातको तो प्रसन्नता है कि बयर पक्षने प्रकृतमें इस तस्यको तो स्वीकार कर विश्वा है कि हमारी ओरसे जो प्रकाश को जाती है वह बस्तुर-सक्का ज्ञान करानेके ब्रामप्राये हो को जाती है। उसमें किमी प्रकारकी विरोत्तता नही है। तभी तो उनको ओरसे यह वास्य विकाश गया है कि 'मोह्मानामी' सिर्फ वस्तुम्बस्टपके ज्ञानको हो सहस्व दिया जारहा है।' बन्यवा उस प्रसक्ते थंका चारिको विषयमे न उठाई जाकर सम्यक् बानके विषयमे उठाई जानो चाहिए थी। परन्तु बस्तुस्थित हो हुनरी है। बास्तवसे तो वर्तमानमें चारिकका अर्थ बाह्य क्रिया बतलाकर बाह्य क्रियाकाण्यमें हो बनताको उक्ताये स्वतंने ब्रामियायसे हमे शक्ति किया जा रहा है। इसानक अपर यक्तको यह प्रवृत्ति अवस्य हो टीकास्यद है, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है।

तस्वार्थवातिक अ०१ प्०१७ में 'सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्समार्गः' इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखा है—

एषां पूर्वस्य लाभे भजनीयमुत्तरम् ।

इन सम्यय्दर्शनादि तीनोमे से पूर्व अर्थात् सम्यय्दर्शन और तत्सहचर सम्यय्झानका लाभ होनेपर सम्यक्**चा**रित्र भत्रनीय है।

इससे विदित होता है कि सम्यन्दर्शनके साथ होनेवाला ज्ञान ही सम्यक्षान है और उन दोनोंके होनेपर जो आहासस्थितिकथ वारित होता है वही सम्यक्षारिल हैं। ये तीनों आहासको स्वसायलारिल होता है, अववा इन तीनमब स्वयं आराम है। क्या अपर एक स्वत तला सकता है कि ऐसे सम्यक्षारिश्यर्भका और उससे साथ होनेवाली तरनुकूल बाह्य प्रवृत्तिका हममे से किसीने कभी और कही निषेष किया है स्था? निषेप करनेकी बात तो दूर रहो, आहासके निज बेशक्की प्रकाशित करनेवाले अध्यातका होती उपदेश दिया जाता है वहीं यही कहा जाता है कि वो केवल 'मै जूब, बूब, निरंतन, निरंप हूँ' ऐसे विकल्पमे मन्त होकर तत्वस्थल आहासको नही समुम्बत वह तो आहासके दूर है ही, साथ हो जो बिकल्प और तारीरके आयोग क्रियायमके अवस्थलन हाग मोशामार्गको प्रार्टिस मात्रित है वह आसासको मी दूर है। अतरब बाह्य क्रियायमके आस्वत्व हिंद है इस वश्योगके साम स्वर्ण करना चाहिए। यह हम मात्रित है कि आसमार्थिक सामये स्वर्ण कीय करने प्रार्टिस सम्यव्यंत्र है कि आसमार्थिक सामये स्वर्ण की सम्यव्यंत्र हो कि सम्यव्यंत्र हम सम्यवंत्र हम सम्यव्यंत्र हम सम्यव्यंत्र हम सम्यवंत्र हम सम्यवंत्य हम सम्यवंत्र हम सम्यवं

बाद भी रामसे अनूरींबत उपयोगके कालमें कियापमं तो होता हो है, उसका निषेष नहीं । बात केवल दसनी है कि लागी पृष्य उसे केवल अपना स्वभाव न मानकर उसक्य प्रवृत्ति करता हुआ भी निविक्त्य समाधिकों ही हितकारों मानता है जो कि सम्बक्ताराश्मवक्ष हो देन प्रवर आधाषरणीने सावार्थमानृतका प्रारम्भ करते हुए 'सदमंसािमणाम्' पर देकर यह प्रविद्ध किया है कि अन्तरङ्क्षण निनके मृतिवर्भ आस्मवर्भ) में गाव भीति उस्तर हुई है जाने मृतिवर्भ आस्मवर्भ में गाव भीति उस्तर हुई है उसके सावार्थमां सावध्यान सहल है। स्विकत्य द्वामें यथापदवी ज्यवहार्थमां जाहीं उसके हो ते हुए भी आस्मकायमें सावधान रहना जीवन माना गया है।

यह आध्यात्मक उपरेशको पर्धात है। इसी पर्धातक अनुसरण कर अनादिकालसे 'सर्वत्र अध्यात्मके स्वदंश दिये आनेको परिपाटी है। ऐसी अदस्थाने प्रतिशंका ३ में प्रकृत विषयको लक्ष्ममें रखकर जो भाव स्थान किया गया है उसे मात्र करपनाके कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

हम प्रयम प्रवमके उत्तरमें यह लिख आये हैं कि 'वैसा कि भाविलयके होनेपर हम्मलिय होता है, इस विवयम में भिन्न होता है। 'बारि, मो इस बायकके ज्ञारण मो अपर पहाने ज्ञपन मनवादना विवार बना किये हैं। उनने यदि उन वायवके आर्थ जियो गये पूरे क्वानण हमा दिया होता और उनके नम्दर्भी दस्त वायवका पत्ना तो आधा भी कि वह अपनी कलित करनाभीने पत्तिकांक कलेवरको नही मजाया। स्वा यह सम नहीं है कि भाविलयके अभावने नानता आदि करने भए वाकिय गया उत्यक्तिन मोलामायेकी प्राविष्ये अणुमान भी मायक नहीं है? और वया यह मन नहीं है कि ऐसे भावकृत्य उत्यक्तिका बारणाव्यक्ति भी महानुभाव तनवारको घारपर कलनेक नामान विविध प्रकारको कावकेश करते हैं उनका वह कावकेश भाविलयका जनुवर्ती यनना है। हो। तरफो उनमें उत्यक्ति काव उत्तरमें 'भाविल्यके होनेप' उत्यक्तिक होता है। 'हर्याद वाक्ती दाना व्यक्त कि या या। उत्यार दार व्यक्त किये गये वे भावकृत्य व्यक्त हम प्रकार है

जैना कि मार्वालगके हानेपर डब्बॉलिंग होता है इस निवसने मी विद्व होता है। यदापि प्रस्मेक सनुष्य भावनियाके प्राप्त होनेके पूर्व हो इश्रालिंग स्वांकार कर लेता है, पर उस द्वारा मार्वालगको प्राप्त द्वध्यालिमको स्वीकार करते समय ही हो जाती हो ऐसा नहीं है। किन्तु जब उपादानके अनुसार भावलिय प्राप्त होता है तब उसका निभित्त द्वस्थालिय रहता ही है।'

अपर पन्न तरवज्ञानको बाहे जितना गोण करनेका प्रयस्त करके बाह्य क्रियाकांडका बाहे जितना समर्थन क्यों न करे और अपने इत प्रयोजनको चिद्धिके किए समयतारके टीका बचनोको जनके प्रयास अपि-प्रायकी और स्पान न टैकर भने ही उदमुत करे, परन्तु इतने नामसे मोक्समार्थेमें केवल क्रियाकांडको महत्त्व नहीं मिल तकता, स्पोकि समयवारको उनत गाया ०२ को आरक्तात टीकामें जो 'अज्ञान' और 'आसन' परोक्ता प्रयोग हुजा है वह राग-देवादि भावोके जर्चमें ही हुजा है, बाह्य क्रियाकांडके जर्चमें नहीं। चारित्रका कलाण करते हुए आवार्य कुन्दकृत्व प्रवचनसारने लिखते हैं—

> चारिचं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो चि णिहिट्टो । मोहक्लोहविहीणो परिणामो अप्पणो इ समो ॥ ७॥

चारित्र वास्तवमें घर्म है, जो घर्म है वह साम्य है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है और साम्य मोह तथा चोअसे रहित बात्माका परिणाम है ॥७॥

रसकी टीका करते हुए आचार्य अमृतवन्द्रने और भी भावपूर्ण शब्दो द्वारा चारित्रकी व्याख्या की है। वे लिखते हैं—

स्वरूपे चरणं चारित्रम् । स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव बस्तुरवभावत्वाद्वर्मः । श्रुद्वचैतन्य-प्रकाशनमित्यर्थः ।

वारित्र वया है इसको सर्वत्रथम व्याख्या आवार्यवर्यन को — 'स्वरूपे वरणं वारित्रय्' — स्वरूपे रमना वारित्र है। स्वरूपमें रमना किस वस्तुका नाम है रहे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं — 'स्वसमयमङ्किरित्यर्था' — जो रागदेवादि विभावभागे और समस्त परमावोके रहित ज्ञायकस्वरूप आस्मतत्व है उसमें तन्त्रय हो प्रवर्ता स्वसमयप्रवृत्ति है। ऐसा करनेसे क्या होगा इक्षा उत्तर देते हुए वे पुनः लिखते हैं — 'तदेव बस्तुस्व-मावस्वादमां' — स्वसमयप्रवृत्ति को स्वरूपका मावस्वादमां' — स्वसमयप्रवृत्ति को स्वरूपका मावस्वादमां' — स्वसमयप्रवृत्ति को स्वरूपका आर्था होने के कारण चार् है। कोई कहे कि ऐसे प्रमंकी प्राप्ति होने पर भी आरमाको क्या लक्ष्य हुआ तो आवार्य उत्तर देते हैं — 'गुद्ध-वेज्यका प्रकाशन है। वास्त्वमें देखा जाय तो यही आरमाका सच्चा लाभ है।

स्था अपर पत्र यह बतला सकता है कि ऐसे स्वरूपस्थाताक्य चारित्रकी प्राप्ति तस्वज्ञानके बिना कभी हो सकती है। यदि कही कि तस्वज्ञानके अभ्यात बिना स्वरूपस्थात्वय उन्तर प्रकारके चारित्रकी प्राप्ति होगा जिलालमें संभव नहीं है तो किर हमारा निवेदन है कि तस्वज्ञानका चपहास करना छोड़कर आईए, हम आपका स्वाप्त करते हैं। हम और आप मिळकर ऐसा मार्ग बनाएँ जो तस्व-ज्ञानपूर्वक चारित्रकी प्राप्तिमें सहायक बने। अस्तु,

#### : ? :

हितीय चर्चनीय विषयका स्पष्टीकरण करते हुए हमने परमानममें 'बन्य' परका बया अर्घ स्वीकृत है इसका स्पष्टीकरण किया था। इसपर आर्थीत करते हुए अपर प्यक्तका कहना है कि 'परन्तु जब यह कहा जाता है कि उस विशिष्टतर परस्पर अवगाहमें ही 'बन्य'का स्ववहार किया जाता है और यह मो कहा जाता है कि वह निमित्त-निमित्तिकभावके आधार पर ही होता है, फिर तो आपको दृष्टिये यह कस्पनारोपित ही होता, सर्वोक्ति निमित्त-निर्मित्तक भावकव कार्यकारणमात्र तथा व्यवहार इन दोनोंको बाप उपकरित, कल्पना-रोपित और असद्भूत हो स्वीकार करते हैं। ऐसी हालतमें ६ द्वव्योके परस्वर संस्पर्व और विशिष्टतर प्रस्मर अनुवाह इन दोनोमें अन्तर हो क्या रह जालगा ? यह अप हो जानें।

सो इस आपत्तिका समाघान यह है कि अपर पछने '६ टब्योंके परस्पर सस्पर्श और विशिष्टतर परस्पर अवसाह इन दोनोमें अन्तर ही क्या रह जायगा। हमसे ऐसा प्रश्त करके संभवत इस बातको तो स्त्रीकार कर लिया है कि छह द्रश्योंका परस्पर संस्थर्ध उपचरित, कल्पनारोपित और असदभूत हो है। केवल वह पक्ष विशिष्टतर परस्पर अवगाहको उपचरित सत स्वाकार करनेसे हिबाकचाना है। उसके हिचकिचानेका कारण यह मालूम देता है कि वह समझता है कि यदि ऐसे अवगाह (बन्ध) को उपचरित मान लिया जायगा तो निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्धको व्यवस्था गडवडा जायगी। किन्तु वस्तुस्थित यह नही है। देखिए, स्रोकमे घीका वडा ऐसा व्यवहार होता है, किन्तु ऐसा व्यवहार होनेमात्रसे घडा बीका नही हो जाना। मात्र अन्य धड़ोंसे विवक्षित घडेका पथक ज्ञान रूगनेके अभिनायमे ही मिट्टीके घटेका घीका घडा कहा जाता है। इसीका नाम लोकव्यवहार है। उसी प्रकार जिस इब्बकी विविधित पर्यायमे निमित्त व्यवहार किया गया है बह शिवक्षित कार्यको उत्पन्न करता हो ऐसा नहीं है, किस्तु उमके सदभावमे उपादानने अपना जो कार्य किया 🕏 उसकी मिद्धि या ज्ञान उस द्वारा होता है ऐसी बाह्य व्याप्ति देखकर ही उसे विवक्तित अन्य द्रव्यकी ् पर्यायका निमित्त यह सजा प्राप्त होती है और उसके मदशावम हुआ कार्य नैमित्तिक कहा जाता है, इनिलए निम्लनीर्मात्तक व्यवहारको उपचरित या अभदभत मानकर कार्यकारणदरम्बराके रूपमे उसे स्वाकार कर लेनेपर भी लोकमें और जागममें किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। यदि अपर पक्षके मतानमार निमित्त व्यवहारयोग्य बाह्य सामग्रीको कार्यका जनक ययार्थ रूपमे स्वाकार किया गया होता तो आगममे उसे व्यवहार हेत न लिखकर यथार्य हेतू लिखा गया होता, किन्तू आगम उसकी सर्वत्र व्यवहार हेत्रूरूपसे ही घोषणा करता है, ऐसी अवस्थामे अन्य द्रव्यको पर्यायमं निश्चयका ज्ञान करानेके अभिश्रायसे कियं गर्य निमित्त अववहारको उपचरित मानना हो समीचीन है। आगममे दस प्रकारके सन्योका निरूपण करते हुए गोम्मटनार जीवकाण्डमें लिखा है-

> जणबद् सम्मद्धि खणा णामे रूवे पदुच्चववहारे । समावणे य भावे उवमाणु दमविहे सच्च ॥२२२॥

जनपटसस्य, सम्मतिसस्य, स्थापनासस्य, नामसस्य, रूपनस्य, प्रतीस्यमस्य, व्यवहारसस्य, गम्भावना-सस्य, भावसस्य और उपमानस्य इस प्रकार सस्य १० प्रकारका हूं ॥२२२॥

अपर पक्ष यह मकीमाँति जानता है कि जिसका जिनवन्द या काई दूसरा नाम राणा जाता है जसमें जस नाम शब्दने स्वयन्त होनेवाले अर्थको प्रथानता नहीं होती, किर भा जससे उसके व्यवस्थान होनेवाले अर्थको प्रथानता हो है। जिसमें अर्थित होनेवाले होनेवाले हैं। इस स्थापना स्वयन परिवारणना की गई है। एक स्थापनामस्य मी है। जिसमें अर्थित हार्याद्वा होती है, स्वार्थिय स्थापना मानेवालिय होती है, इस अर्थित है स्वार्थिय स्थापना होने सदये परिवारणना की गई है। इसी प्रकार इस स्थापन भी की कि होने सर्थ है जिस्हें नेसाथ होने स्थापना होने सदये परिवारणना की गई है। इसी प्रकार इस स्थापन भी की होने स्थापन ही स्थापन होने होने स्थापन होने स्थापन होने स्थापन होने स्थापन होने होने स्थापन होने स्थापन स्थापन होने होने स्थापन होने होने स्थापन होने होने स्थापन होने स्थापन होने स्थापन होने होने स्थापन होने होने स्थापन होने होने स्थापन होने स्थापन होने होने स्थापन होने स्थापन होने स्थापन होने स्थापन होने स्थापन होने स्थापन होने होने स्थापन होने होने स्थापन होने स्

पृष्क् किया गया है उसके स्त्रीकार करतेमें हेन्नभेद अवस्य है—जहाँ प्रथममें आकाशसीजकी वर्षेक्षा एक क्षेत्रमें छहां स्थ्राको अवस्थिति कराजना मात्र मुख्य प्रयोजन हूँ नहीं दूसरेसे निम्सर्तमीमिस्कराब्ध झान कराना मुख्य प्रयोजन है। उससे सर्थप्रयम जीव और कमंके परस्यर विशिष्टतर अवसाहकों जो बन्ध ( उम्प्यबन्ध ) कहा है वह कित वर्षेक्षासे कहा गया है इसपर दृष्टिगत कर लेता बाहते हैं। प्रयवनसार गांचा १७४ की टोकामें आषार्थ अमृतयन्त्र कहते हैं—

एकावगाह् मावावस्थितकर्म-पुद्गलनिमित्तोपयोगाधिस्त्रतगर्देषादिमावसम्बन्धः कर्मपुद्गलबन्ध-व्यवकारमाधकस्वस्थेव ॥ १७४ ॥

तवापि एकावनाहरूपसे रहनेवाले कर्मपुद्गल जिनके निमित्त है ऐसे उपयोगाधिरूद राग-देवादि भावोके सायका सम्बन्ध कर्मपुदगक्कोंके सायके बन्धरूप व्यवहारका साधक अवस्य है ॥१७४॥

यहीं जोव और कमेंके एक क्षेत्रावगाहरूप विशिष्टतर अवगाहको स्पष्ट शन्दोमे बन्धस्यवहार कहा गया है यह तो स्पष्ट हो है। अब इस व्यवहारको आगममें किन रूपमे स्वीकार किया गया है इसके लिए बृहद्द्य्य-संग्रह गाया १६ को टीकापर दिष्टगत कीजिये—

कम्बन्धप्रथम्त्रतस्यञ्जदात्ममावनारहितजीवस्यानुपचितासद्भूतस्यवहारेण द्रव्यवन्धः ।

कर्मबन्धमे पृथम्भूत निज शुद्धारम भावनासे ग्रह्त जीवके अनुप्चरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्वथ्यवन्ध है।

हम प्रकार जीव और कर्मका जो बन्ध कहा जाता है वह अनुपर्वरित असद्भूत व्यवहारनयमे ही कहा जाता है यह उपत आगम अमाणोसे स्पष्ट हो जाता है।

अब पुराल-पुरालका जो एकस्वपरिणामलखण बन्ध कहा है इसका क्या तात्पर्य है इसपर विचार करते हैं। धवला पु० १३ प० १२ में एकस्वका अर्थ करते हुए लिखा है—

पोग्गलदःवभावेण परमाणुपोग्गलस्य सेसपोग्गलेहि सह एयच्वलंभादो ।

पुद्गल द्रव्यरूपसे परमाणु पुद्गलका शेष पुद्गलोके साथ एकत्व पाया जाता है।

इससे मालूम पटता है कि बन्धप्रकरणमें जो दो पुदगल बच्चोका एकरवर्शरणाम कहा है उसका आबाब ही इतना है कि दोनो पुदगल अपने स्वस्पकों न छोडने हुए यथासम्भव सद्दा परिणामस्पसे परिणम जाते हैं। वे अपने स्वस्पकों नहीं हो छोडते हैं इसका स्पष्टीकरण वहीं प० २४ में इन सब्दोने किया है—

तदो सरूवापरिच्चाएण सव्वप्पणा परमाणुस्स परमाणुम्मि पवेसो सब्बफासो....।

इमलिए अपने-अपने स्वरूपको छोडे विना परमाणुका परमाखुमे सर्वात्मना प्रवेश सर्वस्पर्श कहलाता है।

इससे यह जात होता है कि स्कृष्य अवस्थामे रहते हुए भो कोई भी परमाणु अपने-अपने स्वचनुष्टमका स्याग नहीं करते । जैसे प्रत्येक परमाणु अपने-अपने हथ्य, क्षेत्र, भावकपसे अवस्थित रहते हैं बैसे हो प्रत्येक समयमे होनेवालो अपनी-अपनी पर्यायक्षपसे भी वे अवस्थित रहते हैं ।

अब हमे इस बातका विचार करना है कि स्कन्य अवस्थामें मो यदि प्रत्येक परमाणु अपनी-अपनी पर्यायक्रपमे परिणत होता रहता है तो स्कन्य "व्यवस्था केंसे बनती है ? समामान यह है कि शब्दनय और एथंभूतनयके विषयभूत भावसम्बर्धकं हुए हजबन्यको अपेक्षा नैगम, संग्रह, व्यवहार और स्थूज ऋखुसुजनवसे यह व्यवस्थावन आरती है। इसका विशय विवार धवलापु० १४ में किया है। वही पृ०२७ में बन्वमें कौनसासम्बद्ध विवक्षित है इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—

को एया संबंधो वेपादे संजोगकरूकणो समवायकरकणो वा १ तथा संजोगो दुविहो—देसपच्या-सिक्को गुजपच्यासिक्को चीट् । तथा देसपच्यासिक्को जाम होक्जं दुम्बाणमवयवकासं काळण जमच्छणं सो देसपच्यासिक्को संजोगो । गुजेहि जमक्जोण्जाणुहरूणं सो गुजपच्यासिक्को संजोगो । समवायसंजोगो सगमो ।

शंका-यहाँ कौन-सा सम्बन्ध लिया गया है ?

समाधान—बहाँ संयोग दो प्रकारका है—देशप्रत्यासतिकृत और गुणप्रत्यासतिकृत । दो हत्योके अवययोका त्यर्श करके रहना यह देशप्रत्यासतिकृत सम्बन्ध है तथा गुणोंके द्वारा जो एक-दूसरेका अनुसरण करता यह गुणप्रत्यासतिकृत सम्बन्ध है। समदाय सम्बन्ध सुगम है।

इससे स्पष्ट है कि स्कृत्य बदस्यामें वे डोनो पुर्ताल सर्वया एक नहीं हो जाते, किन्तु द्वारण, क्षेत्र काल और भावरूपसे वे अपनी-अपनी सत्ता रखते हुए भी क्षेत्रप्रत्यासत्ति और गुणप्रत्यासत्तिको प्राप्त हो वाले हैं. इसलिए स्कृत्यवय्यस्था वन वाली है।

खतः स्वरूपसत्ता सबको भिन्न-भिन्न है। फिर भी उनका देशकृत और मावकृत ऐमा परिणाम होता है जिससे उनसे बन्धव्यवहार होते स्थाता है। यही पुद्रम्वन्यम् कहाता है। वस्के स्क्रम् स्क्रम्येश स्वरूपकम्बयदेश ये मेद द्वी बाधारपर वागममं स्वीकार किये गये है। यही कारण है कि पंचासिकका गया। ७६ में यसायीं परमाणुको ही पुद्रम्क कहा गया है तथा नव प्रकारके स्क्रम्योको पुर्यम्भ कहना सहे अयहार बतस्यामा गया है। तस्वार्यस्त्रीकवात्तिक पू॰ ४०६ में स्क्रम्यको जो प्रमार्थसन् करा है वह देशप्रयासत्ति स्वीर मावस्यासतिको स्थानमे रखकर ही कहा है। पुद्रम्यको देशप्रयासति और भावप्रयासतिका होना इसका नाम ही एक्तवरियाम है। दसके सिवा एक्तवर्यामान अन्य कुरु मानना दो हम्योको स्वाका

हस परस अपर पक्ष स्वयं निर्मय कर हे कि दो हत्यों में किया जानेवाला वन्यवयदहार साधार है या करणनारीयित । कस्तुतः उस पसने उपचारकवनको आकाशकुमुण्के समान कन्यनारीयित मान ठिया यही बारणा उस पक्को बदकनी है। ऐता होनेसे कहाँ कीन कपन किस रूपमें किया गया है इसके स्पाट होनेसे देरी न कर्योगी।

#### : ३ :

प्रयम उत्तरमें हमने 'व्यवहारनयका आश्य कर '' इत्यादि ययन जिला था। इस पर अतिशंका र में यह पृच्छा की गई थी कि 'व्यवहारनयका आश्य लेकर बन्ध होता है इसमें व्यवहारनय और उसकी वन्ध होनेमें आध्ययशाका क्या आश्य है ?' इसका खुनाता करते हुए हमने पिछ्छे उत्तरमें लिला था कि 'व्यवहारन नयका आध्य लेकर इसका क्यां व्यवहार नयको अपेशा इतना हो है।' इसीको अपर पच 'व्यवहारनयका आध्य कर 'इस प्रयक्त हटाना और 'व्यवहार नयको अपेशाक्षे' इस प्रको जोडना लिला रहा है। अन्य कोई नई साठ इस प्रयन्ते नहीं कहीं गई है। जो कुछ दुहराया गया है उतका उत्तर दिलीय प्रयनके समाधानके प्रविचे धननत पुर्व हो लिला आये हैं। आगममे व्यवहारनयके आध्यये — स्ववहाराध्याध्यक्ष (तथकाविसं पु ० ७९) तथा 'व्यवहार-नयकी विषेता' वबहाराची (तथकाविसंय पु ० ७८) इस तरह दोनों प्रकारके प्रयोग मिनने हैं। वतः किसी प्रकारते भी किला जाय इसमें बाधा नहीं हैं। उससे प्रकृतने यही समझना चाहिए कि प्रबम उत्तरमें किसी यो वाक्य पर अवर यस द्वारा शंका उपस्थित करने पर अपने दूसरे उत्तरमें हमने उसका स्पष्टीकरण मात्र किया था।

#### : 8:

चौषे प्रदन्त समायान यह है कि 'ह्रचिक्कािस्गुणानां तु' (त० सू० ४, ३६) सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक परमाणु विभावकण होता हुआ देशास्त्रपानिस्तरोको प्राप्त हो जाता है। इसीका नाम बन्य हैं। जिना-गमम दो या होते अधिक परमाणुकोका ऐसा हो वन्य स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जिनामके वनकी अध्यवस्था वन जाती है। हमारा कहना भी यहां है। यदि अपर पसको हमारे कवनमें और जिनानमके कपनमें कहीं जनतर प्रतीत होता था तो उसका निर्देश करना था। वया जिनामममें कपनमें कहीं जनतर प्रतीत होता था तो उसका निर्देश करना था। वया जिनामममें वस्त्रकों अध्यक्ष प्रसुक्त ध्यवहार और उपचारकों एकार्थक नहीं जिला है? अब कि ये दोनो वातें जिनाममने जिल्ली है तो अपर पक्ष हम्हे इसी कपने स्वीकार करनेमें क्यों आनाकानी करता है? यदि उन पक्षकों जिनाममें अध्यक्ष में विश्वा है वह उसी कपने स्वीकार है तो हम उनसे जाग्रहर्गुक निर्देश करते हैं कि उस पक्षकों 'उपचार' पदका अर्थ करनारोगित जिल्ला छोड़ देना चारित ।

#### : 2:

पाँचर्वे प्रश्नका समाधान यह है कि वर्तमान जिनागममें निश्चयनय और व्यवहारनयकी प्ररूपणा जिस रूपमें की गई है वह जिनवाणी हो तो है। यह जिनदेवने हो तो कहा है कि निश्चयको भतार्थ कहते है और व्यवहारको अभवार्य कहते हैं। भवार्यका आश्रय करनेवाले मृनि निर्वाणको प्राप्त होते हैं। अतः वे इस कथन के प्रतिपाद्यरूप अर्थको नियमसे जानते हैं। वास्तविक बात यह है कि यदि अपर पक्ष उपचारको कल्पना-रोपित कहना छोड दे तो केवलज्ञानमें ये सब विषय किस प्रकार प्रतिभासित होते हैं यह आसानीसे समझमें वा जाय, क्योंकि उनके झानमे जैसे यह भामता है कि घटके निश्चय घटकारक धर्म मिट्टीमें ही है उसी प्रकार यह भी भागता है कि जब जब मिट्टो घट रूपसे परिणमती है तब तब कुम्भकारादिकी अमक प्रकारकी किया नियमसे होतो है। वे यह बच्छी तरहसे जानते हैं कि निश्चय घटकारक धर्म जिसके उसीमें होते हैं. इसरे द्रव्यमे नहीं होते । किसका किसके साथ अन्वय-व्यक्तिरेक हैं इसे हम अल्पजानी तो जान छैं और केवलजानी न जान सकें यह कैसे हो सकता है। आकाशकृत्सम नहीं है, इसलिए वह उनके ज्ञानका विषय नहीं, पर यदि कोई आकाशकूसुमका विकल्प करता है तो उसे वे अवश्य जानते हैं। अपर पक्ष पिण्डको सत्ताहीन कहता है। किन्तु बात ऐसी नही है, क्योंकि संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणुओकी देशकृत और भावकृत जो प्रत्यासत्ति होती है उसीको जिनागमने संघात या स्कन्ध आदि नामोसे पुकारा गया है। ऐसी प्रत्यासत्तिका निषेध नहीं । निषेध है उन परमाणुओकी स्वरूप मत्ताके छोड़नेका । अतः इस रूपमे केवलीको स्कन्धका ज्ञान नियमसे होता है इसमे बाधा नहीं। देशकृत और भावकृत प्रत्यासत्तिकपसे गधेके सीग नही होते, न हों पर गाय-भेंस आदिके तो होते हैं। इसी प्रकार देश-भावकृत प्रत्यासतिरूपसे आकाशकृतम नहीं होता. न हो पर वृक्षोमें, रुताओं में और गुल्मोंने तो होते हैं। जहाँ जिस रूपमें जो होता है वहाँ उस रूपमें कालविशेषणसे विशिष्ट उसे वे अवश्य जानते हैं। यह केवलजानको महिमा है। इसी महिमाका निर्देश पवला वर्गणाखण्ड प्रकृति पनुयोगदारके 'सड्डं भयव' इत्यादि सुवमे किया गया है।

अपर प्टाने आगम प्रतिपादित बस्तुव्यवस्थाके विचारके प्रसंगते प्रवचनसार गाया ८७ देनेके बाद 'अच्यो लख्डु दम्बसओ' गाया और उसको आचार्य अमृतचकृत टोका उपस्थित की है।

अपर पक्षने इस टीकाका जिस रूपमे अर्थ किया है उसमे हम नहां जावेगे । यहाँ तो मात्र टीकाके आधारसे विचार करना है।

अपर पक्ष इसके अन्तमे लिखता है कि 'उक्त गाधाको यह टीका जीव तथा पूर्गलको बग्धपर्यायको एवं द्वमणकादिक्य स्कन्यको वास्तविकताका उदघोष कर नहीं है।'

यह तो प्रत्येक समझदार अनुभव करेगा कि टीकामे नयिभाग किये विशासामान्यसे निर्देश किया बचा है। यहाँ दो वा दोने अधिक पर्यायोको एक कहा क्या है। इतसे यदि कोई यह समझे कि उन दर्थोंको स्कल्पसामाका स्थाग होकर यह मनुष्यादिक्या या इच्युकादिक्य पाणामा उत्पय हुआ है मो यह बात नहीं है। बस बमर पास उपा प्रवचनमानकी गाथा ११२को आवार्ष अमृत्वस्त्रकृत टोका पर दृष्टिशत कर लेता तो यह बन्नि किम अपेकासे किया गाई यह राष्ट्र हो आवार्ष अमृत्वस्त्रकृत टोका पर दृष्टिशत कर लेता तो यह बन्नि किम अपेकासे किया गाई यह राष्ट्र हो आवार्ष वहां जिला है—

स्ववस्ववस्तुत्त्वस्त्रानित्वितिहत्वस्त्रीकस्यार्थस्य स्ववस्त्रवस्त्रान्तस्त्रस्त्वातिहत्वत् वृद्यान्यस्तिः सर्वे स्वितिकस्वत्वया सम्मादिवानस्त्वानार्धार्थाजेकहत्व्यास्यः पर्वातः । स नतु पुरानस्तरः पुरानान्तरः इव वीकस्य पुरान्ते संस्थानादिवितिकत्या समुक्वायमानः सम्भाव्यतः प्रव । २०वक्ष्यवेर्ववित्रः पर्यातः । अनेक-प्रस्यवेगोगास्यनेन केवलव्यवस्तितेकमान्त्वेकहत्वपर्यायस्यात्वितस्यानस्त्रात्रसामानाः ।

स्वलक्षणमृत स्वरुपास्तित्वसे निद्वत एक इत्यका स्वलक्षणमृत स्वरुपास्त प्रांतिव्यत हो निर्वत दूषर हम्मे विविष्ठ (१११-भाववस्थावत्ति) रूपसे उत्पन्न होता हुवा वर्ष (भाव) वनेक हत्यात्मक पर्याप है। वह नियससे वैते एक पुरत्तकके हुमरे पुरत्तकके उत्पन्न होती हुई रखा जाती है वैभ हो बोबको युद्धकर्म संस्थानादि विष्टरूपसे उत्पन्न होती हुई अनुभवंस जाती हो है। और ऐसी पर्याप नियससे वन जाती है, व्यापिक को नेवल अनेका शतिक हम्मे से स्वाप्त स्थापिक स्वाप्त होता है।
भावन होता है।

हमने म्यष्ट है सबीन अवस्थाने भी जीवकी पर्याय जीवमे होती है और पुद्यलको वर्षाय पुद्यलमे होती है। वहीं संयोग अवस्थाने जो क्या-स्वादिक्य परिणाम होता है वह पुद्यलका हो होता है, जोवका सबी। और स्वी प्रकार आन-दर्शनांदकय जो शीकाम होता है वह जोवका हो होता है, पृद्यलका नहीं। रूप-स्वादिक्य और जाय-दर्शनांदकय ये दा परिणाम एक कालये एक नाथ होते हुए स्पष्टया प्रतिभासित होते हैं। ऐसी अवस्थाने क्याये अनेक द्रव्योकी पर्योगको प्रवास एक कहता जीवन नहीं है। व्यवहारतको ही वे एक कही गई है। मस्थानदिक विषयमें तथा द्रघणकारिक विषयमें से सो ग्यायने विचार कर सेना चाहिए।

पंचास्तिकाय गावा ७५ में जो स्काप आदिका निरंग किया है सो उसका विचार भी उन्हर स्थायसे कर लेना चाहिए । स्लोकवातिक ९० ४३० में निरस्तानय और व्यवहारनय इनकी अपेक्षा असदाः अणु और स्काय इन भेरोको स्वीकार किया गया है, सो इसमें भी पूर्वोक्त अपेका ही समर्थन होता है।

तत्त्वार्थसूत्र अ० ६ के 'मेद-संघानंश्य उत्स्वानं (स्० २६) इन सूत्रमे देश-भावत्रत्याततिरूप परि-गामको 'संघात' और इसके भेग होनेको 'मेद' कहा गया है। अष्टतहस्त्रो प्० २२३ हारा भी यहो भाव व्यक्त किया गया है। जब बनन्तानन्त परशणु देश-मावप्रत्यासत्तिपनेको प्राप्त होते है तब उनमे स्कन्य व्यवहार बन कर बारण आकर्षण आदि क्रियाओको भी उरंपत्ति हो जाती है। इससे स्कन्य क्या वस्तु है यह भी स्पष्ट हो जाता है और परमाणुओंको स्वरूपसत्ता भी बनो रहती है। अपर पक्ष स्कन्य या बन्य वास्तविक है यह तो ख्यिता है पर उनका स्वरूप क्या है यह स्पष्ट नही करना चाहता।

सर्वार्धसिद्धि २-७ का बचन व्यवहारनयका बस्तव्य है। उसमें किस रूपमें एकत्व स्त्रीकार किया गया है इसके लिए तस्वार्थक्लोकवार्तिक प्र२० के इस बचन पर दृष्टिपात कोजिये—

जीव-कर्मणोवन्यः कथमिति चेत् ?परस्परं प्रदेशानुमवेशान्त स्वेकत्वपरिणामाचयोरेकद्वव्यानुपपपेः । शंका-जीव और पदगलका बन्द कैसे है ?

समाधान—परस्पर प्रदेशोके अनुप्रवेशने उनका बन्ध है, एकस्व परिणामसे नहीं, क्योंकि वे दोनों एक द्रव्य नहीं हैं।

अपर पक्षने यहाँ इन स्कन्य आदि और मनुष्यादि पर्यायोकी उत्पत्ति मिश्रणसे बतलाई है। यदि बहु मिश्रण शब्दका स्पष्टीकरण कर देता तो बहु यस क्या कहना वाहता है यह समझ्ये आ जाता। अपर पक्षने मूल द्रश्ने स्वकाल और स्वभाव इन रोनोको अनित्याया माना इस्मा हमे आहम्या होता है, वह अनित्य कैसे तो मीत-रेककर होनेसे अनित्य होता है इससे मन्देह नहीं, पर स्वभाव तो अन्ययो होता है, वह अनित्य कैसे होता है यह नहीं आने। माना स्वकाल अनित्य होता है पर प्रयोक द्रव्यको पर्योग उसकी उनीमें तो होगी। वह अनित्य है, दर्शावण वह स्वक्यचतुष्ट्यमें बाहर नहीं की आ सकती। असे प्रयोग अवस्थामें विभाव पर्योगका होता और मुक्त अवस्थामें स्वमाय पर्योगका होता यह अन्य बात है। परमाणुओका स्वक्यास्तिय बना रहकर भी देश-मायश्यासित्तिवियोगके कारण स्कन्ययवहार होता है तथा सुस्तता, स्कूलता, द्रयता या अन्द्रयता वन नाती है। इसीको अपर पक्ष पुरुग्नोमें परिवर्तित स्वक्यास्तित्वको किये हुए स्कन्यपरित्य कहरता है।

जैनदर्शन नैयायिक दर्शनके समान संयोगको गुण नहीं मानता इसे अपर पक्षने स्वीकार कर किया इसकी हमें प्रभन्तता है। किन्तु अपर पक्षने जो सयोगको यो हम्योक बन्धारमक परिणमम बतलाया सो विवाद तो इसीमें है कि वह स्था है? अपर पक्ष यह तो किलता है कि वह स्था है, बास्तविक है। उसे नहीं मानोंचे तो यह आपत्ति आयोग, यह आपत्ति आयोग होता, पर यह है स्था? यह नहीं किलता। कल्यनारोपित आदि कुछ शब्द चुन रखे है, इसलिए पूम-फिर कर उन शब्दोका प्रयोग कर देना तथा व्यवहारनयके वस्तव्यक्ती ज्ञादि कुछ शब्द चुन रखे है, इसलिए पूम-फिर कर उन शब्दोका प्रयोग कर देना तथा व्यवहारनयके वस्तव्यक्ती उपाध्यक्त कर उसे प्रथम कर किया है। अस्तु, जैन दर्शनने वस्पने तथा हमने आयाम प्रमाणको साथ स्था निदंश किया है। हमने आयाम प्रमाणको साथ स्था निदंश किया है। हमें विवाद हो कि जरूर एच उसे स्थीकार कर इस विवादको समार प्रमाणको साथ स्था निदंश किया है। हमें विवाद हो कि जरूर एच उसे स्थीकार कर इस विवादको समार प्रमाणको साथ

# प्रथम दौर

#### : 9 :

#### शंका ११

परिणमनके स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दो भेद हैं, उनमें वास्तविक अन्तर क्या है ?

#### समाधान १

सब द्रव्योंको स्वभावपर्याये स्वप्नस्यय होतो है तथा जीव और पूर्वण्यको विभावपर्याये स्व-परप्रस्य होती है। सहीं स्वप्नस्यय पद द्वारा उसी द्रव्यकी उपादान शक्ति हो गई है और स्व-पर्ण्यय पद द्वारा विविद्याट ह्ययकी उपादान शक्तिके शाय उस उस पर्यायके कर्ता और करणक्य निमित्तोका ग्रहण किया गया है। इस दृष्टि स्वभावपर्याय और विभावपर्यायके कारणोका निर्देश करते हुए प्रवचनशार गाया ६३ को टीकाम कहा भी है—

सोऽपि द्विषिधः—स्वभावपर्यायो विभावपर्यायक्षः । तत्र स्वभावपर्याया नाम समस्तद्वश्याणामा-स्त्रीयास्प्रीयास्प्रस्युणुण्यारेण प्रतिसमयस्युरीयमानपट्स्थानपतितवृद्धिः शतिनातान्वातुत्रशेः । विभावपर्यायो नाम स्वादीनां ज्ञानादीनां वा स्व-परश्यवप्रवर्तमानपूर्वोषसावस्यावतीर्णतास्त्रस्योपदर्शितस्यभावविज्ञेषाने-स्वापिक्षः।

क्ह भी दो प्रकार है—दिशालयबीय और विशालयबीय । उससे समस्त द्रव्यक्ति अवने-अपने अगुर-क्षयुगुबदारा प्रतिकसम्प्र प्रपट होनेबाकी बर्ट्स्यानयित हानि-बृद्धिक्य अनेकरवको अनुभूति स्वभावयबीय है। तया क्याविके या जानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पृथीत्तर अवस्वामे होनेवाले तारतस्यके कारण देवाने आनेवाले स्वमावयियोषस्य अनेकरवको आयोचि विभावयबीय है।

यहाँ रुतना विशेष जानना चाहिये कि जिसप्रकार स्वपरप्रत्यय पर्शायोकी उत्पत्तिमें कालांदि उच्योकी विविश्वित पर्याये यथायोग्य बाध्यय निमित्त होती हैं उसी प्रकार स्वप्रत्ययपर्यायोको उत्पत्तिमें कालांदि इच्योकी विविश्वित पर्याये यथायोग्य बाध्यय निमित्त होती हैं। परन्तु उनकी दोनो स्वलोपर कथनको आंववसा होनेसे यहाँ उनकी परिगणना नहीं को गई हैं। यहाँ स्वप्रत्यय बीर स्व-परप्रत्यय इन दोनोमे भेट हैं।

# वितीय दौर

ą

## য়কা ११

प्रश्न यह बा---

परिणमनके स्वप्रत्यय और स्वपर्प्रत्यय दो भेद हैं, उनमें वास्तविक अन्तर क्या है ?

## प्रतिशंका २

आपने इस प्रस्तका जो उत्तर दिया है उसमें आपने लिखा है कि 'सभी द्रव्योंकी स्वभावपयीयें स्व-प्रस्यय होती है तथा जीव और पदगलकी विभावपयीयें स्वपरप्रस्यय होती है।'

इस केयनके विषयमें हमारा केवल इतना हो कहना है कि यदाप बस्तुको स्वप्नत्य पर्योग स्वमावक्य ही होती हैं। वर्ग वापने संपूर्ण इत्योकों अनुसलयुनायदारा प्रतिवसय प्रवर्तमान बद्गुल हानि-बृद्धिक्य पर्यायोको स्वप्नत्य वर्षाय स्वाकृत कार्यक है। वर्ग वापने संपूर्ण इत्योकों अनुसलयुनायदारा प्रतिवसय प्रवर्तमान बद्गुल हानि-बृद्धिक्य पर्यायोको स्वप्नत्य वर्षाय स्वाकृत विकार है। यह तो
ठीक है, परन्तु आकारा इत्यक्ष परवर्षाय सामाव्यक्त गुलको अवनाश्चमान परपदायोकै निमित्तत्ते होनेवाको
पर्याय, पर्याद्यको गतियरिक्यत वोद्यो तथा पुद्रनालोक निमित्तत्ते होनेवाको स्थितिहेतुकस्य गुणको पर्याय, कालद्रव्यको
बृत्तिविशिष्ट संपूर्ण इत्योके निमित्तत्ते होनेवाको स्थातिहेतुकस्य गुणको पर्याय, कालद्रव्यको
बृत्तिविशिष्ट संपूर्ण इत्योको निमित्तते होनेवाको स्थातिहेतुकस्य गुणको पर्याय, कालद्रव्यको
बृत्तिविशिष्ट संपूर्ण इत्योको निमित्तते होनेवाको वर्षनाय पर्याय, मुक्त वीवको क्षेत्रमृत पर परायोकै निमित्तते
होनेवाको जानगुणको उपयोगाकार परिण्यासक्य पर्याय, काल्य तथा कालकास्य द्वाय तथा अवावन्य अणुक्य तथा
स्कत्यक्ष पुद्गल इत्योको जात्ताता आदि विषय पर्याय—हत प्रकारको सभी पर्याय वर्षाय स्वात्य स्वात्य स्वार्यो होते हुए भी स्वपरप्रस्था हो हुआ करती है स्वप्नयत्य नही।

इसी प्रकार जोबोको नर-नारकादि पर्याय तथा पुर्गलोको कर्म बोर जीवशरीरादिकर पर्याय विभाव रूप होनेके कारण यद्याप स्व-परप्रत्यय मानो गई है तथापि यहाँ यह भो ध्यान रखना चाहिये कि ऊरके विवेचनके अनुशार प्रत्येक वस्तुको बहुतसी स्वाभाविक पर्योय भी स्वपरप्रत्यय पर्यायोमें अन्तर्भुत होती हैं।

आगममे भी वस्तुके स्वाभाविक स्वपरप्रत्यय परिणमनोंको स्वोकार किया गया है। यथा---

क्ते बपदार्थाः प्रतिक्षणं भक्कत्रवेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिष्क्रित्वपेक्षया भक्कत्रवेण परिणमति । —प्रवचनसार गाथा १७ जबसेनीया टीका

वर्ष—जेय पदार्थप्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रोध्यमय भङ्गत्रयसे परिणत होते रहते हैं उसीके अनुसार ज्ञान भी भङ्गत्रयरूपसे परिणत होता रहता है।

इसी प्रकारके प्रमाण जयधवलमें भी पाये जाते है।

बागममें जहीं बाकारी, घर्म, अधर्म कालडब्योंके स्वरूपका वर्णन किया गया है वहीं यदायोग्य पर हब्योंके प्रति इनके उपकारकों भी चर्चा को गई है। जोबॉको परपदार्थज्ञातस्व और परपदार्थवृक्तिस्व आदि योग्यताओं एवं राग, डेब, मोह स्नादि परिवर्तियोकों चर्चाओं से आगम प्रत्य परे पढे हैं तथा विविध प्रकारके मीतिक विकासके रूपमे पुराल परिजितियों तो प्रत्यक्ष हो हमें दिखाई दे रही है और जिनका उपयोग स्रोकमें हो रहा है तथा इस और आप सभी करते चले आ रहे हैं।

इस तरह विश्वके मंपूर्ण पराधीम यथायोग्य होनेवाली पर्यायोंका उपयुक्त प्रकारसे स्वप्रत्यय, स्वामा-विक स्वप्रप्रायय और वैमाविक स्वप्रायय परिणमनीमें ही अन्तमृत करना चाहिये।

आपने अपने उत्तरके अन्तमे स्वत्यय और स्वदाप्रस्य परिणमनोमे अन्तर दिखलानेके लिये जो यह बात लिखी है कि 'जिस प्रकार स्वपरप्रस्य पर्यायोको उत्तरात्मे काजादि हथ्योंको विवक्षित पर्यायं यथा-योग्य आयय निमित्त होती है उती प्रकार स्वत्यय्य पर्यायोको उत्तरित्त कालादि हथ्योंको विवक्षित पर्यायं प्रयायोग्य आययनिमित्त होती है, परन्तु उनको दोनो स्वानोपर कवनको अविवक्षा होनेसे यहाँ उनको परिणाला नही की गई है यही स्वत्यय्य और स्वपरप्रया इन नोनोम मेर है।'

आपकी यह बाल विचारणीय है, क्योंकि स्वश्त्वय और स्वयंग्रत्वय दोनो परिणमनोमें केवल आश्रय-निमित्तांके कथन करनेकी अविवक्षा और विवक्षा मात्रका हो भेद नहीं है। आपने भी अपने उत्तरमें स्वभाव पर्यास और विभाव पर्यायके कारणोका निर्देश करते हुए प्रवचनमार गाया ९३ की टोकाका उद्धरण देकर यह स्वीकार किया है कि स्वरंद्रश्रत्यय परिणमनमें स्वके साथ पर भी कारण होता है। टोकाका व उपके हिन्दी अक्टिकेख आपके उत्तरप्रयंग है। आपने प्रयंग उत्तरके प्रारम्भने तो स्वष्टक्ष्ये स्वरंग्रत्यय परिणमनमें कर्ता और करणक्ष्य निमित्तोंको स्वीकार किया है जो कर्ता और करणकर निमित्त स्वग्रत्यंग परिणमनमें आपको भी मान्य नहीं हैं।

इस तरह स्वजस्यय और स्वयदस्यय परिणमनमे यदि कोई बास्तविक अन्तर है तो वह अन्तर यही है कि स्वप्रस्ययपरिणमनमें कर्ती-करणक्य निमित्त कारणोंको नहीं स्वोकार किया गया है जब कि स्वप्रशस्यय परिणमनके होनेने इनको अनिवार्य आवदयकता रहा करती है

चित्रोष विचारणा यह होती है कि जब अध्यादमवादके अनुभार कार्य-कारणभावको विवेचना करते हुए दो प्रकारको ( स्ववस्यय और स्वपरप्रत्यय ) पर्यायाका कपन किया गया है ऐसी द्रष्ठामं स्ववस्यय पर्याय उपायानको परिचारि होनेने स्वाधित है, इस्तियों देश स्वप्रत्यय मान देना समृतित है, परन्तु स्वपरप्रत्यय पर्याय-को उपायानको पर्याणी होनेके कारण केवल उपायानवस्य माना आप तो जसे स्व-परप्रत्यय कहना असमत ही है। बास्तिवक दृष्टिस चिवार किया जाय तो उपायानके साथ कारण-रूप ऐमा कीनना पर्यार्थ है जो उपायानको समृत्यान्यों से देशकर स्वप्रत्यय पर्यायसे वाराविक सम्पत्राण स्वर्ण हो स्वर्ण स्वप्रत्यय पर्यायसे वाराविक समृत्यान्यों से देशकर हो स्वर्ण साथानिक मेर स्वर्णित हो को ।

जब कि आपको मान्यताके अनुसार जो आश्रय कारण काळादि पर पदार्थ है और जिन्हें आपने स्वप्रत्यय तथा स्वपरप्रत्यय दोनो तरहको पर्यायोमे ममानकरमे कारण माना है ता उन पर्यायोको डर०त्तिये केवल उनको विवस्ता और अविवस्ता मात्रमे वास्तविक अन्तर कैसे लाया जा सकता है।

यहाँ पर यह भी एक विवारणीय बात है कि बायमके निर्माता आवार्य उक्त दोनो पर्यायोका कारण भेदसे पृषक्-पृषक् विवेचन करते हुए केवल कालादि लाजय निमित्ताको विवक्षा और आवेबलामानसे पार्यक्य दिखलायें ऐसा मानना उनके गहरे झानके प्रति हमारी बननुभूतिका बोतक है। उपर्युक्त कवनते यह बात विघरकपते स्पष्ट हो जातो है कि कालादि आश्रय निमित्तकारणोंको विवक्षा और अविवक्षा भावते उस्लिखित पर्यायभेद नही बन सकता है, किन्तु निमितकारणोको दिविषताचे ही वोशों अकारकी पर्यायोका यह आन्तरिक भेद युक्तिसंगत सिद्ध होता है। निमित्त कारणोकी यह दिविषता निमित्तीको प्रेरकता और अप्रेरकताके आश्रव है। इस तरह जिस परिणमनमें उपायानके साथ कती-करण आदि प्रेरक निमित्तोका व्यापार आवश्यक नहीं है उसे स्वयत्यय परिणमन कहना चाहिये और सिस परिणमनमें उपायानके साथ करी-करण आदि प्रेरक निमित्तोका व्यापार आवश्यक हो स्वप्राययम परिणमन मनता चाहिये।

## शंका ११

मूळ प्रश्न-परिणमनके स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दो भेद हैं, उनमें वास्तविक अन्तर क्या है ?

#### प्रतिशंका २ का समाधान

प्रवचनमार गाया ६३ की टोकाका उल्लेख कर हम पिछले समाधानमें यह बता चुके हैं कि पर्यार्थे दो प्रकारकी होती हैं—(१) न्वभावपर्याय (२) विभावपर्याय ।

गुढ जोन, परमाणु व धर्म जादि बार हज्योंने अपने २ अनन्त अमुरुरुधुनुणों द्वारा प्रतिसमय पहुंगुणी हानि-बृद्धिक्य उत्पादस्यम होते हैं, वे स्थायस्थ्य पर्धिमें हैं और सत्तारी जीवोके आतमें इत्यित, आलोक, बानावरण अयोपयामादि निर्मित्तोकी, तथा पुद्गल स्कंपोंने रूपआदिके निर्मित्तोंकी अपेकाले अपने उपादानके साथ होनेवाली पर्यार्थ विभावस्पर्ये हैं।

इन दोनो प्रकारको पर्यायोमं काल आदि जो जदातीन निमित्त हैं उनकी विवक्षा न करके प्रतिसमय जो अमुरूलपुकृत पर्यायें होती हैं उन्हें स्वप्रत्यम पर्याय कहा है। उदाहरणायं-मर्माधमादि हव्योमें काल आदिके साय-साथमें गतिहेतुन्त---दिवातिहेतुन्त आदि घमींके आवसके जोव और पृद्नलोमें जो गति-स्थिति आदि पर्यायें होती है, वे भी अपनी विभन्नस्प पति स्थिति आदिसे धर्म अवसं ह्य्योके पर्याय परिवर्तनमें व्यवहारसे आवस्य निमित्त है।

इसी आश्चयको ध्यानमे-रखकर श्री अकलंकदेव तथा पूज्यपाद स्वामीने राजवातिक तथा सर्वार्थासिद्धिके अध्याग ५ गुत्र ७ में यह वचन लिखा है—

िहचित्रः हराद —स्वनिमित्तः परप्रत्ययस्य । स्वनिमित्तस्य अन्तानां अगुरुव्युगानां आगममामाय्याद् अभ्युगममानाना प्रदूषावर्षातया बृद्या-दान्या च प्रवन्नमानां स्वभावादेशं उत्पादो स्वयस्य । परप्रत्ययोऽनि अस्वादेशंति-स्थित-अवनाहरहेतुत्वाद् अने-स्रजे तेशं भेदाद् तद्देशुर्वं अपि निक्षं हुति परप्रत्ययोद्धाः ज्ञादारे विनाशस्य स्वयद्विषते ।

अर्थ---उत्पाद दो प्रकारका है-स्विनिमित्तक और परिनिमित्तक । आगम प्रामाण्यसे स्वीकृत अनन्त अगुरुलघुगुणोमे यद्गुणी हानि-वृद्धिरूपसे प्रवर्तमान उत्पाद-व्यय स्वभावसे होता है वह स्विनिमित्तक उत्पाद- भ्यय है तथा घोड़े आदिको गति तथा स्थिति और अवगाहनहेतुकप अवस्थाओं में साथ साथमें भेद होनेसे उन पर्याचीमें परक्रयय उत्पाद-अध्यका व्यवहार किया जाता है।

तात्पर्य यह है कि बर्मीद इच्योमे परिणमन तो स्वप्रत्य हो होता है, जो यथाय है, तवर्षि मनुष्य, पण्नु, पत्नी आदि भिन्न-भिन्न जोवोंको गति आदिको जपेक्षा अण-अणमे भेद होनेसे उनमें परप्रत्यय परिणामका भी अयबहार किया जाता है।

हसी तरह जोवको स्वमाव पर्याय तो स्वग्नत्यय ही है, तथा पुरुगतलय कर्म-नोकमंके निमित्तसे जो पर्याय होती है वह विभावपर्याय स्वरप्रत्यय कही जाती है। इसो प्रकार पुरुगल परमाणुको स्वमावपर्याय स्वग्नत्यय है और स्कंपक्स पर्याय विभावपर्याय स्वयन्त्रस्थय कही जाती है।

एक बात ध्यानमें रखनेको है कि स्वपरप्रत्ययक्ष पर्यायमें परको निमित्तताका यह अर्थ नही है कि उपादानको तरह निमित्त भी समतुलामें बैठकर उस पर्यायका निर्माण करता हो। यह व्यवस्था आगमको महीं है। इसका कारण यह है कि पर्यायका स्वामित्व द्रव्यमे है, पर पदार्थ तो निमित्तमात्र है। ऐसे स्वलो पर निमित्तको मर्यादामें वह आश्रय निमित्त नही है, किन्तु विशेष निमित्त है यहो आगम परम्परा है।

# तृतीय दौर

: 3 :

## शंका ११

परिणमनके स्वप्रत्यय और स्वपर-प्रत्यय दो भेद हैं, उनमें वास्तविक अन्तर क्या है ?

#### प्रतिशंका ३

हम अपनी द्वितीय प्रतिशंकामें इन बातको विस्तारके माध स्वष्ट कर चुके है कि विद्यक्षके सम्पूर्ण पदार्थीमें यवायोग्य होनेवाओ पर्यायोको स्वप्रत्यय, स्वामाविक स्वपरप्रत्यय और वैमाविक स्वपरप्रत्यय परिण-मनोमें हो अन्तर्भृत करना चाहिये।

आपने भी अपने डितीय प्रस्तुनरमें स्वत्र यय और स्वरप्प्रस्थ—ऐसे दो भेद स्वीकार करनेके अनन्तर किसा है कि 'यमाधर्मीड स्थाके गतिहेंनुवर्स-दिविहेंतुल आदि स्वाके आध्यन्ते औव और पूद्गलोमें जो गांत-स्थिति आदि पर्यायें होती है वे भी अपनी विभिन्नस्थ पति-स्थिति आस्ति पर्य-अपमें आदि हथ्योंने प्याये परिसर्दननमें समझारते आथ्य निमित्त है।' और सामें प्रवातिक तथा सर्वार्याकिंदिके काव्याय ५ सूत्र ७ का प्रमाण वर्णस्थत करते हुए पर्य-अपनं आदि हथ्योमें भी प्रस्थय परिस्थत आपने स्वीकार कर लिये है।

आपके द्वारा स्वीकृत इस परप्रस्वय परिणमनको हमारे द्वारा स्वीकृत स्वामाविक स्वपरप्रस्वय परिण-मनमें ही अन्तर्भृत करना चाहिये, कारण कि जैन संस्कृतिये स्वकी अपेका रहित केवल परके द्वारा किसी भी बस्तुकै परिवासनको नहीं स्वीकार किया गया है और यही कारण है कि बाबार्य कुन्यकुन्यने समयसार गावा ११८ में पुष्तन हम्बके कमंरूपरे परिगमित होनेके सिलमिलेमें तथा गावा १२३ में जोबहम्पके कांवादि रूपरे परिगमित होनेके सिलमिलेमें यह बात स्पष्ट कर दो है कि केवल परशस्य परिगमन नही हो सकता है। वे गावार्य निम्न प्रकार है—

> जीवो परिणासयदे पुमालदम्बाणि कम्मभावेण । ते सम्मपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदा ॥१९८॥

वर्ष—जीव यदि पूद्गल द्रव्यको कर्मभावते परिजत कराता है तो उत पूद्गलद्रव्यमे वपनी निजकी परिजात होनेकी योग्यताके अभावमे जीवद्रव्य उतको कैसे (कर्मकप) परिणत करा सकता है?

इसी प्रकार---

पुमालकममं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं। तं सयसपरिणमंतं कहं ण परिणामपदि कोहो ॥२२३॥

वर्ष—कोषरूप पुरुषल कर्मयदि जोवको कोषभावने परिणत कराता है तो उस जीवमे अपनी निज परिणत होनेकी योग्यताके वभावने वह पुरुषल कर्मरूप कोष उसको कैसे (कोषरूप) परिणत करा सकता है?

आंचार्य अमृतचन्द्रते भी उक्त गायाओंकी व्याख्या करते हुए अपनी बात्मख्याति टीकामें लिखा है— म तावत्तरस्वयसपरिणामानं परेण परिणामिकतं पार्येत ।

अर्थ—जिसमे परिणत होनेकी निजी योग्यतानहीं है उसे दूसरा कैसे परिणत करा सकता है? अर्थात् नहीं करा सकता है।

यही बात आचार्य अमतचन्दने गाथा १२३ की ब्याख्या करते हुए उक्त टीकामें भी लिखी है।

इस प्रकार जीवके ज्ञानमुणके बाह्य बदाबीके जाननेक्य उपयोगाकार परिणमनको तथा बर्मादि इध्योके गितहेतुत्वादि गुणीके जीवो बौर पुद्गलोको गांत आदिके झाबार पर होनेवाले परिणमनोको स्वामाविक स्व-परप्रयय परिणमन हो कहना चाडिये। इन्हें वैसाविक स्वप्रश्रयय परिणमन हालिये नहीं कहा जा सकता है कि ये सब परिणमन विभावक्य विकारी परिणमन नही है। स्वश्रयय परिणमन मो इन्हें इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि इन परिणमनोंगे एक तो परकी अवेद्या आपने स्वीकार की गयी है, दूवरे आगमये नहीं मो स्वश्रयय परिणमनोको कथन मिलता है वहीं मर्थन केवल अपनुस्त्रभूषण के द्वारा होनेवालो इस्पकी वृद्युवाहान-वृद्धक्य परिणमनोको हो स्वश्रयय परिणमन वहत्रया गया है।

आगे आपने लिखा है कि 'मनुष्य, पशु, पक्षी आदि मिन्न-मिन्न जीवोंकी गति आदिकी अपेक्षा क्षण-क्षणमें भेद होनेसे उनमें (वमीदि इन्योंने) परप्रत्यय परिणामका भी व्यवहार किया जाता है।'

इसके विषयमें हमारा आपसे कहना है कि अध्वहार शब्दका आपने स्थान-स्थान पर उपचार हो आर्थ किया है और उपचारका मो अर्थ करनाराशित किया है। तो ऐसा अर्थ आपममें सर्वत्र नहीं किया गया है। इसके लिए प्रदन नं० १७ की हमारी प्रतिशंका र को देखिये, उसमें हम अध्वहार शब्दके विषय अर्थ बत-कानेवाल है जिनका उपयोग आपमने यथानंत्र व और ययावस्यक अर्थमें ही किया गया है। इसक्रिये सहीं पर भी राजवातिक संथा सर्वाधिकिक अध्याय ४ सूत्र ७ में समीदि स्थ्योगे होनेवाले परअस्य परिणमतीके प्रसंग- में जो 'ब्यवहियते' पाठ किया गया है उसका अर्थ उपचरित अर्थात कल्पनारोपित नहीं करना चाहिये, कारण कि मनुष्य, पशु-पक्षी आदिकी सद्भृत गति आदि निमित्तोकी सहायतापूर्वक उत्पन्न होनेसे उन परिण-मनोंकी घर्मादि द्रव्योमें सद्भुतता ही मानने योग्य है. अन्यवा यदि धर्मादि द्रव्योके गतिहेत्कत्वादि गुणामें क्टस्यता आ जानेसे फिर धर्मादि द्रवय उपयंक्त मनुष्य पशु-पत्ती आदिको भिन्न-भिन्न गति आदिमें सहायक नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि धर्मीद द्रश्योमें होनेवाले परसापेक्ष परिणमनोको व्यवहारमात्र कहकर यदि कल्पनारोपित ही माना जायगा तो जेयभत पदार्थीके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानके उपयोगाकार परिणमनी-को भी कल्पनारोपित (असदभत) ही माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इसलिये जिस प्रकार झानके जीयभत परपदार्थोंकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेवाले जानके उपयोगाकार परिणमन कल्पनारोपित (असदभत) नहीं है उसी प्रकार परपदार सापेक होकर उत्पन्न होनेवाले धर्मादि द्रव्योंके परिणमन भी कल्पनारोपित (असदभत) नहीं है।

अन्तमें आपने लिखा है कि 'स्वपरप्रत्ययरूप पर्यायमें परकी निमित्तताका यह अर्थ नहीं है कि उपा-दानकी तरह निमित्त भो समतुलामें बैठकर उस पर्यायका निर्माण करता हो।'

इस विषयमें भी हमारा कहना यह है कि हमने जो स्वपरप्रत्यय परिणमनमें उपादानमत और निमित्त-भन वस्तओं में विद्यमान कारणभावकी परस्पर विलक्षणता रहते हुए भी कार्योत्पत्तिमें दोनोकी समान अपेक्षा रहनेके कारण उपादान और निमित्त दोनो तरहको बस्तुओको 'समतला' अब्द द्वारा समान सम्पन्न बतलाया है. सो हमने 'समतला' शब्दका प्रयोग इस आशयसे नहीं किया है कि उपादानके समान निमित्तको भी कार्यरूप परिणत होना चाहिये अथवा उपादानके समान निमितको भी कार्यका आश्रय बन जाना चाहिये । किन्तु इस वाशयसे किया है कि उपादानके स्वपरप्रत्यय परिणमनरूप कार्यकी उत्यक्तिमें सहायक कारणरूप निमित्तको उतनी ही अपेक्षा रहा करती है जितनी कि कार्यके आध्यभूत उपादान की रहती है। अर्थात उपादान और . निमित्त याने आश्रयकारण और सहकारी कारण—इन दोनोंमें से एककी उपेक्षा कर देने पर कार्य (स्वपरप्रत्यय-रूप परिणमन) कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्योत्पत्तिमें जहाँ तक उपादान और निर्मनके बलाबलका सम्बन्ध है वहाँ तक तो यही माना जायगा कि उपादानशक्तिके अभावमे निमित्त अकिचित्कर बना रहता है और इसी प्रकार उपादान भी निमित्तके सहयोगके विना कुछ नही कर सकता है। इस सरह परस्पर विलक्षण अपने-अपने ढगको कार्योत्पादनकारणता रखते हुए भी कार्योत्पादनको दृष्टिसे दोनो ही समान-रूपसे शक्तिभाको हैं, इसलिए उसमें (कार्योत्पादनमें ) दोनों ही एक दूसरका मुख ताकनेवाले हैं। इस सरह जब दोनो एक दूसरेकी अपेक्षा रखकर हो कार्योत्पादन कर सकते हैं. तो केवल सहायकमात्र होनेसे उपादान-को कार्यपरिणतिमें निमित्तको उपयोगिता उपादानमें कम रहती हो—ऐसा सोचना गलत है। यही कारण है क स्वामी समन्तभद्रने कार्यको उत्पत्ति बहिरंग और अन्तरग अर्थात् निमित्त और उपादान दोनो तरहके कारणोकी समग्रताके सदमावमें हो मानी है और यह भी प्रमाणित किया है कि द्रव्यगत स्वभाव ऐसा हो है कि बहिरन तथा अन्तरंग उभय कारणोकी समयता पर ही कार्यकी उत्पत्ति हो सकती है। उनका वचन निम्न प्रकार है---

## बाह्यतरोपाधिसमझतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः ॥६०॥

इसका अर्थ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ पर 'इब्ब्यगत-स्वभाव.' पदसे इसका निराकरण हो जाता है कि किसी एक कार्योत्पत्तिके प्रति निमित्तता और उपादानता दांनो हो एक वस्तुके समें है, और इषका भी निराकरण हो जाता है कि निमित्तता उपाशानताके पोक्षे-पीक्षे चकनेवाली वस्तु है तथा इसका भी निराकरण हो जाता है कि निमित्तताको वपाबानता समृत्यन्न करती है, जौर यह खिद्ध होता है कि जिस प्रकार अगुरुकषु गुणोमे बस्तुर्य होनेवाले पड्युग्यहानि-वृद्धिक्य परिणमनीको स्वप्रत्याता अर्थात् स्वनिमित्तक कार्यणा इत्यात स्वप्रत्य होते वही प्रकार क्सतुके जो भी अन्तरं ( उपायान ) और वहिरंग (निमित्तक कार्यणा हिम्मत्य होते होते हैं कि उपाया निमित्तक कार्यणा के सहस्यात्य ता अर्थात् स्वपर्य निमित्तक कार्यणा के सहस्यात्य ता अर्थात् स्वपर्य विभाव के सहस्य प्रति होते हैं सहस्य ( उपायान ) कोर पर ( निमित्तक कार्यणा हो हो सा वी विभाव हो है । सा विभाव हो हो हो कि स्व ( उपायान ) कोर पर ( निमित्तक कार्यणा हो हो सा हो हो सा वी विभाव हो हो सा विभाव हो हो हो हो कर है । समयसारकी आवार्य अगुतवन्द्रकुत आत्मक्शित टीकामे निम्नलिखित करूय पर्य पाया जाता है—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाकंकान्तः। तरिमन्त्रिमतं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयुग्रदेति तावत्॥१७५॥

इस पद्यमे पठित 'वस्तुस्वभावः' पद भी इसी अर्थका प्रकाशन कर रहा है कि परके सम्बन्धसे ही आत्मामे रागादि उत्पन्न हो मकते हैं, ऐसा ही वस्तुस्वभाव है।

आप्तपरीक्षामे आचार्य श्री विद्यानन्दीने जिला है—

सामग्री जनिका कार्यस्य नैकं कारणम्, ततस्तदन्वयध्यतिरेकावेव कार्यस्यान्वेषणीयौ ।

-- वीरसेवासंदिर प्रकाशन प० ४४

अर्थ — कार्यको जनक सामग्री (कारणोंको समग्रता) होती है, एक कारण कार्यका जनक नही होता है, इसलिये 'सम्पूर्ण कारणोके अन्वय और व्यतिरेकका अन्वेषण करना चाहिये।

यद्यपि यह वाश्य आचार्यने नैयायिककी ब्रोरसे पूर्वपक्षके रूपमें उपस्थित किया है, परन्तु पूर्वपक्षकी समाध्ति पर 'सम्बम्सेतव' पद द्वारा इसे स्वोकृत कर लिया है। ब्रागे प० ४१ पर लिखा है—

प्रत्येकं सामग्रवेकदेशानां कार्योत्पत्तौ अन्वयञ्यतिरेकनिश्चयस्य प्रक्षापूर्वकारिभिः अन्वेषणात् ।

क्षर्य—प्रेक्षापूर्वकारी (बृद्धिपूर्वक कार्य करनेवाले ) लोग कार्यकी उत्पत्तिमे संपूर्णकारणीके अलग-अलग अन्वय-व्यक्तिरेककी स्रोज किया करते हैं।

बात भी दरअसल ऐसी है कि माँद लोक में कोई कार्य सब्बडोमें पड़ जाता है तो चतुर जानकार उनके प्रत्येक साधनकी ओर दृष्टि डालता है कि किन साधनको गड़बडोने यह कार्य गड़बड हो गया। परकी बनानेबाला जुलाहा परिनर्भाषके साधनभूत तन्तु, तुरो, वेश, धलाका आदि सभी साधनों पर समानक्पते पृष्टि रखता है कि सब पायोको स्थित अच्छी है या नहीं, जयबा यह भी देखता है कि इनमेने किनी साधन की कमी तो नहीं है। सर्वसाधारण लोग भी किनी कार्यके करनेने पहले उनके कारणों पर सथाबृद्धि दृष्टि डाल लिया करते हैं।

कहीं तक इस विषयको बहाया जाय, प्रत्येक मनुष्य यहा तक कि जो निमित्तकारणको क्यास्तिक, उपवरित या कारशनिक विद्व करनेमें कने हुए हैं वे भी अपने अनुभव और अपनी प्रवृत्तियोकों और भी योड़ा दृष्टिगात करें तो उन्हें मालूम होना कि वे निमित्त उपादान दोनोंकों ही समुख्य पर विरुक्ताकर कार्योत्पत्तिकै प्रति असर होते हैं। वे जानते हैं कि उनका कार्य निमित्तोका सहारा किये विना नहीं सम्प्रन हो सकता है, स्वतियं निमित्तोकों अपनाते हैं, फिर भी उन्हें अवास्तविक या कारप्रनिक कहनेसे नहीं चूकते, यह महान् आवस्त्रयंकी बात हैं। निमित्त भी उपादानकी हो तरह वास्तिक है, उपयोगों है, काश्यनिक या अनुष्योगों नहीं है, वह उपचरित या आरोपित भी नहीं है, द्यादि आवश्यक वार्तों पर प्रस्त १७ ने प्रकाश डाला जायगा। वहींसे टेकिये।

नोट---इस विषयमॅप्रश्न नं०१,४,६ और१७ देखिये तथा इनके प्रत्येकदौरका विषय भी टेकिये।

> मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कन्द्रकटार्यो जैनधर्मोऽस्त मंगलम् ॥

## शंका ११

मूळ प्रइत ११—परिणमनके स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय दो भेद है, जनमें वास्तविक अन्तर क्या है ?

#### प्रतिशंका ३ का समाधान

इस प्रश्नके प्रथम उत्तरमें क्षमायान करते हुए बतलावा गया या कि स्वभावयांगि और विभावयांगियके मेदि याची दो प्रकारको होती है। स्व-प्रस्तराय पर्यायों को हित हमा वर्षाय है और स्व-परम्रत्याय पर्यायों को हित हमा वर्षाय है जिस स्व-परमृत्याय पर्यायों को ही विभाव पर्याय कहते हैं। माथ हो इनके कि कह प्रवाद गेता या एक कोन-कोन वर्षाय किस प्रकार होती है इसका स्वर्धकरण करते हुए समर्थनमें प्रवचनवार गाया १३ को टीका उत्तरियत को गई थी। बन्तने यह भी बत्का दियां गया था कि भिन्न प्रकार स्व-परमृत्य पर्यायोको उत्तरियत्ते भी कालादि व्यायोको विवक्तित पर्याय यायायोग्य आश्वर्यात्रीमत होती है उसी प्रकार स्वय्यय पर्यायोको उत्तरियत्ते भी कालादि व्यायोक्ति विवक्तित पर्याय यायायोग्य आश्वर्यात्रीमत होती है। वे साधारण-निमित्त है, इसलिए उनकी दोनो स्वकास कवनको अविवक्ता है। यहां इन दोनोमें भेद हैं रें ऐमा जिलनेका हमारा आश्वय यह था कि 'स्व-प्रस्तय' प्रवच्ये आया हुआ 'स्व' राज्य अपने उपादानको सूचिन करता है और स्व-परप्रस्तयय पदम आया हुआ 'स्व' राज्य अपने उपादानको सूचिन करता है और स्व-परप्रस्तयय पदम आया हुआ 'स्व' राज्य अपने उपादानको सूचिन करता है।

हतना स्पष्ट निर्देश करनेवर मो प्रतिकांका २ मे एक तो ३ प्रकारको पर्यायोको स्थापना करके अनन्त अपुरुषक पुणवारा इत्योंको प्रतिमयम प्रवर्तमान वहत्त्व-प्रान-वृद्धिक पर्याये मान 'स-प्रत्यम' स्वीकार की गई है। इनके होनेने एकान्तकथने मान निस्त्य ( उपादान ) पदाको हो स्वीकार किया नया है और व्यवहार ( उपचार ) पताकी तिलाक्ष्यिक दे दो गई है। जब कि प्रत्येक निष्यपका तन्तुकुक करवाहर अविना-भावरूपकी होता हो है ऐसा आगमका अभिप्राय है। स्वामी समन्तप्रदेश वचनानुवार चाहे बद स्वभावकार हो और चाहे विभावकार्य, दोनोंचे बाह्य और आम्यन्तर उनाविको समग्रता तमी बन सकती है जब कार्यस्तित्वमे उपायान और स्ववहारहेतु दानोंको सम ज्याप्ति स्वाकार को आये।—रेखिये स्वयमुस्तोत्र स्लोक ६०। दूधरे लागममें सर्वत्र स्वमावयविधिको स्व-त्रत्यवक्षये हो उस्किलित किया गया है। किर भी उसका विचार किये दिना प्रतिकार २ से जनता ब्राह्मक पूर्वाव्य प्रविक्षा किया क्या वस्त स्वमावयविधिको स्वराय क्या वस्त स्वमावयविधिको स्वराय क्या वस्त स्वमावयविधिको स्वराय क्या वस्त किया स्वाय है। उस प्रकार प्रतिकार रिवार किया गया है। उस प्रकार प्रतिकार रे से स्वमावयविधिको हो भागोंमें विषयक कर दिया गया है, जब कि लागममे स्वमावयविधिको के उस्त प्रकार से दो मेदोका उस्तेव इष्टिगाचर नहीं होता। वस्तुतः लागममे नहीं भी स्वमावयविक्षा क्षत्रण निरंग करते हुए प्रयोक्त स्वपृत्व प्रवार वस्तुता हानि-वृद्धिक स्वप्रयय पर्यायोक्त स्त्रेख लाता है वह वह्म्यवस्त्र स्वप्त स्वप

त्तीवरे हमने तो प्रबम उत्तरमें इतना ही लिखा या कि 'जो साबारण निमित्त होते हैं उनकी योनों स्वलों पर कथनको अविवक्षा होनेसे परिणमा नहीं को जातों। 'किन्तु प्रतिशंका र में इस प्रकारको वास्प-रचना निम्ब की । मार्ड है जिससे यह स्त्रिति हो कि 'हम स्वमावययीयों साबारण निमित्तों के कथनकी अविवक्षा और विभावययीयों साबारण निमित्तों के कथनकी अविवक्षा और विभावययीयों से साबार करते हैं।' यह एक प्रकारसे हमारे ऊपर आरोप है, किन्तु प्रबम उत्तरमंग तो हमारों ओरसे ऐमा लिखा हो गया है और न ऐसा वस्तुस्थित हो है। प्रथम उत्तरके प्रारम्भमें हो हम यह साख कर आये हैं कि 'स्वभावययीयों स्वप्तरस्थ परद्वारा उनी प्रव्यक्त उत्तरादान वास्ति तो गई है और विभाव ययीयों स्वप्तरस्थय परद्वारा विश्वित हो है। अथन उत्तरके प्रयास किया निमत्तों और करण निमित्तों में भी स्वीकार किया गया है। 'स्वष्ट है कि प्रविवक्त स्वप्तरस्थ परद्वारा किया निमत्तों में भी स्वीकार किया गया है। 'स्वष्ट है कि प्रविवक्त र अनेक ऐसे मन्त्रसाधे आत-प्रोत है जिनका आयाम सामयन नही होता।

दूसरे उत्तरमे हमने उन्हों तथ्यों पर पून: प्रकाश बाला है जिनका सम्यक् प्रकारसे निर्देश प्रका उत्तरके समय कर आये हैं। इसमे तस्वार्यवार्तिक और सर्वार्थाश्चित अ० ४ सू० ७ का टीकावचन दस्तिल्ए उद्भृत किया गया था ताकि अपर पक्षकी समझमं यह बात प्रकीभाति आ आए कि स्वमावपर्यों दिशिल्ए हो स्वप्रत्यम स्वीकार की गई है, क्योंकि उनकी उत्पत्तिमें विभावके हें तुत्र वाह्य निमित्तोक सर्वया अभाव है। उनमें भी यविष आश्रय निमित्तांका निषेष नहीं है। राजवातिक और सर्वार्थालिक उनत उन्लेखकी 'यर' यब्दका प्रयोग दसी अर्थमें किया गया है। किन्तु दूसरे पक्षने इस उन्लेखको अपने मनतथ्यका पृष्टिमें समझकर उससे यह अभिन्नाय फलित करनेकी चेष्टा की है कि स्वमाव पर्योग भी विभाव पर्यायोके समान स्व-परप्रस्थय होती है। हाली के अपर पक्षने प्राह्मका र के अन्तवे यह लिखकर कि 'इन तरह जिस परिणामनमे उगादानके ताथ कर्ती-करण आदि प्रेरक निम्तताका व्यापार आवश्यक नहीं है उसे स्वप्रस्थय परिणमन कहना चाहिए। 'स्वमावपर्यायोका स्वप्रस्थय भी स्वीकार कर लिखा है जो आगमको दृष्टिसे हमें तो इष्ट है ही, अपर पक्षकों भी स्वीकृत होना व्यक्तिए।

इस प्रकार मूल प्रश्न, उसका उत्तर, प्रतिशका २ और उसका उत्तर इन सबका यह सिंहावलोकन ई। आगे प्रतिशंका २ के माधारसे विवार करते है—

#### १. पर्यार्थे हो ही प्रकारकी होती हैं

प्रतिज्ञोका २ में हमारे द्वारा पूर्वमे उद्घुत तत्त्वार्यवार्तिक और सर्वार्यितिद्वि अध्याय ४ सूत्र ७ के वचनका उल्लेखकर यह बतलानेका प्रयत्न किया गया है कि हमने भी स्वभाव पर्यायाको परप्रत्यय स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार अपनी पुरानी मान्यताकी पुष्टि करते हुए लिखा है कि 'विश्वक समी पदार्थीमें षयायोग्य होनेवाली पर्यायोको स्वय्ययम् स्वाभाविक स्व-रदारयम् और वैभाविक स्व-रदारयम् परिणमनीमे ही सम्वयुर्व करना चाहिए। इसी प्रसंगमे एक नमुमेशार यह वास्त्य मी तिला है कि 'बैन संस्कृतिमें स्वकी स्वयुर्व परिकृत वेक्क पर्यक्त द्वारा किलो सत्कृत परिणमनको नहीं स्वीकार किया गया है। 'विचारक रेखेन पर विदित होता है कि इस वास्त्रमें स्वयुक्त चनुराई की गई है कि जो विदोध्य है त्वेत विशेषण बनामा गया है और जो विशेषण है जसे विशेष्य बनाकर समने अभिग्रयकी गुर्व को गई है। साथ ही यह त्याहर करनेके लिए कि बाबार्य कुन्दकुन्य कृत सम्यवारसे भी हमारे जनत अभिग्रयको पृष्टि होती है, उसकी गाया १९ और १९ र वया जनका टीका बचन भी प्रमाणकार्य उद्दूषन विध्या गया है। इत उद्दूषन बचनोका जो वर्ष किया गया है यह बमी जीक नहीं है दसका विचार तो हम आगे करनेवान है। यहां मात्र दनना समेल कर देना चाहते हैं कि इस बार अनेक स्वकोपण अपर पक्षत्र कैनदर्शन या जैनयमं त्यस्त्र ते ता ती अगर पत्र हो आगे। प्रतिकृति से संकृति खस्का प्रयोग किया है। ऐसा करनेवे जो गी रहस्य हो उसे तो अगर पत्र हो आगे। प्रतिकृति से ऐसे प्रयोगका मुकासा न होनेक कारण हम उसे सर्वत्र जैनदर्शन या जैनवर्शन या जैनवर्शन अग्रेस ही

दूभरी बात यह है कि जरून बचन द्वारा विहोधण को विहोधण बनाकर जो यह स्त्रीकार किया गया है कि प्रत्येक गरियमनमें 'स्व'को अपेका रहती है, बह तो विचारणीय है हो, मान हा यहाँ 'स्व' पत्ते क्या अभिन्नेत है बह स्पष्ट न होनेने यह भी विचारणीय है। सब ओरसे दिचार करन पर विदेश हाता है कि है बह वावय प्रमासक हो। प्रतियोग र में स्वयं बहारा मंग्ने हो जैन सम्हतिको उद्यापणा की गई हो पर विचार कर देवने पर यही विदित होता है कि इन बाक्यमें जो कुछ भी कहा गया है वह जैन मस्कृति नी मही ही है। इससे जैन संस्कृति पर पानों किर बाएगा इतना अक्स है।

अब थोड़ा इस वाक्यमे जो कुछ कहा गया है उसके विधियरक अर्थ पर विचार कीजिए---

प्रका विधियरक निर्देश होता है कि 'स्व'की अपेक्षा सहित 'पर'के हारा प्रांत्यन सभी वस्तुआंका जैन संस्कृतियं स्वीकार किया गया है।' यह जनन वानयका विधियरक निर्देश है। इससे रुगट शास होता है कि अपर का अपना यह मत जैन संस्कृतिक नामपर जनारित करना महत्वा है कि अप्येक प्रांत्यनमें 'स्व' की अपेक्षा तहती है अवस्थ, 'पर होता है नह इनरेके हारा हो। आस्वर्य है कि ऐसे स्वत्यापुण वचनको जैन-संस्कृतिको विशेषता प्रांत्य कि मत्ता गया है। कहा चित्र इंदिन स्वत्यादी ऐसा वचन प्रवास करे तो उनके लिए वह सम्बन्ध स्वत्य है, जैने संस्कृतिक स्वत्यादा स्वात्य करे तो उनके लिए वह सम्बन्ध है, जैन-संस्कृतिक बाह्कों के दार तो ऐसा वचन प्रयोग मुठत भी नहीं होना चाहिए।

अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। प्रकृतमें यह विवार चल रहा है कि सब हुन्नी विजयों भी पार्थी होतों है उन सबका बर्गीकरण करने पर वे २ बकारकों न होकर मात्र २ ही प्रकारकों हाना है। जहाँ कही साथा निमानों कि विवार करने पर वे २ बकारकों न होकर मात्र २ ही प्रकारकों हाना है। जहाँ कही साथा निमानों कि विवार न स्वार्थ का स्वर्थ कर प्रयोग हुन्ना भी है तो हतने मात्र प्रवेश जिल्लाका सम्यंत्र न स्वर्थ कर स्वर्थ कर प्रयोग कर है। जीर जहीं केवल स्वत्रस्थ पर्याग करता बादा है जहीं हरही का त्यार प्रकार स्वर्थ कर प्रवेश कर है। जीर जहीं केवल स्वत्रस्थ पर्याग करता बादा है जहीं हरही का त्यार प्रकार स्वर्थ कर प्रवेश कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्य कर

## अइसबमादसमुश्यं विसवातीदं अणोवसमर्णतं । अब्बुच्छिणां च सुहं सुद्शुवभोगप्पसिद्धाणं ॥१३॥

णुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए बात्माओंका सुख अतिशय, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुपम, अनन्त और अविश्वित्र है।।१३।।

इसकी टीकामें आचार्य अमृतवनद्र लिखते हैं---

आसंसारापूर्वपरमार्भुताद्वाद्वरूपचात्रास्मानमेवाश्रिय प्रकृतस्वापराश्रयनिरपेश्वादारयन्त्रविकक्षणाया-स्ममस्तायतिभिरपयित्वाज्येरतवर्षप्रवर्तमानस्वाप्चातित्वयवद्यास्मसमुद्धं विषयातितमनौपम्यमनंतमस्युच्छन्नं श्रद्धोपपोगनिःपन्नानां सस्मततन्तस्वर्यम् प्रार्थनीयम् ॥३३॥

(१) अनादि संसारसे जो पहले कभी अनुभवमे नहीं जाया ऐसे अपूर्व परम अद्भुत आङ्कादकर होने से अतिवय, (२) आरमाका ही आप्या लेकर प्रवर्तमान होनेने आत्मोत्पक्ष, (३) पराश्रयक्षे निरपेक्ष होनेसे विषयातीत, (४) अत्यान विकल्पण होने अनुन्त (१) समस्य आयामी कालमे कभी भी नासकी प्राप्त न होनेसे अननत और (६) विना हो अन्तरके प्रवर्तमान होनेने अविच्छित्र मुख बुद्धोपयोगने निव्यक्त हुए आरमाओं के होता है, हमिल्य इस सर्वया प्रायंनीय है ॥१३॥

वहीं गावामे उनत मुखको 'भादमसुग्य' कहा है जिमका तात्वयं आत्मासे उत्यन्न अवांत् 'स्वप्रत्यन' ही होता है, 'स्वन्य-प्रत्यम' नहीं । स्व पदकी कामध्या करते हुए सावार्य अमुकवन्द्र किखते हैं — 'आग्नामासेषा- स्थिय प्रकृत्यात् ।' इनका अर्थ है 'आरामाका हो साव्य केकर प्रवासान होते हैं। इस एक विदित होता है कि प्रत्येक द्रव्यकों को स्वभाव वर्षय होती है, आगम्में उत्ते स्वप्रत्य ही कहा है। वह स्वप्रत्य होती है, आगम्में उत्ते स्वप्रत्य ही कहा है। वह स्वप्रत्य ही क्षी है इसका खुलासा आवार्य अमृतवन्द्रके 'पराअयित्यस्वात्' इन ववनसे हो जाता है। इस प्रकार निविचत होता है कि जिस्स पर्यायकों उत्पत्तिमें प्राप्तय निर्मेद्रता हो और स्वयं अपने आश्रयसे उत्पन्न प्रहुष्ट हो वह स्वप्रत्यय होनेसे स्वभाव पर्याय है। स्वभाव पर्यायका आगम्मे इससे भिन्न कोई इसरा काण गा सुन्धरा नाम इंडिगेस नहों होता। । उदाहरणके निए पर्याव्य पंचित्रतिकांके धर्मोपदेश प्रकरणके स्वा स्थेक पर इंडिगात कोजिए—

सतताभ्यस्तभोगानामध्यसःसुखमाःमजम् । अप्यपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य स तत्त्ववित् ॥१५०॥

इस पर दृष्टिगत करनेसे बिदिन होता है कि इसमें जिस अपूर्व सुखका निर्देश है उसे आस्मज-आस्मोरेय हो बतलाया गया है।

कविवर राजमल्लजो इसो तथ्यको पृष्टिकरते हुए अध्यात्मकमलमार्तप्टमे लिखते है कि जो पर्यार्ये क्ष्यान्तरनिरपेच हांसो है वे स्वभावगुणस्थाय है। वह वचन इस प्रकार है—

> धर्मद्वारेण हि ये भावा धर्माशात्मका [हि] द्रव्यस्य । द्रव्यान्तरनिरपेक्षास्ते पूर्वायाः स्वभावगुणतनवः ॥१४॥

आत्मोरच और स्वप्रत्यय परका अर्थ एक ही है यह हम पूर्वने ही लिख आये है। इन तथ्यको और भी विश्वरूपने समझनेके लिए पंचास्तिकाय गांचा २२ की आचार्य अमृतवण्डकृत टोकाके इस वचन पर भी वृष्टिगत कीजिए—

#### स्वप्रत्ययमम्त्रसम्बद्धमध्यावाधमनन्तं सुखमनुभवति च ।

तस्वार्धवार्तिक अ०१, सू०२ में खबोचरामबस्यको उरासिमे सम्बन्ध प्रकृति निमित्त है इस बाहको च्यानमे रासकर प्रवनकतीन यह प्रदन किया है कि सम्बन्धत प्रकृतिको भी मोक्षका कारण कहना चाहिए। इसका अनितास समाधान करते हुए भग्राकणकरेव निस्तते है—

#### आरमैव स्वशक्त्या दर्शनपूर्यायेणोत्पद्यते इति तस्यैव मोक्षकारणत्वं युक्तम् !

इस उद्धरणमें भी सम्बन्दको उत्पत्ति स्वयं आस्मशक्तिके बळसे हो होती है यह स्पष्ट किया गया है को सक्त अर्थके समर्थनके लिए पर्याप्त है ।

इस प्रकार उक्त आगम प्रमाणोके बकते यह स्रष्ट ब्रात हो जाता है कि जिस प्रकार विभाव पर्यायोकी उरश्तिमें कालादि इस्पोक्ती पर्यावक से निमित्तता होनेप भी सर्वनाधारण निमित्त होनेसे प्रयोक विभाव पर्यायको उरश्तिमें निमित्तक से उनका उक्तेज नहीं क्या जाता उसी प्रकार स्वाय पर्यायोको टरश्तिमें कालादि इस्पोक्ती पर्यावक्ष्में निमित्तता होनेप भी सर्वसाधारण निमित्त होनेसे प्रयोक स्वयाय पर्यायोको उर्वश्ति निमित्तक दो उनका उक्तेज नहीं किया जाता। यही कारण है कि आगममें मभी स्वभ व पर्योच है स्वभाव पर्याय है कि आगममें मभी स्वभ व पर्योच है स्वभाव पर्याय होने विभावनका मुक्य हेतु वह है जिसका निर्देश हम प्रवचनतार गाया ६३ और उसको प्रवोचन टोकाम कर आये है। आया यह है कि जो पर्यो प्रयोग प्रवास अपने उस्ताव के कालमें उर्वश्ति पर्योच होने कि से स्वभाव पर्यायों हैं। अर्थाय यह है कि जो पर्यो अपनी उत्पत्तिक कालमें उत्पत्त होनेबाली पर इञ्चक्त प्रयोग को (निमित्ताकरण) करती या करण निमित्त करके उत्पत्त होती हैं वे विभाव पर्यायों है। स्वभाव पर्यायों को स्वभत्यय और विभाव पर्यायों है। स्वभाव पर्यायों को स्वभत्यय और विभाव पर्यायों है। स्वभाव पर्यायों को स्वभत्यय और विभाव पर्यायों है। स्वभाव पर्यायों को स्वभत्यय केंद्र सेन विभाव पर्यायों है।

यहाँ द्वारा विशेष जान लेना चाहिये कि विभाव पर्याचीमें जो विशेष निमित्त होने हैं उन्हें कर्ता निमित्त, करण निमित्त या प्रेरक्तिमित्त कडलेका कारण यह नहीं हैं कि वे बलाह अन्य उच्यो पर्यायों को उप्तम करते हैं। यदि वे बन्य उटवर्ष पर्यायों को बलात उप्तम करे तो दो उच्योगे या तो एकताका प्रसंग उपित्वत हो जन्मा या किर एक उच्योमें यो क्रियाओं का कर्तृत्व स्वीकार करना पड़िया जो जिनायमें विषद्ध है। अतएव परद्रव्यामें निमित्तको विवकावद्य कर्ता आदिका व्यवहार उप्तरित हो जानना चाहिये। इस प्रकार क्यायपर्याये स्वप्रत्यय क्यों कहलातो है इसका स्रष्टीकरण करते हुए विभाव पार्यि स्वप्रत्यय क्यों कही गई है इसका यो प्रकरण संगत स्रष्टीकरण हो जानेपर उक्त प्रकारणे पर्याये दो ही प्रकार को वे यह

## २. पर्यायोंकी द्विविधताका विशेष खुलासा

इस प्रकार स्थायन और स्वयरप्रश्यन प्यांने दो ही प्रकारकी है ऐसा निश्चय हो जानेवर प्रकृतमें इन बातका विचार करना है कि क्या डब्बोकी हुछ पर्यामें ऐसी भी है विचये कानकों भी निमित्तकारी नहीं स्वीकार किया गया है, स्योकि अपर पक्षका कहना है कि 'अमुकलयूनुवर्क हारा होनेवाली डब्बको पर्युग्वहानि-वृद्धिकन परिवामनोको हो स्वयस्थ्य परिवामन बत्तकारा गया है।' इसलिए यह प्रश्न विचारनीय हो जाता है। आगे इसका दिवार करते हैं—

 अनन्तर पूर्व बनेक आगम प्रमाण देकर हम यह तो बतला हो बाये है कि स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय प्रविचें दो हो प्रकारको होती है। संसारो जीव और पुर्यलस्कन्योम जितने विमाग ( आगन्तुक ) भाव है वे सब स्व-परप्रत्वय पर्यार्थे है और रोष स्वत्रत्यय पर्यार्थे परिगणित की गई है। किल्तु ये जितनो भी पर्यार्थे होती है जन सबसे काल इथ्य आश्रयहेतु है। तस्वार्थवातिक अ० ४ सूत्र २२ में लिखा है—

वर्तनाद्यपकार्स्डिंगः कालः । २३ । उक्ता वर्तनाद्यः उपकारा यस्यार्थस्य लिंगं स कालः ।

वर्तनादि उपकार जिसका लिंग है वह काल है। २३। कहेगये वर्तनादि उपकार जिस अर्थके लिंग हैं वह काल है।

इससे विदित होता है कि प्रत्येक दृष्यकी जितनों भी पर्थीय होती है उन सबका सामान्य बाह्य हेतु काल है !

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए हरिबंशपुराण सर्ग ६ मे कहा है--

निमित्तमान्तरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता। वडिर्निश्चयकालस्तः निश्चितस्तरवदर्शिभिः॥॥॥

इन परिणामादिरूप पर्यायोभे अन्तरंग हेतु बस्तुमें स्थित योग्यता है और बंहिरंग हेतु काल है ऐसा तस्वर्दाधारोने निश्चित किया है ॥७॥

इससे स्पष्ट बिदित होता है कि बायमने जहाँ भी अगुरुरुषुगुणितमित्तक षह्गुणहानि-वृद्धि-रूप पर्यार्थ निर्दिष्ट की गई हैं वहाँ मात्र अन्तरंग हेतुका झान करानेके लिए ही वैसा निर्देश किया गया है। उसका यह अभियाय नहीं है कि उनका बहिरंग हेत निश्चय काल भी नहीं है।

ाज्या गाया है। ज्याजा यह जासभाय नहीं हो के उनका याहर गहुन ताव्यय काला सा नहीं है। जहीं विभावको निमित्त भूत बहिरग सामग्री नहीं होतो वहाँ वहिरग हेतुरूपसे काठको नियमसे स्वोकार किया गया है ऐसा आयमका अभिश्राय हैं। किन्तु स्वभावगर्यायोगें उसके कवनको अविवक्षा रहती है इतना अवस्य हैं।

२. आकाराका अवगाहहेतुत्व यह सामान्य गुण है। विचार यह करना है कि आकारामें बत्यार-स्थय कैसे पटित होता है ? तत्त्वार्यवात्तिक अ० ५ सूत्र १८ मे इनका विचार किया गया है। वहाँ बतलाया है—

द्रश्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् स्वप्रत्ययागुरुरुघुगुणबृद्धि-हानिधिकरुपार्थक्षया अवगाहक-जीव-पुर्गरूपरप्रत्ययावगाहभेदिविकस्या च आकाशस्य जातत्वोपपचेः।

द्रव्याधिक तयके गौण करनेपर पर्यावाधिक नयकी प्रधानतावश स्वप्रत्यय अगुरुलघुगुणवृद्धि-हानिरूप भेदकी विवक्षांसे और जीव-पदगल परप्रत्यय अवगाह भेदकी विवक्षांसे आकाशका उत्पाद बन जाता है।

यह ऐसा प्रमाण है जो इस बातका साची है कि ऐसा एक भी कार्य नहीं है जिसमे उभयनिमिस्ताका निर्देश नहीं किया गया हो। यहाँ अवगाहभेदसे बाकाशका उत्पाद बतकाते हुउ उसे अणुरूप्रयुगितिमत्तक स्वप्रत्यय बतकाकर भी परप्रत्यय कैसे पटित होता है यह सिद्ध किया गया है।

३. इसी प्रकार तत्त्वार्थवात्तिक व • १ सूत्र २९ में इसी तब्यको स्पष्ट करते हुए लिखा है-

एवं धर्मास्तिकायादिष्वपि असूर्तवाचेतनत्वासंक्वेषप्रदेशस्वगतिकारणस्वमावास्तिवाद्योऽनन्त्रभेदा-गुरुष्ठधुगुणदानिवृद्धिविकारैः स्वप्रत्ययैः परप्रत्ययैश्च गतिकारणत्वविशेषादिभिः अविरोधिनः परस्पर-विरोधिनश्च विज्ञेषाः।

हसो प्रकार धर्मास्तिक।यादिकमें भी स्वप्तस्य जनन्त अगुरुष्ठपु गुण हानि-बृद्धि विकारोके द्वारा और परप्रस्यय गतिकारणस्वित्येवादिके द्वारा अमृतंत्व, अचेतनत्व, असंबयेवप्रदेशत्व, गतिकारणस्वभाव और इस्तित्व आदिक अविरोधी और परस्यर विरोधों धर्म जान केने बाहिए। Y. अपर पक्षके सामने ये प्रमाण तो रहे ही होंगे। उसके सामने स्वामी समन्तनप्रका 'बाक्षेतरोपाधि-समग्रवेष' यह वचन भी रहा होगा। इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि लोकमे जितने भी कार्य होते हैं वे सब बाह्य और आम्यन्तर उपाधिको समयतामें होते हैं। यह नियम चचन है जो इस नियमको घोषणा करता है कि बाह्य और आम्यन्तर उपाधिको समयतामें होते हैं। अत्यव जिन्हें अपाधिको समयतामें होते हैं। अत्यव जिन्हें अपाधिको समयतामें होते हैं। अत्यव जिन्हें अपाधिको समयतामें उपाधिको समयतामें प्रधासिक समयतामें प्रधासिक समयतामें प्रधासिक समयतामें समयतामें प्रधासिक समयतामें समय

५. हरिवंशपुराण सर्ग ६ में भो ऐसा ही एक इस्त्रोक आता है। इसमें भी प्रत्येक परिणामके प्रति अगृहरुप्तकल आत्मगरिणाम और परोपाधि इन दोनोंका परिग्रह किया गया है। इस्त्रेक इसप्रकार है—

#### अगुरुळघुरवारमपरिणामसमन्विताः । परोपाधिविकारिरवादनित्यास्त कथंचन ॥७॥

६. जो विभाव पर्धीय है वे भो षड्गुणी हानि-वृद्धिल्य होती है। इसके लिए गोम्मटमार बोवलाण्ड गाया ३२३ से ३२६ पर दृष्टिगत कीजिए। इन गायाओं में खुनक्षानकी पहमुणी हानि-वृद्धिल्य पर्धायोका निर्देश किया गया है। स्वभावपर्धीय षड्गुणी हानि-वृद्धिल्य होती है इसे तो अगर पक्ष भो स्वीकार करता है।

यं कृति स्व प्रमाण है जो इस तस्यके साक्षी है कि सभी परिणाम बाह्य और आभारतर उत्ताचिक्र समयनामें ही होते हैं। अत्तत्व अपर पचका अगुरुख्यु मुलके हारा पडगुणी हानिवृद्धिस्प परिणाम उनके अगवाद है ऐसा आश्रय स्वयन्त करना आगर्माबरुद्ध तो है ही, तर्कऔर अनुभवने भी विरुद्ध है।

उद्यक्त कवनसे यह जानकारी तो सिलती हो है कि जिंदमागपिनश्चेरोधी पर्स्वानगित हानिवृद्धिता यह कवन मन द्रथ्योनस्यो पर्यायोक क्षेत्रता स्वा है। गाय हो यह जानकारी भी मिनती है

कि जहीं पर गुणिविरोपकी पर्यायोक कथनकी विवक्षा न होकर मात्र स्वभाव पर्यायका कथन

करना हुए होना है वहाँ वह सर्वेत्र परित हो ऐसे सामान्य लक्ष्यका निर्देश किया जाता है।

प्रवननगर गाया ६२ की सुरिक्त टोकार्स तथा निर्मा न होन्य जाता है।

प्रवननगर गाया ६२ की सुरिक्त टोकार्स तथा विराम क्ष्रता जाता है।

प्रवननगर गाया ६२ की सुरिक्त टोकार्स तथा विराम को होन्य न हो स्वा वर्गायेक मामान्य लक्ष्य

वतलान ६९ है और स्वमावयर्थित (स्वश्ययपर्याय) विभाव को होन्य नहीं किया गया है। है, इनिल्य व वतलान ६९ है और स्वमावयर्थित (स्वश्ययपर्याय) विभाव को होन्य नहीं किया गया है। है, इनिल्य क्ष्येस वाह्य वर्गायक मामान्य कथा क्ष्येस स्वा मामान्य कथा का स्वा है है। इनिल्य प्रवाह क्ष्य का स्वा वाहिया । विन्तु वर्गायक स्व वाह का वाहिया। किन्तु वर्गायक स्व वाह का वाहिया।

जायगा वर्श वह उम उन गुक्को स्वमाव प्रवाह के जायगी। और और इसके नाथ पर प्रवयस्त उनाथका जायगा विश्वयस्य करने हिया जायगा वाहित है अप उन गुक्को विभाव वर्गाय कहना हो।

समझने कि लिए अवक्षवारा रामा ९२ को टोका हुरायुम करने थोय है।

प्रत्येक दृष्यके परिणाम दो हो प्रकारके होते हैं इसका समर्थन अष्टमहस्त्री पृ० १४ के इस वचनसे भी होता है।

हिविद्यो द्वारमनः परिणाम — स्वामाविक आगन्तुकस्य । तत्र स्वामाविकोऽनन्तज्ञानादिरास्म-स्वरूपस्वात् । मलः पुनरञ्जानादिरागन्तुकः, कर्मोद्वनिमित्तकस्वातः । आत्माका परिणाम दो प्रकारका है—(१) स्वाभाविक (२) आगन्तुक । इनमें आत्मस्वरूप होनेसे अनन्त ज्ञानादि स्वाभाविक परिखमन है और कर्मोदय निमित्तक अज्ञानादि दोष आगन्तुक परिणमन है ।

इस प्रकार पर्योवें दो हो प्रकारको होती है इसका समर्थन समग्र जैन बाइ सर्व करता है। जिन तीसरे प्रकारको पर्यायोका उल्लेख अपर पक्षने किया है बास्तवमें वह उसका पूरे जैनागमको सम्यक् प्रकारसे स्थानमें न जैनेका ही फल है।

#### ३. उपाधिके सम्बन्धमें विशेष खुळासा

यहाँ प्रकरण संगत होनेसे घोड़ा उपाधिक साम्बन्धमें स्पष्टीकरण कर देना बावस्यक प्रतीत होता है। एक ऐसी ध्वाना जीविय को वायुक्ते संयोग कर रही है और एक दूसरा ऐसा परवर कीविण को वायुक्ते संयोग कर रही है हो रह दूसरा ऐसा परवर कीविण को वायुक्ते संयोग करी कर हो कर रहा है। देखने पर विदित्त होगा कि जिसके साथ वायुक्ते संयोगक प्रतीय करी हुई है वह स्वयं वायुक्ते हैं एक प्रवास को स्वास वायुक्त संयोगक ती निमत कर स्वय तत्तु कर लहराने कमती है और दूसरा परवर जो कि बवनेमें ईरण गुणका अभाव होनेसे वायुक्ते संयोग नहीं कर रहा है, उपाधिपरित संवेके कारण स्वय तत्तु का स्वया तुक्त के स्वराह है। किन्तु वहीं ध्वाम और रहा है, उपाधिपरित संवेके कारण स्वय तत्तु स्वराह है व्यविष्ठ स्वयाहन से आकाश प्रध्यक्षेत्र निमत्ता है कार प्रवास कर उन दोनेसे कहा है। किन्तु वहीं ध्वाम कर कार साम के स्वराह स्वर्ध है। सिमत्ता है तथाफि इन काल आदि इत्योक रहनेपर भी इनको निमत्ता है तथाफि इन काल आदि इत्योक रहनेपर भी इनको निमत्ता कर उन दोनेसे क्लामें में सोधाधिपता दृष्टिगोयर नहीं होता। इससे स्पष्ट विदित होता है कि साधारण निमत्त विवेष उपाधि संवास ने प्राप्त होनेके कारण हनकी अपेशा स्वराह पर्वास क्षाम प्रधान होती है—एक स्वन्ध प्रधान स्वराह पर्वास के स्वराह हमारी की सीधाधिपता नहीं होती है—एक स्वन्ध स्वराह स्वराह हमारी की सीधाधिपता नहीं होती है—एक स्वन्ध स्वराह पर्वास हमारी की सीधाधिपता नहीं होती है—एक स्वन्ध स्वराह हमारी की सीधाधिपता नहीं है। सहार परिवास माधिपता निमत भी नहीं है एसा काई तीन है कारण सरका होती है का स्वराह स्वराह हमार स्वराह हमारी होता है स्वराह हमारी होती है स्वराह स्वराह हमारी होती है स्वराह स्वराह हमारी होती है स्वराह हमारी होता हमार स्वराह हमारी होता होता हमार हमारी हमार स्वराह हमारी हमार स्वराह हमारी हमार स्वराह हमारी हमार स्वराह हमार हमारी हमार हमारी हमार स्वराह हमारी हमार हमारी हमार हमारी हमार हमारी हमार स्वराह हमारी हमार हमारी हमार हमारी हमार हमारी हमार हमारी हमारी

#### ४. गाथाओंका वर्धपरिवर्तन

यह तो मानी हुई बात है कि जो भी परिणमन होता है वह 'स्व' में होता है, 'स्व' के द्वारा होता है और वह स्वय कार्ती यनकर स्वतन्त्रकाले उन्न परिणमनको करता है, व्योक्ति कर्ताका 'स्वतन्त्रा स्वती' यह लक्षण उसमें तभी परित होता है। इतना अवस्य है कि यदि वह सोपाधि परिणमनको करता है तो बढ़ी उस उपाधिका भी निर्देश स्थि जायगा। क्षमयभार गाथा ११६ से लेकर रे० जायाओ द्वारा प्रत्येक इस्क्रीस सभी परिणमन स्वभावकी सिद्धि को गई है। किन्तु प्रतियंका ६ में अपने अभिन्नयायकी पृष्टिके लिए उनमेसे कर्तावय गायाओं क्रेसपी पायवर्तन किया गया है। आगे इस महो स्थक सप्ते बत्तकार्यवाले है कि उन गायाओं करीर उनके टीका वचनोंने जो अर्थास्तर्यनंत्रका उपक्रम किया पर्या है उसकी पृष्टि उन गायाओं और उनके टीका वचनोंक क्षमांप नहीं होती। वे गाया ११८ और १२३ है। ११८ गाया इस प्रकार है—

> जीवो परिणामयदं पुग्गलद्द्वाणि कम्मभावेण । ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि वेदा ॥११८॥

श्रीव यदि पुद्मल द्रव्योको कर्मरूपमे परिणमाता है तो स्वयं कर्मरूपसे न परिणमन करते हुए उनको खेतन श्रीव कैसे परिणमाता है ॥११८॥

यह इस गावाका सब्दार्थ है। इसके प्रकाशमें प्रतिशंका ३ में किये गये इसके अर्थको पढ़िये--

'कीव यदि पृद्गल हव्यको कर्मनावसे परिवात कराता है तो उस पृद्गल इथ्यमें निजकी परिणत होनेकी योज्यताके अभावमें ओव इथ्य उसको कैसे (कर्मक्व) परिवात करा सकता है।

गाचा ११६ से १२० तकको गावाओका एक पंचक है। उनसेसे बोचको ११८ संस्थाकी गावा छेकर और उसका अर्थ बदलकर उसके द्वारा शतिशंका ३ मे अपने अभिगावको पुष्टि करनेका प्रयत्न किया गया है। उसता गावाके तीसरे पार्थ 'ते सस्यमपरियमंत्रे' पद है। इसका अर्थ होता है 'स्वयं नहीं परिणमनेवाले उनको।' कियु परियांका ३ में इसके अर्थ किया गावा है—'उस पुरुगल द्वस्थमें निजको परिणत होनेकी सोध्यनोके अस्थावों और तथा उसको।'

इसी प्रकार गांवा १२३ के 'तं स्वयमपरिणमंत्र' पहले अवंगे तवा गांवा ११२ को आत्मस्याति टीकाके 'न तावन् तस्वयमपरिणममानं परेण परिणामिखनुं पार्वेत' इस वचनको उद्धृत कर इसके 'न तावन् स्वयमपरिणममान' पहके अवंगे भी परिवर्तन किया गया है।

गाया ११६ से लेकर १२५ तककी गायाओ द्वारा पृद्गल और जीवकास्वर्य कर्ती होकर परिणामीपना स्विक स्विधा गया है। उसी क्षणंकी गृष्टि उस्तर दो गायाये और उनका टीका वस्त्र आया है। इन द्वारा यह बत्तलाया गया है कि जीव और पृद्गलमे जी-तो परिणामा (पर्याय ) होते हैं उनको वे स्वयं स्वतरकर्यकरी कर्ती बनकर करते हैं। किन्तु प्रतिदाका ने में स्व अग्नेश्वायको तिलाज्यकि देकर उस्तर प्रमाणी द्वारा यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि जीव और गुद्गलसे मात्र परिणाननेकी योग्यता होतो है। स्वयं परिणामना उनका अपना कार्य नहीं, उन्हें परणामाता वर्णाविका कार्य है। यदि उस्त गायाओं और उनके टीका वसनोका सही प्रमें होता तो उन गायाओकी उस्तर टीकाम् जो यह कहा गया है कि-'स्वयं परिणाममाने जुन पर्य परिणामित्तासमधेक्षेत्र । न हि बस्तुलक्षक्षः परमधेक्षन्ते ।'—'स्वयं परिणामतेकाला तो परिणामतेवाले दूतरेकी मधेका करता नती, क्योंकि बस्तुलक्षियः परमधेक्षन्ते ।'—'स्वयं परिणामतेकाला तो परिणामतेवाले दूतरेकी मधेका करता नती, क्योंकि बस्तुलक्षियः परमधेक्षन्ते ।'—'स्वयं परिणामतेकाला तो परिणामतेवाले दूतरेकी

आमें प्रतिशका ३ में तत्त्वार्यशांतिक और सर्वार्थामांड अ० ४ मू० ७ के आधारसे जो यह लिखा है कि 'परि मनुष्य, पद्यु, पक्षी आदिको सद्भूत गति आदि निमत्ताको सहायता पूर्वक उत्तरक्ष होनेसे उन परि-ष्यामोकी चर्माटि स्थामें मद्भूत ग हो मानने योग्य है, अत्यक्षा यदि चर्मादि स्थामें तिहेतुत्वादि गुणोमें कूटस्पता आ आदि किए वर्मादि स्थ्य उपर्युक्त मनुष्य, पशु, पक्षी आदिकी भिन्न-भिन्न गति आदिमें सहायक नहीं हो सक्ते।'

विज्ञासा परिणासिनः कारणान्तरानपेक्षोत्पादादित्रवण्यवस्थानात्, तद्विकोषे एव हेतुष्यापारोपगमात् । विक्रता (स्वभावते ) परिणामनक्षीत्र डण्यका दूवरे कारणोंको अपेक्षा किये विना उत्पादादित्रयकी धनवस्था है, प्रत्येक समयने होनेवाली पर्याय विशेषमें हो हेनका ख्यापार स्वीकार किया है ।

इस प्रकार यह निरिचत होता है कि प्रत्येक प्रध्यां उत्पादादिवय स्वमावसे होते है उनमें कारणान्तरों की अपेशा नहीं होती, अप्याया वह प्रध्या स्वास्त्र होता है। सात्र मी एक समयकी पार्यावमें को दूसरे समयकी पार्यावमें में प्रदेश होता है। सात्र पार्यावमें उत्पन्त तो करता है स्वयं प्रध्या हो पार्यावमें उत्पन्त तो उत्पन्त करते स्वयं अप्याय अप्याय प्रध्यकों जिल्ला विश्व प्रध्या है। उत्पन्त करता है उत्पन्त करते समय अप्याय प्रध्यकों जिल्ला पार्यावमें अत्यन्त वह यह पार्यावमें उत्पन्त करता है उत्प (उपार्थि) में निमित्तपनेका व्यवहार होनेके कारण उसकी सहायतासे उसने उत्प पार्यावमें उत्पन्त किया यह व्यवहार किया जाता है। इस व्यवहारकों उपयत्ति माननेका यही कारण है। इसलिए ऐसे व्यवहारकों उपयत्ति माननेका प्रदास्त्र किया प्रधा है। इसलिए ऐसे व्यवहार किया गया है वह अवस्तुम तक्ति और न हो विविक्तित प्रथमें को कार्य हुआ है वह भी अवस्पूत उत्पन्त है। ऐसा होने पर भी निमित्त व्यवहार सबस्य के ऐसा माननेमें कोई बाथा भी नहीं आती।

प्रतिशंका ३ में ज्ञानके उपयोगाकार परिणमनको दुष्टान्तक्यमे उपस्थित कर ज्ञेयमून परायोंको उसका निमित्त वताया गया है यो इस अस्पून परायोंको प्रकृतमे ज्ञारक निमित्तीके क्यमे यह प्राप्त परायोंको प्रकृतमे ज्ञारक निमित्तीके क्यमे यह प्रतिश्चा ३ में स्टष्ट नहीं किया गया है । वे जित्र अनिप्रायको पृष्टिमे उपन्योगाकार परिणमनको उन्तिवित किया है उससे तो ऐसा ही विदित होता है कि प्रतिशंका ३ में स्टेयमून परायोंको उपयोगाकार परिणमनके कार्यनितित्तक्यते ही स्वीकार किया गया है और इस प्रकृतर वीडजन अनुनृश्यकर उपयोगाकार परिणमनको उत्पत्ति ज्ञेयके आधित स्वीकार की गई है। किन्तु यदि अपर पत्रकी यही मान्यता है तो उसे आप्रमासमन्य नहीं कहा वा सकता, वर्गीकि ज्ञासम (तत्वार्यकोक्षणिक ज्ञारक तार १ पूर १४) में निमित्त दो प्रकारके वतायके निम्म पह उसाइण आप्रमु नहीं होता हो समस्य परायोग के ज्ञारक निमित्त होता हो समस्य वार्षित प्राप्त नारिक प्रमाण अपरेति वारक निमित्त हो कार्यक निमित्त नार्यक्षता अपरेति स्वाप्त त्रिक्षता नार स्वाप्त स्वाप्

समनुजाश सुजामा करते हुए प्रतिशंका ३ में जो यह भाव व्यक्त किया गया है कि 'दर-परस्थय परियाममं उपाधाममूत और निमित्तमूत वस्तुजोमें विद्यमान कारणभावको रास्त्य दिक्कणवार हते हुए भी क्यार्यरानियं योगों को समान अपेका होती है। 'सो प्रकृतमं यही विचारणोय है कि उपाधानसे विकल्पण निमित्तक्यों स्वोहत उपामें रहतेवाओं वह कारणता क्या वस्तु है जो उममें पाई बाती है। यदि उनको जब लगे से कार्यक माथ बाद्धा व्याप्तिक होना इसीमें कारणनाका व्यवहार किया जाता है तो यह जिनायममें स्वोहत है। इसके निवाय अप्य किमी प्रकार वे वार्यक कारणता उनमें बन नहीं मकती, न्योंकि कार्य पृष्क् प्रयक्ता गरिलास है और जिनने उस कार्यको विद्या निमित्त व्यवहार हुआ है उस से वार्य प्राप्त है। इन देशित वार्यकों स्वयस्त विद्या कारणता है। जो कार्यका स्ववनुष्टम है उसका निमित्त व्यवहार योग्य अन्य क्रयोमें अययनाभाव है और जनका अपनी निमित्त व्यवहारके योग्य अन्य क्रयोमें क्ययनाभाव है। देशित वार्यकों अययनाभाव है। येशो अवस्थामें एकमें कार्य पर्म हुल के हो सकता है अर्थात विभाव कारणता कारणता के स्वयस्त कारणता कारणता कारणता कारणता कारणता कारणता निम्ह व्यवहार है के हो सकता। इस विद्यास है अर्थात वार्यकों निम्ह कारणता जा सकता। यही कारण है कि उपाधानमें कारणता वार्यक्त । वार्यका विद्यास है कि उपाधानमें निमित्तव्यवहार किया जाता है उनमें वह कारणता उपादित है, क्योंक स्वतः विद्यास है और विनयं निमित्तव्यवहार किया जाता है उनमें वह कारणता उपादित है, क्योंक

में स्वरूपके स्वतः निद्ध परहष्यके कार्यके कारण नहीं है। अतुष्य दोनोमें काण्यताको यवार्यमाननेका आग्रह करना द्वित नहीं है ऐसा यहाँ समझता चाहिए ।

यह लिस्सना कि 'कार्योत्पादनमें निमित्त और उपादान दोनो ही एक दूसरेका मूख ताकनेवाले हैं बित साहसकी बात है। विचारकर देखा जाय तो यह ऐमा साहसपूर्ण कथन है जो इच्छके लक्षण पर ही सीचा प्रहार करता है। ऐमा मानने पर तो किसी भी वस्तुका स्वक्त स्वतःसिद्ध नहीं बनता है। वस्तुके स्वक्रणका विचेषन करते हुए पंचायायोगे लिखा है—

> तस्वं सस्लाक्षणिकं सम्मात्रं वा यतः स्वतःसिद्ध् । तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्वेकलपं च॥८॥

जिस दर्शनमें वस्तुका बस्तुत्व हो प्रतिसमय वर्धाक्र्याकारित्व माना गया हो उन दर्शन पर ऐसी बात काराना कार्च्य हो नहीं महान् आस्त्व है। कोई ऐसा ख्रण नहीं जब प्रत्येक हुन्य अपना कार्य न करना हो और कोई ऐसा छ्रण नहीं जब उपाधि योग्य अन्य हुन्यका योग न मिलना हो। यह महज योगा है। इसे मिल्या विकरणे हाग बरका नहीं वा गकता। ऐना स्वीकार कर केने पर किसीको किमीके पीछे नहीं बचना है और न किसीको किमोका मूंह ही ठाकना है। सब अपनी-अपनी स्थितिये रहते हुए परस्यको अपेखासे अपनी-अपनी योग्य उचिन स्थवज्ञार के अधिकारो होते हैं। कार्यसे सर्ववा मिन पर ह्वाब री पार्गम कर्ना आदि ब्यवहार करनेको उपनित्त निर्देश करते हुए परिवस्त्र र

> कत्रीचा वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसित्रये । साध्यन्ते स्ववहारोऽसौ निश्चयस्त्रदभेटरक ॥१२०॥

जिसके द्वारा निष्क्यको सिद्धिके लिए कर्ता आदिक वस्तुसे भिन्न साथे जाते हैं। वह व्यवहार है और कर्ता आदिकको वस्तुसे अभिन्न जाननेवाला निस्क्य है ॥१२०॥

 बातका होता है कि ऐसा स्रोकार करनेगर भी अपर पक्ष 'बाह्येनरोपाधि' को समप्रताके निदान्तको भो खण्यत नहीं मानता। हमारे रूपालसे अपर पश्चके द्वारा प्रस्थापित यह नया मत ही इस तथ्यकी घोषणा करता है कि उपादान स्वयं स्वतन्त्ररूपसे अपने कार्यको करता है तथापि विवक्षित परद्वयकी पर्याय उसकी प्रसिद्धिका हेतु है, इसल्पि उपचारसे उसकी भी कारक साकल्यमें परिगणना को गई है।

रहों लोककी बात मो'को चतुर जानकार होता है वह सयोग कालमें होनेवाले कायोंने बाह्य और आम्मतर दोनो प्रकारको उपाधिका विचार करता है, करनातको तरंगोक आधारते कार्यकारण परम्पराका विचार करनेवाले पुर्थाको बात निरालों है। आगमने दोनोको मर्यादाका निर्देश किया है, अन्वय-वातिरेकके नियमसे होतोका परिवास होता है। किन्तु जो बाह्य सामगीको विकलताको देखकर यह अनुमान करता है कि केवल बाह्य सामग्रीके अभावने यह कार्य नहीं हो रहा है और उस समय उपादान वास्तिकों जो विकलता है उसे नहीं अनुभवता उतका वैद्या अनुमान करना डोक नहीं है। इतिलिए अहरने यही निर्णय करना चाहिए कि जिस समय प्रयोक हुण्य निरचय उपादान होकर अपने कार्यक सन्मुख होता है उस समय निमित्त ज्ववहारके योग्य बाह्य सामयोका सद्भाव नियमसे होता है। यहां जिनागम है और यहां मानना परमार्थ सरय है।

# प्रथम दौर

# : 9 :

#### शंका १२

कुगुर, कुदेव, कुशास्त्रकी श्रद्धाके समान सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरुकी श्रद्धा भी मिध्यात्व है. क्या ऐसा मानना या कहना शास्त्रोक है ?

#### समाघान १

कुगुर, कुरेय, कुषास्त्रको श्रद्धा यहोत मिष्यास्त्र है तथा गुरेय, मुगास्त्र, मुगुरको श्रद्धा व्यवहार-सम्यन्दर्शन है। इसो तथ्यको स्पष्ट करते हुए श्री नियमसारजीमें कहा है—

अत्तागमरःचाणं सद्दहणादो हवेइ सम्मत्त ॥५॥

अर्थ — आप्त, आगम और तस्वोंकी श्रद्धांसे सम्यक्त होता है। जसकी टीकामें स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हैं —

व्यवहारसम्यक्तवस्वरूपाक्ष्यानमेतत् ।

यह व्यवहार सम्यक्त्वके स्वरूपका कथन है।

सम्यग्दृष्टिके ऐसी श्रद्धा अवस्य होती है और वह ऐसे कवनको शास्त्रोक्त मानता है।

# प्रथम दीर

## : 9 :

## शंका १३

पुण्यका फल जब अरहंत तक होना कहा गया है ( गुण्यकल अरहंता प्र० सा० ) और जिससे यह आस्मा तीन लोकका अधिपति बनता है उसे 'सर्वीतिशायि' पुण्य बतलाया है ( सर्वातिशायि पुण्यं कर वैलेचायिक विष्कृत )। तब ऐसे पुण्यको होनोपमा देकर त्याच्य कहना और मानना क्या शास्त्रोक्त है ?

#### समाधान १

यह तो मुबिदित सत्य है कि सर्वत्र प्रयोजनके अनुनार उपदेश दिया जाता है। ऐसी उपदेश देनेकी पद्धति है। युव्यन्यायका आसव-ज्यम पदार्थों में अन्तर्भाव होता है और ये दोनो पदार्थ अजीव पदार्थके साथ संसारके कारण है। इसलिये मगवान् कुटकुदने हेनु, स्वभाव, अनुभव और आध्यके भेदसे पुण्य भीर पापमें भेद होनेपर भी द्रव्याधिकनयसे उनमें अभेद बतशते हुए उन्हें संसारका कारण कहा है। वे कहते हैं—

> कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं। कह तं होदि सुसीलं जंससारं पवेसेदि॥१४५॥

अर्थ :—अयुभ कर्म कुशोल है और युभ कर्म सुधील है ऐसा तुम जानते हो, किन्तु वह सुधील कैसे हो सकता है जो शुभकर्म ( जीवको ) संसारमें प्रवेश कराता है ॥१४७॥।

आवार्य महाराज इस विषयमे इतना हो कहना पर्याज न मानकर उसे बारमाकी स्वाधीनताका नाश करनेवाला तक बतलाते हैं। वे कहते हैं—

> तम्हा दु कुसीलेहिं य शयं मा कुणह मा व संसन्गं। साहीणां हि विणासो कुसीलसंसम्गरायेण ॥११७॥।

अर्थ .—इसल्पि इन दोनो कुशीलोके साथ राग मत करो अववा संसर्ग भी मत करो, क्योंकि कुशीलके साथ संसर्ग और राग करनेसे स्वाधीनताका नाश होता है ॥१४७॥

बन्ध कर्मक फल किसीको इष्ट नहीं है, इसिलये उसकी इच्छा तो किसीको नहीं होती। किस्तु पृथ्य कर्मक फलका अलोकन खुटना बड़ा करिन है, इसिलए प्रत्येक अथ्य आणीको मोक्षमानेंग्ने रिच उत्पन्न हो और पृथ्य तथा पृथ्यके फलमें हो अटक न लाय इस अध्यायसे सभी आचार्य उसकी निन्दा करते जा रहे है। इसी अभियायको व्यानमें रत्ककर पंज प्रवस्त हानतरायनोंने द्यायस्थ्यमं पूजामें स्त्रोको विषयेलको उपमा दो है। इसी अभियाय यह नहीं कि वे परम पृथ्यवालिनी तीर्थकरकी माता अथवा बाह्यों, सुन्दरी, सीता, राजुल, चन्दना आदि अपस्त्र यह नहीं कि वे परम पृथ्यवालिनी तीर्थकरकी माता अथवा बाह्यों, सुन्दरी, सीता, राजुल, चन्दना आदि अपस्त्र यह नहीं कि वे परम पृथ्यवालिनी तीर्थकरकी माता अथवा बाह्यों, सुन्दरी, सीता, राजुल, चन्दना आदि अपस्त्र यह करते के अभियायसे यदि स्त्री करिन उत्पन्न करनेवाले अपने नी हारोसे

मल-मृत्र बादि मलाको बहानेवाला कहा गया है तो इसका वयं यह नहीं कि उस द्वारा १००८ सुरुवाणिक बारी उत्तम संहननवाले जगत्यच्य तीर्थंकरके घरीरको निन्दा को गई है।

स्पष्ट है कि जहाँ जो उपदेश जिस अभिन्नायसे दिया गया हो वहाँ उस अभिन्ना<mark>यसे उसे शास्त्रोक्त</mark> मानना चाहिये।

# ब्रितीय दौर

: 9 :

#### शंका १३

प्रश्न था कि पुण्यका फला जब अहंन्त होना तक कहा गया है ('पुण्यफला असहंता' प्र० सा०) और जिससे यह आस्मा नीन लोकका अधिपति बनता है, उसे सर्वातिहायी पुण्य बतलाया है (सर्वातिहायि पुण्यं वर नैनो स्थापितिलक्त्न) तब ऐसे पुण्यको होनोपमा देकर त्याज्य कहना और मानना क्या शाक्षोक्त है?

## प्रतिशंका

हमारा यह प्रस्त हेतुर्गानत चा 'पुष्प क्यो प्राह्म हे '--'त्याव्य क्यो तही है ?' इस बातको सिद्ध करनेके किये हमारे प्रस्ते य ता बात्रीय वाक्ष्मीके साथ सुप्दर हेतु भी उसी प्रस्तेम यबात्यान विद्यमात है। स्था यदि उत्पर निवासभावये पृष्टिगांत करते ता पृथ्यके यहत्व और उत्पक्षी उपयागिताको अवस्य नि मंत्रीच स्थोकार करते। आपने ऐमा नही किया।

संसारी मध्य प्राप्तो, जोकि बचार्यमे अपना हित्यों है, उसका उद्देश सदा यही रहता है कि मैं अरहेंत प्रदास करके अनुक्षा उद्धार कर्के और मुक्ति प्राप्त कर रस्ये मधीचन-निरूप-अध्यावाध सुखी, पूर्ण जाताहुश बर्ने, । बुद्धिमान् मध्य प्राप्तोक गत्रे गुरोत उद्देश्य पृथ्य कियाओं द्वारा हो विद्य हुआ करता है। यह एक निविद्यात संवीधन्दर्सन्त बनात्र है, इसी बात हो हमारे सर्वोच्य आधारिकह बाचार्य प्रोकु-स्कुल्पने सर्वमान्य प्रस्य प्रवचननारमें "पुष्पक्षका अरहेतां -बार्स ४५ से गावा द्वारा स्पष्ट एवं समिवा हिस्सा है। कुन्दकुद बाचार्यके प्रयोक्त भवतको निर्मास गत्र व गुद्धमानसे उस उन्होन्नको उनेक्षा नहीं करना चाहिने।

आपने उत्तर देते समय आप्यासिम्ह आपायंके उन्त स्रष्ट सकेतपर दृष्टियात नहीं किया और न उत्तरप अपना अभिमत हो प्रकट किया। यह स्वय एक चिन्तनीय वार्टी है वो कि बीतरान चर्चाका एक विदोष अंग है। हमारे जिये आर्थ वाक्य हो वो पयत्रदर्शक है उनके अवसम्बनसे हो हमको जिद्धान्तनिर्णय करना है।

बापने अपने लेखनें उत्तर देते हुए प्रारम्पमें जो यह लिखा है कि 'सर्वत्र प्रयोजनके अनुसार उपदेश दिया जाता है, ऐसी उपदेश देनेको पद्धति हैं।' हम इसे हुडबसे स्वीकार करते हैं, परन्तु बाप अपनी इस मान्यता पर हो गंभीरतासे विचार कर प्रकार इस्लें कि को बात चतुर्वकालमें भी साह्य यो वह वर्तमान अवनत यूगमें अवाह्य या त्याज्य कैसे हो गई ? जिससे पुष्पको त्याज्य वतलानेकी आवश्यकता आज प्रतीत होने कसी। मानवीचित कर्त्तव्यते प्रायः विचान आजन रूकी जनताके लिए तो पुण्याचरणको मोक्षममनके योग्य चतुर्वकालको अपेक्षा और मी अधिक आवश्यकता है।

जिस कालमें तीर्थकर, सामान्य केवली तथा वरमजरीरी महर्षियोंका समान्य मुलम या, उस वतुर्वकालमें के बारवाहिक लिए जनतावार को बारने कम्यासिक शवनन पृथ्य आवरण करते हुए अपना मनुष्यमक स्वक्त कियादिक शिक्ष करते हैं। अपना मनुष्यमक स्वक्त कियादिक शवन स्वत्य करते हैं। अपना मनुष्यमक स्वक्त किया करते हैं। गुम्मायस्य पृथ्य चारिका अवकानन केवर महान् वहिर क्र अनराज्य तपदवरण करते हुए सुद्धमाव पाकर मृत्य प्रायति किया करते थे, मरतवक्रवर्ती, बाहुक्ती आदिको पृथ्यवर्षी सर्वावित है। 'तब सुक्ति प्रायति किया करते थे, मरतवक्रवर्ती, बाहुक्ती आदिको पृथ्यवर्षी सर्वावित है। 'तब सुक्ति प्रायति किया सर्वावित है। 'तब सुक्ति प्रायत्य निकृष्ट पश्चमकालमें उस परस्परा मोल्यायक प्रायत्य निकृष्ट पश्चमकालमें उस परस्परा मोल्यायक प्रायत्य निकृष्ट पश्चमकालमें उस परस्परा मोल्यायक अवस्य कोई स्वायं अवस्थित है। कि कालके प्रायोगिक काल्याया कर सहित्र मार्ग अवहिष्ट निक्ति स्वाय अवस्य कोई स्वयं तो पुण्य करमें सुभ्यक्रतको त्याग सक्ता है, त वह पुण्याचरणके सिवाय अन्य कोई उच्चकोटिका सुद्धोपयोगी आवरण कर सकता है और न वह आत्महितके लिए पुण्यवन्यके सिवाय अन्य कुछ ( सर्व कर्मियक्स) कर सकता है। तब वतलाइरे कि यदि वह तुसरोंको पुण्याचरण त्याग देनेका व्यदेश ते तो उसका उपदेश स्वाय अन्य कार्य कर सकता है। तब वतलाइरे कि यदि वह तृसरोंको पुण्याचरण त्याग देनेका व्यदेश ते तो उसका उपदेश से अवस्त है। जाता वह व्यवकार स्वाय अवस्त कर से विषय सामा जाता है ? क्या आवर्ष श्रीताको पात्रता चतुर्वकालमें भी उन्त है हैं।

इन बड़े टाईपमें मद्रित वाक्योपर निष्पक्ष स्पष्ट प्रकाश डालेंगे ऐसी वाडम्छनीय आशा है।

न नापने जो जपने पक्ष पोषणमें समयसार सन्यकी १४४ वी नाचा उपस्थित को है, उस गांधाके रहस्य को स्टाइ जरुमानेवाली भी अनुत्यन्द्र मृत्कि। टोबाको देखनेका भी शदि आप कष्ट करते तो आदा है पुण्य-पोषक हर राथका उल्लेख करनेका प्रयास आप कभी न करते। टोबाकार सुम्य-खनुम भावके अनेक विकल्प करके अनिया वाक्य जो खिला है वह मननीय है। टोककार व्हारि शक्सते हैं—

शुभाशुभौ मोक्ष-बन्धमार्गौ तु प्रत्येकं केवलर्जावपुर्गलमयस्वादनेकौ तदनेकस्वे सस्पपि केवल-पुरगलमयनन्थमार्गाश्चितत्वेनाश्रयाभेदाडेकं कर्म।

अर्थ- जुन तथा अणुन (कमबः) मोझका और बन्धका मार्गव्य है (अर्धात् शुभ मोझका मार्ग है अर्थ कि अशुन करमका मार्ग है)। अतः तोनां पुष्क है, किन्तु केवळ जीवसय तो मोझका मार्ग है और केवळ पुद्गात्वसय बन्धका मार्ग है। वे अनेक है एक नहीं है, उनके एक नहों ने पर भी केवळ पुद्गात्मय बन्धमार्गकी आपिततार्क कारण आध्यके अमेटचे वर्ग एक ही है।

इस प्रकार इस गायाकी टीकाका प्रभिप्राय जीवमय पुष्यको मोक्षमार्ग बतलाकर पुष्यकी उपादेवता-को पुष्टि करता है। बतः यह टीका आपके उद्देश्यके विपरीत है।

इसके अनन्तर आपने अपने पसको पृष्ट करनेके लिए उसी समयसार अन्यकी एकसी सैतालीसवीं गाया उपस्थित को है, किन्तु उसको उपस्थित करते समय सम्मवतः आपने यह विचार करनेका कष्ट नहीं उठाचा कि इस गावामे शुभ-श्रमुभ कमके साथ संसर्ग करने तथा उनके साथ राग करनेका निवेध प्रन्यकारने किया है। ज्ञारमाके पुष्य-शुभ परिवामोको त्यागनेका उत्लेख इस गावामें किनी भी राज्यसे प्रगट नहीं किया गया जटा आपका यह प्रमाण प्रकृतने आपके अभिग्रायका गोषक नहीं है।

टोकाकारको निम्नलिखित टोका दर्शनीय है---

कृतीलञ्चभाश्चभकमेभ्यां सह रागसंसर्गी प्रतिषिद्धी वन्धहेतुत्वात् कुशीलमनोरमामनोरमकरेणुकुद्दनी-संसगेवत् ।

्रभ्यं—कुशोलक्य शुभ-अशुभ कमोंके साथ राग (मानतिक भाग) और संसर्ग (बाचिनक तथा बारोरिक प्रवृत्ति ) प्रतिषद्ध है, क्षोंकि शुमाशून कमेंके साथ राग और ससर्ग बन्धका कारण है, जैसे मनोज अमनोज्ञ कृषिम हिम्मोके साथ बननिवासी स्वतन्त्र हाथीकी (परतन्त्र बनानेके कारण) राग और संवर्ग करना निधिद्ध है।

हमारा प्रस्त पुष्य आवरणके विषयमे या । तहनुमार आपको पुष्य आवरण त्याच्य प्रमाणित करने-बाला ही बास्त्रीय प्रमाण देना चाहिये । हमने गुभ कर्मको उपयोगिताका समर्थन करनेवाला प्रस्त नहीं किया, अदि तु मुमायुम कर्माव्य करनेवाले तोमय एव परस्परासे सुवितके कारणभूत पृष्य आवरणके विषयमें ही हमारा प्रस्त है। अतः आप पुष्य-पाद स्थ्यकर्मको बात ब्रोटकर पृष्यसाव—गुभोषयांगल्य अवहार सम्यक्-चारित पर बाल्यीय प्रमाण सहित प्रकाश कालिये ।

इस प्रकार आपने जपने पचकी पुष्टिमें जो तीन बातें कही है, उन पर पर्याप्त प्रकाश डालकर, अब कुछ महत्त्वपूर्ण प्रत्योके पठनीय, माननीय एव आचरणीय प्रमाण उपस्थित करते हैं। ये प्रमाण आपकी मान्यता की बदलनेने आपके लिए अच्छे सहायक होंगे।

थी कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार अ० ३मे लिखते हैं .---

असुमोपयोगरहिदा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा णिखाम्बंति लोगं तेसु पसरवं लहदि भन्तो ॥ २६० ॥

श्रो अमृतचन्द्रसूरि इस गायाकी टीका करते हुर् लिखते हैं—

ययोक्तरक्षणा एव अमणा मोहद्देषायशस्त्रागांच्छेदारञ्जभोषयोगवियुक्ताः अस्त.सक्लक्षपांचादय-विक्रेदान् कराचित् खुदोषयोगयुक्ताः प्रशस्तरागिविषाकात्कद्वाचिष्ठुभोषयोगयुक्ताः स्वयं मोस्राय-तत्तत्वेन छोकं निस्तारयन्ति वद्भक्तिभाषप्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परं च पुण्यमातः।

क्षर्य—पूर्वोक्त लक्षणवाले मूनि मोह, हेय और हूपित रागरूप अगुभ उपयोगसे रहित, नामन्त कथायो से रहित होतेरे कारण करावित् युद्धोरपाणी और प्रथस्त रागके उदयक्षे कदावित् गुन्नोरपाणां मूनि स्वयं मोझायतन (मोझस्थान) रूप होतेरी अगतको तारते रहते हैं। वो व्यक्ति उनको भक्ति करते हैं वे भी शामरिचामी सनकर पृथ्यस्ता हो जाते हैं।

इसी ग्रन्थका एक अन्य प्रमाण देखिये---

एसा पसन्धभूदा समणाणं वा पुण घरस्थाणं। चरियापरेचि मणिदासा एव परं छहदि सोक्खं॥३–२५४॥ अर्थ---मूनियोंकी प्रशस्त चर्या तथा गृहस्थोंकी प्रशस्त चर्या उत्तम है। वे मूनि तथा गृहस्य अपनो उसी प्रशस्त चर्याद्वारा मोझसुखकी प्राप्त करते हैं।

टीकामें श्री अमृतचन्द्रसूरिका भाव भी गायाके अभिप्रायका पौषक है—

पन्नेष श्रुदात्मानुरागयोगित्रशस्त्रचर्वास्य उपवर्षितः श्रुभोपयोगः तद्यं श्रुदात्मत्रकाशिकां समस्त-विरतिसुपेयुषां कथायकणस्त्भावायवदेनातः श्रुदात्मश्रुप्तिनिक्दरागसंगत्तव्यवदेगीयः असणानां, गृहिणां तु समस्तविष्टरेगयोवे श्रुदात्मत्रकाशनस्याभावाकणायस्त्रावायवदानानोऽपि स्कटिकसंपर्कणार्कतेत्रस् हैचैयतं रागसंयोगेन श्रुदात्मनोऽनुमवात्क्रस्यः एसमिन्द्रणिक्सीक्यक्राणवास्य सुक्यः।

वर्थ—इस तरह यह शुद्ध वास्त्राका अनुरागरूप शुभ बाचार है। यह शुभावार शुद्ध वास्त्राको प्रकाशक सर्व विरावशिक मुनियोंके कथाय अंव रहतेने शुभ प्रवृत्तिम वर्तमात्र मृत्योंके शुद्धारमानुमक्के विरोधी राग भाव होनेसे गोण है। गृहस्थोंके सकल चारित्रके व्याव द्वारा गुद्धारमाका प्रकाश न होनेसे और कथायके सद्भावते तथा रागयुक्त वसुद्ध वास्त्राको तनुभव होते रहनेसे परस्यरासे परम निर्वाणसुक्त कारण होनेसे मुख्य हैं।

इस तरह टीकाकार थी अमृतवन्द्रमूरि अपनी टोकामें श्री कृत्यकृत्द आवार्यके अभिग्रायको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मृनिचयाँ तथा आवक-चर्याक्य शुभोषयोग-गुम्याचरण-सरागचारित्र या अवदहारचारित्र मीक्ष-का कारण है, अत: उपादेय हैं।

दन दो प्रमाणोते यह बात सिद्ध होती है कि सुनोपयोग, युष्य अवशा व्यवहार चारित एक हो अर्थ बावक पर्योय तावह है। इसको मरालपारित्र या सराग वर्म मो कहा जाता है। यह पृथ्य मात्र या सुनोपयोग राग मावके सहयोगरो पुष्प कर्मक्यका कारण है, उसीके साथ-साव वरणी यासाममा विवययोगोते तथा पारिकाराओं एवं मिल्यालको विरक्तिके कारण संबर और निवंदाका भी कारण है। यही विरक्तित वहते-रे-गुद्ध परिणातिन परित्रत हो जाती है। इस पृष्टिके सुनोपयोग या पृथ्यमाल सुद्धोयपोगक कारण है। साववें गुणास्थातका पृष्प भाव हो आठवें गुणस्थानके सुद्धारपोगमें परित्रत हो जाता है। अर्थात् सातिवय अप्रमत्त (साववें) गुणस्थानके अतिना समस्को पर्याय सुनोपयोगमयी है और उसके दूसरे समस्को आस्ययपीय सुद्धो-पर्योगमयी होती है। इस कारण सुनोपयोग सुद्धोयपोगका साक्षात्र कारण भी है और पौचवें-सुठ गुणस्थानका सुनोपयोग सुद्धोयपोगका सात्र कारण सात्र होता है।

इस कार्य-कारणभावते पृष्णभाव या सुभोपयोग परम उपयोगी है। संदर और निर्वराका कारण होनेसे सर्भक्ष है। विषय पर्म या मुद्रोपयोग यदि एक हैं तो सुभोयोग उसका पूर्ववती पृष्ण है। इस कारण सम्मयुक्ति पृष्ण यस्परासे मुक्तिका कारण होनेते प्रयोक व्यक्तिके लिये ब्राह्म या उपायेव है। बाठर गृण-स्थानसे नीचेवाले प्रत्येक ध्यक्तिके केत्र रेकमाव भी हेय या स्थायन संहै। इसी बावको पृष्ठ करते हुए भी परम आध्यासिक भी देवसेन आवार्यने भावसंब स्थापने लिखा हैं:—

> सम्मादिद्वी पुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा। मोक्खस्स होइ इंड जड़ वि णियाणं ण सो कुणह्य

अर्थ — सम्यव्हिषका पुण्यभाव नियमने संसारका कारण नहीं है। सम्यव्हिष्ट जीव यदि निदान न करे तो उसका पुण्य मोक्षका कारण होता है।

अतः मोक्षका कारणभूत पुण्य त्याज्य किस तरह हो सकता है।

अणुबत-महाबतका आचरण तो कुछ दूरको बात है, किन्तु जिनेष्ट प्रगबान्का दर्शन करनेरूप पृथ्य भाव भी कर्मनिजराका कारण होनेसे वर्मरूप हैं। वदल प्रथम इसका समर्थन करते हुये श्री बीरसेन आचार्यने लिखा है:—

क्षं जिणविवदंसणं पदमसम्ममुष्यतीष् कारणं ? जिणविवदंसणेण णिघत्तीणकाचिदस्स वि सम्बन्धारिकसम्बक्तावस्य सबर्वस्पादो ।

---धबल पुस्तक ६ पृ० ४२०

अर्थ-प्रश्न-जिनेन्द्र प्रतिमाका दर्शन प्रथम सम्बन्धकी उत्रत्तिमे किस प्रकार कारण है ?

उत्तर-जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाका दर्शन करनेसे निधत्ति निकाचितरूप मिध्यात्व आदि कर्म समुद्रका क्षय हो जाता है।

जय-धवल पु०१ पृ०६

अर्थ—शुभ और शुद्ध परिकामोशे यदि कर्मीका झय होना न माना जावे तो फिर किसी तरह कर्मीका झय हो हो न सकेगा।

अर्थात शभ परिणामो (पण्यभावो) से भी कर्मोंका क्षय हजा करता है।

श्रीकीरसेन स्वामी श्री खबल सिद्धान्त ग्रंबर्से श्रुभोपयोगरूप धर्मध्यानका कर्म निर्जराके लिये कारण रूपमें उल्लेख करते हुए निम्मप्रकार कथन करते हैं:—

> जिणसाहुगुणुक्कितणपसंसणा विणयदाणसंपण्णा । सुष्टसीलसंजमरदा धम्मन्द्राणे सुणेयन्वा ॥५५॥

िं फलमेर् धम्मञ्ज्ञाणं ? श्रस्तवयेसु विडलामरसुइफलं गुणसेणीए कम्मणिञ्चराफलं च । स्वयपुर पुण असंखेळवृणसेवीकम्मपदेसणिञ्जरणफलं सुहकम्माणसुम्कस्साणुमाग-विहाणफलं च । अतपृत्र धर्माद्वपंतं धर्मण्यानमिति सिद्धं ।

–धवरू पु० १३ पृ० ७६-७७

वर्ष--जिन और साधुके गुणोका कोर्तन करना, प्रशास करना, विनय करना, दान-सम्पन्नता, श्रृत, शील और संयममे रत होना--ये सब बातें धर्मव्यानमे होती है, ऐसा जानना चाहिये।

शंका—इस घर्मध्यानका क्या फल है ?

समाधान—अक्षयक भीवोको देवपर्यायसम्बन्धी विषुल सुख मिलाना उसका फुल है और गुणश्रेणोम कर्मको निर्जरा होना भी उसका फुल है। तथा क्षपक जोवोके तो असंस्थात गुणश्रेणोक्ष्परे कर्मश्रेशोकी निर्जरा होना और शुमकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागका होना उसका फुल है। अतरुव जो धर्मसे अनपेत हैं वह धर्मध्यान है, यह बात सिंढ होतों हैं।

श्री अमृतचन्द्र सूरि ध्यबहारधर्मके विषयमे लिखते हैं :---

असमन्नं मावयतो रत्नत्रयमस्ति कमबन्धो यः। स विपक्षकृतोऽवस्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः।।२९९॥

-पुरुषार्थसिद्धधुपाव

वर्ष—अपूर्ण रलक्य वर्षात् शुनोपयोगवाके व्यक्तिके भाव सोक्षके उपाय रूप होते है। उस व्यक्तिके वो कवायांश होता है, वह कर्म-कन्यकारक है, उसका अपूर्ण रलक्य (व्यवहारपारित्र अंध) कर्म-बन्यका कारण नहीं है।

अर्थात्—अपूर्ण रत्नत्रशस्त्रकम् सरागसंग्रम् या (४-६-७वें गुणस्थानका) पृथ्य-आभरण कर्मबन्धके साथ कर्ममोक्षका भी कारण है।

## निर्जराका कारण

श्री देवसेन आचार्य भावसंग्रहमे लिखते हैं :---

आवासयाई कम्मं विज्ञावच्चं य दाणपूजाई। जं कुणह सम्मदिद्री तं सम्बं णिज्ञरणिमित्तं॥६१०॥

अर्थ — परवादृष्टि जो छड़ अवस्यक कर्म, बैयाबृत्य, दान, पूजा आदि करता है, वे सब कार्य कर्मोकी निर्जराके कारण है।

श्री परमात्मत्रकाशकी टीकामे श्री बह्मदेवसूरि लिखते है—

यदि निजयुद्धारमैवोपारेय इति मस्ता तस्ताभक्त्वेन तदनुकूछं तपरवरणं करोति, तत्परिज्ञानसाभकं च परित तटा परमपाया मोक्षताथकं भवति: नो चेत्र प्रष्यकारणं तत्रैवेति ।

– अर०२ गा० १९१ की टीका

वर्ष—यदि निज गुद्ध बारमा ही उपादेय है, ऐसा मानकर उसके सामकपनेसे उसके बनुकूल लग करता है और सास्त्र पढ़ता है तो वह परस्परासे मोक्षका ही कारण है, ऐसा नहीं कहना चाहिये कि वह केवल पुण्यवस्पका ही कारण है।

ये निदानरहितपुण्यसहिताः पुरुषास्ते भवान्तरे राज्यादिभोगे रुब्बेऽपि भोगांस्त्यक्त्वा जिनदीक्षां गुडीत्वा चोर्ज्यातिगामिनो मवन्ति ।

--- अ०२ गा०५७ की टीका

अर्थ—जिन पुरुषोंने निदानरहित पृथ्यबन्ध किया है वे दूसरे भवमें राजादिके भोग पाकर भी उन भोगांको छोडकर बल्देव आदिके समान जिनदीक्षा ग्रहण कर मोक्षको जाती हैं।

#### उभयश्रष्टता

यदि पुनस्तथाविश्रामवस्थामरुभमाना ( निर्विकस्थामाण्यरुभमाना ) अपि सन्तो गृहस्थावस्थाया दानपुजादिकं स्थवन्ति तपोधनावस्थायां बद्वावश्यकादिकं च स्थवस्वोभयश्रष्टाः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषणमेषेति तात्त्वम् ।

— अ०२ दोहा ५५ की टीका

वर्ष—जिसने उस प्रकारको सबस्याको प्राप्त नहीं किया (निविकस्य समाधि प्राप्त नहीं की है) वह यदि गृहस्य अवस्थाने दान, पूजा जादि छोड़ देता है और मृति अवस्थामे चट् आवश्यकको छोड़ देता है तो वह योगों ओरसे फ्राप्ट है और वह दूषण हो है।

#### निष्कर्ष

इत तरह परम आध्यात्मक ऋषि श्रोत्राचार्य कृतकृत्व, श्रोत्रमृतयद्व हूरि, श्री बोरतेन आचार्य आदिके आयं प्रमाणोधे प्रमाणित होता है कि पृथ्यमान अर्थात् चीचे, पीचवें, छटेव मातवें गृणस्थानका शुभ्यरिणाम या व्यवहार चारित्र कर्मोंके संवर तथा निर्जराका भी कारण है। (इनमें जितना रागांश है सससे मुआसल्य बन्ध होता है तथा जितना निर्मुत अंद्रों है उससे निर्जरा होता है। सातिशय अप्रमस गुणस्थानके कितव समयका पुण्यभाव दूसरे समयमें मुद्धाप्योगरूप हो जाता है। इस तरह जब पुण्यभाव और मुद्ध भावमें च्यादान-उपादेयभाव हे तब मुद्ध परिणतिका भी जनक पुण्यभाव त्याज्य या हेय किस तरह हो सकता है ? अर्थात् सम्यग्टष्टिका पुण्यभाव स्वाज्य मही है।

अतः प्रवस्तारवर्ती जी कुन्दकुन्द बाबायंका वचन—'पुक्कफला आरहन्ता' त्री कुन्दकुन्दावायंक प्रत्येक भवतको अद्वाके साथ सदय मानते हुए बाहुन्त पदर भी बिठा देनेवाले पृष्यभावको हेय (छोडने योग्य) कभी न समझना चाहिये न कहना चाहिये, क्योंकि बिना पृष्यभावके (गुण्यमान कमानुसार) गुढमाव विकालमें भी नही हो पति।

#### शंका १३

पुण्यका फल जब अरहन्त होना तक कहा गया है ( पुण्यक्ता अरहंता प्र० मा०) और जिससे यह आत्मा तीन छोक्का अधिपति बनता है, उसे सर्वानिशायी पुण्य बनाया है (सर्वातिशाध पुण्यं तन् वैलोक्सावितक्क्त् ) तब ऐसे पुण्यका होनोपमा देकर त्याच्य कहना और मानना क्या शास्त्रोक्त हैं ?

#### प्रतिशंका २ का समाधान

समाधानमें यह स्पष्ट बताया गया था कि सर्वत्र प्रयोजनके जनुमार नपदेश दिया जाता है। प्रतिशंका २ में उठे हृदयमे स्वीकार भी कर किया गया है, फिर भी यह प्रस्त उठाया गया है कि 'जो बात चतुर्ध कालमें भी याद्या थी वह पंचमकालमें अबाह्य कैसी ?' समाधान यह है कि मोश्रमानंका प्रस्ताव कालमेदसे नहीं बदलता है, पुत्रण और पाप ये दोनों कर्मके भेद हैं और इन्हें नाश कर हों मोश्र प्राप्त होता है यह जैतमार्गकी प्रस्तिका है, जिसे सब जानते हैं।

'पुण्यका फल करहन्त है, वह सर्वातिशायि पुण्यमे त्रेलोब्यका अध्यिति बनता है।' ये पारत्रोमें बाक्य प्रमाणीमृत है पर देखना यह है कि किस विवासासे दनका निकल्प है। बारहर्वे गुणस्थानमे सर्वमोहके क्षीण हो जानेपर जो बीतराथ भाव होता है वह अरहन्त पद (केवलोब्द) का निक्वयमे हेतु है। उस समय जो सुमफ्रकृतियोक्ता कार्य है उच्चर दक्का उपचार होनेते उस पुण्यकों भी खरहन्त पदका कारण (उपचार) से जासमें कहा गया है। खन्यया—

मोहभ्रयाञ्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ।

इस आगम दक्षन द्वारा जो मोहके अय और ज्ञानावरण-दर्शनावरण-प्रन्तरायके अयसे केवस्त्रान वतस्त्राया है उत्तमें उक्त प्रमाणको संगति कैसे बैठ सकती है।

सीतराग सन्तरंग-बहिरंग परिप्रहरिहत केचलो मगबान् सणुमाण पर पदांचके स्वामी महीं है। फिर भी उन्हें तीन लोकसा स्वामी कहा गया है सो क्या यह निष्यय कथन है या साल तीन लोकसे प्राण्योके प्रयासायन होनेसे उनमे तीन लोकके लोधिनत्वका उपचार है, विचार कीवियो । स्पष्ट है कि इस उपचरित अधिपतित्वका कारण हो उस स्वीतिशायो पण्यको कहा नया है।

सम्बन्धि जीवके मेदिकानकी जामृतिके साथ पापविरक्षित तथा सुमन्नवृत्ति होती है। यतः यह तिरुवययमंत्रा सहयर है। जतः इम व्यवहार प्रमंदक्ष्य पुष्पावरणका उपदेश झाममे दिया गया है। दर पृथ्य मोहाका हेतु नहीं है। मोहाका हेतु ती यह बोतरागता है जो पृथ्यमावके साथ चल रही है। बतः परमार्थके पृथ्य और पापको स्वयक्ष तथा वीतराग मावको मोहाका कारण मानना यशार्थ है।

समयसार गाया १४४ का प्रमाण हमने देकर यह शिद्ध किया था कि वह मुशील कैसे हो सकता है जो शुभ कर्म जीवको संसारने प्रवेश कराता है। गायाके अभिगयको ठीक तरहरे न समझ कर इसे पुष्प पोषक बतलाया गया है जो असंगत है। गायाके उत्तरार्थका सीवा अन्यय है कि:—

'यन् संसारं प्रवेशयनि कथं तन् सुझीलं मवति' कर्षात् वो जीवको संवारमे प्रवेश कराता है उसे सुधील केसे कहे। टोका भी गाथाके अनुस्त हो है, टोकाके वर्ष करनेमें विषयसि हुवा है हतना हो संकेत मात्र हम यहाँ करना साहते हैं। उसे आगोकी गाया १४६ और १४७ के प्रकाशमें देखें तो सब स्पष्ट हो जामगा। गाया १४७ को टोकामें यह स्पष्ट बतलाया है कि—

क्सीलग्रभाग्रभक्मेम्यां सह रागसंसर्गी प्रतिषिद्धी वंधहेतुत्वात् ।

अर्थ--- कुशीलस्वरूप शुभ और अशुभ कर्मोंकेसाथ रागऔर संसर्गका निषेष है, क्योंकि वे बन्धके हेत् हैं।

कुल्डकुल्द्रकामीने समयसार जीमे बल्बकी दृष्टिके युष्य-पापकी समानता इसमें स्वष्ट करावे बताई है। तब 'युष्परप्रस्ता आरहता' का अर्थ इसी कुल्दकुल्द्रवामीने प्रवचनावार्थ किस नयसे लिखा है यह विवेकियोके सानमे सहन हो आ जायमा। युष्पका त्याययना इसी दृष्टिके आगममे प्रतिवादित है और युष्यके ताय होने वाले बीतराग भावको ओर लक्ष्य देकर युष्यको उपचारते उपादेव भी बताया गया है। दोनो दृष्टियोंको ध्यान मे केने पर कोई दिरोध नहीं रह आता।

यदि उसन प्रश्नमे पुष्प-पाञ्च शुमाशुम कर्म और शुमाशुम परिणामते सिम्राय नहीं है, किन्तु 'पृष्णाबप्पति है जेला कि प्रतिसंका २ में लिखा है तो पृष्पका बयं यहां 'पांवव' समझा गया और पिका-सरणका अयं पृष्पपापमल रहित बीतराग मान हो हुआ सो बीतराग सावका कर सहन पर है, ऐसा माननेमें कोई आर्पात नहीं है। पर मूल प्रस्तमे पृष्पावरण अब्द नहीं सा 'पुष्प' सम्ब पा, बता: उसकी सीमाला को गई थो। बीतराग मावक्प आवरण हो सर्वत्र सिद्धिका कारण बना है यह प्रतिसंकाने प्रयुक्त उदाहरणों से भी स्था है। प्रतिसंका २ के अत्योग निकश्यं निकालते समय यह बात जिखते हुए कि 'शुभपरिणाम सवर-निजंपाका भी कारण है', यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि 'वितना रामांश है उससे सुमासक सेव होता है, तथा जितना निवृत्ति अंश है उससे चंदर-निजंपा होता है। 'इस निक्क्यमें हो बब शुभ रामाशंको संच मान किया गया है तस यह प्रद स्वर्थ प्रस्त नहीं रह जाता।

# तृतीय दीर

: 3 :

### शंका १३

पुण्यका फल जब अरहत होना तक कहा गया है ( पुण्यकला अरहता प्र० सा० ) और जिससे यह आस्मा तीन लोकका अधिपति वनता है उसे सर्वातिशायो पुण्य बतलाया है, ( सर्वातिशायि पुण्यं तत् जैलोक्याधिपतित्वकृत् ) तब ऐसे पुण्यको हीनोपमा देकर त्याज्य कहना और मानना क्या शास्त्रोक्त है ?

### प्रतिशंका ३

सह प्रस्त जोवके पुष्प भावकी बचेशाते हैं। इस बातको हमने बचने द्वितीय प्रपत्रमें रुग्ट कर दिया या तथा यह भी स्पष्ट कर दिया या कि कुमोश्योग, पृष्पमाक श्ववहार वर्म एवं स्ववहार वारिन—ये एकार्प-वाची वाब्द है। किर भी आपने पृष्पकप 2004 मंत्री अवेशासे हो उत्तर प्रारम्भ के स्वता है। 2004 स्वर्भ के अवेशा से स्वष्टोकरण अन्तर्से किंदा जाया। प्राम तो जीवके भावकी बयेशासे स्पष्टीकरण किया जाता है।

आपने जिल्ला है कि 'सम्प्यपृष्टि शोवके मेदिब्हानकी जागुनिके साथ-साथ पापसे विरास्त तथा गुम-प्रवृत्ति होतो है। 'इस मिश्रित अखण्ड पर्याधका नाम गुमंपयोग है। इसमें प्रवस्त राग मी है तथा सम्प-स्तव व पापीते विरिद्यक्षण विद्याकों में स्थाधन हो। भी पंचास्तिकाय गांधा १३१ की टोकाम गुममाथका यह हो जवाण दिया गया है:—

यत्र प्रशस्तरागश्चितप्रसादश्च तत्र शुभवरिणामः ।

अर्थ-जहाँ प्रसस्त राग तथा चित्तप्रसाद है वहाँ शुभ परिणाम है।

यह टांका मूल गायाके अनुरूप हो है। मूल गायामें भी 'चित्तप्रसाद' दिया है। चित्तप्रसादका अर्थ चित्तकां स्वच्छता, उज्ज्वनता, निमंतता, पवित्रता। प्रसादका अर्थे जोमें भी अर्थ Purity किया है। यह निर्म-लता पापोसे चिर्त्तित आर्दि कर हो तो है। श्री प्रवचनतार गाया है से भी कहा है कि जिस ससय जोव अलुम, जून या गुढ़कप परिणमता है उस समय बह अलुम, जून या गुढ़ है। अर्थात् एक समयसे एक हो माद होता है और उस समयकी अलब्द (पूर्ण) पर्योग्यका नाम हो अलुभ, गुम या गुढ़ बाव है। अतः यह छिद्ध हो जाता है कि सम्यद्धिके मात्र रामायका नाम चुम माव नही है किन्तु उसकी मिश्रत अल्बन्द पर्याय हो का नाम गुम माब है। उसमें रामायका वंध और निर्मेल अथसे सबर-निर्चर। होते हैं।

उन बुभ भाव या व्यवहार धर्ममें भी लक्ष्य वा ध्येय बोतरामता एवं बुद्ध बनस्या बर्धात् मोसकी प्रार्थत हो रहती है। पर्यायकी निबंकताके कारण वह जोव बोतरामतामें स्वित नहीं हो पाता है। इस कारण उनको राग व विकस्य करने पटते हैं, किन्तु उन राग या विकस्य द्वारा भी वह बोतरामताको हो प्राप्त करना बाहता है। बेधे पंत्र भी रीजरामभीने कहा है—

संयम घर न सके पै संयम धारणकी दर चटापटी।

जो जिस वस्तुका इच्छुक होता है वह उसी वस्तुके चारोकी श्रद्धा, झान व पूजादि करता है। जैसे धर्नुषियाका इच्छुक बनुर्वेदके विशेषज्ञका तथा धनार्थी राजा आदिका श्रद्धान, झान व पूजासरकारादि करता है। कहा भी है—

यो हि यद्माप्त्यथीं सः तं नमस्करोति यथा धनुर्वेदमाप्त्यथीं घनुर्विदं नमस्करोति ।

सी प्रकार बह स्ववहार सम्बागृष्टि बोतरागताओ प्राण्यिक इच्छुक होनेसे बोतराग देव, बोतराग गुरु कोर बोतरागताका प्रतियादन करनेबाले शास्त्रोका हो प्रद्वान, ज्ञान एवं पूजा, सक्तार, सेवा आदि करेगा। जैसे स्वृत्येदके विवेषज्ञ या राजादिको पूजा शरकारारि सर्वाचिक मान करने प्रतियं साथक निमित्त कारण है, उसी प्रकार बोतराग देवादिको पूजादि मो बीतरागताके हो कारण है, विवेष्ठ प्राप्त करने में साथक निमित्त कारण है। व्यवित् वेतराग देवादिको पूजादि कर बायरण बोतरागताके हो कारण है। बीतराग देवके गुणोंमें जो उसका अनुराग है वह उन गुणोंकी प्राप्तिक लिये हो है। कहा मो है—'वन्दे तन्तुगुणकाध्येत व्यवित् उन गुणोंकी प्राप्तिक लिये हो है। कहा मो है—'वन्दे तन्तुगुणकाध्येत व्यवित् उन गुणोंकी प्राप्तिक लिये हो वन्ता करता है। उसका यह मात्र नहीं कि में साद इती प्रकार बना रहें। किन्तु वह उसी समय तक गुणका आश्रय लेता है जब तक वह स्वयं बीतरागी नहीं बन जाता है। जैसे सनुविद्याका इच्छुक उसी समय तक गुणका आश्रय लेता है जब तक वह स्वयं सनुविद्यालयों स्वयेदक नहीं वन जाता है। कहा मो है—

भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः। वर्तिदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी ॥ ९७॥

-समाधिशतक

अर्थ--यह जीव अपनेसे भिन्न अर्हन्त-सिद्धस्वरूप परमात्माकी उपासना करके उन्हींके समान अर्हन्त-सिद्धरूप परमात्मा हो जाता है। जैने कि बत्तो, शेपकसे मिन्न होकर भी, शेपककी उपासनासे शेपकस्वरूप हो जाती है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवानकी उपासना उपासकको भगवान ही बना देती हैं।

परमप्पं वै जाणंतो जोई मुच्चेइ मरुवस्रोहेण । णादियदि णवं कम्मं णिहिट्रं जिणवरिंदेहिं॥४८॥

–मोक्षपाहुड

अर्थ :—जो योगी परमारमाको ध्यावता संता वर्ते हैं सो मलका देनहारा जो लोभकषाय ताकरि छूटे हैं और नवीन कर्मका आश्रय न होय है—ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है अर्थात् परमारमाके ध्यानसे संवर तथा निर्जरा होती है एवं लोभके खट जाने पर केवलज्ञान स्वयं प्राप्त हो वाता है।

श्री प्रवचनसार गाया ८० मे भी कहा है —

जो जाणदि भरहंतं दृष्वचगुणचपञ्जयचेहिं। सो जाणदि भप्पाणं मोहो खल जादि तस्स छयं॥८०॥

अर्थ— जो अरहन्तको हव्यपने, गुणपने और पर्यापपनेसे जानता है वह अपनी आरमाको जानता है और उसका मोह अवस्य रूप (नाक्ष) को प्राप्त हो जाता है।

जैसे कोई पुरुष घन कमानेके लिये कोई व्यापार शुरू करता है। उस व्यापारमें जो कुशल है उसका आश्रय भी लेता है और दुकान पर बावस्यक व्यय (खर्च) भी करता है। किन्तु इस प्रकार व्यय करके, कई पुनी बाय (बायस्तो) इन्दर्श है। यह व्यापारो बराबर व्यवको कम करता जाता है और बायको बढ़ाता बाता है। उस व्यापारचे व्यव होते हुए सो क्या उस व्यापारको व्यव या हानिका मार्ग कहा जा सकता है? क्यापित नहीं कहा जा सकता है। वह तो बायका हो मार्ग है। इसी प्रकार दुमायोगी जोव बीतराताताकी प्राप्तिक किये बीतराग देव, पुन तथा शास्त्रका आध्य केता है और उनको मिल पूर्वादि करता है। इसमें विजया रामांवा है उससे प्रकार वक्ष भी होता है, हिन्दु विश्वक वंदा हारा बन्धने निवंदर्श कर मुनी अधिक होती है, क्योंकि वह उस समय सामारिक इच्छाजो तथा मौगोंने एवं पंच पापले विरस्त है। इस प्रकार बन्धने भी ऐसी सामग्री (इन्य, सेन, काल तथा भव) प्राप्त होती है जो मोशनार्गको सामक होती है। वह स्वयं बीतरागताको बड़ाता हुता पुमरागको छोड़ता बाता है और इस प्रकार विजयुद्ध बढ़ती जातो है। बलमें सम्पूर्ण मोहनोम कर्मका स्वयक रपर मौतरागी हो आता है। हो दशा दशाई प्रमाण का स्वयक्त सम्पूर्ण मोहनोम कर्मका स्वयक रपर मौतरागी हो आता है। उसी दशाई प्रमाण स्वयक्त सम्पूर्ण मोहनोम कर्मका सम्बन्ध में बन्धन स्वयक्त सम्पूर्ण मोहनोम कर्मका सम्बन्ध में बन्धन सम्पूर्ण मोहनोम कर्मका सम्बन्ध स्वयक्त स्वयक्त सम्बन्ध स्वयक्त स्वयक्त सम्बन्ध स्वयक्त स्वयक्त सम्बन्ध स्वयक्त सम्बन्ध सम्बन्ध स्वयक्त सम्बन्ध स्वयक्त स्वयक्त स्वयक्त सम्बन्ध सम्बन्

श्री समयसार गाथा १२ व उचकी टोकार्मे भी यही कथन किया है कि जब तक आरमा शुद्ध न हो जाय ठबतक व्यवहार प्रयोजनवान् हैं। एक प्राचीन गाया देकर यह विद्ध किया है कि व्यवहार छोड़ देनेसे तीर्थ (मार्ग) छूट जायमा। यह स्पष्ट ही है कि मार्ग छूट जाने पर मोक्ष कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

> सुदो सुद्धादेसो णायम्बो परमभावद्गिसीहिं। वबहारदेसिदा पुण ने हु अपरमे ठिदा भावे॥१२॥

> > -समयसार

सर्थ — नो शुद्धनय तक पहुँचकर यदावान हुवे तथा पूर्ण झान चारिप्रवान हो गये उन्हें तो शुद्ध (साप्ता) का उपरेश (आगा) करनेवाणा शुद्धनय जानने योग्य है और जो जीव अपरस सावसँ-अर्थात् अवदा तथा जात-वारितके तुर्ण भावको नहीं पहुँच एके हैं, प्रावक अवस्थाने ही स्वित है वे अपहार द्वारा उपरोध करने योग्य हैं।

सर्थ — जो पुरुष प्रयम, द्वितीय आदि अनेक पाको (तावो) को परम्पराहे पञ्यमान अनुद्ध स्थाहे समान जो (बस्तुका) अनुक्कम्मध्यम भावका अनुभव करते हैं उन्हें अन्तिय तावसे उतरे हुए तुद्ध स्वणंके समान उत्कृष्ट मावका अनुक्षम नहीं होता, इतन्त्रियं, अनुद्ध उध्यक्षो कृत्येवाला होनेते जिसने मित्र-भिन्न एक-एक भावस्वरूप अनेक माव दिवनायं हैं एता व्यवहारत्य विचित्र अनेक पर्यमालाके समान होनेते जाननेने आता हुमा उस काल प्रयोजनवान् हैं, क्योंकि तीयं और तोमके फलको ऐसी हो व्यवहिष्य है। (बिन्ने तिरा आये वह तीर्थ हैं, ऐसा व्यवहार घर्म हैं, और पार होना व्यवहार धर्मका रूक हैं ज्वाबा अन्ते स्वरूपको प्रान्त होना तीर्थक्र हैं)। अन्यत्र मो कहा है कि —यदि तुम जिनमतका प्रवर्तान करना बाहते हो तो व्यवहार और निश्चय-दोनोंको मत क्षोड़ो, क्योंकि ज्यवहारनयके विना तो तीर्थ-व्यवहारमार्गका नाश हो जायगा और निश्चयनयके विना तस्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा।

मावार्यका उत्तरार्थ :— बहाँतक वर्षायं कान-सद्वानको प्राण्तिक्य सम्यद्यंत्रको प्राप्त नही हुई हो वहाँतक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन बच्चोंको सुनना, धारण करना तथा जिन बच्चोंको कहनेवाले श्री जिन्मुक्को भिक्त, जिनक्षित्रको हुन हुन व्यवहार प्राप्त में मृक्त हाना प्रयोजनवान है। बिल्हे थवान-जान तो हुआ है, किन्तु नावात् प्राप्ति नही हुई उन्हें पूर्वकिय कार्य प्रहान प्रयाजनवान है। बिल्हे थवान-जान तो हुआ है, किन्तु नावात् प्राप्ति नही हुई उन्हें पूर्वकिय कार्य प्रहान करना करना, इत्यादि व्यवहार मार्थमें स्वय प्रवर्तन करना और दूसरोंको प्रवर्तन करना—ऐसे व्यवहार प्रयाजनवान है। व्यवहारत्यको क्यान के लिये हास्त्रोंका अम्यास करना, इत्यादि व्यवहार मार्थमें स्वय प्रवर्तन करना जिस दूसरोंको प्रवर्तन करना—ऐसे व्यवहारत्यका उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहारत्वको क्यानित अस्त्राय कहा गया है, किन्तु वहि कुई है इसे स्वयं असत्यार्थ जानकर छोड़ है तो वह क्रुभोपयोगस्त्र व्यवहारको ही छोड़ देगा और क्ये मुद्रोपयोगको साक्षान हो ही होई है, इसकिय क्यावादित ही छोड़ देगा और क्ये मुद्रोपयोगको साक्षान हो ही होई है, इसकिय करना विवाद कार्य प्रवाद करना हो है असण करेगा। इसकिए युवनयका विवाद साक्षान हो है असण करेगा। इसकिए युवनयका विवाद साक्षान हो साक्षान हो क्यावित तथा परस्परासे हिस्सोहको प्राप्त जनतक हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान हिस्सोहक प्रवाद करने विवाद स्वत्र श्री मुद्रोका उपदेश है (बोनवहनिवास) औ हिस्सतकालहत टाकाके हिन्दो अनुवादाहित सारोजे प्रकारित समयनारके एव २५ से २० तक। योनवहनिवासी औ हिस्सतकालहत टाकाके हिन्दो अनुवादाहित सारोजे प्रकारित समयनारके एव २५ से २० तक।

सम्बन्धान-वारित्रको पूर्णता १३वे गुणस्थानमे होती है। अतः उपरोक्त कथनानुसार १२वें गुणस्थानतक साथक अवस्था है और बहाँतक व्यवहारखमं प्रयोजनवान् है। सो ठीक है, क्योंकि साध्यके प्राप्त हो जानेपर साथक (मार्ग) का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है।

भावार्थ विशेष व्यान देनेयोग्य है, क्योंकि इसमें गांधा तथा टीकाका भाव स्पष्ट किया गया है। पण्डितप्रवर जयवन्द्रजोने भी भावार्थन यही आगय प्रगट किया है।

उपरोक्त कथनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मिष्यादृष्टिके द्वारा किया हुआ। व्यवहारधर्म भी सम्यवस्वकी प्राप्तिके लिखे साधन है । इस विध्यको आगम प्रमाणसहित प्रागे स्पष्ट किया जायता ।

्रीकांके अन्तमें दो गई प्राचीन गायांसे स्पष्ट हो जाता है कि ध्ववहार वर्षके क्षेप सुद्ध आरक्षको प्रास्ति नहीं हो सकतो । युद्ध आरक्षको प्रार्था किये वर्षण उक्कण मुख्यका अनुभव भी नहीं हो सकता है। जैसे पिछाई का स्वरूप जाननेमाशसे पिछाईका स्वाद और तक्कण मुख्य नहीं प्राप्त हो सकता है। निरुव्यके वर्षण साध्य नहीं रहेगा और साध्य वर्षण साध्य किमका किया जायाग । अतः अवहार व निरुव्य दोनों आवृद्धक है।

पुण्यरूप व्यवहार प्राथमिक अवस्थामे कार्यकारी है, क्योंकियह निश्वयरूप साध्यका साधन है। कहा भी है—

व्यवहारनयेन मिन्नसाध्यसाधन मावमवलम्ब्यानादिमेदवासितबुद्धाः सुन्नेनैवावतरन्ति तीर्थं प्राथमिकाः।

#### --पंचास्तिकाय पृ० २४५-२४६ रायचन्द्र प्रन्थमाला

अर्थात्—जो जीव अनादि कालने टेकर मेदमाव कर बासितबृद्धि है, वे प्राथमिक व्यवहार अवलम्बी होकर सिम्न साध्य-साधनभावको अंगोकार कर तीर्थको प्राप्त करते हैं। भी अमृतचन्द्रके उपर्यक्त बाक्य ब्यान देने योग्य है।

इसी बातको श्रीमान पं० फुलचन्द्रने स्वयं इन सब्दोंद्वारा स्वीकार किया है--

कर्सी-कर्सी खुलक्रियाको धर्म कहा जाता है। माना कि यह कथन उपचारमात्र है। यर कर्सी-करी उपचार कथन भी प्राव्ध होता है। कारण कि जुमक्रियामें हिंसादि अञुभ क्रियाओंको निवृत्ति छिपी हुई हैं। बण्यनमुक्त होनेके हिए जीवको यथादि अञुम और जुम होनों प्रकारको क्रियाओंसे निवृत्त होना है, किन्तु मागवस्थामें अञुभसे निवृत्ति भी प्राव्ध मानी गई है। यही कारण है कि प्रस्थकारने धमके स्वस्पक्त विवेचन करते हुए हिंसा आहि अञ्चल क्रियाओंक त्यागको भी धर्म कहा है।

—पंचाध्यायी प्र०२६७, वर्णी प्रन्थमाला

श्री समयसार गावा १४४ को टीकामें भी जीवके गुभनावको मोसमार्ग बतलाया है, जिसका उटरण हम दूसरे प्रपत्रमें दे चुके हैं। परन्तु आपने उसपर यह आपत्ति उठाई है कि 'टोकाके अर्थ करनेने विपर्यात हुआ है।' अतः पींडवप्रवर जयचन्दनीकृत तथा अहिन। मंदिर, दिल्लीसे प्रकाशित अर्थ नीचे दिये जाते हैं---

'ग्रुभ अथवा अञ्चम मोक्षका और बन्धका मार्ग ये दोनों जुदे हैं। केवल जीवमय तो मोक्षका मार्ग है ओर केवल पुरुगलमय बन्धका मार्ग है।

—प० श्रं। जयचन्द्रजी

श्चम भथवा भश्चम सोक्षका और बन्धका सार्ग ये दोनों पृथक् है, केवल जीवसय तो सोक्षका सार्ग है और केवल पुरुगलसय बन्धका सार्ग है।

—दिस्स्टीसे प्रकाशित

श्री समयतारके उपरोक्त रुग्ध प्रमाण व्यवहारषर्मको मोक्षमार्ग मिद्ध करने हैं। इस सम्बन्धमें श्री षवल, जयधवल आदिक प्रन्योके प्रमाण द्वितीय पत्रिकामें दिये जा चुके हैं। अब आगे कुछ अन्य प्रमाण भी दिये जाते हैं:—

> तं दंबदेवदेवं अदिवस्वमहं गुरू तिलोयस्स । पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥

—श्री प्रवचनसार गाथा ७९ के बाद श्री जयसेन टीका में दी गई है।

अर्थ—उन देवाधिदेव, यतिवरहृषभ त्रिलोक गुरुको जो मनुष्य नमस्कार करता है वह अक्षय (मोक्ष) भुखको प्राप्त करता है।

> देवगुरूणं भत्ता णिक्वेयपरपरा विचितित्ता। झाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्समगगम्मि ॥८०॥

> > —मोक्षपाहुड

बर्थ-जो देव गुरुके भक्त हैं, निर्वेद कहिये संसार-देह-भोगतें विरागताकी परपराको चितवन करे है, ब्यान विषे रत है, बहुर्ग मुचारित्रवाले है, ते मोक्षमार्ग विषे ग्रहण किये हैं।

> देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मिय-संजुदेसु अणुरत्तो । सम्भत्तसुम्बहंतो झाणरओ होइ जोई सो ॥५२॥

> > --मोक्षपाहुढ

जयं—जो बोगी सम्यक्त कूं घरता संता हैव तथा गुरु विषें भक्तियुक्त है बहुरि साधर्मी संयमियोमें अनुरक्त है सोई बोगी ब्यानमें रत होय है।

निम्नलिखित गायाएँ आचार्य कृत्दकृत्द विरवित श्री रवणसारकी हैं :---

भयवसणमङ्गिविज्ञियसंसारसरीरभोगणिष्विण्णो । अटुगुणंगसमग्गो दंसणसुद्धो दु पंचगुरुभस्तो ॥५॥

वर्ष: --- भय व ब्यस्तके मलते रहित और संसार-शरीर-भोगोंसे विरक्त पंचपरमेष्ठीका भक्त अष्ट-गणागसे वर्ण सम्पर्दर्शन शब्द होता है।

> देवगुरुसमयभत्ता संसारसरीरभोयपरिचता । रयणत्त्रयसंज्ञता ते भणवा सिवसह पत्ता ॥९॥

अर्थ--देव-गृह-शास्त्र भक्त, संसार-शरीर-भोगसे विरक्त और रत्नत्रय सहित मनुष्य ही शिवसुखको प्राप्त करता है।

> दाणं पूजा सीलं उपवासं बहुविह पि लवणं पि । सम्मजदं मोक्खसहं सम्म विण दीहसंसारे ॥९०॥

अर्थ-दान, पूजा, शील, उपवास और बहु प्रकार समादि भी, यदि सम्पक्त सहित है तो मोक्ष सुलके कारण है, यदि सम्पक्त रहित है तो दोर्घ समारके कारण है।

> जिणपूजा मुणिदाणं करेड् जो देइ सिक्स्बिण । सम्माइट्री सावयधम्मी सो होइ मोक्खमग्गरओ ॥१३॥

अर्थ — जो अक्तिपूर्वक जिनपूजा करता है और मुनियों को दान देता है, वह सम्यव्हार श्रावकपर्मी मोक्षमार्गरत होता है।

> पूबा (ब) फलेण तिलोए सुरपुरको हवेह सुद्धमणी । दाणफलेण तिलोए सारसह भंजदे णियदं ॥१४॥

शुद्ध मनवाला पुरुष पूजाके फलसे तीन लोकमें देवोंकर पूज्य होता है और दानके फल से नियमपूर्वक तीन लोकमें सारसुख (मोक्ष सुख) भोगता है।

न पूजक तान लाकन सार्धुख (माद्य धुख) मागता ह । निम्नलिखित गांधाएँ आचार्यश्री कृत्दकृत्दकृत श्री मलावारकी है :—

> अरहंतणमोक्कारं भावेण य जो करेदि पयडमदी। सो सन्दरक्तमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण॥६॥

वर्ष - भिनते एकार्याचन होकर जो अरहस्तको नमस्कार करता है वह अति शीघ्र ही सस्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होता है।

श्री घवल पुस्तक १ पु० ६ पर यही गाया प्रमाणरूपसे दो गई है।

इसी प्रकार गावा ६ में सिद्ध नमस्कारसे, गावा १२ में आ वार्य नमस्कारसे, गावा १४ में उपब्याय नमस्कारसे, और गावा १६ में साधु नमस्कारसे सम्पूर्ण दुःसीसे मुख्त होना कहा है।

एवं गुणजुक्ताणं पंचगुरूणं विश्वद्वकरणेहिं। जो कुणदि णमोक्कारंसो पावदि णिब्बुद्दि सिग्घं॥९७॥

भत्तीए जिणवराणं खीयदि य पुन्वसंचियं कम्मं ।

आयश्चिपसाएण य विज्ञासंता य सिज्ञांति ॥८१॥

अर्थ—जिनेश्वरको भक्तिसे पूर्व संचित कर्मका नाश होना है। आवार्यको कृपान विद्याओको एषा मन्त्रोंको सिद्धि होतो है।

द्वादशायमे तीव भक्ति संसार विच्छेदका कारण है।

— श्री घवल पु०१ पृ०३०२

दाणु ण दिण्णव सुनिवरहं ण वि पुजित्र जिणपाहु। पंच ण वंदिय परमगुरू किसु होसइ सिबलाहु॥१६८॥

—प्रमात्मप्रकाश अ० २

अर्थ—मुनीदवरोको दान नही दिया, जिनेन्द्र भगवान्को नही पूजा, पंच परमेछीको वन्दना (पूजा) नहीं को, तब मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है।

> जम्मारम्यशिली स्तवः स्मृतिरपि क्लेशास्त्रुधेनी पदे । भक्तानां परमो निधिः प्रतिकृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा । बन्दीभूतवतोऽपि नोब्रतिहितनेन्तुरच ये वां मुदा । दातारो जयिनो भवन्त वरदा देवेडवरास्त सदा ॥५५॥

> > --श्री समन्तमद्गरचित स्तुतिविद्या

अर्थ—जिनका स्वतन संसाररूप अटबीकी नष्ट करनेके जिये अभिके समान है, जिनका स्मरण हु ध-रूप समुद्रसे पार होनेके लिये नौकाके ममान है, जिनके घरण भवत पुरुषांके लिये उत्कृष्ट नियान (बजाना) के समाम है, जिनकी श्रेष्ठ प्रतिकृति (पतिया) सब कार्योकी निद्धि करनेवाली है, जिनहें हर्यपूर्वक प्रणाग करनेवाल एवं जिनका मगलगान करनेवाले नेभ्नाचार्यकांसे रहते हुये भी मुख-समन्त्रपद्रकी उन्नतिम कुछ बाधा नहीं होतां, वे देवोंके देव जिनेन्द्र मगवान् दानवील, कर्मवाधुक्षा पर विजय पानेवाल और सबके मनोरयोको पूर्ण करने-वाले होतें।

> कर्म भक्त्या जिनेन्द्राणां क्षयं भरत गच्छति। श्लीणकर्मा पदं याति यस्मिश्चनुषमं सुलम्॥१८३॥

—श्री परापुराण पर्व ६२ कर्ष—हे भरतः! जिनेन्द्रदेवकी भक्तिसे कर्म शयको प्राप्त हो जाता है और जिसके कर्मक्षय हो जाता है वह अनुपम सुचने मन्पन्न परम पदको प्राप्त होता है।

> नमस्यत जिनं भक्त्या स्मरतानारतं तथा। संसारतागरं येन ममुत्तरतं निश्चितम्॥१२५॥

—आं परापुराण पर्व ६९ अर्थ— सक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवानको नमस्कारकरो और निरस्तर उन्होंका स्मरण करो, जिससे निस्वयपूर्वक ससारसागरको पार कर सको। एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदुंगीतं निवारियतुम्। पुण्यानि च पुरिचतुं मुक्तिश्रियं कृतिनः॥१२५॥

--- उपासकाध्ययन

अर्थ—प्रकेली एक जिन-मस्ति ही जीवके दुर्गतिका निवारण, पुण्यका संचय करनेमें तथा मुक्तिरूपी लक्ष्मीको देनेमें समर्थ है।

> नाममात्रकथमा पराःमनो भूरिजन्मकृतपापसंक्षयः। बोबवृत्तरुचयस्तु तद्गताः कुर्वते हि जगतां पति नरम् ॥४२॥

> > —पद्यनन्दि पंचविंशति अ० ३०

अर्थ---परमारमाके नामनावकी कवासे हो अनेक जन्मोमें संवित किये हुए पायोका नाश होता है तथा उक्त परमारमामें स्थित ज्ञान, चारिज, सम्यय्दर्धन मनुष्यको जगतका अधोश्वर बना देता है ।

> मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स णिथ बंघो हिंसामचेण समिदस्स ॥२५७॥

> > ---प्रवचनसार

अर्थ—तीव मरे या जिये, अप्रयन आचारवालेके हिंमा निश्चित है। प्रयस्मपूर्वक ममिति पालन करनेवालेके (बहिरंग) हिंसामात्रसे बन्ध नहीं है।

समिति पालन करना व्यवहारधर्म है। ऐसे व्यवहार धर्मको पालन करनेसे, बहिरंगमे जीवादिको हिसा हो आने पर, जप्प नहीं होता है। इसी आवायको 'श्रो पुरुषार्थीसद्धि उपाय' में बहुत स्पष्ट किया गया है। ऐसी परिस्थितिमें यह कहना कि व्यवहार धर्मकप युप्तभाव मात्र रागायका नाम है और उनसे बन्ध हो होता है, उपचार मानसे सहबर होनेके कारण मोशमार्ग कहा गया है—यह कबन कैसे आगमसे मेल खा सकता है. अर्थात आगमविषदक हो है।

ऐमें अने कों प्रत्य भी प्रमाण है जिन आगममें गृहस्यों के लिये देवपूजा, गुरूशास्ति तथा दान बादि और सुनियों के लिये स्तवन, वरनता, प्रोतक्रमण, प्रयास्थान आदिकः अवद्वारयमं नित्य पद्मावस्यक कार्योमं प्रमित स्वया है। यदि यह कार्यमान बन्यके हो कारण है तो क्या महीष्योंने बन्ध कराने और संसारमें दुसानेका उपदेश दिया है। ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सकता है। इनको इसी कारण आवस्यक बतलाया है कि इनसे मोमको प्राप्ति होती है, जैसे कि उपरोक्त प्रमाणांचे सिद्ध है।

अब प्रश्न वह होता है कि इस अवहार घर्मके समय प्रशस्त रागमे जो सातिशय पृथ्यक्त्य होता है तथा बहु संसारका कारण है। वरमार्थ हृंप्टिस इन व्यवहारवर्मको पालन करनेवाला वानोगयोगी जोव उस रागांतमे वर्षेत्रियोके निषय या सांसारिक मुक्को प्राप्तिको इच्छा नहीं करता है। पंजित्य-विषय और सासारिक सुक्को, हेर जानकर, विरक्त हो गया है। उनको आस्तित तो बोहरागायो है। इस रागको छोडनेका हो पूर्ण प्रयस्त है। अतः इसमे सम्बद्ध होते हुए भी यह रागाया संशारका कारण नहीं हो सकता है। संयारका कारण तो बास्तिककी रागमे राग (उपायेष बृद्धि) है। उसको तो विरागतामे उपायेष बृद्धि है। इस पृथ्य प्रकृतियोके उदयक्षे ऐने हब्स, क्षेत्र, काल तथा मक्की प्राप्ति होती है जो मोक्स-मार्गम सदायक है, बायक नहीं है। उन इन्यू संग, काल, अर्थक आयवसे मोक्सिकारे साधना होती है। अतः पुण्यबन्ध भी मोच्च का साध क है। महान् बाचार्योने इसे साविशय पुष्य कहा और इससे अरहन्त आदि पदकी ब्राप्ति बतनाई है।

निद्-नरहितवरिगामोपाञ्जिततीर्थं करश्रकः उत्तमसंहननादिविशिष्टपुण्यरूपभर्गेऽपि (सिद्धगतेः) सहकारी कारणं भन्नति ।

--पंचास्तिकाय गाथा ८५ श्री जयसेनाचार्यकृत टीका

ंतीन क्षेत्रका अधिपतित्वं इत शब्दोंते स्वन्त्वामी सम्बन्ध बताशनेका आश्चय नहीं है। इनका अर्थ है तीन कोक अधिपति हो पूज्य ऐसा पर अर्थात् तीर्थकर पर। जैसे कहा जाता है 'तिश्वरमधि बरी— सिवचपूके पति' जारा क्ष्या इन सब्दों हारा पति-तन्ती सम्बन्ध सौतित करनेका आश्चय है? कदारि नहीं। इत शब्दों सिवपदको सौतित किया जाता है। स्वेताशाला भी इन बानको जातते हैं। अत स्वन्द्वाभी सम्बन्धको लाता, निर्वारिक तथा जाता है। स्वेताशाला भी इन बानको जातते हैं। अत स्वन्द्वाभी सम्बन्धको लाता, निर्वारिक तथा जात्वार आदि कथन करना आगमका विषयींच अर्थ करना हो हो सकता है, अन्य कुछ नहीं।

यदि मिय्यावृष्टि भी परमार्थकी अपेसा अवन्दार घर्म पालन करता है तो उसके लिए वह गम्यवन्त भी प्राप्तिक कारण होता है। आगममे सम्यवनको उत्पत्तिके प्रत्यव बतलाते हुए किर्नाबस्वर्यक्त तथा जिनमहिमा दर्यानको भी प्रत्यत्त (कारण) बतलाये हैं। (ओ घरल पु०६ प०४२), जो तथार्थानिंद छ०१ सूत्र ७ की टीका बादि।। मिय्यावृष्टिको हो तो सम्यवस्त्र को उरांति हो।। मम्यावृष्टिको सम्यवस्त्र को उत्पत्तिका प्रदन्त हो पीता होती है। जिनवर्यानकर जुम भावमे मिय्याव्यके खण्ड-कहो आते हैं और सम्यवस्त्र प्राप्ति होता है। जिनवर्यानकर जुम भावमे मिय्याव्यके खण्ड-कहो आते हैं और लायस्त्र कार्यक्त हो आते हैं और सम्यवस्त्र प्राप्ति होती है—सम्बक्त कृष्ट प्रमाण करर दिये जा चुके हैं। २-३ प्रमाण नीचे और विये जाते हैं—

कथं जिणविंबदंसणं पदमसम्मुच्यातीए कारणं? जिणाविंबदंसणेण णिश्वचिषकाचिदस्स वि मिष्ठचादिकम्मकळावस्स खयदंसणादो।' अयं-जिनविवका दर्शन प्रथम सम्यक्तकी उत्पत्तिका कारण किस प्रकार है?

समाधान—जिनबिंद दर्शनसे निवित्त और निकासितक्ष्य भी मिध्यात्वादि कर्मकलापका क्षय देखा जाता है, जिससे जिनबिंदका दर्शन प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिका कारण होता है।

> जिणस्थरणंबुरुः णमंति जे परमभत्तिराएण । ते जम्मवेलिमलं खणंति वरभावसन्थेण ॥१५३॥

> > —भावपाहुङ्

अर्थ— वे पुरुष परम भक्ति अनुराग कर जिनवरके चरणकमलको नमे हैं ते श्रेष्ठ भावकप शस्त्र कर जन्म कहिये संसारक्ष्यी वेळ ताका मुख्यो मिण्यात्व आदि ताहि खर्जे है, नष्ट करें है।

> दिट्टे तुमस्मि जिणवर दिट्टिहरासेसमोहतिभिरेण। तह णट्टं जह दिट्टं तं सए तच्छं॥२

> > ---पद्यमन्दि पंचविज्ञति अ० १४

अर्थ —हे जिनेन्द्र ! आप का दर्शन होनेपर दशनमे बाधा पहुँबानेद्राजा ममस्त मोह ( दर्शनमोह ) रूप अन्यकार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिबसे मैंने ययावस्थिन तस्त्रको देख लिया है, अर्थान् मम्पर्यर्शनको प्राप्त कर लिया है।

ओ मिण्यादृष्टि, परमार्थको न जानते हुए, मात्र विषय सामघो तथा सामारिक मुत्रकी प्राप्तिक रूथके अप्रशंत रागसिक हुछ शुप्तिका करता है और उसके तो प्रवस्त होता है, बहु पुष्पमात्र तथा पुष्पत्य संसारका हो कारण है। श्री प्रवस्तार प्रवस करना हो आदि प्रवस्तीय ऐसे पृथ्य या शुभावको हो पूर्णत्या हेत दिख्लाया गया है। किन्तु परमार्थदृष्टिसे किये हुए शुभाव सा व्यवहार चर्चका करन की प्रवस्तार तृतीय अध्याय आदि बन्धोमें है और उसकी मीलका माधन बनलावा है। बहुत स्थानीपर आपमां न्याद्रारामा (एकात सिप्पा ध्यवहार) का भी व्यवहार के न ससे कहन्त्र निषयि किया गया है। इत्यादि विशेषताओं भी ध्यान करने सीम्य है। आ समस्तार सारु ४४ र १४० में (जिनको आपने उद्युद्ध तथा विशेषताओं भी ध्यान पत्त से सीम्य तथा प्रवस्ता का स्वत्ता है। द्वारी पृथ्य तथा पाप कमीकी वन्धित से सार्थका उसकी से प्रवस्त से सार्थका है। इति हिस्त हुए एका तथा पाप कमीकी अपने सार्थका है। इति हुए स्वत्त स्वता है। हिस्त हुए हुए कर उसमें ही तर्वली स्वता समार्थी हो हो से से सीमार्थी सार्थकों से स्वता क्षमा हो है। से से सीमार्थ सार्थकों से स्वता है। हिस्त स्वत्त कर हम स्वत्त से सी सीमार्थ सार्थकों से सार्थकों से सार्थकों सीमार्थकों सीमार्थक सार्थकों सीमार्थ सीमार्थ सीमार्थकों स्वत्त हो सीमार्थक सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सिर्वली सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों सार्थकों सीमार्थकों सीमार्थकों

र्मगरूं भगवान् वीरो मंगरुं गौतमो गणी। मंगरुं कुन्दकुन्दायों जैनवर्मोऽस्तु मंगरुम्॥

#### शंका १३

मूल प्रदन १३---पूष्णका फल जब बरहत होना तक कहा गया है (युण्णकला आरहेता प्रश्न सा०) और जिससे यह जात्या तीन लोकका अध्यिति बनता है उसे सर्वातिसायी पृष्य बतलाया है, (सर्वातिसायि पुष्पंतन कैलोक्याधिपतिन्यकृत) तब ऐमे पृष्यको होनोपमा देकर त्याज्य कहना और मानना क्या प्राप्तीका है?

# प्रतिशंका ३ का समाधान

## १. सारांश

हमने प्रथम उत्तरमें यह स्पष्ट कर दिया था कि 'पुण्य और पाप इन दोनोका आखा और वस्पनत्वमें अन्तर्भाव होता है। ' साथ हो यह भी बतला दिया था कि 'अध्य कर्मका एक किनीको हुए नहीं हैं, इपॉलए उत्तकी इन्छा तो किसीको नहीं होती । किन्तु पुण्यकर्मके फलका प्रख्येमन छूटना यहा कठिन है, इसिलए प्रयंके भव्या भाषिकी मोक्षमार्गमें किच उत्यक्त हो और पुण्य अथा पुण्यके फल्डमें अटक क जाय इस अभिप्राययो सभी आचार्य उसकी विविध शब्दों हारा निन्दा करते आ रहे हैं। यह शाक्षों के हैं।

अपर पक्षने अपनी प्रतिशंका २ में अपना पक्ष रुपष्ट करते हुए लिखा है कि 'हमारा प्रश्न पुण्य आचरणके विषयम या।' इसके बाद कुछ आगम प्रमाण देकर उसका समर्थन किया है।

अपने दूसरे उत्तरमें हमने उक्त प्रतिशंका पर साबोगांग विचार कर अन्तमं अपर पक्षके शम्योको ध्यानमें रक्ष कर हो यह रुष्ण कर दिया चा कि 'जितना रामाश है उससे आस्त्रय-कम्प होता है और जितना सुद्धमा है उसमें पबर निर्जेश होती है।' उक्त प्रतिशकामें माराश लिखने हुए इस तस्यको अपर पसने भी स्थोकार कर जिया है।

#### २. प्रतिशंका ३ के आधारसे विचार

प्रतिशका ३ को प्रारम्भ करते हुए अपर पक्षत्रे निलाई — 'यह प्रश्त जोवके दुण्यमानको अपेकासे हुँ इस बाहको हमने अपने प्रत्र २ से स्पष्ट चो कर दियाचा तथा यह प्रास्त्य कर दियाचा कि तुनापयान, युष्पभाव, अवहारमर्गएक व्यवहारमारित ये एकार्यवाची सब्द है। किर भी आपने पुण्यक्य द्रश्यकर्जको अपेकासे ही उत्तर प्रारम्भ किया है।'

समाधान यह है कि हमने जो उत्तर दिया है वह सबके सामने है, बत<sup>.</sup> उसमे तो हम नहीं आर्वेगे। यहाँ मुख संका और अपर पक्षके डम वक्तव्य पर बबक्य ही विचार करेंगे।

अपर पक्षने यह प्रस्त प्रवचनसार गाया ४५ (पुण्णफळा अरहंता) के आधारसे निबद्ध किया चा इसमें सन्देह नहीं, स्वोक्ति मूळ प्रस्तमे हो अपर पक्षने इस गायाके प्रवम पादका उल्लेख किया है। प्रवचन-सारमें यह गाया क्यों जिल्ली गई है इसके लिए गाया ४३-४४ के सदर्भमें इवके आध्यकों समझना होगा। गाया ४३ में 'संसारों जोबोंके उदयमत कर्मीय जिनवरने नियमसे कहें हैं। उनमें मोही, रागों और देखों होता हुआ यह जीव बण्यका अनुमय करता हैं यह कहा गया है। इसकी टोकामें आयार्थ अमृतयार निसर्त हैं कि 'इसके निद्ध हैं कि किया और क्रियाका एक मोहोदयके अवदि मोहक उदयमे पुत्र होनेके कारण होता है, जानने नहीं होता अवित् ज्ञानस्वभावमे पुत्र होनेके कारण नहीं होता—अतो मोहोदयाद क्रिया-क्रियाफके, न तु ज्ञानादा

इस पर यह शंका होने पर कि अरिहन्तों के क्रिया तो देखी जाती है पर उसका फल नहीं देखा जाता सो क्यों ? भगवान कृत्वकृत्वने इन्हीं दो प्रस्तोका ४४ और ४५ संक्याक गावाओं द्वारा उत्तर दिया है।

इससे स्वष्ट है कि प्रकृत मूल प्रस्तमें 'पुष्णपष्ठका' यस्ये आये हुए '्ष्य' पदमे पृष्णकप द्रथ्यकर्मका उदय ही गृतीत है। गमनादि क्रियाको गाया ४५के पूर्वार्थ द्वारा बौदियक स्वीकार करनेका भी यही आश्रय है। ऐसा मालूम पडता है कि अब अपर पक्ष तीयेकर प्रकृति आदि पुष्य कमोके उदयको दृष्टि ओक्षल करके अप्य मागंत्रे अपने पदाको जीवित बनाये एकना चाहता है। अप्यथा वह पत्र मूल प्रस्त कित आश्रयसे किया गया है वही तक अपनेको सीमित रसकर अपने विचार प्रस्तुत करता और उन्होंको पृष्टिमें शास्त्राचार भी उपस्थित करता। अस्त.

हमने पिछले उत्तरमें लिखा था—'सम्याद्धि बोबके मेटविजानकी जाज़ितके साथ-साथ पापविरक्ति रूप युभप्रवृत्ति होती है।' इस पर अपर पदाका कहना है कि 'इन मिलिट अलण्ड पर्यायका नाम शुभोपयोग है। इसमें प्रयस्त राग भी है तथा सम्यक्त व पापोसे विरक्तिकप चित्तकों निर्मलता भी है।'

अपने इस विचारकी पृष्टिम अपर पक्षाने पंचास्तिकाय गाया १२१ को टोकाको उपस्थित किया है। इसमें 'प्रश्नत राग और 'वस्तुमनाद जहाँ हे हही युम परिणाम हैं यह कहा गया है। अब आगममें इन दोनों प्राव्दोंका त्या वर्ष किया है इस पर विचार करना है। आप के कुन्दुक्तने पंचास्तिकाय गाया १३५ में प्रश्नत राग, अनुकम्पाणरिणति और चित्तको अकुत्वयदा इन दोनको सुभ परिणाम कहा है। इन दोनोका अर्थ करते हुए आवार्य यसमेत इसको टोकामें लिल्लवते हैं—

अथ निरास्त्रवशुद्धास्त्रपदार्थान्त्रतिवक्षभूतं ह्युभाव्यवमाञ्याति—हागौ जस्य पसल्यो—हागौ यस्य प्रसल्यो—हागौ वस्य प्रसल्यो—हागौ वस्य प्रसल्यो—हागौ वस्य प्रसल्यो—हागौ वस्य प्रसल्यो—हागौ वस्य प्रसल्यो हागः। अणुक्रवासंसिदो य परिणामो—अनुक्रमासंश्रितद्व परिणामः। इसासंहितो मनोवचनकावस्यापारस्यः ह्युभणामाः। विचासि लिख कलुसो—चित्रे नाहित कालुच्यं मनिति क्षेत्रादिकलुपपरिणामो नानित । पुण्यं जीवस्स आसर्विद — यस्येते पूर्वोक्ता त्रयः ह्युभपरिणामाः सन्ति तस्य जीवस्य द्रस्पपुण्यास्रवकारणमृतं भावपुण्य-मास्रवर्विति सुन्नामित्रासः।

अब निरास्त्रव गुढ आस्मप्दायंसे प्रतिपक्षमृत गुमास्त्रका व्याह्यान करते है—रागो जस्स पसर्था—
रान जिसका प्रशस्त है अर्थात् जिसका बोतराम परमास्ता इत्यसे विलक्षण जो पंच परमेश्रीमे
अस्यत्त गुणानुरागस्य प्रशस्त पर्मानुराग है। अणुकंपाससिद्दो य परिणामी—जिसका अनुकाण युक्त
परिणाम है अर्थात् विश्वका द्या सिहत मन, वचन, कायके व्यापारस्य गुम परिणाम है तथा चिक्ति
स्थानि—जिसके विस्ति मन, वचन, कायके व्यापारस्य गुम परिणाम है तथा विक्ति
सासब्दि—जिसके विस्ति न कुण्यता नहीं है अर्थात् क्रोधादिस्य कलुष परिणाम नहीं है। पुण्यं जीवस्स
सासब्दि—जिसके पूर्वोक्षत ये तीन गुम परिणाम है उस जोवके द्रव्य पुण्यके आस्त्रका निमित्तमूत आवयुष्यास्व है यह मूल गायाका तास्त्य है।

यहाँपर 'बीतरागपरमात्मद्रव्यसे विलक्षण' यह विशेषण उक्त तीनो परिणामोपर लागू होता है।

इससे स्पष्ट है कि शुन परिणान, शुन माथ वा शुभोपयोग उक्त विधिते तीन प्रकारका ही होता है— १. बरिहन्तादिशियक प्रशस्त राग, २. दशपरिणाम अर्थात् अणुवत-महावतादिस्य शुभ परिणाम और १. चित्तमें-कोशादिक्य कल्यताका न होना।

प्रशस्त रागक्या है इसकी व्याख्या करते हुए स्वयं आचार्यकुन्यकुन्द पंजास्तिकाय गावा १३६ में जिसते है—

> अरहंतिसदसाहुसु भक्षी धम्मन्मि जा य खलु चेट्टा । अणुगमणं वि गुरूणं पसत्थरागो चि बुच्चंति ॥ १३६ ॥

अरिहत्त, सिद्ध और साधुकोमे भनित, धर्ममें सियमसे चेष्टा तथा गुरुकोका अनुगमन करना यह सब प्रशस्त राग कहलाता है ॥ १३६॥

यहाँपर धर्म पदसे व्यवहार चारित्रका अनुष्ठान लिया गया है।

बाचार्य अमृतवन्द्र इसकी टीकामे लिखते है-

अयं हि स्यूललस्यतया केवलमृक्तिप्रधानस्याज्ञानिनोः भवति । उपग्तिनभूमिकायामलस्थास्यद्-स्यास्थानरागनिषेषार्थं तीवरागस्वरविनोदार्थं वा कटाचिज्ञानिनोऽपि भवति ।

यह (प्रशन्न राग) म्यून छश्यवाछा होनेसे केवल भक्तिप्रधान अक्कानीके होता है। तथा उपरितन भूमिकामें स्थिति न प्राप्तको हो तब अस्थान राग (इन्द्रियादि विषयक राग) का निषेष करनेके लिए अथवा तीत्र रागन्वरका परिहार करनेके लिए कदाचित् झानीके भी होता है। १९६६।।

जयसेनाचार्यके शब्दोमे इसका आश्रय यह है-

तश्रशस्तरागमञ्जानी जीवो भोगाकांक्षारूपनिदानबन्धेन करोति, स ज्ञानी पुनर्निविकस्पसमाध्यभावे विषयकषायरूपाञ्चमरागविनासार्थं करोतीति भाषार्थः ।

उस प्रशस्त राणको अञ्चानी जीव भोगाकाश्रारूप निदानबन्यके साथ करता है। किन्तुज्ञानी जीव निर्दिकस्प नर्माधिके अभावमे विषयकषायुक्त अञ्चुम राणका विनाश करनेके लिए करता है यह उसन कवनका तास्त्रमें हैं।

इसी प्रकार आचार्य कुरदकुरदने अनुकरण क्या है इसका निर्देश आगे १२७ वो गायामे किया है।

अतएव इन प्रमाणोते स्पष्ट है कि अपन पत्न सम्प्रदर्शन व सम्प्रक्वारित्रकण सुद्धिके साथ कपायकी जिस मिश्रित अलब्द पर्यायको कराना कर उसे गुम्मभाव या सुभोषयोग कहना बाहता है वह ठोक नहीं है। यह उस पत्नको अपनी करपना है। आगमका यह आसय नहीं है।

जब यह जीव ससारके प्रयोजनमृत पंचिन्द्रयोके विषयो आदिमें उपयुक्त रहता है तब अधुभोषयोग होना है, जब पंच परमेष्ठी आदिको भक्ति-चृति आदिमें, त्रतों के पालने में तथा अन्य ग्रुम प्रवृत्ति आदिमें, त्रतों के पालने में तथा अन्य ग्रुम प्रवृत्ति में उपयुक्त रहता है नव शुभोषयोग होना है और जब विज्ञानघनस्वरूप अपने आस्मों उपयुक्त होना है तब शुद्धोपयोग होता है। प्रवचनशार गावा ९ का बहो आश्चय है। जीव उपयोग व्यवस्था विज्ञान स्वत्य व्यवस्था स्वत्य है। जोव उपयोग स्वत्य प्रवृत्ति हैं। उसके साथ इय गावाको पढ़ने पर इयका आश्चय स्वत्य हो। उसके साथ इय गावाको पढ़ने पर इयका आश्चय स्वत्य हो। उसके साथ इय गावाको पढ़ने पर इयका आश्चय स्वत्य हो। उसके साथ इय गावाको पढ़ने पर इयका आश्चय स्वत्य हो। उसके साथ इय गावाको पढ़ने पर इयका स्वत्य स्वत्य हो।

यह बरर पल हो श्लीकार करेगा कि पर्याय दो हो प्रकारको होती है—स्वभावपर्याय और विभाव-पर्याय । सम्बन्धांत यह श्रद्धागुणको स्वभाव पर्याय है। यह चारिवगुणको पर्यायह भिन्न है, इतिकर इसके हाय तो बारित गुणको मिन्नित बलाय पर्याय होता है, क्वोंकि उसमें गुद्धयंत्र और अगुद्धयंत्र दोनोंका सुगपन् सद्भाव होता है। उसमें जो गुद्धयंत्र है वह स्वयं संवर-निजरास्वरूप होनेसे संवर-क्रिजरोंका कारण भी है। उसमें जो गुद्धयंत्र है वह स्वयं संवर-निजरास्वरूप होनेसे संवर-क्रिजरोंका कारण भी है। प्रश्वत्रवर रोजराम जो छहदालाके मंगलावरणमें इसीको स्तुति करते हुए

#### तीन भुवनमें सार बीतराग-विज्ञानता । शिवस्वरूप शिवकार नमहँ त्रियोग सम्हारिके ॥१॥

यह अपने प्रतिपक्षभूत अशुद्धपंशक। व्यय होकर उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका स्वयं संवर-निर्जरा स्वरूग होकर संवर-निर्जराका कारण बनना यक्त हो है।

तथा उस मिख पर्यायमे जो अञ्जुद्धि अञ्च है वह स्वयं अञ्जुद्धिस्कर होनेसे आसव-मन्धकर है और सासव बन्यका कारण मी है।

इस प्रकार सुभोपयोग क्या है और वह पुण्यभाव, स्थवहारयमं एवं स्यवहार पारिकरूप केते है यह स्पष्ट हो जाने पर अपर पक्षको इस करवनाका अपने आप निराध हो जाता है कि 'सुभोपयोग या सुभ भाव सम्यवस्य व चारिवकी मिश्रिन अल्याड पर्योगस्य है।'

जगर पत्नका कहना है कि 'उस तुभ भाव या भग्यहार वर्ममें भी रूक्य या घ्येय बोतरागता एवं तुद्ध जयस्या वर्षाच् मोकाकी प्रार्थित ही रहती हैं। यथिषकी निवस्ताके कारण यह जीव बोतरागतामें स्थित नहीं हो पाता है। इस कारण उसको राग व विकल्प करने पहते हैं। किन्तु उस राग या विकल्पद्वारा भी वह बीतरामताको ही प्राप्त करना चाहता है। 'बादि समाधान यह है कि सर्व प्रयम तो बरर पश्चको यह ध्यानमें सेना है कि राग या विकल्प विश्व स्थानववाले हैं और उनसे थोनरागता कियह स्थानवालों हैं, क्योंकि राग या विकल्पका अन्यस्थानरेक परके साथ है और वोतरागताका अन्यस्थानिक आत्यस्थानवेक साथ है। इसलिए सर्वप्रयम वा यह निर्मय करना आव्यस्यक है कि सुसे सम्यस्थानित रत्नात्रयस्य रूप आत्मध्यमंकी प्राप्ति आत्मस्यस्थानिक अध्यस्ये तत्यस्थर परिणमन द्वारा ही होंगी, राग या विकल्प द्वारा त्रिकालमें प्राप्त नहीं होंगी।

अपर पक्ष कह मकता है कि आश्मस्वमावके अध्यक्षे तस्वक्ष्य परिणमन द्वारा वीतरागताकी प्रास्ति होती है, ऐसा विचार करना भी तो विकल्प हो है ? समाधान यह है कि इनमें भेद विज्ञानकी मुख्यता है और रातको गोषाता है, इस्तिए स्वभावको दुइना होनेन वह विकट स्वयं खुट जाता है और आरामा स्वभाव-सम्मुक्त हो तस्स्वक्ष परिणम वाता है। इसीका नाम है आस्मानुभूति। यह निराकुल आस्मुखस्क्य होनेसे स्वयं शीतरागतास्क्रण है।

दूसरे अपर पक्षने जब कि व्यवहारधर्ममे मोलप्राणिको नहय स्वीकार किया है। ऐसी अवस्थामे उस प्रकाश निविवादरूपमे उसके स्थानमें यह स्वीकार कर रहेना चाहिए कि उसकी प्राण्यका साधान भूताधंनयका विषयमृत आरंमाका आश्रम करना हो उपायेच है, अन्य सब हेय है। जैसे संनारमें रहते हुए भी मोलको साधना सभी होतो है जब संसारमें हेयबुद्धि हो जातो है। इसी प्रकार स्थवहार धर्मरूप प्रवर्तते हुए भी जिसको उसमे हेय बुद्धि हो जातो है वही स्वायके आठस्थन द्वारा सस्वयहार पर्यक्रम प्रवर्तते हुए भी जिसकी उसमे हेय बुद्धि हो जातो है वही स्वायके आठस्थन द्वारा सस्वयहार प्रकार स्थवहार क्षेत्र स्थान करी है। यह तो पुरुषार्थहीनता का फर है।

सीसरे अपर पक्षने 'उस गुम मान या व्यवहार समीमे भी लक्ष्य या ध्येन वीतरामता गव शुद्ध अनस्या अपित सी रहती है।' यह वचन जिसकर आरमके पंचपरमेछी विषयक या अतादि विषयक विकास में कित है है है है है है सित्य की स्वाप्त कर किया है। अतपन अपर पक्षने सम्मन्नत व वाजिल में कित है है हस तस्यकों स्वय स्वीकार कर किया है। अतपन अपर पक्षने सम्मन्नत व वाजिल में ति अववाद पर्योचको ध्यवहार सम्म करते हैं हम मान्यताको छोडकर यही स्वीकार कर लेना वाहिए कि जतादिक्य जीवको पुन प्रवृत्ति या सुन विकत्यको हो आगममे श्यवहार सम्म करा है। बहु रामान्यति जीवका परिणास होनेते वन्यका हो कारण है।

वहाँ पर यह शका होतो है कि उपयोगके समान पर्योवको भी विभाव पर्योग, न्वभाव पर्याय और मिल्र पर्योग ऐसा तीन प्रकारका माननेमें अगर्यत हो क्या है? समाधान वह है कि जिसे चारित्रकों सिश्च पर्योग कहते हैं उसमें जितना गुद्धव्य हो वह स्वस्थय जीवको अवस्था है, क्योंकि वह स्वभावके अवस्था हो, का अवस्था है, क्योंकि वह परके अध्यास अपनी पूर्व प्रकृत कितार है वह स्व-प्याय-प्रकार जीवको अवस्था है, क्योंकि वह परके अध्यास अपनी पूर्व प्रकृत कियार हुए अवस्थाके अनुरूप जरपन हुई है, दबनिए सुद्धयका स्थाय-पर्यायमें और अगुद्धयकों विभाव पर्यायमें अनुरूप हो नाममें भी पर्योगकों है। आगममें भी पर्योगकों हो हो अवस्था है अपनी हो अपनी हो हो हो अवस्था है स्वयाय है से ही अवस्था है विभाव स्वयाय है से ही अवस्था हो जाने हुए लिखा है—

वह गुणपर्याय भी दो प्रकारको है—स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय ।

बालापपद्वतिमें भी लिखा है-

गुणविकाराः पर्यायाः । ते द्वेधा-स्वभाव-विभावपर्यायभेदात् ।

गुचिवकारका नाम पर्याय है। वे स्वभावपर्याय और विभावपर्यायके मेवसे दो प्रकारकी हैं। इसी तब्यको नयचक्रादिसंग्रह पृ० २६ आदिमें स्वष्ट किया है। वहाँ लिखा है—

> सब्सावं खु विहावं दब्बाणं पज्जयं जिणुहिट्टं। सब्वेसिं च सहावं विद्यायं जीव-प्रगालाणं च ॥१८॥

जिनदेवने द्रश्योंकी वर्याय दो प्रकारको कहो है—स्वभाववर्याय और विभावपर्याय । स्वभावपर्याय स**ब** द्रब्योंकी होतो है । विभावपर्याय मात्र जीवों और पुदुवलोमे होती है ॥१८॥

आगे जीवमें विभाव गणपर्यायोंका निर्देश करते हुए लिखा है-

मदिसुदश्रोहीमणपज्जयं च अण्णाण तिण्णि जे भणिया । एवं जीवस्स हमे विहानगणपज्जया सम्बे ॥२४॥

आगमने जो मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ये चार ज्ञान और तीन अज्ञान कहेग्ये हैं ये सब जोवको विभाव गणपर्याय है।।२४॥

जीवके मिय्यात्व व रागःदि विभाव गुणपर्याय है यह तो स्पष्ट हो है, इसिलए उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया ।

जीवकी स्वभावगणपर्यायोका निर्देश करते हुए वहाँ लिखा है—

णाणं दंसणं सुह वीरियं च जं उहयबस्मपरिहीणं । तं सद्धं जाण तुमं जीवे गुणपञ्जयं सब्वं ॥२६॥

जो द्रव्य-भाव दोनो प्रकारके कमींसे रहित ज्ञान, दर्शन, सुख और वोर्यवर्षाय होती है उन सबको तुम जोवको शद्ध (स्वभाव ) गणपर्याय जानो ॥२६॥

इससे स्पष्ट है कि आगममे ममस्त पर्यायोंका विचार दो ही प्रकारसे किया गया है।

पृत्यार्थिमञ्जूषायमे जो २१२, २१३ और २१४ इलोक-लिखे हैं जनमें बतलाया है कि जितने अंग्रमें सम्पादर्शन, सम्पद्मान और सम्पक्चारित्र है जतने अंग्रमें बन्धन नहीं है और जितने अंग्रमें राग है जतने अंग्रमें बन्धन है।

प्रवचनसार गाथा १८०-१८१ में लिखा है-

परिणाममे बन्ध है। जो परिणाम राग, देव और मोहमे पुस्त है। उनमें मोह और देवरूप परिणाम अधुभ है तथा धुभ और अधुभस्य राग है।।१८०॥ इनसेसे अन्य ( अरिह्नतादि ) के विषयमें जो धुम परिणाम होता है उसे पुष्प कहते हैं तथा इत्ति है उसे पाय कहते हैं तथा इत्ति है उसे आपन परिणाम होता है उसे आपन कहते हैं और जो अन्यकों अध्यक्ष परिणाम नहीं होता है उसे आपमर्थ दु:खके स्थवका कारण बत्ताया है।।१८१॥

गाया १८१ की टीकामे आचार्य अमृतचन्द्र उक्त विषयको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं---

हिविधस्तावत् परिणामः—परद्रम्थप्रकृतः स्वद्रम्थप्रकृतः व त्यद्रम्थप्रकृतः व राद्रस्थप्रकृतः स्वोपरकत्वाहिश्विद्य परिणामः । स्वद्रस्थप्रकृतस्तु परानुवरक्तवाद्विशिद्यरिणामः । तत्रीकौ-दौ विशिद्यरिणामस्य विशेषौ-— श्चुप्रपरिणामोऽश्चयपरिणामस्य । तत्र पुण्यपुर्वाखनम्थकारणत्वात् श्चुप्रपरिणामः पुण्यम् , पायपुर्वाखन्य- कारणस्त्राह्यभ्रमपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु सुद्धलेनैकत्वाम्नास्ति विशेषः । स काळे संसार-दुःखहेतुकमंपुरुगळक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकमंपुरुगळक्षयात्मको सोक्ष एव ॥१८१॥

प्रवम तो परिणाम दो प्रधारका है— परहम्पप्रवृत्त और स्वहम्पप्रवृत । इनमेसे परहम्पप्रवृत परिणाम परमें उपरस्त होनेसे विशिष्ट परिणाम है और स्वहम्पप्रवृत परिणाम परमें उपरस्त न होनेसे प्रविशिष्ट परिणाम है। उनमेसे विशिष्ट परिणाम है। उनमेसे विशिष्ट परिणाम है। उनमेसे विशिष्ट परिणाम है। उनमेसे पृत्यक्ष्य पूर्वमण्डे बन्यका कारण होनेसे मुग्न परिणाम पृत्य है और पायका पृत्यक्षके बन्यका कारण होनेसे मध्य परिणाम पृत्य है और पायका पृत्यक्षके बन्यका कारण होनेसे मध्य प्रवृत्यक्षके बन्यका कारण होनेसे मध्य प्रवृत्यक्षके प्रवृत्यक्ष होनेसे प्रवृत्यक्षके प्रवृत्यक्षके प्रवृत्यक स्वत्यक्षक होनेसे स्वत्यक्ष होनेसे एक है, उनमे मेद नहीं है। बहर स्वत्यक्ष होना होनेसे स्वत्यक्षक स्वत्यक्ष स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्ष स्वत्यक्षक स्वत्यक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक स्वत्यक्षक स्वत्यक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक्षक स्वत्यक्षक स्वत्यक स्वत

आचार्य जयसेनने इसो गावाकी टोकार्मे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उपस्थित कर उसका समाधान किया

है। प्रक्त है कि —

नमिष्यार्थिकामे मिष्यार्थिके लेकर लोणकपायतक सभी गुणस्थानोमे तो अगुद्ध निश्चयनय होना ही है अर्थात् अगुद्ध पर्याययुक्त जोव रहता हो है। इसलिए वहाँ अगुद्ध निश्चयमे गुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होता है? यह प्रदन है इसका समाधान करते हुए वे लिखते हैं—

यस्पेकदेशपरीक्षा तावक्षयक्षमणं सुमासुमग्रुद्रस्यायकायनमुपयोगालक्षणं चेति, तेन कारणेनासुद्र-निक्षयमप्येशपि सुद्रात्मायकम्बनस्वात् सुद्रूप्येयस्वात् सुद्धसाधकस्वाच्य सुद्रूपियोगपरिणामो लभ्यत इति नयकक्षणभुपयोगलक्षणं च यधासम्भवं सर्वत्र ज्ञातन्त्रम् ।

बस्तुकै एकदेशकी परीक्षा तो नयका छक्षण है तथा शुभ, अशुभ और सुद्धदृत्यका अवलम्बन उपयोगका छक्षण है। इस कारण अशुद्धनिश्वयस्वरूप आत्माके होनेपर भी सुद्ध आत्माका (सुद्धनयका विषयभूत आत्माका) अवलम्बन होनेसे, सुद्ध (चिच्यमस्कारस्वरूप-त्रिकाली ह्यायक आत्मा) ध्येय होनेसे वस सुद्ध (मत्म्यन्दर्शनादि स्वभावपर्यायरूप) आत्माका स्थायक होनेसे वहाँ भी सुद्धीपयोगरूप परिणाम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नयके लक्षण और उपयोगके लक्षणको यथासम्भव सर्वत्र जानना चाहिये।

इस प्रकार इतने विवेचनने भी यह स्पष्ट हो जाता है कि आगममें सर्वत्र परावस्तन्त्री प्रशम्न रागसे अनुरंतित परिणामको ही शुभोषयोग कहा है। सम्बक्त युक्त मिश्रत असण्ड एक पर्यायको नहो। तथा इनसे यह भी जात हो जाता है कि पुण्यभाव, स्ववहारधर्म या स्वयदारचारित्र इसी सुभोषयोगके पर्याय नाम हैं और यह परावसन्त्री भाव होनेसे नियमसे बन्धका हेतु है।

सुभोपयोगमें बीतरान देव, बोतरान गुरु और बीतरानताड़ा प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोका श्रद्धान, ज्ञान एवं पूत्रा, स्तृति, सक्कार सेवा परिणाम होता हो है इसमें सन्देश नहीं। परस्तु ग्रह परास्त्रस्त्री भाव होनेहें इस बनस्वामें भी वह स्वायतमंत्री भावके प्रति हो बादरवानू बना रहता है। यदि वह उस श्रवस्वामें अपने लक्ष्यकों भूल जाय तो उसी समय वह नियमने निष्णादिष्ट हो जाता है।

स्वभावकी प्राप्ति तो नियममे स्वमावकै अवलस्वनस्वरूप उपयोगके होनेपर ही होती है, परके बवस्त्रवनस्य उपयोगसे नहीं। ऐसी श्रद्धा तो सम्बष्ट्रीष्टके होती हो है। फिर मी सम्यय्ह्यनादिरूपसे परिणत ब्राप्ताके सविकल्पदयामें बीतराग देवादिके प्रति मिन्त-भ्रद्धास्य विकल्पका और योगप्रवृत्तिका नियमसे उत्यान होता है। वह (अवहारसमें) भेरविकानके कारण प्राप्त सुद्धिये स्रति नहीं कर सकता, वसीकि उसका सहबारी मात्र है। मात्र इस अभिनायसे उसमें निमित्त स्ववहार किया जाता है। उसे साथक कहनेका यही तात्त्वर्य है। वह बात्यशुद्धिको उरान्न करता है ऐना जभित्राय इससे नहीं लेना चाहिये। सम्वयुद्धि जीव सदा अरिहरतादिका पृत्रक वयो नहीं बना रहना चाहता इसका कारण भी यही है। अपर पक्षको इस दृष्टिकोचसे विचार करना चाहिये। इससे वस्तुन्धितके स्पष्ट होनेसे देर नहीं स्मेगी। अपर पक्षने समाधितन्त्रका प्रमाण उपस्थित कर उसपरसे यह निष्कृष प्रतिज्ञ किया है कि 'भगवान्को उपासना उगासकको भगवान् हो बना देती है।'

समाप्रान यह है कि यदि अपर पक्ष उस वयनका यह आधाव समझता है तो वह पत्र 'उसका भाव यह नहीं कि में सदा इसी प्रकार पूजक बना गहूँ।' ऐसा लिखकर भगवान् की उपासनाका निषेष ही क्यों करता है? जब कि भगवान् को उपासनाये ही उपासक भगवान् बन जाता है तो उसे परस प्रधान आदिक्य परिणत होनेका भाव नहीं करके मात्र भगवान् की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उसीसे वह भगवान् अस आधारा

बद अपर एक इसे नवक्चन समझता है तो उसे समाधिशतकसे उत्तर वचनके उसी आशायको सहण करना चाहिए जिसका प्रतिवादन उससे किया गया है। अदर पसने इस वचनके साव स्थाक १८ पर वृष्टिशात किया हो होगा। इस दोनोंकों मिलाकर पढ़नेपर क्या ताल्यम् फलित होता है इसके लिए समयसार कलवके इस काश्यर दृष्टिगात कोजिए—

> एष ज्ञानवनो नित्यसातमा सिद्धिसभीष्युनिः। साध्य-साधकमावेन द्विषेकः समुपास्यताम् ॥१५॥

साध्य-साधकभावके भेदसे दो प्रकारका एक यह जानस्वरूप आत्मा, स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पृरुषोंको निरंग सेवन करने यांग्य है, उसका सेवन करो ॥११॥

इसका भावार्थ लिखते हुए पण्डितप्रवर राजमलजो लिखते है—

भावार्थ इसी-लु एक हो जीवदस्य कारणरूप तो अपुनपै ही परिणमें छै, कार्यरूप तो अपुनपै ही परिणये छै। तिहितों मोक्ष जातां कोई दृश्यान्तरको सारो नहीं। तिहितों ग्रुद्धातमानुभव कीजै।

इसका चाल हिन्दोमे अनुवाद है—

भावार्ष इस प्रकार है कि एक हो जीवडरूव कारणस्य भी अपनेमें ही परिणमता है और कार्यरूप भी अपनेमें ही परिणमता है। इस कारण मोल जानेमें किसी डब्यान्तरका सहारा नहीं है, इसलिए शुद्ध आत्माका अनुमय करना चाहिये।

मोक्षत्राभृत गाथा ४८ में परमारमा पदका अर्थ (ज्ञानयनस्वरूप निज आरमा है। उसका ध्यान करनेसे अर्थात् तरस्वरूप हो जानेसे यह जोव सब दोधोसे मृक्त हो जाता है और उसके नये कर्मीका स्नाप्तव नहीं होता । ऐसा किया है।

अपर पक्षने प्रवचनसार गांवा ८० को उपस्थितकर इसका अर्थ भर दे दिया है और इसके बाद उसे स्पर्वाकिये बिना व्यापारीका उदाहरण देकर अपने अभिमतका समयन किया है। गांवाये यह कहा नया है कि ओ अस्टिन्तको जानता है वह अपने आरामाका जानता है। अर्थात् अस्टिन्सका आग वपने आरामाका आग करनेमें निमित्त है। इसमें यह तो कहा नहीं नया है कि जो ऑस्ट्रिनके अवस्थ्यक्ष मुंबा-भित्तकम् प्रवर्तता रहता है उसके परमास्थवस्य आयक्षमाक्ष अवस्थ्यकस्पने गुप्तति पर भी मोहका समूळ नाथ हो जाता है। स्पष्ट है कि इस गायाका आध्य हो इतना है कि इत्य, गुण और पर्यायक्पने जो जरिहन्तकों जान लेता है उसे उस रूपने अपने आस्पाका ज्ञान नियमने हो जाता है, यथोकि निश्चयसमें ऑफ्स्तिके स्वक्यमें और अपने स्वक्यमें अस्तर नहीं हैं। जो आस्पा इस प्रकार आस्मस्वक्यको आनकर तस्वक्य परिचमता है उसका मोह नियमने विकास भारत होता है यह तथ्य उस्त गायामें प्रकृषित किया गया है। इस्तिक इस परोले क्यर पत्रने जो आस्त्रय लिया है वह ठीक नहीं है।

अपर पक्षने ब्यापारका उदाहरण उपस्थित किया है, किन्तु उससे भी यही सिद्ध होता है, कि राग, द्वेष, मोहरूप परिणयन आस्माको हानि है, उससे आस्मलाभ होना सम्भव नहीं है ।

समयसार गाया १२ मे यह नहीं कहा गया है कि अवहारयमंत्रे परमार्थको प्राप्ति होती है, जतः इति से मी जपर पक्षके अभिधायका समर्थन नहीं होता । अपर पत्तने वहीं वो उक्तर गायाका मग्यार्थ उद्दूत किया है उपका आयाद रुष्ट है। यथापद वी उपबहार प्रयोजनवान है इसका निषेष नहीं। निषेपि की यदि किसी बातका है तो उपबहार के अवकर्णनत्ते परमार्थको प्राप्ति होती है इपका, क्योंक उपवहार कंपनिक के स्वाप्त के स्वाप्

'जह जिलामयं प्वज्जह' हस गाथामे दोनो नयोको स्वीकार करनेकी बात कही गई है। उसका आश्रय यह है कि यदि व्यवहार नयको नही स्वीकार किया जायगा तो गुणस्थानमेद और मार्गणास्थानमेद आदि नही वनेना और निरुप्यनयको नही स्वीकार किया जायगा तो तत्त्वको व्यवस्था नही बन सकेगी। इसमें यह कही कहा गया है कि व्यवहार प्रमुंक वर्गर निरुप्ययमंत्री प्राप्त नही होतो। याथामे कोई हुसरी बात हुके हो कही वह उसका अपर पक्ष स्वयं विश्वास करें।

अपर पक्षने मिश्रासका उदाहरण दिया है सो इस उदाहरणसे हमारे पक्षका हो समर्थन होता है, स्वोक्ति जैसे मिष्टासके स्वादके इच्छावाळा व्यक्ति मिष्टाशका हो अवस्थ्यन करेगा, आमका नहीं, उसी प्रकार आस्मानुमूतिका इच्छुक स्थानत आस्माका हो अवस्थ्यन करेगा, अन्यका नहीं। इसीलिए नो आगम कहता है कि परावलस्यो ज्यवहारघर्मसे स्वावलस्यो आस्मधर्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

ब्राविभेदवासित बुद्धिवालेके लिए भेदनयका अवलस्वन लेकर श्रद्धान वया है और श्रद्धान करते योग्य क्या है यह जानकर आरमाके ब्रवलस्वनसे मोध मार्गर्य प्रवृत्त होना चाहिय यह तथ्य आवार्य अमृतवस्त्रने भ्रमादिभेदवासितबुद्धयः 'इत वचन हाग स्पष्ट किया है। इसमे व्यवहारवर्मते निश्ववस्त्रमंकी श्राप्ति होनी है सह तही कहा यथा है। इस पहले समस्यार करूप १९ का 'एष जानक्वा' इत्यादि वचन उद्गुतकर बाये है। उसी तय्यको यही दूसरे समस्यार करूप १९ का अगिद भेदनित वृद्धिवालोको दूसर प्रकारते है। उसी तय्यको यही दूसरे सम्बादे अगिद भ्रमार होनी है अप इसरो क्षेत्रमार अपना है अगिद होनी है अप इसरो इसरो अगिद सम्बाद्धि हो या सार्वि मिस्याद्धि, जैसे वह दूसयोगदाम सम्पन्तको प्राप्त करनेका एक हो मार्ग है बैसे ही मोझमार्गकी प्राप्त करनेका एक हो मार्ग है—परसे निष्ठ स्वका वानकर उसका अवलस्त्र करता, मोशन मार्गको प्राप्त करने या उसमे उत्तरोत्तर विद्युद्धि प्राप्त करनेको अत्य समस्त क्रिया उसी आवार पर होती है।

पंचाव्यायो पू॰ २६७ के भावार्यका यह बायाय तो है नहीं कि ब्रयुमसे तिवृत्ति और जुममें प्रवृत्ति होने मानले तिषय पर्यक्ती प्राण्य हो जाती है। बया ऐया है कि कोई व्यक्ति २२ मूक्युणोंका जच्छी तरहते पानक तर रहा है, इसक्रिये उसे अध्यक्तरण ब्रादि तीन करण परिण्या किये विना तिषय सम्प्रयक्ति को प्राण्य हो वाले हो? हो हो तो स्वा कहते तो व्यवस्थार प्रयहे निक्य पर्यक्ते प्राण्य होगी है एता कहते तो व्यवस्थार प्रयहे निक्य पर्यक्ते होगी है एता कहते के प्राण्य होगी है एता कहते क्षेत्र के प्राण्य होगी है एता कहते हो प्रयादि क्या दिवस्था क्षेत्र हो स्था रह जाती है समझ अपर प्रस्त क्या दिवस्था क्षेत्र है। स्था है क्या है निक्ष्य प्रयादि हो प्रयादि क्या है। स्था है कि निक्ष्य प्रयादि की प्राण्य है। स्था है कि निक्ष्य प्रयादि हो सामस्यार गांवा १४४ में जीवके सुप्त भावको व्यवहारमधी स्थापन हो ना आवश्यक है। सामस्यार गांवा १४४ में जीवके सुप्त भावको व्यवहारमधी सोक्ष्यार्ग व्यवस्था हो सामस्यार गांवा १४४ में जीवके सुप्त भावको व्यवहारमधी सोक्ष्यार्ग विज्ञाल है । रूप्त व्यवस्था अवस्थार वाही हो श्रेष्ट स्था और अवस्था सोक्षार्य विज्ञाल हो है। समस्यार गांवा १४४ में जीवके सुप्त भावको स्थाह स्थाह से सोक्ष्य स्था से की स्था हो एक स्था कर है ।

अपर पशने यहाँ पं अपचान्त्रपोके अनुवादते और दिल्लो संस्करणते जो तथन उद्दूत किये हैं वे सपूरे हैं। भ्रमका निरास करनेके लिये यहाँ हम उन्हें पूरा दे रहे हैं— "भ्रम अथवा अश्चम सोक्षका और सन्यका मार्ग ये रोनों प्रयक्त हैं, केवल जीवसम तो सोक्षका मार्ग हैं और केवल पुद्गतल्यय बन्धका मार्ग है। वे अनेक हैं एक नहीं हैं, उनके एक न होनेपर भी केवल पुद्गलनय बन्धमार्गकी आधितताके कारण आध्यके अमेरते कर्म एक ही हैं।

अपर पसने प्रवननसारकी आचार्य जयसेनकृत-टीकासे 'तं देवदेवदेव' यह गाया छढूत की है। इसके आध्यको स्पष्ट करते हुए स्वयं जावार्य जयसेन किसते हैं---

ते तदाराधनफलेन परम्परबाक्षयानस्तसीख्यं बास्ति समन्त इति सन्नार्थः ।

वे उनकी आराधनाके फलस्वरूप परम्परा अक्षयानन्त सुखकी प्राप्त करते हैं यह उक्त गाधाका वर्ष है। इससे यह व्यवहार ( उपचार ) तय वचन है यह सुतर्रा सिद्ध है।।

मोक्षप्रामृतको ८२वी गायां वे अवहार और निश्चय दोनोका निरूपण है। यही तच्य उसकी ५२वीं गायां स्पष्ट किया गया है। सी इसका कीन निषेष करता है। मोक्षमार्थी जीवको सविकल्य दशामें बया परिणति होती है यह हमने जनेक बार स्पष्ट किया है। अपर पण बार यह कहना त्याग दे कि ज्यवहारफाँचे निश्चयक्षकी प्राप्ति होती है तो विवाद ही समाप्त हो जाय। मोक्षमार्थिक अवहारफाँचे हिस हमार कहना है नहीं। ऐसी अवस्थामें वह इन प्रमाणोको उपस्थित कर या प्रमुख्य स्थापन वह स्वाद हमारा कहना है नहीं। ऐसी अवस्थामें वह इन प्रमाणोको उपस्थित कर यहा प्रमुख्य होता वा हो गही हमारा कहना है नहीं। ऐसी अवस्थामें वह इन प्रमाणोको उपस्थित कर यहा प्रमुख्य होता वा वाहता है यह हम नहीं समझ स्थापन

बर पत्तने रवणतार और मूजाबारको भी कतियब नाषायें उपस्थित की हैं। उनमे मो पूर्वोक्त तथ्यको ही स्पष्ट किया गया है। नियम यह है कि निऋयमय यदार्थको निरूपण करता है और न्यवहारनय अन्यके कार्यको अन्यका कहता है। इन लक्षणोंको ध्यानमें रखकर उक्त सभी गायाओं के अभिगायको स्पष्ट कर लेना चाहिये। जिन गायाओं विनके बन्तरग गुणंका निर्देश है वह निश्वय कथन है।

षवला पु॰ १ पृ॰ २०२ के दचनका यह आश्रय है कि सम्यन्दृष्टिके द्वादशांगर्ने श्रद्धा नियमसे होती है। इसलिए यहाँ द्वादशागमन्त्रिको हो ब्यवहारसे संसार विच्छेदका कारण कहा गया है।

परमास्त्रप्रकाशमें सम्यन्धिके देव-गुरु-वास्त्रविषयक सम्यक् श्रद्धाका निर्देश किया गया है। यह सम्यक्तवका बाह्य छन्नग है। इसवे अन्तरंगको पहिचान होतो है। इसिंछए जिसको सच्चे देव, २८ सृद्ध- गुणोंका समप्रभावसे पाठन करनेवाले वीतराग गुरु और वीतराग वाणोंसे श्रद्धा-भक्ति नहीं है वह अन्तर्रगमें सम्बन्दष्टि न होनेसे मोक्षका पात्र नहीं हो सकता। यह कथन यथार्थ है।

जपर पच यदि परमात्मजकाक्षके इस कथनपर सम्यक् प्रकारसे दृष्टिपात करे तो उसका हम स्थानत ती करेंगे।

आवार्य समन्तमदने स्तृतिविद्याने सम्पद्धिको जिनदेवने कैसी प्रतित होनी बाहिये उसे हो स्पष्ट किया है | पपपुराण, उपासकाब्य्यन और पपनित्यंत्रविद्यतिकाके वक्तोंका भी यही बाद्यय है । इसमें मन्देह नहीं कि यथार्थ ब्यवहार क्या है और उसका क्या आज़य है इसे सम्यग्द्धि हो जानना है ।

अपर पक्षने प्रवचनसार गाया २१७ उपस्थित कर उसमे व्यवहारयमंका समयेन किया है। किन्तु इन गायाका ज्यार्थ आस्थ्य समझनेके लिए उसको टोकापर दृष्टिगत करनेको आवस्यकता है। आसार्य अपनवद्य सिक्सते हैं—

अञ्जादोवयोगोऽन्तरंगच्छेदः परप्राजप्यवरोगो बहिरंगः। तत्र प्राजन्यवरोगपनद्वावे तदसदावे वा तदनिनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धपद्युद्धोपयोगमद्भावस्य सुनिश्चितिहस्मावश्मिद्धः। तथा तदिना भाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धपद्धद्वीपयोगासद्भावरस्य वरप्राजम्बरगेपयद्भावेऽपि बन्धाप्रसिद्धमा सुनिश्चित-हिसाऽभावश्मिद्धेशान्तरंग एव हेदो वकीयान् न पुनवहिरंगः। एवमप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रस्थाद् बहिरगा-च्छेटोऽस्थयगम्पतेव ॥२९०॥

अबुद्धोपयोग अन्तरंग छेद है, परमाणोंका विच्छेद बहिरंग छेद है। किन्तु वहाँ जिसके अबुद्धोपयोगका अविवासायों अव्यय बाचारसे प्रसिद्ध होनेवर या न होनेवर धोनों अवस्थाओं में, हिसामावकी प्रसिद्ध होनेवर या न होनेवर धोनों अवस्थाओं में, हिसामावकी प्रसिद्ध मुनिदिचत है। तथा विगके अबुद्धोपयोगके विना होनेवाल प्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाल अबुद्धोपयोगको किन्ता होनेवाल प्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाल अबुद्धोपयोगका अबह्याल पाया नाता है उसके पण्याणोंका विच्छेद होनेवर में, स्वयक्त अवस्थाल प्रस्ता अवस्थाल कि कातरण छेद हो बनेवर स्वाद्ध होनेवर होने स्पष्ट है कि अन्तरण छेद हो बनेवर में अन्तरण छेदका अवस्थान नहीं है। ऐसा होनेवर मो अन्तरण छेदका अवस्थान होनेसे बहिर्दण छेदको स्वाद्ध होनेवर होने स्वाद्ध होनेवर करता होनेसे स्विद्ध होनेवर होने चाहिए।

स्पष्ट है कि इस गावाहारा अनुद्वीगयोगमानका निषेष कर गुद्धोगयोगको प्रतिद्व की गई है. क्यों कि गुद्धोग्योग बन्धका कारण न होकर स्वर्ध में कर-निजंतास्त्रकण हैं। मार्मात निश्वपत्त्रकण भी होती है और अवहारस्वकण भी। यहाँ निष्यय समिति बन्धका कारण नहीं है यह दिखाजकर उसकी महत्ता प्रस्थापित की महें है यह उत्तर कवनका तारण्य है। मालूम पत्रता है कि अपर पत्रते इस गाया है पूरे आवशको ध्यानमें न कैकर ही यहाँ यह अपन पत्रके मम्पर्यमा उपास्त्रत किया है। हमें विश्वास है कि वह पत्र वहो गाया २१६ की आवार्य अमृतबन्द्रकुट टोकांके इस वचनपर दृष्टिगत कर तैया—

अगुडोपयोगो हि छेदः, सुद्रोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदतात् । तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । अशुद्रोपयोग ही छेद हैं, क्योंकि उत्तमें गुद्रोपयोगस्वरूप श्रमणपने ( मुनियने ) का छेद हाता है और उत्तको हिंसा ( छेद ) होनेचे बही हिंसा है ।

इसने वहाँ यह जात होता है कि वास्तवमें अद्भोपयांगरूप वर्तना ही मुनिपना है. अन्तरंगमें आत्मश्रुद्धिरूप निमेखताके सद्भावमें भो सुभोपयांगको अपेक्षा मुनिपना कडना यह उपचार कथन है, जिसे उसका आयतन होनेसे स्वाकार करना नाहिये। यहाँ यह मा ज्ञात होता है कि परमाणको ययार्थ बहिंसा बीतराग परिवासको हो स्वीकार किया गया है, रावपरिवासको नहीं। पुरवार्थसिटचुपायमें हिंसा और बहिंसाका विवेक कराते हुए जिनायमके सारको बड़े ही प्रांवस्न शब्दोंमें स्पष्ट करते हुए छिल्ला है—

#### अप्रादुर्भावः सञ्ज रागादीमां भवस्यहिंसेति । तेवामेबोत्पत्तिर्हिमेति जिनागमस्य संक्षेतः।।१९॥

यथार्थर्मे रागादि भावोंका उत्पन्न न होना अहिंसा है और उन्हीं रागादि भावोंकी उत्पत्ति हिंसा है यह जिनागमका सार है। ।४४।।

यतः शुभभाव प्रशस्त रागभावरूप है, अतः वह बन्धका ही कारण है ऐसा निश्चय करना ही जिन-सार्गकी यथार्थ श्रद्धा है।

यहाँ पर कोई कह सकता है कि यदि शुममाव, शुमोपयोग, व्यवहारधर्म या व्यवहार रत्नत्रय बन्धका हेत् है तो उसका जिनागममें उपदेश क्यों दिया गया है ? समाधान यह है कि—

१. एक तो असुममे निवृत्तिकण प्रयोजनको ध्यानमें रखकर उसका उपदेश दिया गया है। शुभमें प्रवृत्त रहनेसे ही परमार्थको प्राप्ति हो जायमो इस दृष्टिसे उसका उपदेश नहीं दिया गया है।

२. दूगरे जिसे आस्माका निर्मल अनुभूतिमुख्यक भेदिविज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे औवको संयमासंयम अववा संयम आदि रूप आगेको युद्धिका ज्ञान करानेके हेतु आगममें ऐसा कवन आया है कि जो अगुउत आदि १२ ततीका अववा महालन आदि १८ मुक्तुगांका पालन करता है वह देखतेयांगी अववा सकलसंयमी है। आगमने केन कवनका आयाय यह है कि दो कथाय पातीन कथायके आध्यस्यक्ष जिस सुद्धिके सद्भावमें उत्तके माय-साथ अगुउत या महाखतादिक युम्माव बिना हट होते हैं, बिना हट सहज्यक्यों होनेवाले उन मायों अक्षायस्य भीतरी युद्धिका संकेत मिलता है। आगमये महाखत अंगीकार करों, समिति-पृथ्विका पालन करों इत्यादि करने जो व्यवहारका उपदेश उपलब्ध होता है उस सुद्धिको प्राप्त करों, स्वारमां उपवाद क्या प्राप्त करों इत्यादि करने जो व्यवहारका उपदेश उपलब्ध होता है उस सुद्धिको प्राप्त करों, स्वारमां उपवाद क्या प्राप्त करों । इस प्रकार इस प्रयोजनको लक्ष्यमें रखकर आगममें अववहारका उपदेश विवाद माया ना है।

३. तीयरे असमग्र रत्नप्रको अवस्थाक्ष्यके आनोके वर्तते समग्र उपयोगको अस्पिरतावश जानका परिणाम और योगप्रवृत्ति कैती होती है इसका सम्यक् ज्ञान करानेके लिए भी जिनागमभे व्यवहार रत्नव्यका जपदेश दिया गया है।

परमानममे व्यवहारसमंकी प्रक्षपणके ये तीन मुक्य प्रयोजन हैं। इन्हें यथावत् रूपसे जानता हुआ ही झानी सविकटा दशाके होनेपर बतता है, इनिकल् उनके प्रवृत्तिमे व्यवहारसमके होनेपर मी निद्ययणमंकी स्वति नहीं पहुँचतो। जानोके निद्यय-व्यवहारनदमे साध्य-साधननाय इसी दृष्टिसे बनता है, जन्य प्रकार-से नहीं।

अपर पताने आवकों और मुनियोंके जिन आवश्यक कर्मोंका निर्देश किया है वे निश्वयरूप भी है और व्यवहाररूप भी।

नियमसारमे इनका स्पष्ट निर्देश किया है। निश्वय प्रतिक्रमणका स्वरूप निर्देश करते हुए आशार्य कुंद-कुंद वहाँ लिखते है— मोत्त्व वयणस्यणं रागादीभाववारणं किच्चा। अध्याणं जो झावदि तस्स द होदि चि पडिकमणं॥८३॥

वचन रचनाको छोड़कर तथा राजदि भावोका बारणकर जो आस्थाको व्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है ॥=३॥

सह निष्यव प्रतिकमणका स्वरूप है। बाबायं निरुष्य बावश्यकका म्यश्नेकरण करते हुए गाया १४३-१४४ में बतावाते हैं कि जो अमण बहुम भाव सहित वर्तता है वह अन्यदश (वरायोन) अमण कहलाता है, इस्तिये उसके तो आवद्यकरूप कमें होता हो नहीं। किन्तु वो अमण नियममें बुम भावसे वर्तता है इस में अन्यदा अमण है, इस्तिये उनके भो आवश्यक कमें नहीं होता।

यह उक्त दोनो गावाओंका आश्रव है। इससे यह बिस्कूट स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ निश्चयधर्म होता है वहीं प्रशस्त रागादिरूप परिणाममें व्यवहारधर्मका उपचार किया जाता है। निश्चय धर्म ययार्थ धर्म है और व्यवहारधर्म उपचार धर्म है।

जपर पत्रका कहना है कि जिन बात्रममें गृहस्योके स्थि देवनुत्रा, गुरुपासित तथा दान और मृतियोंके लिये स्तत्रन बदना प्रतिक्रमण प्रत्याक्यान आदि रूप स्थवहारसर्थ नित्य प्रदावदयक कार्योम गर्मित किया है। यदि यह कार्य मान बल्यके हो कारल है तो क्या महावियोने बल्य कराने और ससारमें दुवानेका उपदेश दिया है। ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सकता है। इनको इसो कारण बावदयक बतनाया है कि इनसे मोश्यास्ति होतो हैं।

समाधान स्वरूप सर्व प्रथम तो हमारा कहना यह है कि बस्तु विचारके समय यदि अपर पत्र ऐसे तर्क-को उपस्थित नहीं करता तो यदार्थके निर्णय करनेमें अनुकुछना होती। ऐसे तर्क श्रद्धालु जीवीकी भावनाको स्देशित करनेके लिए ही दिये जाते हैं, इसिलए ये यथार्यका निर्णय करनेमें सहायक नहीं हुआ करते।

अब रही यह बात कि आ चार्योंने इनका उपदेश क्यों दिया है सो इस प्रश्नका समाधान हम इसी उत्तरमें पहले कर आये हैं।

परमार्थरूप मोछहेतुके सिवाय अन्य जितना कर्म है उसका प्रतिषेष करते हुए आवार्य कुन्दकुन्द समय-सारमें स्थित है—

> मोत्तृण णिष्क्रयहं ववहारेण विदुसा पवहंति। परमहमस्मिदाण दु जदीण कम्मक्लओं विहिओ ॥१५६॥

निरुचयनयके विषयको छोड़कर विद्वान् व्यवहाररूपसे प्रवतेते हैं, परन्तु परमाथके आभित यतियोके हो कर्मों का नाझ आगममें कहा गया है ॥१५६॥

उनत गायाकी उत्यानिकामे आचार्य जयमेन लिखते है-

अथ निश्चपनोक्षमार्गहेतोः श्रुद्धास्मस्यरुपाद् बदम्यच्छुभाश्चममने-वचन-कायस्यपाररूपं कर्म-तम्मोक्षमार्गो न भवति इति प्रतिपादवति ।

अब निष्डय मोक्षमार्गके हेतु खुद्धात्मस्त्ररूपने अन्य जो ग्रुम और अग्रुम मन, वचन, रूपको ब्यागररूप कर्म है वह मोक्षमार्ग नहीं है वह बतलाते हैं।

वत, तप आदि शुभोगयोग या व्यवहारवर्ग ययार्थ मोक्षमान क्यों नहीं है इसका स्पष्टोकरण उक्त नावाको टीकामे दोनों आचार्योने स्पष्ट किया है। आचार्य अमृतकट लिखते है— ्यः समु परमायनोक्षहेर्वातितिको बठ-वरःप्रजृतिसुमकर्मातमा क्षेत्रीयनोक्षहेतुः सः सर्वोऽपि प्रति-विदः, तस्य प्रज्यान्वरस्वज्ञावस्वात् तस्वभावेन ज्ञानमवनस्यामवनात् । परमार्यमोक्षहेतोरेवैकद्रम्यस्यमाय-स्वात् तस्यमावेन ज्ञानमवनस्य भवनातः ॥३५६॥

कुछ लोग परमार्थकर मोलहेतुकी भिन्न को तत, तर इत्यादि शुभ कर्मस्वकः मोलहेतु मानते हैं, उस समस्त हो का निषेष किया है, क्योंकि वह अन्य द्रश्यके स्वमादवाला (पुद्गकरक्माववाला) है, इसलिए उस करने आनका होना नहीं बनता । मात्र परमार्थ मोलहेतु हो एक द्रश्यके स्वमादवाला है, इसलिए उस क्येष्ठे आनका होना बनता है।।१४६।।

ये कितियय प्रमाण हैं जिनसे क्यवहार बर्मके स्वरूपयर यवार्य प्रकाश पड़ता है। अपर पक्षने सम्यक्त्य ब चारित्रको मिश्रित अखब्द प्रयोगका नाम व्यवहारचर्म रखा है। इस कारण वह प्रक्रा व्यवहारचर्मको बन्ध-स्वरूप और बन्धका कारण स्वोकार करनेमें अड़बन देखा रहा है इसे हम अच्छी तरहते समझ रहे हैं। किन्तु कहाँ किस परिणामका च्या फल है, यदि यह बतलाया जाता है तो उत्तका अर्थ संसारमें युवाना या संसारमें बुवाना नहीं होता है। बिक्त्यमें है और उसे छोड़नेका पुरुषार्थ करता है यह मी तो झानकी हो महिमा है।

अपर पक्षका कहना है कि 'अतः इससे बग्ब होते हुए भी यह रागांच ससारका कारण नहीं हो सकता है।' समाधान यह है कि आलब और क्या इन्होका नाम तो संसार है। रागमें जितने काळ अटका है उतने काळ तो संसार है है।। इसे संसार स्वीकार न करनेमें लाभ हो क्या ? एक रागपरिणामका वह माहास्य है कि उनके फल्यक्य पत्र जीव कुछ कम अर्थ पुराजपरिवर्तन काल तक साक्षवन्यको परदामें रचता-पत्रता रहता है। जिसका जो स्वस्य है उसे स्वीकार करनेमें हानि नहीं, छाभ है। अपनया विवेकका उदय होना जममब है। आसाके रागमें उपादेश खुद्धि नहीं होती यह भेदिबालका माहास्य है, ज्यवहारचर्मका नहीं।

बज्ञानो भी स्वर्ग जाता है और ज्ञानो नो पुरुषार्थहीनता वदा स्वर्ग जाता है। वहाँसे च्युत होकर दोनो ही राजपुत्र होते हैं। यमीपदेश भी सुनते हैं बादि। इसा कारण हैं कि ज्ञानों उसी भवते मोस जाता है, ब्रज्ञानो नहीं। इससे स्पट है कि बाह्य हुव्य, केंद्र, काल, भावन मोख दिलाते हैं और न संसार ही। अपने अज्ञानका फल संसार है और अपने ज्ञानस्वभावके अवलस्वनका फल सोझ है। यही परमायं सत्त है। बाह्य क्रयादि निर्मत्त है यह तो स्पद्धार है।

इस प्रकार इतने विवेचनते यह स्वध्ट हुआ कि पर्याये विभाव जीर स्वभावके मेरसे मुक्सतया दो ही प्रकारको है तथा उपयोग हुम, अशुभ और शुब्धके मेरसे तीन प्रकारका है। उनसेसे शुभोपयोग एक तो प्रसस्त रागकर होता है, दूसरा जनुकस्या परिणामकर होता है और तीसरा चित्तमे कोबादि कल्य परिणामके स्वभावकर होता है। यह तोनों प्रकारका उपयोग प्रशस्तिषयक शुभरागरे अनुराबत होता है, इसलिए यह स्वयं आस्त्र-सम्बन्धस्वरू होनेसे बग्यका कारण भी है।

पंचास्तिकाय गा॰ ८५ को टोकामे आचार्य जयसेनने 'यतिपरिणत जोवो और पूद्रगरोकी पतिर्में सर्मद्रश्यको निमित्तताका समर्थन करनेके जिम्प्रायसे 'निदानरहित्यस्थिमोपार्वेकन' इस्पादि वचन लिखा है। सो इसका आध्यय इतना हो है कि जो जीव स्वभावसन्युख हाकर जपनेमे आस्प्रकार्यको प्रसिद्धि करता है, उनके पृष्पक्ष इध्यक्षमें निम्तताका व्यवहार ऐने हो किया जाता है जैसे गतिकार्यको स्रपेता घर्मद्रव्यमें निमिशताका व्यवहार होता है। न धर्मद्रश्य गतिका कर्ता है और न पुण्यकम हो मोझका कर्ता है यह जबत क्यतका तार्य्य है। जानोके मोझकार्यके सन्धायनके समय बाह्य परिकर केता होता है यह उक्त बबन द्वारा प्रसिद्ध किया गया है।

## ३. अन्य कतियय प्रश्नोंका समाधान

१. अपर एकने प्रवचनमार गा॰ ४५ को चरचा करते हुए लिखा है कि 'विद पुष्पका वर्ष माव-पुष्प लिया जाप तो त्री समयसार गावा १२ आदि उबर्युक्त प्रमाणोसे यह सिद्ध हो हो जाता है कि पुष्पभाव (अवहारषर्म) से केवळवानकी प्राप्ति होती हैं।' अदि

समाधान यह है कि हम पहले हो गुभोश्योग अवर नाम व्यवहारषर्मका सुलाग कर आये हैं। उससे स्पष्ट है कि बारहवें गुनव्यानमें जिसे आगममें व्यवहारणमें कहा गया है वह होता हो । यराष-स्वन्यों प्रश्नुत्तिरूप व्यवहार्थिनों छटे गुण्यामान तक हो होता है। उसके कामे क्वायलेशका सद्भाव होनेते कारणकी अवेशा नीवें गुणस्थान तक मेटक्य देवीयस्थावना संयवका निरंग किया गया है। अतएव १२ वें गुणस्थानमें पृथ्यभावको करना करना और उससे केवलहानको उत्पत्ति बतलाना उचित नहीं है। पिछववयदर आगावरंगी अनगारयमीमृत कर १ स्कोट ११० को टोकामे लिखते हैं—

तदनन्तरमप्रमत्तादिश्लीणकवायवर्यन्तं जधन्यमःव्यमोत्कृष्टभेदेन विवक्षितैकदेशेन शुद्धनयरूपः स्राद्योवयोगो वर्तते ।

तदनन्तर अप्रमत्त आदि क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थानोंमें जघन्य, मध्यम और एत्कृष्टके भेदसे बिवक्षिन एकदेशरूपसे शुद्धनयरूप शुद्धोपयोग वर्तता है।

यहाँ 'विवक्षितेकदेशेन' परका आशय यह है कि ७ वें से लेकर १२ वे गुणस्थान तक इस जीवके शुद्धनयके विषयभूत एकमात्र त्रिकालो आयकभावका अवलम्बन होकर तस्वरूप परिवमनद्वारा शुद्धनयस्य शुद्धोपयोग बतंता है।

अत्तएव १२ वें गुणस्थानके अन्तिम समयके योग्य निरस्य रत्नत्रयपरिणत आत्मा हो केवलक्षानको उत्पन्न करता है, बन्धस्वरूप व्यवहारमम नही ऐसा यहाँ निरस्य करना चाहिए ।

अपर पताने इससे पूर्ववर्ती प्रतिश्वकामें जिला है— "निज्यवाधमं या गुडीपयोग यदि काल है तो गुभोपयोग उतका पूर्ववर्ती पूण है। 'इससे भी स्वयं है कि अपर पत्त भी स्वयं गुडीपयोग यदि काल है तो पूर्व छटे गुम्सवान तक शुभोपयोग या व्यवहारयमं स्वीकार कर पुका है। अत्यव्य अपर पक्षके मतानुसार ही सुभोपयोगक्य समझहारसमं १२ वें गुमस्यानमे नहीं बन सकने के कारण व्यवहारयमं के केवलझान की उत्पत्ति व्यवज्ञान सर्वेषा आगमित्व है।

बैसे अपर पसने पिछली प्रतिशंकान ७ वें नुषत्थान तक शुभोपयोग स्वीकार किया है। किन्तु पूर्वोक्त बागम प्रमाणसे स्पष्ट है कि ७ वें गुणस्थानन गुभोपयोग न होकर गुद्धोपयोग हो होता है।

अप्रमत्त गुणस्थानके दो भेर है--स्वरवान अश्मत बोर साविधाय अप्रमतः । वहाँ भेणि आरोहणके पूर्व जीवके यर्मध्यान होता है और अणिमें सुक्छस्यान होता है ऐता आगमका अभिशाय है। सर्वार्षक्रिक्क क ६ सू॰ २७ में लिखा है--

श्रेण्यारोहणात्प्राक् धर्म्यं, श्रेण्योः शुक्छे....।

स्रेषिके आरोहणके पूर्व वर्ष्यध्यान होता है और दोनों स्रेषियोंमें दोनों खुकल्यान होते हैं। इसी तस्पको तस्पार्वरलोकवार्तिक और तस्पार्वदातिकमें उक्त सूत्रको स्थाक्या करते हुए स्पष्ट किया गया है।

स्त्रीलिए प्रश्न होता है कि बातवें गुणस्वानमें भी स्वस्थान बप्रमसकें शुक्षेत्रयोग होना चाहिए ? किन्तु वस्तुस्थित यह नहीं है, वस्पीक धस्येण्यान गुभीपयोगारूप ही होता है ऐसा एकान्त नियम नहीं है। वह रागादि विकरपरहित आत्मानुभृतिरूप भी होता है और वोतराग देवादि, अध्युवत-महाव्रतादि तथा परजीविषयक अनुक्त्या आदि रागिकरूपरूप भी होता है। दमये रागादि विकरपरूप वर्मस्थान मुख्यता चुप्पादि तीन गुलस्थानों होता है। दसे रागादि विकरप्-रहित वर्म्यस्थान स्वस्थान बश्चसत्तरंवतके होता है। इसी तम्यको बाचार्य वयक्षेत्रने पंचारितकाय गावा १३६ को टोकार्य 'रागादिविकस्परहित्यसम्प्यान-ग्रुक्कप्यानद्वयेन'—गागादि विकरप रहित वर्मस्थान बोर गुक्कप्यान कर रोके द्वारा—कर सभ्यो हारा एन्ट किया है। स्पष्ट है कि ७ वें गुमस्थानमे स्वस्थान अन्नत्रके स्वर्यस्थान होकर मो वह शुद्धीप्योगरूप हो होता है। बचेत्राविक्षये चतुर्थीद गृत्वयोगि मुक्स्थानोमें मो ववित्र क्याचित तहोप्योगोश व्यवस्था वन जातो है। आगम प्रमाणका उत्तेष जन्यत विद्या हो है।

सपसार गाया १२ को टोकामें, रागादि विकल्से परिणत जोवके लिए स्वस्तारमय प्रयोजनवान् है, सगुद्ध मोनेके समान । इसोका नाम जररमश्रवों स्थित है। ऐसे जोवके लिए तयादिका पालन करता, वीतराग सर्वाकी प्रकार कि जिया पूर्वना प्रयोजनवान् है। किस्तु जो १६ विषक गुद्ध सोनेके समान जमेद राजनय स्वक्य परमास्यवस्त्र के जनुम्बनमे निरत है उनके लिए स्वजारत्य कुछ भी प्रयोजनवान् नहीं है यह कहा गया है। इसका वर्ष यह कहाँ हुआ कि '१२ वें पुणस्थानमें धुयोपयोग होता है, ततः पुण्यमावसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है?' अपर पक्षने उक्त पाया और उसकी टोकाओसे यह वर्ष कैसे फलित कर सिया इसका हमें बादवर्ष है। ज्ञानो जीवको बखुद्ध सारमाका सनुभव होता कहाँ तक सम्भव है इसका भी तो उत पत्रको विवार करना था। ६ टे गुणस्थानके आये १२ वें गुणस्थान तक एकमात्र होता कहाँ तक सम्भव है इसका भी तो उत पत्रको विवार करना था। ६ टे गुणस्थानके आये रहे वें गुणस्थान तक एकमात्र होता कहाँ तक स्वत्र होता कहाँ तक स्वत्र होता कहाँ तक स्वत्र होता कहाँ तक सम्भव है इसका भी तो उत पत्रको विवार करना था। ६ टे गुणस्थानके आये स्वार्थ स्वत्र होता कहाँ तक स्वत्र होता कहाँ तक स्वत्र होता कहाँ तक स्वत्र होता है। तह अवस्त्र होता होता है स्वत्र स्वत्र स्वत्र होता होता होता है। स्वत्र स्वत्र होता है स्वत्र स्वत्र होता है ऐता यहाँ निर्माद करना बाहिए।

 प्रवचनसार गाया ४५ की दोनों टोकाओपर दृष्टिगत करनेते विदित तो यही होता है कि यहाँ 'पृष्य' पद द्वयक्समें अध्ये प्रयुक्त हुआ है। आवार्य जयसेन 'पुण्यक्का अरहता' पदको व्यास्था करते हुए जिसते हैं—

पञ्चमहास्ट्रयाणकपूजाजनकं त्रैलोक्यविजयकरं यत्तीर्थकानाम पुण्यकमं तत्फलमूतः अर्हम्ता मवन्ति ।

पञ्चमहाकत्याणक पूजाका जनक और तीन लोकको विजय करनेवाला जो तोथँकर नामक पूज्यकर्म है उसके फलस्वरूप अरिहन्त होते हैं।

अपर पचने प्रस्तुत प्रतिशंकाने इसका बोड़ा-सा स्पष्टीकरण अवस्य किया है। किन्तु मूल शंका जिख अभिप्रायसे की गई भी उतसे तो यह भाव प्रगट नहों होता था। ऐसा माष्ट्रम पड़ता था कि सपर पक्ष केनस्कानको प्राप्ति भी इस्य पुण्यकर्म या सुभावारका पक्ष मानता है। इसी तस्यको स्थानमें रखकर हमने जो लिला वा उतका बाधव यह है कि यदि बरिहत्त पदकी प्राप्ति ववाधमें गुणकर्मका फल माना जाय **दो** अगगममें 'सोहस्रयान्त्रान-दर्णनावरणाम्तरायक्षयाच्च केवलम् (व० स्०१०-१) इत वचनको कोई उपयोगिता मर्तो रह जायग्री।

प्रस्त १५ के उत्तरमें हमने इन मूजरर न तो कोई आपति झालो है और न आपति झालो ही जा सकती है। किसी वाकर या मूजका आध्याय स्वष्ट करना इने आपति झालन नहीं कहते। प्रकृत प्रतिवकार्म स्वपर पक्षने 'तोन लोकका अध्यातियां र व वास्वपर सावपर सावपर सावपर हो जा जा या। यह समग्र तत्त्वयत्वा जिनाममका निवचन्य न्यावदार सादिक विवचने आध्या पर करनेके अधिप्रशासे की जा रही है तो क्या इने विजानस्वर आपति झाला पर करनेके अधिप्रशासे की जा रही है तो क्या इने विजानस्वर आपति झालन कहा जायपा? इत प्रवक्त जत्तर वप स्वयं अपने विवेकके प्राप्त कर है। आध्रेपात्मक झन्द्रप्रयोग करना अन्य बात है और अपने परिणामोंका संतुक्तन रखते हुए तक्ववित्रमें करमा अन्य बात है। यदि सभी साधर्मी आध्रेपात्मक भावपा परिचाम कर विवेकके साध्याम परिचाम कर विवेकके साध्याम परिचाम कर विवेकके साध्याप परिचाम कर विवेकके साधार्म साधर्मी आध्रेपार कर दें तो इससे बीताराम सामंत्री श्री प्रभावना होगी।

4. अपर पक्षते बवला पू० १४ पू० ८६ का नामोल्लेख कर यह शिद्ध करतेका प्रयस्त किया है कि 'पंच सहावत, पंच सिमित, त्रिगृतिक आदि कर व्यवहारचारित १२वं गुणस्थानमे भी होता है। उस पृथ्यनावसे मोहित्यों कर्म कानावरण, दर्शनावरण एवं अन्तरायका लग्न होता है और इस कर्मके लग्न के वेलळ्जान चल्ला होता है।'

समाधान यह है कि घवला पुस्तक १४ पृ०८६ में अप्रमाद' पदको व्याख्याकी गई है। वहीं लिखाहै—

को अप्पमादो ? पंचमहब्बवाणि पंच समदीको तिष्णि गुत्तीओ णिस्सेसकसायाभावो च अप्पमादो नाम ।

कप्रमाद क्या है ' पौच बहाबत, पाँच समिति, तीन गुन्ति बीर निःशेष क्यायका अभाव अप्रसाद है। यह पीच सहावत आदिक्य परिणानसे निःशेष क्यायको अस्माद साव हिया है। इससे स्माद क्यायको प्रमाद साव हिया है। इससे स्माद स्माद क्यायको अस्माद साव किया गया है। तही जावार्षको विकरस्थ पीच महावतार्थिका व्यक्षाव अस्माद साव किया गया है। तही जावार्षको विकरस्थ पीच महावतार्थिका व्यक्षाव हिया है। विकरस्थ पीच महावतार्थिका व्यक्षाव विकास इस वास्त्रका नहीं है। विकरस्थ पीच महावतार्थिक क्षेत्र गुणस्थानमें ही होते हैं। वास त्यायको प्रमाद क्यायिक क्षेत्र के बहुत्वके कारण किया है, अतयब स्थायका वो होरोस्स्थानसा समस्या निर्देश किया है वह साम क्यायनेश के बहुत्वके कारण किया है, अतयब इस वयनके आधारते रेवें गुणस्थानको पुरुष्ट साम क्यायको स्थायको स्थायको

 अपर पक्षने हमारा कथन बतलाकर लिखा है कि '१२वें गुणस्थानमे पुण्य प्रकृत्तियोंके उदयसे होनेवाले भावका नाम पुष्यभाव है।'

किन्तु हमने अपने पिछले दोनो उत्तरोपर दृष्टिपात किया है। एक तो हमने ऐसा बचन लिखा हो नहीं है। मालूब नहीं कि अपर पक्षने उत्तर बचनको करपनाकर उसे हमारा कैसे बतला दिया। दूसरे मनुष्य गति, तोबँकर प्रकृति ये जोबबियाको वृष्यप्रकृतियाँ है। इनके उदयको निमित्तकर मनुष्यपति तथा तीबँकर भ्रादि नोज्ञागमभाव पर्याय होतो है। ये १४वँ गुणस्थातक बतलाई है। इस अपेक्षासे यदि १२वँ गुणस्थानमें नोज्ञाणमभावक्य वृष्यभाव स्वीकार मी किया जाय तो यह कथन 'आगमानुकूल नही हैं, अपर पक्षका ऐसा किस्तना कहाँतक आगमानुकूल है इसका वह स्वयं विचार करे। इत विधयमें बहुवक्तव्य होते हुए भी हम और कुछ नहीं लिखना चाहते।

४. अपर पत्रते 'तोन लोकका अधिपतित्थ' को अपनी व्याख्या द्वारा स्वयं उपचित्त पोषित कर दिया। किर भो हमने उसे 'उपचित्त कथन' लिख दिया तो अपर पत्र हमारे इस कथनको आयमका विपयित बतलाने लगा पुरुषका हमें आदय्य है। इस सम्बन्धे हमने 'पिकले उसरमें क्या लिखा है उसे पुना उद्युत कर देते है—'बारहमें पुणस्वानमें सर्वमीहरू भोग हो जानेवर जो बोतरामभाव होता है वह अगहत पद (केबलो पद) का निवस्वानमें हुई हो। उस सम्ब को प्राम्त को होता है वह अगहत पद (केबलो पद) का निवस्वानमें हुई हो। उस सम्ब को प्रमाद कही गया है।'

हमारा उक्त कथन अपनेमें स्वष्ट है। इसमें न तो कही स्व-स्वामिसम्बन्धको परचा है और न ही निष्परिस्ह सम्बन्ध हो प्रयोग किया गया है। हम तो इस परसे इतना हो समझे है कि कुछ टोका करनी चाहिये, इसलिए अपर प्याने यह टीका को है।

६. अपर पक्षने लिखा है कि 'यदि मिध्यादृष्टि भी परमार्चको अपेक्षा व्यवहारधर्मका पालन करता है तो उसके लिए वह सम्पक्तको प्राप्तिका कारण होता है।' आदि।

ममाधान यह है कि प्रकृतमें उसत वास्थमें आये हुए 'परमाधंको बपेका' इस परका क्या अयं है यह विचारणीय है। इस वास्थका वर्ष 'व्यवहारपर्मको परमार्थ मानकर' यह तो हो नहीं सकता, क्यों कि आगममें निक्षयप्रमेको साथ जो गुभाषार परिणाम होता है उसे ज्यवहारपर्म कहा गया है। इसिल् इत सम्मव है कि बपर पत्नते उस्त वास्थकों प्रयोग 'परमार्थको क्या प्रकृत का प्रवित होता है कि हो मा श्रवित स्वयं व्यवहर 'इस अपने किया होगा। श्रवित वास अप व्यवस्थ के समुक्त होता है उसके उसका क्यान आवार का जीवादि नी प्रवासी कृतावाक्य के विचार के विचार का प्रवेश के सम्भव होता है उसके बाह्म परमाणका व्यवस्थ जीवादि नी प्रवासी कृतावाक्य होता है। उसके अपने परमाणका व्यवस्थ जीवादि नी प्रवासी कृतावाक्य होता है। उसके अपने वास्था किया किया होता है। उसके अपना वास्थ नहीं होता, क्योंकि ऐसा व्यवस्थ हो शुक्त के विचार का विचार के विचार के विचार के विचार के विचार का विचार के वि

श्री घवला पृ०६ प्०४२ में तथा सर्वाधितिहि १-७ में इसी आधायने नम्यवस्यके बाह्य साधनोका निर्देश किया है। सम्यवस्य शांतिके समय यथासम्भव बाह्य परिकर ऐसा हो होता है इसमें सप्टेड नहीं। मुख्यता तो जमको है जो सम्यवस्य शांतिका यथार्थ कारण है। यह न हो और बाह्य परिकर हो तो सम्यवस्य श्राप्त नहीं होता। इसलिए उसको शांतिका वही निक्चय हेतु हैं यह अपर पशके उचत कथनते हो सिद्ध हो आता है।

७. 'सम्बस्त्यको उत्पत्ति मिच्यादृष्टिको होती हैं' इसका तो हमने निषेच किया नहीं। पर मिच्यादृष्टि रहते हुए नहीं होती, मिच्यात्व पर्यायका व्यय होकर ही सम्यस्त्यकी उत्पत्ति होती है ऐवा उसका अर्थ समझना चाहिये। तथा मेदिवश्वामे सम्यस्त्यों भी सम्यस्त्यको उत्पन्न करता है यह जिल्हा या कहा जाय तो भी कोई हानि नही, स्वांकि दिनोयादि समयोंने जो सम्यस्त्य पर्याय उत्पन्न होती है वह सम्यस्त्योंके हो होती है बादि। यतः मिय्यात्व पर्यायका व्यय कर बोब ही सम्यक्तवको उत्पन्न करता है, अतः आरम-स्वभावके सन्सुख हुआ आत्माही उसका सायकतम करण और निश्चय कर्ता है यह सिद्ध होता है।

८. घवला पु॰ ६ पृ॰ ४२७ का 'क्यं जिलाविस्वदंसण' इत्यादि वचनद्वारा जिनवृत्तिकरणके प्रवम समयमें स्थित जोवपरिणामका निर्देश किया गया है। उसीको जिनविस्वका देखता कहा गया है, क्योंकि ब्रितीयर मिथ्यवादि कसके निवास-निकासित बच्चका विच्छेद होता है। अतपुष इस वचनका कर्मजास्वके अनुसार वर्ष करना ही उचित है। व्यादहारनयका वक्तव्य स्थोको कहते है। भावपाहुड गाया १४३ तथा प्रयानिद्यंविद्याति १४-२ का भी यही आध्यप्त है कि जो स्वमास सम्मुख हो आरामाको प्राप्त करता है उसकी जिनवेदादिमें प्रगाद भक्ति नियमसे होती है।

 अपर पक्षते जो यह लिखा है कि 'जो मिस्यार्ग्ड, परमार्थको न जानते हुए, मात्र विषयसामग्री तथा सातारिक सुखकी प्राप्तिक लदयसे अप्रशस्त रागमहित कुछ जुम क्रिया करता है और उसमे जो पृथ्यबन्ध होता है, यह पृथ्यभाव तथा पृथ्यबन्ध ससारका हो कारण है। आदि ।

सो इस सम्बन्धमें इतना हो कहना है कि अप्रशस्त राग हो और गुभ किया तथा गुभभाव हो यह नहीं हो सकता। यह परस्रर विरुद्ध कथन है। प्रशस्त रागका ही शुभक्रिया तथा शुभभावके बाद अन्वय-ध्यतिरेक है, अप्रशस्त रागका नहीं। इतो प्रकार गुभक्रियाका गुभभावके माय हो अन्वय-ध्यतिरेक है, अन्यके साथ नहीं।

आगममे निदानका उल्लेख अवस्य है, पर उसका यह अर्थ नहीं कि पूत्रा-भवित आदिका गुन परिणाम निदान है। उसके फुलस्कर प्येन्द्रियोके विषयोकी कामना करना निदान भवस्य है। यहाँ तो केवल प्रश्न इतना ही है कि जो सुभ मन, वचन, कामका ध्यापार होता है उतसे अरूप हो। तही रे इस विषयमें समस्य परमाणमका एकमात्र यही अभिज्ञाय है कि उससे नरकारि दुर्गितयोके हेलुभूत पापकर्मका क्याप ना होकर सुपारिक कारणभूत पृथ्यकर्मका बन्ध होता है। यह जीव सम्बद्धि है, इनिलए इस अपेचासे उसे परमारा मुक्तिन्स हेनु इहना अन्य बात है। इसका आधाय तो इतना ही है कि रतनत्रप्रपारणत उससे जीव मोक्षका पात्र होता है, इस्तिष्ण उसके सहस्य सुप्रभावमें भी मोक्षहेनुताका व्यवहार किया जाता है।

१०. अपर पक्षका यह लिलाना भी ठीक नहीं कि 'प्रववनसार प्रथम अध्याय आदि युग्योम मात्र परमार्थको न वाननेवाले विध्यादृष्टिक पुण्यको हो पूर्णतया हुँय वनलाया नया है।' क्यों कि जिसके पुण्यभावसात्र में परमार्थका जाननेवाला हिं कि हा जा सकता है। कारण कि जिसके पुण्यभावसात्र में प्रथम के जाननेवाला ही कहा जा सकता है। कारण कि जिसके पुण्यभावसात्र वादर वांच्य के कलाने व्यादेय वृद्धि न हो यह नहीं हो सकता। अत्यद्ध कोवाल द्वारा पकड़े गये आस्त्रान्या तरदर वांच्य समात्र हो वह वाष्ट्र क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। अन्तर में ते वह दन क्रियाओं के करते हुए भी एकमात्र अनन्त सुबके निमाना निज परमास्त्रतत्वको हो आयद करतेयोग्य मात्रता है। सम्पर्दृष्टि और निष्यादृष्टिमं यही अन्तर है। इसी पृष्टिमं प्रवत्न सात्र प्रथम क्यायेय स्वाद्धिक प्रभीपयोगो देयः' अपन द्वारोपयोग व्यावेय है की दिस्मी प्रभीपयोगो हेया है वह वचन कहा गया है। यह प्रवचनमार प्रथम अध्यायका हो बचन है। इसी मन्ययुष्टिक पुभीपयोगको मात्र हैय बतलावर कुमीपयोगमात्रको हैय बतलावर वा परमार्थको ज आन्तवाल विष्यादृष्टिक पुभीपयोगको मात्र हैय बतलावर कुमीपयोगमात्रको हैय बतलावर है। इसी प्रकार प्रवचनतार कर र तार ११६ में सम्पर्युष्टिक की और

भावना करता है इसका निर्देश करते हुए जो यह लिखा है कि वह विचार करता है कि मैं अशुमोपयोग शुभोपयोगसे रहित होकर समस्त परद्रव्योंमें मध्यस्य होता हुआ झानस्वरूप आत्माको व्याता हूँ। गाया इस प्रकार है—

> असुहोबओगरहिदो सुहोबजुत्तो ण अण्णदिबयन्हि । होज्जं सज्झत्थोऽहं णाणप्यगमप्पगं झाणु ॥६७॥

यह सम्पार्युष्ट होको तो भावना है। जुत, गुरूपदेश और गुक्तिके बक्ते मिध्यादृष्टि भी परह्रयभागोसे भिक्ष बात्साका निषय कर जब उक्त प्रकारका भावना करता हुआ बात्सस-मुख होकर उसमें कीन होता है तभी तो वह सम्पर्युष्ट बनता है। सम्यप्युष्टि बनने या सम्यप्युष्टि बनकर जाने बढ़नेका इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नग्री है।

समयशार गाया १४६ में चार प्रकारसे शुभागुमभाव जीवपरिणाम होकर मो अज्ञानमय माव होनेसे बीनों एक है, इसिलए कारवाके समेदये दोनोंको एक कर्म बतलाया गया है। दूबरे शुभागुम जो द्रश्यकर्म हैं वे दोनों केवल पुर्वतन्त्रय होनेसे एक हैं, इसिलए स्वभावके अमेदेसे उन दोनोंको एक कर्म कहा गया है। तीगरे इनके योगते जो शुभागुम कल मिलता है वह भी केवल पुर्वतन्त्रय होनेसे एक हैं, इसिलए अनुभवके अपने दोनोंको एक कहा गया है। चीये शुभ-मोलमार्ग केवल जोवमय होनेसे और अशुभ-बच्चमां केवल पुर्वतन्त्रमय होनेसे उन्हें अनेक बतलावर भी दोनोंके हो पुर्वतन्त्रमय बन्धमार्थके आधित होनेसे आध्यके अमेदसे दोनोंको एक कर्म कहा गया है।

सने स्वष्ट है कि समयनार गांवा १४४ डारा सुमासून स्वयक्तमीके समान सुमासूनक्व दोनों प्रकारके भावकमीक भी निवेध किया गया है जोर गांचा १४७ में इन दोगोको स्वाधीनताका विनास करनेवाला कहा गया है। सुमानाव में वस्तुनमावके समान जैदिस्कमाव तथा उत्तमें उपयुक्त आस्ताका परिचान है और 'जोदह्या कर्यवरा' इस विद्वानके बनुसार वह तयका हो कारण है, वतः मानोको समुन्नमावके समान सुमानावमें भी नेय बुद्धि हो होती है ऐसा यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थको होनताब हा सुभ्यमाव और तदनुसार ज्यापार होना अन्य बात है। किन्तु उसमें हेयबुद्धिका होना अन्य बात है। ब्रानोके सुमान क्वय होता है तो होता हमाने क्यापार भी होता है इसमें आपति नहीं। किन्तु ऐसा होते हुए भी उसकी उसमें हेयबुद्धिका होना अन्य बात है। उसाने के सुमान क्वय होता है जी तह वह मार्गस्य है। उस स्वर्गक स्वर्गक होता है वह भी अपति नहीं। किन्तु ऐसा होते हुए भी उसकी उसमें हैयबुद्धि बनो रहती है तो हो वह मार्गस्य है—बान, वैरायसम्बन्ध है यह उसके क्वयका तास्पर्य है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिशंकाका सर्वोङ्ग समाधान किया ।

## प्रथम दौर

## : 9 :

### शंका १४

पुण्य अपनी चरम सीमाको पहुँचकर अथवा आत्माके मुद्ध स्वभावरूप परिणत होनेपर स्वतः छूट जाता है या उसको खुड़ानेके खिये किसी उपदेश और प्रयत्नकी जरूरत होती है ?

#### समाधान १

आरमाके गुढ़ स्वमावक्य परिणातिक कालमं निविकत्य जबस्या होती है। ऐसे समयमे उसके बाह्य उपदेशादिका योग वन हो नहीं सकता। साथ हो उसका उस अवस्थाने प्रति समयका पुरुषाथं स्वका रिप्यतिके समुक्त हो होता है। इस कारण उस जबस्याने उसे पुष्पको शुद्धानेके लिए न तो किसी उपदेशको आवश्यकता पत्रती है और न हो किसी स्वतन्त्र प्रयत्नको भी। किन्तु जिल क्रमने उपकी भारमांवधुद्धि बढनो जाती है उस कमने यसास्यान आरमविद्धिका योग पाकर पाकर सम्पन्न पूष्प मो स्वयं छूटता जाता है। इसी तथ्यको स्वष्ट करते हुए आचार्यवयं अमतवन्द्र समयवार नाया ७४ को टीकाम करते है—

सह्वविकृप्यमाणिविच्छक्तिया यथा यथा विहानधनस्वमावो भवति तथा तथा आस्रवेष्यो निवकते, यथा यथा आस्रवेष्यक्ष निवरंत तथा तथा विहानधनस्वमावो भवतीति । तावत् विहानधन-स्वमावो भवति यावत् सम्यगास्रवेष्यो निवरंते, तावदास्रवेष्यक्ष निवरंते यावत् सम्यग्विहानधनस्वभाशो भवतीति हारास्त्रविवृत्योः सम्बद्धस्वस्य ।

महत्रक्यमे विश्वाको प्राप्त विस्त्राक्तिये ज्यो-ज्यो विज्ञानयनस्त्रभाव होता जाता है स्थो-स्थो स्राप्तियोते निवृत्त होना जाता है (यह कबन निव्ययक्षको मुख्यतांत्रे किया गया है) और ज्यो-ज्यो आप्त्रयोत्ते निवृत्त होता जाता है स्थो-त्यो विज्ञानस्त्रभाव होता जाता है (यह क्षम व्यवस्त्रमणको मुख्यतात्रे क्रिया गया है तथा इन्हों दोनो नयोकी ज्येक्सा यह भी लिला गया है कि —) उनता विज्ञानयनस्त्रभाव होता है जितना सम्बद्ध प्रश्नार्थ आप्त्रयोगे निवृत्त होता है और उनना आप्तरोत्रे निवृत्त होता है जितना सम्बद्धभारत्रे विज्ञानयनस्त्रभाव होता है। इस स्त्रकार ज्ञानको और आस्त्रयोक्षी निवृत्तिको समकालयना है।

इस प्रकरणचे यहाँ इतना मनस लेना चाहिये कि निश्चय और व्यवहार ये दो पक्ष है। तदनुसार प्रयोक स्वाचपर इनका उस न स्वानके योध्य मुमेल होना है। यहाँपर इनकी समकालना इसो आधारसे सत्तवाई मई है। विविध्त जादान और विविध्त निम्म्सको अपेका कार्य-कारण परम्पराम भी इसी प्रकार प्रयोक समयमें दोनोकी समकालता है।

## वितीय दौर

## : 2 :

#### शंका १४

पुण्य अपनी चरम सीमाको पहुँचकर अथवा आत्माके मुद्ध स्वभावरूप परिणत होनेपर स्वतः ख्रूट जाता है या उसको छुड़ानेके छिए किसी उपदेश और प्रयत्नकी जरूरत होती है ?

### प्रतिशंका २

आपने अपने उत्तरमें लिखा है—'किन्तु जिस क्रमसे उसको आत्यविश्वद्धि बढ़तो जाती है उस क्रमसे यवास्थान आत्मविश्वदिका योग पाकर पापके समान पुण्य भी स्वयं छूटता जाता है।' इसके निए जो गाया ७४ समयसारको टोकाका प्रमाण दिया है वह आपके इस क्षमको पृष्ट नहीं करता है।

यह उत्तर हमारे प्रश्नते सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि हमारा प्रश्न पुण्यको नरम सीमाके व्यवसा आरमाके सुद स्वमायकर परिणत अवस्थाके विश्वमें या और पृष्यके छूटनेके विश्वमें या। फिर मो आपने अप्रार्थिक 'पापके स्वयं सुटनेका' उत्लेख किया है। आपका यह कथन आगमविरुद्ध है।

हिंसा, असरय आदि सब पापोका बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञारूप त्याग किया जाता है जैसा कि घवल पुस्तक

१ पृ०३६६ पर कहा है—

सर्वमानवयोगात् विस्तोऽस्मीति सक्छसावययोगविस्तिः सामविकञ्चविस्मयमो हम्बार्थिकन्यात् । प्रयं—मै सर्वप्रकारसे सावद्ययोगसे विरत हूँ? इस प्रकार हव्याधिकनवकी अपेक्षा सकल सावद्ययोगके त्यागको सामाधिकजुद्धियम कहते हैं।

इसी कबनकी पृष्टि जी कुदकुंद सगबानुके प्रवचनसार गावा २०८-२०९ में साधुके २६ मृलगुणोका वर्णन करते हुए तथा ब्रा अमृतचन्द्रजो सूरिकेदन बाक्योंसे होती है—

सर्वसावद्ययोगप्रस्थाक्यानलक्षणैकमहाज्ञतस्यक्तवद्योन हिंसानृतस्तेयावक्षणरिप्रहविरस्थात्मक पंचन्नतं वतं ।

अर्थ-सर्व सावदायोगके त्यागस्वरूप एक महाम्रतके विशेष होनेसे हिंसा, असत्य, चोरी, (अम्रह्म) और परिग्रतकी विरक्तिस्वरूप पंच महाम्रत है।

इन आगमप्रमाणीसे यह सिद्ध है कि हिंसादि पार्योका बुद्धियुक्त स्थान किया जाता है। किन्तु पुण्य अपनी चरम मीमाको पहुँचकर अवदा आगसाके मुद्धस्थायकर परिणत होनेपर छूट जाता, अतः स्था छूटनेको प्रपेशा पुष्य और पारको समान बताना जिसन नहीं है। जितने भी जोव आजजक मीका स्थे है, जा रहे हैं और आजेंगे से सर्व पाराका बुद्धियुक्त स्थान करके हो मोक्ष गये हैं, जा रहे हैं और जार्येगे।

#### शंका १४

पुण्य अपनी चरम सीमाको बहुँचकर अथवा आत्माके शुद्ध स्वभावरूप परिणत होनेपर स्वतः छूट जाता है या उसको छुड़ानेके छिए किसी डपदेश और प्रयत्नकी जरूरत होती है ?

#### प्रतिजंका २ का समाधान

इस प्रस्का उत्तर देते हुए जो कुछ जिला गया है उसके आधारसे उपस्थित की गई प्रतिसंका २ से विदित होता है कि यह तो मान जिया गया है कि 'बैसे-बैसे विश्वाहित वृद्धि होतो जातो है सैसे-बैसे पुष्प स्वयं छूटता जाता है। 'मात्र प्रतिसंका २ पापको जाधार बनाकर उपस्थित को गई है। उसमें बतलाया गया है कि पापका छोड़ना पहला है, जब कि विश्वाहित सोग पाकर पुष्प क्यों छूट जाता है।

प्रतिसंकामे जिवने प्रमाण दिये गये हैं उन सकका व्यवहारनयकी मुक्यतामे ही उन उन साम्त्रीमें प्रतिनादन किया गया है। परमाण्टी विचार करनेपर गण, पुण्य या गुडरूप उत्तर पर्यायके प्राप्त होनेपर पुणंको पर्यायका व्यव होकर हो उसकी प्राप्ति होती हैं।

# तृतीय दौर

: 3 :

### शंका १४

मूळ प्रश्न यह है—पुण्य अपनी चरम सीमाको पहुँचकर अथवा आत्माके झुद्ध स्यभावरूप परिणत होने पर स्वतः छूट जाता है या उसे छुड़ानेके छिये किसी उपदेश या प्रयत्नकी जरूरत हैं?

### प्रतिशंका ३

आपने इसके प्रयम उत्तरमें यह वो स्वोकार कर लिया या कि 'शुद्ध स्वभावक्य परिणतिके कालमें पृष्ण स्वयं छुट जाता हैं, किन्तु प्रस्वसे बाहर यह भी लिख दिया कि पाप भो स्वयं छूट जाता है। यद्यपि पापके सम्बन्धने प्रस्त नहीं या तथायि अपनी मान्यताके कारण आपने पापको स्वयं छूट जानेवाला लिख दिया तथा इसके लिये किसी आर्थप्रस्वका प्रमाण भी नहीं दिया। इसपर प्रतिशंका प्रस्तुत करते हुए श्री घवल व प्रवचनशारका प्रमाण देकर हमने यह सिद्ध किया चा कि पार्थोका बद्धिपर्वक स्थाग किया जाता है, वे स्वयं नहीं छुटते ।

बापने दूसरे उत्तरमें हमारे द्वारा प्रदत्त प्रमाणोंको यह लिखकर कि 'जितने प्रमाण दिये गये हैं वन सबका प्रवहारतवको मुख्यतासे हो उन सास्त्रीमें प्रतिपादन किया गया है' अबहेलना को और लिखा है 'बत्तुत: विचार करनेपर पृथ्यवाकका योग पाकर पापमा स्वयं खुट जाता है।' इसके साथ साथ बापने यह मी लिखनेका प्रयास किया है 'गृहस्य मी अपूत्रतादि पुण्यमायका स्वायकर महावदक्य पुण्यमायको प्राप्त होता है।' बापने इस उत्तरसं भी किसी बागम्बमाणको उदयुत नहीं किया है।

निश्चयनयको अपेलासे को बारमा न प्रमत्त है, न अप्रमत है (समयसार गाया ६) और न राग है, न हेप है, न पुष्प है, न पाप है (समयसार गाया ६०-१४), किन्तु ज्ञायक है, बतः निश्चयनयको अपेकासे राग-हेप या पुष्प-पापके छोड़ने या खूटनेका कचन ही नहीं हो सकता। बच राग-हेब, पुष्प, पाप ब्यवहारनवकी अपेकासे है (समयसार गाया ४६) तो इनके छोड़ने या खूटनेका कचन भी व्यवहारनवसे होगा।

भी कृत्यकृत्य स्वामो तथा श्री अमृतवन्द्रसूरिने व्यवनसारमें तथा श्री वीरसेन स्वामीने धवल ग्रन्थमें सर्व सावयोगके त्यागके विषयमें लिखा है वह आपकी दृष्टिमें अवास्तीवक है, इसीलिये आपने यह किस दिया कि वास्तिवक तो पात्माव स्वयं खूट जाता है। आप हो इतना साहस कर सकते है, हमारे लिये तो आर्थवाक्य वास्तिवक है।

गृत्स्वके संयमासंयम वाचवी गुणस्वान होता है अर्थात त्रसिंहसाका त्याग होता है और स्वादर हिंदा-का त्याग नहीं होता । जब वह मुनिदोक्षा ग्रहण करता है तब वह संयम अंशका त्याग नहीं करता, किन्तु शेष असंयमका त्यागकर पूर्ण सममी बन जाता है। यहीं पर भी उपने शेष असंयमस्यी पापका हो त्याग किया। जब आग अपने प्रसम उत्तरमें यह स्वीकार कर चुके हो कि पृथ्य स्वयं छूट जाता है उसको छुडानेके लिये किसी उपदेश या प्रयत्नकी आवस्यकता नहीं होती तो जब उसके विस्त कैसे लिखते हैं कि पृथ्यमावका भी त्याग किया जाता है।

सयमावरण वारित्रकेदो भेद है— १. सागार संयमावरण और निरागार संयमावरण वारित्र । श्री कुन्दकुन्द स्वामोने वारित्रपाहट गाया २१ में इस प्रकार कहा है—

> दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं। सायारं सम्मंथे परिमाहरहिय खब्दु णिरायारे।।२९।।

अर्थात् संयम चरणके दो भेद है—सागार संयमचरण और निरागार संयमचरण । इनमे सागार संयम-चरण परिग्रहसहित गृहस्वके और निरागार संयमचरण परिग्रह रहित मुनियोके होता है ।

> पंचेव पुन्वियपदं गुणस्वयाहं हवंति तह तिष्णि । सिक्सावय चत्तारि य संयमचरणं च सायारं ॥२३॥

अर्थ-पांच अणुवत, तीन गुणवत और बार शिक्षावत यह बारह प्रकारका सागार संयमचरण है। पंचेदियसंबदणं पंच वया पंचविसकिरियासु। पंच समिति तय ग्राची संयमचरण णियायारं ॥२८॥

अर्थ—शव इन्द्रियोका संवर, पाव महावत, पञ्चोस क्रिया, पाव समिति, तीन गुप्ति....यह निराकार संयमचरण है। इन दोनों प्रकारके संयमवरणीते पञ्चमादि गुणस्थानोयं श्रतिसयय गुणसेणी निर्जरा होती है जिसे करणानुगोषके विशेषक्ष श्रली-मॉर्ति जानते हैं। कमेनिजंरा तथा आस्थाकी योजनताके कारण है, इसीलिये बतों-को पुष्पभाव कहा जाता है। इस सम्बन्धन विशेष कथन प्रस्त नं॰ ४ में किया जा चुका है, पुनर्शकत योषसे यहाँ नहीं किया गया है।

इस प्रकार पाप छोडा जाता है और पुष्य अपनी चरम सीमाको पहुँचकर स्वयं अधवा आस्माके गुढ स्वभावकप परिणमन होनेपर स्वतः छट जाता है।

> मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुन्दकुन्दायों जैनक्षमोंऽस्तु मंगलम् ॥

### शंका १४

पुण्य अपनो चरम सोमाको पहुँचकर अथवा आत्माके मुद्ध स्वभावरूप परिणत होने पर स्वतः छूट जाता है या उसे खुड़ानेके लिए किसी उपदेश या प्रयत्नको जरूरत है ?

#### प्रतिशंका ३ का समाधान

हमारी ओरसे इस प्रश्नका प्रथम बार जो उत्तर दिवा गया था उसमेसे यह अंश तो प्रतिश्रका २ में स्वीकार कर किया गया है कि 'आस्त्राके युद्ध स्वमादक्यके परिषत होने पर पूष्प स्वयं छूट जाता है।' किस्तु 'पाप स्वयं छूट जाता है' यह कवन दूसरे पक्षको माय नहीं है। अपर कमने अपने इस अभिप्राप्तक समयंन प्रतिश्रका २ मे तो किया ही है, प्रतिश्रका ३ भी इसी अभिप्रायके समयंनमें प्रकाश गई है। साथ हो इसमें कुछ ऐसो बाते और लिखी गई हैं जिनका उद्देश्य समाजको भ्रमने दालना प्रतीत होता है। अस्तु,

हम दूसरे पत्नकी ऐसी बातोका उत्तर तो नहीं देंगे, किन्तु इतना अवस्य हो स्पष्टोकरण कर देना बाहुते हैं कि प्रमाण प्ररूपणके समान नयस्त्रवणा भी जिनामका अंग है। अत्तर्व जिनाममा जहाँ जित नयसे प्ररूपणा हुई है वहीं उसे उस नयसे समझना था अन्यके लिए प्रतिपादन करना क्या यह बास्तवसे जिनामको अवहेलना है या उसके विरयोज अर्थ कालतकर अपने विरयोज अभिग्रामको पृष्टि करना यह बास्तवसे जिनाममको अवहेलना है, इसका दूसरा पद्य स्वयं विचार करे।

पाप भाव, पृथ्य भाव और युद्ध भाव थे तोनो आत्माकी परिणातिविधेष है। इनमेले आत्मा जब जिस भावरूपने परिणत होता है तब तन्मय होता है। इसी तब्बको स्पष्ट करते हुए प्रवचनसारमे कहा है—

जीवो परिणमदि जदा सुद्देण असुद्देण वा सुद्दो असुद्दो। सुद्धेण तदा सुद्दो हवदि हि परिणामसन्मावो॥९॥

जीव परिवासस्त्रमाधी होनेसे जब बुभ या अबुभ भावरूपसे परिवासता है तब बुभ या अबुभ (स्वयं) होता है और जब बुद्धमावरूपसे परिवासता है तब बुद्ध होता है ॥१॥

यह बस्तुन्सित है। इसे दृष्टिवसे रखकर हमें मूल प्रकन पर विचार करते हुए सर्व प्रथम यह देखन। है कि चरम सीमाको प्राप्त हुए पुण्यका क्षय और आरमाके सुद्ध स्वभावको प्राप्ति ये दोनो स्वा है, इन दोनों के कारण एक हैं या भिन्न-भिन्न, तथा ये दोनों एक कालमे होते हैं या भिन्न-भिन्न कालमे ? यह तो माना नहीं जा सक्या कि जरम नीमाको प्रान्त पहुंग दुग्यका अप और आस्था के हुंब स्वमावकी प्रान्त होने में मंत्र को जा स्थान है। है (आप्त्र मोना में नीमों में मंवया भेद है, क्यों कि ऐसा मानने पर 'कार्यों न्यादः अप अं अव कार्यों पाद हो है (आप्त्र मोना ना सकते, क्यों कि ऐसा मानने पर 'देशों में का सकते, क्यों कि ऐसा मानने पर 'देशों में का अमेद में नहीं है है ने है है जा नियम हैं (वहीं) इन वचनके साथ विरोध आता है। इन दोनों के होने में कालमेद भी नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर 'देशोदानस्य पूर्वाकारण अपः कार्यों का उत्थाद हो है इस वचनके माथ विरोध आता है। अत्याद जिसमे माना स्वार्ध कार्यों का उत्थाद हो है इस वचनके माथ विरोध आता है। अत्याद जिसमे प्रकार आस्थालकों मानक पूर्वायं हारा आधाकों मुद्धस्वमावकी प्राप्त होने पर चयम सीमाको प्राप्त हुए वृष्यका स्वयं खुट जाना प्रवारका (न स्वीकार कर किया गया है उसी प्रकार खुम भावके अनुक्य परलदी पुरुषायं हारा पुण्यभावके प्राप्त होने पर पायमाकक स्वयं खुट जाना भी मान्य हीने यर पाया माना है। वार्यों चाहिये, क्यों कि तीनों स्वलीमें न्याय माना है।

यहाँ सर्वप्रथम प्ष्यभाव या पापभाव स्वयं छट जाता है इस कथनका क्या तात्पर्य है इसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। बात यह है कि शद्धभावके समान ये दोनो आत्माके भावविशोध है। इमलिए एक भावका उत्पाद होनेपर दुवरे भावका व्यय नियमसे होता है। उत्पाद और व्यय इनको जो पथक पथक कहा गया है वह संज्ञा, लक्षण आदिके भेदसे ही पथक पथक कहा गया है—'स्वक्षणात् पृथक' (आन्तर्मामामा रुलोक ६८), अतएव जो पुर्वभावका व्यय है वहाँ उत्तरभावका उत्पाद है, इमलिए यह कहना कि 'ग़पभावको छोडना पडता है' संगत प्रतीत नही होता। ऐसा कहना भाषाका प्रयोगमात्र है। पहले कोई पापभावको बलात छोडता हो और बादमे पण्य भावको ग्रहण करता हो ऐसा जिनागमके किसी भो वचनका अभिप्राय नही है । समझो, किसोने 'मैं सर्व सावद्यसे विरत हैं' ऐसा भाव किया. केवल वननात्मक प्रतिज्ञा हो नहीं की. क्योंकि उक्त प्रकारसे वचनात्मक प्रतिज्ञा (व्यापार ) करनेपर भो भाव भी उक्त प्रतिज्ञाके अनुरूप हो ही जाय ऐसा कोई नियम नहीं है। आगममे ब्रनाका रूक्षण बतलाने हुए 'नि शस्यो बता' — जा माया, मिध्यारव और निदान इन तीना शस्योसे रहिन होता है वह ब्रती है (तस्वार्यमूत अ०७ सूत्र १८) यह वचन इसी अभिप्रायस दिश है। अतएव प्रक्रानमें यहीं निर्णय करना चाहिए कि पुण्यक्षा परिणाम होनेपर पाप भाव स्वयं छूट जाता है, क्योंकि पुण्यभावका उराक्ष होना ही पापभावका छुटना है। यह दूसरो बात है कि पुण्यभावके हानेमे कही बाह्य उपदेशादि सामग्री निमित्त होती है और कही वह स्वयं अन्तरंगमे बनादिके स्वीकाररूप होना है। यद्यपि घवला पु०१ प० ३६६ का प्रतिदाका २ में उद्धरण दिया गया है, परन्तु उसका आभिष्ठाय हमारे उक्त कथनके अभिप्रायसे . भिन्न नहीं है। अन्तरगर्म जो सर्व सावदायोगसे विरतिरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसे हो श्री घवळाजों मे बाह्यमे प्रतिज्ञारूपमे निर्दिष्ट किया गया है। प्रतिज्ञा वाचनिक भी होती है और मानसिक भी। कोई वाचनिक या मानसिक जैसी भी बाभप्रतिज्ञा कर रहा है उसीके अनरूप अन्तरगमे परिणासकी प्राप्ति होना यह शमभाव है जो कही पापभावका निवित्तरूप होता है और कही अन्य प्रकारके शमभावकी निवित्तरूप होता है। हमने अपने प्रथम और द्वितीय उत्तरमे यही अभिश्राय व्यक्त किया था। प्रवचनसार गांचा २०८ और . २०६ से भी यही आराय झललता है। अतएव हम पूर्वमें जो कुछ लिख आये हैं वह सब आगमानकल हो लिख आये है ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

द्वितीय उत्तरमे हमने घवला प्रथम भाग और प्रवचनसारके उक्त उल्लेखोको व्यवहारनयको प्ररूपणा

बतकाया था। परम पारिचामिक भावको प्रहण करनेवाले शुद्ध निश्वयनवका निर्देश करते हुए अपर पक्षकी औरसे भी अर्थाप पृथ्य-ताय आदि भेर कथनको व्यवहानवकी श्रवणा स्वयं स्वीकार किया गया है, फिर भी हमारी ओरसे 'पापमाय छोड़ना दश्ता है' यह कथन व्यवहारनवकी प्रकण्या है ऐसा लिखनेपर हमपर अकारण रोष प्रपाद किया गया है जो शोमनीक प्रगीत नशे होता।

'गृहस्य भी अणुवतादि पुण्यभावका त्यागकर महाजतक्य पुण्यभावको प्राप्त होता है' यह कवन हमारी कोस्ते पर्यायदृष्टि हिल्ला गया था, क्योंकि प्रयुक्त स्वयं प्रतिक त्याय होक उत्तर प्रयायका उत्याद होता है। किर भी प्रतिशंका दे में दक्का हम तकार तोक-मरीड कर खंडन किया गया जो स्वयं प्रतिकात प्रस्ति हो क्यों दकारे क्याय होता है। यह तो प्रत्येक आग्यायाया जाता है कि यो संप्रमायाची संप्रमावको अन्तरंगमें स्वीकार करता है वह आधिक संप्रभावको निवृत्तिपूर्वक पूर्ण संप्रमायको अन्तरंगमें स्वीकार करता है क्यों है को उनके स्वायाय निवृत्ति होता यो उतके स्थानमें पूर्ण संप्रक्रम प्रवृत्ति होते क्याते है। संत्रायको अन्तरंगमें स्वीकार करता है क्याते है। संत्रायको अन्तरंगमें स्वीकार करता है क्याते इसके पूर्व जो उनके स्थानमें पूर्ण संप्रकृत प्रतिकार करता है क्याते है। संत्रायको अन्तर्गति होते स्वाय स्वाय हो प्रतिकार करता है क्याते है। संत्रायको अन्तर्गति होते स्वाय या हो उन्हें समझकर हो बस्तुका निर्णय करना चाड़ियों । शासके रहस्यको हुटरोग्य करनेको यही परिपाटों है।

जागं प्रतिवांका ३ मे संबमासंबगवरण और स्वमावरण वर्गा है इनका स्राष्टीकरण करते हुए जो यह किल्ला है कि 'इन दोनो संबमावर'लोसे पवमादि गुलस्थानोमे प्रतिनमय गुलस्रोण निजंदा होतो है जिसे कर-णानुवोगके अम्मासी अर्जमादि जानते हैं। भी इन विवदमे यही निवंदन करना है कि किस प्रकार करणानु-योगके जम्मानी यह जानते हैं कि इन दोनो संबमावरणोमे गुलस्रोण निजंदा होती है उसी प्रकार वे यह भी जानते है कि स्वभावके क्षत्रयसे वहाँ पाप्त हुई जिस आत्मविज्ञुद्धिके कारण ये दोनों संबमाचरण पंचमादि गुणस्रोग संक्षाको प्राप्त होते हैं, एकमात्र बहां। आत्मविज्ञुद्धि गुणश्रीणनिर्जराका प्रधान हेतु हैं अन्य सुभोषयोग या अनुभोषयोग नहीं।

हम प्रकार पूर्वेमित कथनसे यह निविधाद सिंख हो जाता है कि जिस प्रकार आत्माके बुद्ध स्वधायरूपसे परिणत होनेपर पुष्पमाव स्वयं छूट जाता है उती प्रकार आत्माके पुष्पकष्ये परिणत होनेपर पापभाव भी स्ययं छट जाता है।

## प्रथम दीर

## : 9 :

#### शंका १५

जब अभाव चतुष्टय वस्तुस्वरूप हैं (भवत्यमाबोऽपि च वस्तुयमः) तो वे कार्य व कारण-रूप क्यों नहीं माने जा सकते । तद्तुसार धातिया कर्मोंका ध्वस केवळज्ञानको क्यों उत्पन्न नहीं करता ?

#### समाघान १

इसमें सन्देह नहीं कि जैन जागममें बारो प्रकारके जमानोको भागानर स्वमान स्वीकार किया है। किन्तु प्रकृतमें बार पातिकसीके ध्वंसका जर्ब भागानर स्वभान करनेवर कमेंके ध्वंसाभावरूप अकर्म पर्योगको केवलज्ञानको उत्पत्तिका निमित्त स्वीकार करना परेगा। जिनका निमित्तक्षये निवंश जागमने दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः इमसे यही कांत्रत होता है कि पूर्वमें जो जानावरणोयरूप कमेंग्यांय ज्ञानभावकी उत्पत्तिका निमित्त थी उस निमित्तका अभाव होनेसे अर्थात् उसके अकर्मरूप परिषम जानेसे बज्ञानभावके निमित्तका अभाव हो गया और उसका अभाव हो निमित्तका अभाव हो निम्नित्तका अभाव हो निमित्तका अ

## वितीय दीर

### : 9 :

## प्रतिशंका १५

प्रश्न था—जब अभाव बतुष्टय वस्तुस्वरूप है (भवत्यभावोऽपि च बस्तुधर्मः) तो वे कार्य व कारणरूप क्यों नहीं माने जा सकते ? तदनुसार घातिया कर्मोंका ध्वंस केवल्रज्ञानको क्यों करमा नहीं करता ?

#### प्रतिशंका २

वस्तुस्थिति यह है कि जैनागमये अभावको भावान्तररूप स्वीकृत किया गया है, इसिन्से घातिया कर्मोके क्षय (ध्वस) को पूद्गलको अकर्म पर्यायके रूपमे स्वीकृत किया जाता है। चूँकि घातिया कर्मोको कर्म- रूपता केवलज्ञानके प्रकट होनेमें बाषक यो अतः उनका व्यस (अवर्गरूपता) वेवलज्ञानके प्रकट होनेमें निमित्त है. क्योंकि यह उल्लेख सर्वसम्मत है—

#### निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः ।

अर्थात् निमित्तका अराय हो जानेपर उसके निमित्तसे होनेवाला कार्य भी दूर हो जाता है। इस जानमसम्मत कार्यकारणकी प्रक्रियाको स्वीकृत करते हुए भी जाप यह जिल्लते हैं कि 'व्यंसका अर्थ मावान्तर स्वभाव करनेपर करने व्यंसाय करनेपर करने प्रवेशान करने प्रवेशान करनेपर करने पर्वेशा / सो आप निमित्तसे दूर क्यों भागना चाहते हैं? नवंत्र प्रविद्ध कार्य-कारणभावकी प्रयुक्ताको तीडकर आस्ति आपात क्या गिद्ध कराय चाहते हैं है नवंत्र प्रविद्ध कार्य-कारणभावकी प्रयुक्ताको तीडकर आस्ति आपात क्या गिद्ध कर जयादान और निमित्त दोनों कारणोंकी उप-योगित। सर्वभग्यत है तक आया केवल प्रवेशान कर किस तिमित्त केवल आया केवल प्रवेशान कर है। अर्थ आप जिल्लत है—'विनका निमित्तकपरे निर्देश आयाममें दिष्टिगोचर नही होता ।' सो क्या

#### मोहश्रयाञ्जानदर्शनावरणास्तरायश्रयाच्य केवलम् ।

#### --तस्वार्थसूत्र अ० १०, सूत्र १

इस सूत्रगर जापने लक्ष्य नहीं किया ? वहाँ स्पष्ट बतलाया है कि मोहका क्षय होनेके बाद शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान उत्पन्न होना है।

इसी सूत्रकी पूज्यपाद विरावत सर्वाधिसिङ्कि उल्लेखपर भी आपने लक्ष्ण नही दिया ऐसा जान पढता है।

फालिहार्ष निकालते हुए बाप जिसते है कि 'पूर्वमे जो जानावरणंगरूप कमेंपर्णय अज्ञानभावको दर्श्वतिका निमित्त को उस निमित्तका अभाव होनेसे अर्थातु उसके अरूमंकण परिषय जानेस अज्ञातभावक निमित्तका अभाव हो गया और उसका अभाव हानेसे नैमित्तिक अज्ञात पर्यायका भी अभाव हो गया और केजकात पर्यायको प्रषट हो गया।

यही आप अब जानावरणादि कर्मपर्यायको अज्ञानमावको उत्पत्तिमे निमित्त स्वीकार कर रहे है उब ज्ञानावरणीय कर्मपर्यायके ब्वसको जो कि अकर्मपर्यायक्य होता है अज्ञानमावक अभावरूप केवलज्ञानको उत्पत्तिमें निमित्त क्यों नही मानना चाहते हैं ? यह समझमे नही आता ।

'केवलज्ञान स्वभावसे प्रकट हो गया' इसका अभियाय तो यह है कि केवलज्ञान कही बाहर से नहीं आया। ज्ञानावरणक्यंके उदयसे ज्ञानगुणको वो वेवलज्ञानका पर्याय अनादिकालमे प्रकट नहीं हो गको थो वह आवरण करनेवाले ज्ञानावरण तथा साथ ही धेप तोल घातियकमीका क्षय हो जानेते प्रकट हा जातो है। भेदनससे तद्भव मोक्षयामीका ज्ञानगुण और अमेदनससे उसका आत्मा हा वेवल्जानका परिणान हो रहा है, इसिलिए उपादान कारणकी अमेदन केवलज्ञानका उपादान कारण उसका ज्ञानगुण और आहमा है, परस्तु निमित्त कारणकी अमेदन ज्ञानवरणादि कर्मीका खब निमित्त कारणकी अमेदन ज्ञानवरणादि कर्मीका क्षय निमित्त कारणकी हो अनेकारनकी होतीस

तरचार्यमून, पञ्चारितकाय बादि ग्रन्थोंमे औषशीमकादि पाँच भावोका जो वर्णन आया है जनमें केबलजानको शायिकभाव कहा है और सायिकभावका लक्षण यही किया गया है कि जो कमीके क्षयते हो वह सायिकभाव है। जैसा कि कहा गया है—

#### ज्ञानावरणस्यात्यन्तक्षयात्केवलज्ञानं क्षाविकं तथा केवलदर्शनम् ।

—सर्वार्थसिद्धि अ०२ सुत्र ४

अर्थ-जानावरणके अत्यन्त अयसे केवळज्ञान उत्पन्न होता है, अतः वह खायिकभाव है। इसी प्रकार केवळदर्शनको भी खायिकभाव समझना चाहिये।

## ज्ञानदर्शनावरणक्षयात् केवले क्षायिके ।

— राजवात्तिक अ०२ सत्र ४

ज्ञानावरणस्य कर्मणः दर्भनावरणस्य च कृत्स्नस्य श्रयान्वेवले ज्ञान-दर्शने श्राधिके भवतः । वर्ष---पर्वत स्पष्ट है ।

## शंका १५

मृल प्रश्न—जब अभाव-चनुष्टय बस्तुम्बरूप हैं (भवस्यभावेऽपि च वस्तुपर्मः) तो वे कार्य व कारणरूप क्यों नहीं माने जा सकते ? तदनुसार घातिया कर्मीका ध्वंस केवळज्ञानको क्यों उत्पन्न तहीं करता ?

#### प्रतिशंका २ का समाधान

उन्पादनके उत्तरमें यह स्पष्ट किया गया था कि 'पूर्वमें वो ज्ञानावरणीय कर्मपर्याय अज्ञानभावको उन्नोत्तका निमित्त थो उस निमित्तका अभाव होनेसे अर्थात् अरूमंकर परिणम जानेने अज्ञानभावके निमित्तका अभाव हो गया और उसका अभाव होनेसे नैमित्तिक अज्ञान पर्योचका भी अभाव हो गया और केवलज्ञान स्थापनि प्रगट हो गया।'

प्रतिवर्धका २ मे पुनः इसकी वरचा करते हुए ज्ञानावरणकी अभावस्थ अकर्मपर्यायको केवलज्ञानको उत्पांक्त निमित्त बतलाया गया है। इभी प्रकार अपात्र जही जहीं भी लाधिक मादीको उत्पांक्त उत्सेख्य कर्मोके शत्मे आगममें लिला है वहाँ वहाँ सर्वत प्रतिचान २मे इसी नियमको स्वीकार किया गया है। इसके समयंत्रमें 'मोहस्थापञ्जालद्र्धनावरणान्यरस्थापयस्थापयक्ष वेवलम् । यह सूत्र उद्भुत किया गया है।

हम निमित्तोंसे नहीं घवड़ाते। उनसे घवडानेका कोई कारण मी नहीं, क्योंकि जब हम यह अच्छी तरहते जानते हैं कि जो हमारो सखारकी परिपारी चक रही हैं उसमें स्वयं हम अपराधी है। जो निमित्तोंकी कजोरीत्या अपना इंप्टानिष्ट होना मानते हैं, घबड़ानेका प्रसंग पवि उपस्थित होता है तो मात्र उनके सामने ही होता है।

यहाँ तो मात्र विचार इस वातका करना है कि क्या 'मोहक्षयान' इत्यादि सुत्रमे आये हुए 'क्षय' पदसे उसकी अकर्मपर्यायको केवलज्ञानकी उत्यत्तिमे निमित्तक्यमे स्वीकार किया गया है, या वहाँ बाचार्योका मात्र इतना दिखलाना प्रयोजन है कि स्वभाव पर्यायको उत्पत्तिके समय उससे पूर्व जो विभाव पर्यायके निर्मित्त भै जनका वहाँ अभाव है।

यह तो बायम गरिवाटोको जाननेवाले बच्छो तरहुसे जानते है कि मोहतीय कर्मका क्षय १०वें गुमस्थानके अन्तमें होता है और ज्ञानावरणादि तीन कर्मोंका क्षय १२वें गुमस्थानके अन्तमें होता है। फिर भी केवलजानकी उत्तिष्कि कथनके प्रसंगते मोहतीय कर्मके वायका भी हेतुकासे निर्मेश किया गया है। ऐसी अवस्थामें कथा यह मानना उचित होगा कि मोहतीय कर्मका त्यर होकर जो अवस्था प्रसंगति होते भी केवलजानकी उत्तिस्ति में में में में में मानति होता वहीं प्रसंगति होता है। होगा। अवत्य पूर्वमें उत्तर प्रस्तका जो उत्तर है आये हैं बड़ी प्रकृतमें ममोचीन प्रतीत होता है।

## तृतीय दौर

## : ३ :

## शंका १५

जब अभावनतुष्टय बस्तुस्वरूप हैं (भवत्यभावाऽपि च वस्तुश्मः) तो वे कार्यव कारणरूप क्यों नहीं माने जा सकते ? तदनुसार घातियाकर्मीका ध्वंस केवल्रहानको क्यो सरफा नहीं करता ?

इस प्रक्रमके प्रयम उत्तरमें आपके द्वारायह तो स्वीकृत कर लिया गयाया कि 'याग प्रकारके अभाषों (अभाव नतृष्ट्य) को भावान्तरस्वभाव स्वीकृत किया है।' किन्तु 'यार वातिया कर्मोका ब्यंस केबलज्ञानको उत्पन्न करता है' इसको स्वीकार नहीं किया गयाया। और आपने यह भी लिखाया कि ऐसानिर्देश आगममें दृष्टिगोयर नहीं होता।

आपके इस प्रयम उत्तरको ध्यानमें रखकर यो तस्वार्यमूक, सर्वार्धार्विद्ध तथा गजवातिक आदि ग्रन्थोंके प्रमाण उद्देत करते हुए यह बतलाया गया था कि ओ उमास्वामी आवाय, था पृज्यताद स्वामी, थी अकलंकदेव और ओ कुन्दकुन्द स्वामीने कमोंके क्षयन धार्षिकपाय तथा केवलजानको उत्यक्ति कही है, तरन्तु उन और आपको फिर मी दृष्टि नहीं गई। यहाँ यही प्रनोत होता है कि आप अमावको कारण कही मानना वाहते हैं। परन्तु जब हम आपमको देखते है तब बगह अयाद अमावको काग्णकर स्वाकृत किया गया देखते है, बसोंक अमाव नुक्छाभावकन नहीं है, किन्तु मावान्तरस्वभाव है। इन तदभंभे आप समन्तभद्र स्वामीका युक्तवनुवासनमें निम्माकित समुक्तिस देखिए—

भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मो भावान्तरं भाववदहंतस्ते । प्रमीयते च ब्यपदिश्यते च वस्तुष्यवस्थांगमभयमन्यत् ॥५९॥

अर्थ—हे बीर अर्हन् ! प्रापके मतमे अभाव भी वस्तुवर्महोता है । यदि वह अभावधर्मका अभाव न

होकर धर्मीका ब्रभाव है तो बह माबकी तरह माबान्तर होता है और इस सबका कारण यह है कि ब्रमावको प्रमाणसे जाना जाता है व्यपदिष्ट किया जाता है तथा बस्तुव्यवस्थाके अंगक्यमें निरिष्ट किया जाता है। जो अभावतस्य बस्तुव्यवस्थाका अंग नहीं है वह भावैकातको तरह अप्रमेग ही है।

धवला पुस्तक ७ प्० ६० पर-

महबाए सदीए ॥४७॥

सुत्रका व्यास्थान करते हुए श्रीवोरसेन स्वामी लिखते है-

ण च केवळगाणावरणस्त्रको तुष्को ति ण कञ्चयरो, केवळणाणावरणवंधसंतोदयाभावस्य अर्णत-वीरिय-देरगा-सम्बद-दंगकोदगुणोर्ड जुनजीवदग्वस्य तुष्कणविद्यादशि। मावस्य-अमावचं ण विरूत्सदे, भावामावाणाम्भणेष्यं विस्सवेशेष सम्बष्णणा आर्किगिठगाद्विदाणसुवकंमादो । ण च उवकंममाणे विरोहो अर्थिय, अणुक्कविद्यावस्य तस्य उवकद्वेषां अध्यिकविद्यादारो ।

वर्य-सायिक लदिसे जीव केवरूज्ञानी होता है ॥४७॥

केवलजानावरणका स्वय नुष्छ लयांत् अभावरूपमात्र है, इसलिये वह कोई कार्य करनेमें समर्थ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, केवलजानावरणके बन्य, सदद और उदयके अभाव सहित तथा अनस्वयीं, वैराय, अम्प्रस्थ व दर्शन आदि मुणोसे पुक्त और इध्यको तुष्छ माननमें विरोध आता है। किसी भावको अभावरूप मानना दिराधी बात नहीं है, क्योंकि भाव और अभाव स्वभावसे हो एक दूपरेको सर्वीत-क्यसे आर्तियान कर के स्थित पाये जाते है। जो बात पाई जाती है उसमें विरोध नहीं रहना, क्योंकि, विरोध-का विषय अनुनदर्शक है और इपलिए वहाँ जिम बातको उपलिक्य होती है उसमें फिर विरोधका अस्तित्व माननेमे ही विरोध आता है।

इन सन्दर्भोको देखते हुए आशा है आप पुनः विचार करेंगे । श्री उमास्वामी आचार्यके— मोहक्षयाज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्य केवलम ।

---त०स्०, अ०१०, स्०१

वर्षात् मोहका क्षय होनेके बाद शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और बन्तरायके क्षयक्षे केनलज्ञान उपान होना है।....इन वाक्यो पर आपके द्वारा यह आपति उठाई गई है कि 'मीहनीय कर्मका व्यवसर्थे गुणस्थानके अन्तर्भ होता है और ज्ञानावरणादि तोन कर्मों हा तथ बारहर्थे गुणस्थानके अन्तर्भ होता है, फिर भी वेबल्ज्ञानको उत्पत्तिक कथनके प्रसंगमें मोहनोय कर्मके खबको भी हेतुक्यके निर्वेश किया गया है। ऐसी अवस्थामें क्या यह मानना उनिव होगा कि मोहनीयकर्मका क्षय होकर वो अकर्मक्य पुद्मल वर्ग-णाएँ है वे भी केवल्ज्ञानकी उत्पत्तिम निमित्त है।'

इम विषयमें हमारा तम्न निबेदन यह है कि श्री उमास्त्रामी महान् विद्वान् आचार्य हुए है। उन्होंने सागरको गागरमे बद्ध कर दिया अर्वात् द्वादशागको दशाच्याय सुत्रमें गुम्किन कर दिया। हमको आधा नहीं घी कि ऐसे महान् आचार्योक बचनोपर भी माप आपत्ति डालकर खण्डन करनेका प्रयास करेंगे। यदि आप इस सुत्र पर सर्वार्यसिद्धि टोका देखनेका प्रयास करते तो सम्भव था कि सूत्रके खण्डनपर आपकी लेखनो नहीं चलती।

शंका की गई कि 'सोहज्ञानदर्भनावरणान्तरायक्षयात्केवळच्' यह मूत्र बनाना चाहिये वा, क्योंकि ऐसा करनेसे सूत्र हरूका हो जाता ? इसका उत्तर देने हुए श्री पुज्यपाद स्वामी लिखते हैं—

सयकमप्रतिपादनार्थो वाक्यभेदेन निर्देशः क्रियते । प्रागेव मोहं श्रवसुपनीयान्तसुहूर्तं श्लीणकपाय-

म्यपदेसमबाच्य ततो युगज्जानदर्शनावरणान्तराथाणां क्षयं कृत्वा केवलसवाप्तोति इति तत्क्षयो हेतुः केवकोत्पचिति हेतलक्षयो विश्वसिद्धनिदेशः कतः ।

—स०सि०, अ०१०, स०१

वर्ष-स्वयके क्रमका कवन करनेके लिये वाक्योंका भेद करके निरंश किया है। पहले हो मोहका खब करके प्रथमपूर्त कालतक सीणकपाय संबाको आज होकर वन्तर ज्ञानावरण, वर्षनावरण और वन्तराय कर्मका एक साथ सद करके केवलज्ञानको ज्ञानल होता है। इन कर्मोका स्वय केवलज्ञानको उत्पत्तिका हेतु है मित्र जानकर 'मेरून्य विकासिका निर्देश किया है।

इस सूत्रमें सिद्ध होता है कि मोहनीयकर्म हा चय जानावरणादि तोन चातिया कर्मोंके क्षयका कारण है और उनके क्षयसे केवळजान-केवळदर्शन उत्पन्न हाना है। अतः मोहनीय कर्मका क्षय केवळजानको उत्पत्तिमें साक्षात कारण नहीं हैं।

प्राय केवलज्ञानको उत्पत्तियं ज्ञानावरणके स्रयको ज्ञानावरण उन्तर्थनत्तु वताकर कारणनाका निषेष कर देते हैं। उत्तका समाधान यह है कि जमाश तुच्छकर नहीं है, किसी भावान्तररूप हो है। वाहे वह पृद्गलका रूपान्यत हो हो, वब वह प्रतिबन्धारमका को छोडकर प्रतिवन्धारमायका में हुन जाता है तब ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्पन्न कारण जवश्य है, प्रतिबन्धारमायको तुच्छ बताकर कारणनामें हटाना अलानम्लक बात है। प्राचित्र कारण जवश्य है, प्रतिबन्धारमायको तुच्छ बताकर कारणनामें हटाना अलानम्लक बात है। प्राचित्र कारण होता केवलज्ञान (बहुतार) प्राप्त होता है वह बात स्वीकार करते हुए आपने स्वयं इस सुक्का प्रयन्न ने० १३ के उत्तर से उद्यव किया है।

वायक कारणोंका अभाव भी कार्योत्पत्तिमे कारण होता है जैसा कि मूलाराधना गाथा ४ की टीकामें कहा है—

अन्वय-वितरेकसमधिगम्यो हि हेतुफलमावः सर्व एव । तावन्तरेण हेतुना प्रतिज्ञासात्रत एव । कस्यवित्सा वस्तुधिन्तायामजुरयोगिनीति प्रतिबन्धकतद्भावाजुमानमागमेऽसिमते तावद्मति न घटते ।

अर्थ—जगत्मे परार्थोका सम्पूर्ण कार्य-कारणभाव अन्यय-व्यतिरंकसे जाना जाता है। अन्यय व्यतिरंक-के बिना कोई पदार्थ किसीका कारण मानना केवल प्रतिज्ञासात्र हो है। ऐसी प्रतिज्ञा वस्तुके विचारके समय कुछ भी ज्यायोगी नही है। आगममे स्पष्ट हैं कि प्रतिवस्यक कारणोसे कार्यको उत्पत्ति नही होनी। जैसे सह-कारी कारणोके अभावमें कार्य खिद नही होता वैसे हो प्रतिवस्यक कारणोके सद्भावमें कार्य नही होना। सार यह है कि सहकारी कारण होते हुए परि प्रतिवस्यक कारणोका अभाव होना तो कार्य मिद्ध होना, अन्यवा नहीं।

स्वयं श्रीमान् पं॰ फुल चन्द्रने भी मोक्षशास्त्र पु॰ ४५५ (वर्णी ग्रन्थमाला) पर लिखा है-

बात यह है कि जितने भी क्षायिकमात है वे सब आत्माके निजमात है पर संसारदशामें वे कमोंसे बातित रहते हैं और उर्यो हो उसके प्रतिबन्धक कमोंका अभाव होता है त्यो ही वे प्रकट हो जाते हैं।

इस आगममे सिद्ध होता है कि प्रतिबन्धक अभावसे कार्यको सिद्धि होती है। केवलज्ञान तो आस्था-को शक्तिकपसे प्रध्याविकनयकी अपेक्षा अस्येक आस्तामे है जो ज्ञानावरण कर्मोदयके कारण स्थवत नही हो पाता। ज्ञानावरण कर्मक्यो बायक कारणोका क्षय हो जानेबे ब्यवत हो जाता है। अतः ज्ञानावरणादि प्रतिया कर्मोका चया केवलज्ञानको उत्पत्तिमे कारण है यह हमारे मुल प्रस्तका उत्तर है। बापने बप्तासंपिक यह लिख दिया है कि 'हमारी संसारको परिपाटी चल रही है उसमें हम स्वयं कपरायों हैं।' यहीपर यह विचार करना है कि 'अपराय' क्या आत्माका स्वभाव है या आगन्तुक निभाव (विकारी भाव) है ? उपयोगके समान यदि अपरायको भी ब्राह्माका नैकालिक स्वभाव मान लिया जावे तो उसका कभी गांव नहीं होगा और आगन्तुक निभाव है तो वह अवस्य हो कारणजन्य होगा। सिद्धान्तवः रागादि अपराय बागन्तुक होनेसे परसगंसे हो उत्पन्न माने गये है। जैसा कि नाटकसमयसारये अमृतचन्त्र स्वामीका वचन है—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः । तस्मिश्वमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ५१३॥

---बन्धाधिकार

वर्ष—पारमा स्वयं ही वपने रामादि विकारका निमित्त नहीं होता, उसमें बददय ही परपदार्थका संग कारण है। जिस प्रकार कि सूर्यकालवर्षण स्वयं अमिका निमित्त नहीं है, किन्तु उसके उत्पन्न होनेमें सूर्य रिमयोका सम्पर्ककारण है। बस्तका यही स्वमाव है।

इससे सिद्ध होता है कि हमारा अपराषो होना भी मोहनीय कर्मीयक जघान है। जब तक मोहनीय कर्मका शय नहीं होना तब तक अपराष अवस्य बना रहेगा, क्योंकि निमित्तक अभावके विना नीमित्तकमायका अभाव सम्भव नहीं है।

पृतदन — 'मोहक्षयाज्ञानद्द्यनावरणन्तरायक्षयाण्य केवल्कम्' तरवार्यमुव अध्याय १० सूत्रका खण्डन करते हुए आपने यह युनित दो यो कि 'मोहनीय कर्मका लय दसवें मुख्यवानके बन्तमे होता है बीर ज्ञाना-वरणादि तोन कर्मोका लय बारहये गुणस्थानके अन्तमे होता है किर भी केवल्ज्ञानकी उत्पत्तिके क्वनके प्रसंगमें मोहनीय कर्मके ध्यको हेतुक्त्यों निर्देश किया गया है।' इसका उत्तर खर्बार्यसिक्ति ज्ञा उत्लेख करते हुए शो पृण्यपाद आवार्यके वचनो द्वारा दिया जा चुका है। किन्तु इस बायसिके विरुद्ध औ पंज फूलचन्द्रजी स्वयं इन प्रकार लिखते है—

इस कैवरुय प्राप्तिके लिये उसके प्रतिक्षण्यक कर्मोंका दूर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उनको तूर किये दिना इसकी प्राप्ति सम्मय नहीं। वे मतिक्षण्यक क्रमं चार हैं। जिनमेंसे पहले मोहनीय कर्मका क्षय होता है। यथिर मोहनीय कर्म कैवरुय अवस्थाका संध्या प्रतिक्षण नहीं करता है तथापि इसका अभाव हुए बिना शोय कर्मोंका अभाव नहीं होता, इसलिए यह मी कैवरुय अवस्थाका प्रतिवस्थक माना है। इस प्रकार मोहनीयका अभाव हो जानेके पश्चाद अन्तर्युष्ट्रवेंम तीनों कर्मोंका नाश होता है और तब जाकर कैवरुय जवस्था प्राप्त होती है।

—ह • सु॰ पु॰ ४५२-४५३ वर्णी ग्रंथमाठा

संगर्ल भगवान् वीरो संगर्लगौतसो गणी। संगर्ल कुन्दकुन्दार्थो जैनधर्मोऽस्तु संगरलम् ॥

#### शंका १५

जब अभावचतुष्टय बस्तुम्बरूप हैं (भवत्यभावांऽपि व वस्तुम्मः) तो वे कार्य व कारणरूप वर्गो नही माने जा सकते ? तदनुसार घानियाकर्मीका ध्वंस वेयलङ्कानको क्यों सन्यक्ष नहीं करता ?

#### प्रतिशंका ३ का समाधान

इस प्रश्नके प्रयम उत्तरमे यह बतला दिया यया या कि 'प्रकृतमे व्यवका अर्थ सर्वया भागन्तर स्वभाव सेने पर पातिकमोकी अकर्म पर्वायको केवसङ्कानको उत्पत्तिका निमित्त कारण मानना प्रदेशा जो आगमसम्मत नहीं है। अत. जो अङ्कानभावके निमित्त थे उनका अभाव (स्थय) हाने पर अङ्कान भावका अभाव हो गया और केवलङ्कान स्वभावसे प्रगट हो गया यह वर्ष करना प्रकृतमे

हस पर प्रतिशक्ता करते हुए प्रतिशंका २ में मुख्यक्ष्यने पातिनमींका ब्यंस (अक्संक्ष्यता) वेवल-ज्ञानके प्रयट होनेयं निभित्त है यह स्वीकार किया गया है। इसमें अन्य जितना व्याक्ष्यान हैं वह इसी अर्थकी पृष्टि करता है।

इसके उत्तरमें पुनः प्रथम उत्तरको पृष्टि की गई। साथमें दूसरो आपत्तियाँ भी उपस्थित की गई।

सरकाल प्रतिवाकी दे सामने हैं। उसमें सर्वप्रमादकारों ओर से बारों अभावोकी भावालर स्वभाव स्वीकार करनेकी जहीं एक बीर पूष्टिकी गई है वहीं दूलरों ओर हमारें उत्तर यह आरोप भी किया गया है कि 'बार पालिया कमीके स्वसंक सेन्वज्ञान होता है इस प्रकारका वयन आगममें नहीं उपलब्ध होता ऐसा हम उत्तरी किस आर्थ है। किन्तु जब हमने पूर्वक दोनों उत्तर वारीकों से देखें तो विदित हुआ के बात कोई हम उत्तरी हों और उसे खिशानेके लिए यह उपक्रम विद्या गया है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम हम अपने उत्तरों इस अंदाको उद्भव कर देता चाहते हैं विसके आधारते ऐता आरोग किया गया है। यह उस्तेय इस प्रकार है—

किन्तु प्रकृतमे चार पातिकर्मीके घ्यसका अर्थ भावात्तर स्वभाव करने पर क्रमंक ध्याभावकप् अकमं पर्यापको कंबलज्ञानकी उत्पत्तिका निर्मत्त स्वीवार करना पडेगा। जिसका निर्मत्तरपर्कनिर्देश आगममे रष्टिगोचर नही होता। '(प्रथम उत्तरने उद्घत)

इम उत्तरमें 'प्रकृतमे' यह पद ज्यान देने योग्य है। इस द्वारा यह बतलाया गया है कि यदापि 'छ्वेस' भावान्तर स्वभाव होता है इसमें सन्देह नहीं, पर प्रकृतमें उत्तका यह अर्थ नहीं लेना है।

अन्य इस अंशके प्रकाशमे प्रतिशंका ३ के उस अशको पहिए जिसे हमाराकथन बतलाया गया है। यथा—

'आपके ढाराः''''' किलु चार पातिया कर्मोका ध्यंस केवल्झातको उराश्र करता है इसको नही स्त्रीकार किया गया था। और आपने यह भी लिखा या कि ऐसा निर्देश आगममे दृष्टिगोचर नहीं होता।'

य दोनो उल्लेख है। इन्हें पढ़नेस यह भलीभौति ज्ञात हो जाता है कि इन दोनोमें कितना अन्तर है। जहाँ शंकाकार पल ब्लंसको भावान्तर स्वभाव लिखकर अकर्मपर्यायका केवलज्ञानकी उत्पत्तिका जनक बतलाता है बही हमारा यह कहना है कि प्रकृतमें ज्वंसका यह अर्थ गृहोत नहीं है, क्योंकि चार वानिकर्मोंको प्रसंसक्त क्षक्रमंत्रयीय केवल्जानको उत्पन्न करती है ऐसा आगममें कहीं निर्देश नही है।

अपने पक्षको लिद्रिके लिए प्रतियंका ३ में बरला पू॰ ७ पू॰ ९० का 'लह्वाए लद्वीए' यह सूर-वचन उद्भुत किया गया है, जितमे 'प्रतिरची कमेंके द्ययते कार्योरपत्ति होती हैं।' ऐसा बरलाया गया है, जिसके हमारे अभिन्नायको हो पृष्टि होती है। किन्तु अपर पक्षके हारा अपने अभिगायको पृष्टित ऐना एक औ उपनियत ने किया या सका जिनमें 'कमेंकी प्राचानतस्त्रयान अकर्मपर्याप्ते साथिकमावकी उपनित

ऐसा प्रतीत होता है वि अपर पस कही गलती हो रही है इसे समझ गया है, इनिलए प्रतिशंका रे में उसकी ओरसे ध्वंसको भावान्तरस्वमाय कडकर अवस्मेपर्याय स्वस्त्वानको उत्पत्तिका जनक है इत बात पर विशेष ओर न देकर दूपनी दूपरी बातोंसे प्रतिशंकाका कठेवर वृद्धिगत किया गया है। और मानो हम ध्वंसको तुंख्शामांककर मानते हैं यह बतलानेका उक्तम किया गया है। अत अकृतमं बार धातियाकमीके ध्वंसका अर्थ क्यां लिया जाना बाहिये इस पर सर्व प्रया विवार कर लेना इष्ट प्रतीत होता है। आज्योमीमांगमें

#### कार्योत्पादः क्षयो हेतोनियमाल्टक्षणास्प्रथक् । न तो जात्याद्यवस्थानादनपेक्षाः लपुष्पवन् ॥५८॥

यतः जराद और चयके होनेमें एक हेतुका नियम है, इसलिए सब कार्योत्पाद हो है। किन्तु लक्षणकी अनेसा दोनो पृवक-पृवक है। किन्तु 'सन्दृक्ष्यम्' इत्यादि रूपसे जाति बादिका अवस्थान होनेसे स्पृष्णके समान वे सर्वश निरोक्त भी नहीं है। ॥४८॥

यह आप्त्रमोसांसाका उल्लेख है। इसमें स्वयं धीर उत्पाद दोनों एक हेतुसे आयमान होनेके कारण स्वयंस (स्वयं) को जहाँ उत्तर पर्याय (उत्पाद ) रूप सिद्ध किया है वहाँ खराजभेदसे दोनों को पृषक-पृषक भी मिद्ध किया है। इस दोनों में लक्षणभेद कैसे हैं यह बताआते हुए अष्टसहस्त्री पुरु २१० में लिखा है—

कार्योशादस्य स्वरूपलामस्रमणस्यारकारणविनाशस्य च स्वभावप्रस्युतिरुक्षणस्यापयोभिन्नस्रण-सम्बन्धियतिरुद्धेः।

कार्योत्पादका स्वरूपलाभ यह छक्षण है और कारण विनाशका स्वभावप्रच्युति यह लक्षण है, इस प्रकार उन दोनोंमें भिक्ष-भिक्न लक्षणोंका सम्बन्धीपना सिद्ध होता है।

हित प्रकार इन आगम प्रमाणोंके प्रकायमे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'बार घातिया कर्मोंके लायसे केवलआग उरायन होता है इस क्यनमें 'बस भावान्तरस्त्रमाव होता है।' इसके अनुवार चार यातिया कर्मोंको घरंसस्य प्रकार्यपद्योगित निर्मित्त कराते नहीं प्रदेश करना है, क्योंकि चार पातिया कर्मोंके प्रकारण कर्कार्यपाय केवल आहे उरायोगित निर्मित है ऐसा किसी मी आयममें स्लोकार नहीं दिया गया है। किल्यु ध्यंमका अर्थ जो चार घातिया कर्म अल्लाानित्रके निर्मित्त थे उनका विनाश (व्यय ) रूप अर्थ ही प्रकुतमें लेना है, क्योंकि उत्पाद्ती कथिला मिन्न व्ययका यही लक्षण है। बतएस इस क्यत्रसे अरर रचका प्रतिवांका र से यह क्लिबना कि 'चुकि पातिमा कर्मोंक संस्थान केवलानके प्रयट होनेव बाधक वो अतः उनका ध्यंन (अक्संकराता) केवलानके प्रयट होनेने निस्तत है। आपनास्तात न होन्द हमारा यह जिलता कि 'चुकि यो आनावरणोयका कर्मययां ब्रह्मात्रभाव हे उत्पादका निर्मत थी उस निमित्तका जमाव होनेसे जर्यात् उसके अकर्मका परिणम जानेसे जजान गत्यके निमित्तका जमाव हो गया और उसका जमाव होनेसे नैमित्तिक जजानपर्योयका मी जमाव हो गया और केबलजान स्वमायसे प्रगट हो गया। 'जानपर्समत है। क्योंकि पूर्वम अष्टमहल्लोके जाधारने जो 'ध्या' का जनाम लिख लाये है उसे दृष्टिपमा 'राज्या' प्रमाय क्यायं नृत्यिप्तको निस्मायसे सोहस्रमात् स्थादि सुत्रमे 'स्रम्य' सम्बन्धा प्रयोग किया है, 'कार्योजादः स्थायो हेतोर्नियमात्' इसके जनुनार 'स्रम्य (ध्या)' जनस्तर पर्योग (उस्ताद) रूप ही है इस जयोग नती।

अपर पक्षने प्रतिवंका २ में अपने पक्षके समयंगके लिए 'निसिचायाये नैमिचकस्थाण्यायां' यह बचन उद्घृत क्या या सो यह वचन भी हमारे उबन कवनको हो पृष्टि करता है, बयांकि हमारा यही तो जिल्लाना है कि अजानादिके निमित्त जो चार धातिया कर्म ये उनका समान होनेने नैमित्तिक कोनेक कारण समाव हो गया और चूँकि नेवलजान स्वभावयांय है, इसिक्य वह पर (क्रम) निर्देश होनेके कारण स्वभावने प्रगट हो गया। यता नहीं उचन उन्हेलको अपर पक्षने अपने समयंगमे कीने समझ लिया। स्वधा पूर्व पर्यावके अपन और उत्तरपर्यायके उत्पाद इन टोनोको सर्ववा एक माननेते जो गलती होती है वही यहीं हुई है और यहा कारण है कि अपर पक्षने सिमित्तायायाँ इत्यादि बचनको मी अगने पत्रका समयंक जानकर प्रमाणक्षमें उद्युत्त करनेका उपक्रम किया है। अस्तु, अपर पत्रा उक्त विवेचन पर पूरा ब्यान देशा और अपनाक्ष्यों होती होने करने उद्युत्त कर प्रतिवाकांस देशों यह लिखा है कि—

'इस विषयमें हमारा तक निवंदन यह है कि उमास्वामां महान् विदान् आपार्य हुए है। उन्होंने सागरको गागरमें बन्द कर दिया अर्थात् हादशावको दशाध्याय नूपमे गुम्कित कर दिया। हमको आशा नहीं यो कि ऐसे महान् आवार्योक वयनोगर भी आप आपत्ति साजदर सण्डन करनेका प्रयास करेंगे।' सो वह ऐसे आखेपारनक वयनोके प्रयोगके विदर्त होगा। बन्दान् आवार्यके वयनोका नण्डन हमारी आरसे नहीं किया गया है। हमने तो उन महान् आवार्यके उनत वयन्त्रः आवार्यके देश हो उद्धारित करनेका प्रयान किया है। यदि मण्डनके नाम पर सण्डन किया जा रहा है तो अपर पत्रको ओरसे हो किया जा रहा है, वर्गोक वह पत्र हो एकारने स्वय और उन्यादमें मर्ववा अर्थद मानकर वार पातिता कर्मीको ध्वंसक अर्थस्य प्रवाह के किया कर्माक्

आचार्य अकलंकदेव और आचार्य विद्यानीयन 'दोषाबरणयोद्धांनि' इम आरम्भामामानो कारिकाका व्याक्यान करते हुए कमने सहसती और अष्टमहस्त्रो टोकामे 'प्रकृतम सपका अर्थ ज्ञानावरणादि कमोंको अकर्म-रूप उत्तर पर्याय नहीं लिया गया है, किन्तु ज्ञानावरणादिरूप पर्यायको हानि या व्यावृत्ति हो लिया गया है' ऐसा स्पष्टीकरण करते हुए पु० १३ में लिखा है—

मकादेष्यांद्वितः क्षयः, सतोऽत्यन्तविनाशानुतपत्रः। ताहगासनोऽपि कमणो निवृत्तौ परिशुद्धिः। प्रप्तमाभावो हि स्रयो हानिरेहाभियेता। मा च व्यावृत्तिदं मणेः कनकपायाणाद्दा मकस्य किहादेवां ...... तेन मणेः कैवस्यमेव मतादेविकस्यम्। कमणोऽपि वैकस्यमामकैवस्यमस्ययं ततो जातिवसस्यमे।

मलाहिकको ब्यावृत्ति स्वय है, क्योंकि मतका अत्यस्त विनाश नहीं बनता। उसी प्रकार आस्त्राको भी कर्मकी निवृत्ति होने पर परिवादि होतो है। प्रकृतमें प्रध्वसाभावका अर्थ क्षय या हानि अभिन्नेत है और वह त्यावृत्तिरूप हो है। जैसे कि मणिमेंसे मलको और कनकपायाणमेंसे किहारिको ज्यावृत्ति होती है। ...... इमलिए मणिका अकेला होना ही मलाहिकी विकलता (रहिनपना) है। उसी प्रकार कर्मकी भी विकलता आत्माका कैवल्य है हो, इसलिए अतिप्रसंग दोष नहीं आता। यह आवार्य अकलंकदेव जोर आवार्य विद्यानिन जैसे समर्थ सहिष्योंकी वाणीका प्रसाद है, इससे भी जिस अभिप्रायका हम प्रकाशन करते जाये हैं उसकी पृष्टि होती है। आवार्य गुरूपिण्डका भी यही अभिप्राय है।

खना पु० ७ प्० ६० के 'लाइयाप लहीप ॥४७॥' सूतकी टोकाकां उद्घृतकर जो 'अभाव जिन-मतमें तुष्काभावरूप नहीं है' इस बातका समर्थन किया गया है सो वह समर्थन भी अकृतने उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारी ओरसे अपने उत्तरोंमें यदि कहीं अभावकी तुष्काभाव सिद्ध किया गया होता तभी इस उल्लेखकी सार्थकता होती।

यदि अपर पक्ष चातिया कमीके कांस (आय) को सर्वेषा अकर्म पर्यायक्ष्य न लिखता नो हमारी ओरसे यह आपत्ति त्रिकालके न को जातो कि— मीहतीय कर्मका स्वय दयमें गुलस्थानमें होता है और ज्ञानारणादि २ कर्मोका तथ बारहवें गुलस्थानके अन्तमें होता है, फिर भी केकलब्रानकी उत्पत्तिके कप्यनेक प्रसंगमें मीह-नीय कर्मके दावका भी हेतुक्यों तर्मेंत्र किया गया है। ऐसी अवस्थामें क्या यह मानार्या उत्ति होगा कि मीहतीय कर्मका स्वय होकर जो अकर्मक्ष पदस्यक वर्मणाएँ हैं वे भी केवलब्रानको उत्पत्तिमें निमित्त है।'

हमारी दृष्टि सर्वार्थितिदिके 'भीड्यायान्' इत्यादि सुत्रकेटीका वचन पर वराबर रही है और है। जनमें निहित रहत्यकों भी हम समझते हैं, किन्तु अपर पक्ष द्वारा उत्तरेखकपमें इस वचनको उद्गुन करने मात्रसे कि.स. (अयद) को सर्वया उत्तर पर्याय (उत्याद) क्या मान केले पर अष्टाहरू कीके उचन कथनो द्वारा अपर पत्रके सामने जो आपत्ति हम उपित्यत कर बावे हैं उचका बात्य नही हो जाता। गर्वार्थितका उक्त टीका वचन अपने स्थानमें है और अपर पक्षका अपने और उत्यादको सर्वया अभेदरूप स्वीकार करना व्यवने स्थानमें है। उक्त वचनके आधारते अपने विचारों में संशोधन अपर प्रकोक करता है, हमें नहीं!

प्रतिनंका ३ में 'प्राय' केपल प्रतासको तरासिमें ज्ञानावरणके शवको अभावका तुच्छवस्तु बताकर कारणताका निर्येष कर देते हैं।' वह कथन मालूम नहीं किसको तरुष कर पहले किया गया और बादमें उसका उत्तर प्रमनुत किया गया। जैन गण्मपाको जीवनमें स्वीकार करनेवाला सायद हो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सपको गर्यथा अभावका तुच्छवस्तु बतलाता हो। केवत्वज्ञानको वरेषा निर्यासकारणमें जो प्रतिवन्धान स्थानका कही है उसका व्यय हो जाना ही केवतन्त्रानके प्रतिव प्रतिवन्धान स्थान हो। ऐसे स्थल पर तथायते अध्यक्त कही है उसका व्यय हो जाना ही केवतन्त्रानके प्रतिव प्रतिवन्धान स्थान हो। ऐसे स्थल पर तथायते अध्यक्त उत्तरपूर्व नहीं । इसमें सहेड मुन्ति किया क्योंको स्थयका उत्तरपूर्व नहीं। इसमें सहेड मुन्ति किया क्योंको स्थयका उत्तरपूर्व नहीं। इसमें सहेड मुन्ति किया क्योंको सहित्र को कोई साम्राध्य प्रयंकी तुच्छा साम्रावर समस्त हीं उन्हें तो अपना असान दूर करना ही है.

साब ही जो भी महाश्रय पूर्व पर्यायके जर्म और उत्तरपर्यायके उत्पादको सर्वया एक माननेका उपक्रम करते हैं उन्हें भी उनत प्रकारका अपना ऐकान्तिक आग्रह छोडना है। उनके लिए 'एतद्विषयक अञ्चानको छोडना है' ऐमा कट प्रयोग करना हमारो सामर्थके बाहर हैं।

मूलारायना गाया ४ का 'अन्यय-स्वितिरेक्क्समधिगम्या' इत्यादि वयन देकर कार्यके प्रति कारणका सन्यय-स्वितिरेक मिद्ध किया गया है। सो यह हये दृष्ट है, क्योंकि यह तो जीन सिद्धान्त ही है कि यपा-द्वानके साथ कार्यको आभ्यन्तर ज्यापि होती है और निसित्तोंके साथ कार्यको बास्त ज्यापि होती है आपा-द्वानके साथ कार्यको बास्त ज्यापि होती है साथ हो यह भी जैन सिद्धान्त है कि कार्यमें करन्य हुज्यकी प्रयोगकी निस्तित्ता त्यवहारनयसे हैं। समस्य यह त्यवान कारको भी माय होगा, हमें तो माय है हो। इसका प्रतिकृत कर किय प्रयोगको निस्तित्त है तह कार्यमें हम समस्य को जब कि हुपने यह जिल्ला हो है कि 'जो बार पातिया कर्म अञ्चानादिके निमित्त है, जो कि निमित्तानको अर्थता किन्यान है, जो कि निमित्तानको अर्थता किन्यान है, जो कि निमित्तानको अर्थता किन्यजान है। उत्पत्तिक प्रतिकृत है जिल्ला हो है। यह जनका स्वय होने पर केन्यकान क्याप्त है अर्थता हो। यह जनका प्रयोग हो पर केन्यकान स्वयम स्वयन होगा है। पर कुपने हम स्वयन हो। हो। यह उत्तर हो साथ स्वयन हो। सह तो हम पर कुपने स्वयन स्वयम स्वयन हो। हम स्वयन स्वयन स्वयम स्वयन हम स्वयन स्वयन हम स्वयन स्वयन हम स्वयन स्वयन हम स्वयन स्वयन स्वयन हम स्वयन स्वयन हम स्वयन स्वयन हम स्वयन हम स्वयन हम स्वयन स्व

'अतः इससे यही फलित होता है कि पूर्वमें वो ज्ञानावरणीय रूप कर्मपर्याय अज्ञान भावकी उत्पत्तिका निमित्त यो उस निमित्तका अभाव होनेसे अर्थातु उसके अक्सक्षण परिणया आनेसे अञ्चालभावके निमित्तका अस्माव हो गया और उसका अस्माय होनेसे निमित्तक अज्ञानपर्यापका भी अभाव हो गया और केवण्डान स्त्रामको प्रगट हो गया ।'

अब इसके प्रकाशमें मोक्षणास्त्रका उक्त बचन पहिए-

'बात यह है कि जितने भी क्षायिक भाव है वे सब आरमाके निजभाव है। पर सभार दशामें वे कर्मीस पातित रहते हैं और ज्योही उनके प्रतिबन्धक कर्मीका जभाव होता है स्योही वे प्रयट हो जाते हैं।'

पता नहीं हमारे पूर्वोक्त वननमें और इस वचनमें अपर पताने क्या फर्क देखा जिमते उसे यह वचन तो आगम प्रतीत हुआ और पूर्वोक्त नचन आगम अविकृत प्रतीत हुआ। उत्तरता हैं कि 'पानिन उन्ते हैं' 'प्रतिकम्पक कर्मोंना अभाव' इन पदोको पड़कर हो अपर पताने मोधाशास्त्रके उत्तरेत्रकों आगम माना है। सो यह निमित्तांकी निमित्तता क्या है इन पर सम्बद्ध प्रकारते उट्टबन जानेका परिणाम प्रतीत होता है। अपर पताने माण्यता है कि निमित्त इस है इन पर सम्बद्ध प्रकारते उट्टबन जानेका परिणाम प्रतीत होता है। अपर पताने माण्यता है कि निमित्त इसरे इच्चबी प्रतिवक्ते वास्तवमें प्रातित करते हैं या उसमें अतिहास उत्तरमन कर देते हैं। अब कि इस प्रकारका कथन जिनासमें अवहार (उपचार) नयने किया गया है। प्रकृतमें भी उन्हेन पत्रोका प्रयोग इसो

अपर पक्षने हमारे हम कवनको कि 'हमारो सनारको परिवादी चल रही है उसमे हम स्वयं अपराधो है।' ब्रद्राक्षिक बतलाया है और हमने 'अपराध क्या स्वभाव है या आगनुक विभाव (विकारो भाव) है' यह प्रस्त अरके उसे आगनुक सिद्ध करते हुए परसगको कारण बतलाकर संसारकप परिवादोको परसंक्रस्त कारणजन्य सिद्ध किया है। तथा प्रमाणस्वरूप आचार्य अमृतवन्द्रका 'न जातु रागादि' इत्यादि करूश उपस्थित किया गया है और जन्तमें निष्कर्षको फलित करते हुए लिखा है—

'हमारा अपराधो होना भी मोहनीय कर्मोदयके आधीन है। जब तक मोहनीय कर्मकाक्षय नही होना तक तक अपराध अवस्य बना रहेना, क्योंकि निमित्तके अभावके बिना नैमिन्तिक भावका अभाव सन्भव नहीं है।'

सो प्रकृतमें यह देखना है कि संसारी जोवका 'परका सम करना' अपराध है कि 'परसंग' अपराध है। यदि कैवल परसंगको अपराध माना जाए तो कोई भी जीव संसारसे मक्त नहीं हो सकता. क्योंकि किसी न किसी प्रकारसे अन्य द्रव्योका संयोग संसारी और मक्त जीवोके सदा बना हुआ है। और यदि परका संग करना अपराध माना जाता है तो यह प्रकृतमें स्वीकृत है, न्योंकि आचार्य अमतचन्द्रके 'न जात रागादि' इत्यादि कल शका यही अभिप्राय है । आचार्य महाराज इस कल शहारा वस्तस्थित पर प्रकाश हालते हुए लिखते है--िक संसारी जीवने परसंग किया, इसलिए परका संग उसकी विभाव परिणतिमें निमित्त हो गया। प्रकृतमें यह अभिप्राय है कि ससारी जीव परमे एकत्वबृद्धि और राग-हेष हारा निरन्तर परसंग करता आ रहा है, इस कारण वह पराधीन बना हुआ है। इस प्रकारकी पराधीनता ह्म स्वयं स्वतन्त्रह्मपसे परिणम रहा है, इसलिए यह जीवकी सच्ची पराधीनता कही गई है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि अपने दारा किया गया ऐसा जो परसग है वह संसारकी जह है। यदि यह जीव अपने उपयोगस्वभावके द्वारा स्वभावसन्मख होकर उक्त प्रकारके परसग करनेकी रुविका त्याग करते अर्थात परमे एकत्वबद्धि और राग-द्वेष न करे तो जो उसक परके साथ अनादिकालसे निमित्त-नैमितिकपना व्यवहारसे बना चला आ रहा है उसका सूतरा अन्त हो जाए। स्वभावप्राप्ति या मृक्ति इसीका दूसरा नाम है। हमें विश्वास है कि इस स्पष्टी करणसे प्रकृतमें 'परसग' पदका क्या ताल्पर्य है और उसे अपराध किस रूपमे माना गमा है इत्यादि तथ्योका खलासा होकर हमारा पर्वोक्त कथन कैसे प्रकरणसंगत है इसका स्पष्ट प्रतिभाम हो जाएगा ।

प्रतियाक। ३ के अतमे 'पुनद्द' पदके उस्तेखनुर्वक जो कुछ दिखा गया है वह केवर पिछन्ते कथनका पिछ्येयणात्र है, उसमे विचार करने योग्य नई एनी कोई बात नहीं तिखी गई है, अतः उत्त पर क्रांधक विचार न करना हो श्रेयक्कर है। हो, अपने पूर्वोक्त कथनको पृष्टिम पांडत फूलकर द्वारा लिखित तर्वाधक सुत्र अट १० सूत्र १ का टोकाका नो उद्धरण दिया है मो बन्न भी क्यों ते उरुपादको सर्वया एक सिद्ध नहीं करता। मात्र वह उन कको बदाजाता है जिन कमने पातिया क्योंका अमाव होनेपर केवरुज्ञान पर्याय प्रगट होती है। अदा प्रकृतमे यही निर्मय करना पाहिए कि ज्ञज्ञान-मावके निमित्तकः चार पातिया-कर्मोका अमाव होने पर केवरुज्ञान परका अपेता किए बिना ही स्वमावके आल्यसे प्रगट होता हैं। तत्वाध-सूत्रके 'मोहक्षयाय' इर्ग्याद सूत्रका यही स्पष्ट जायाय है और इनी जात्रयन उसमे हैं तुरस्क पच्चानी विभक्तिका प्रयोग हुआ है।

## प्रथम दौर

#### : 9 :

#### त्यः श्रीवीतरासाय

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुंदुकुंदायों जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्॥

### शंका १६

निश्चय और व्यवहारनयका स्वरूप क्या है ? व्यवहारनयका निषय असत्य है क्या ? असत्य है तो अभावात्मक है या मिध्यारूप है ?

#### ममाधान १

इस लोकमे त्रिवने भी पदार्थ उपलब्ध होते हैं उनका परस्परमें (एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें ) अध्यत्ताक्षाव होने पर भी यह बीब जनादि अझानवद्य संयोगको प्राप्त हुए पदार्थमें न केवल एकप्त बृद्धिको करता आ रहा है, अपितु दश्वहाय होने पर से परकी पहार्थ का हाया है। हिना मेरा निर्वाह नही हो सकता ऐसी मिरणा माग्यतावद्य अगनेको परताव बनाये हुए चला आ रहा है। अतम्ब इसे परसे भिन्न एकत्यव्यवरूप अपने आप्तामा सम्यक् झान कराने और पराध्रित बुद्धिका त्यामा करानेके अभिमायसे अव्याप्त में मुख्यतया निरूप्यत्य और व्यवहारन्योंका प्रस्तेण दुआ है। यही कारण है कि भी मम्यसारजीको ४ थी गायामे आवर्षवर्ध इस सतारी जीवको लक्ष्यकर कहते हैं—कि इस बीबने कामानुविध्यती और भीगानु-विध्यत पनन्तु परसे मिन्न एक्त्यको इनने बात तक उपलब्ध नहीं किया। आये परी गायामें कहते हैं किया, पनन्तु परसे मिन्न एक्त्यको इनने बात तक उपलब्ध नहीं किया। आये परी गायामें कहते हैं कि भी उन विभवन एक्त्यका अपने विभवते (आगम, मुक्त्यदेश, युक्ति और अनुमस्त ) दर्शन कराक्रमा। यदि दर्शन कराक्ष तो समाव करता। आये ६-७ वी गायाओं प्रसा अपन्त निष्य द्वारा वह विभवत एक्त्य विभव मुख्य हुल नहीं। अन्य जितना भी है उस सबकी परिण्यता अभूतार्थ के साह है। स्पन्न एक्त्य निम्न स्वत्य साह सम्बन्ध स्वत्य कृत कर यह ता होता है कि प्रकृत्व निष्यवन्त्य और भयक्षारत्यक क्रमण आयोग सम्राराजको बना इस है।

यह वस्तुस्थिति है। इते ध्यानमे रखकर निदययनयका निर्दोध लक्षण क्या हो सकता है इसकी मामासा करते हुए आवार्य अमृतवन्द्र समयसारजीको ४६ वी गायामें कहते हैं—

निश्चयनयस्तु दृष्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वामाविकं मावमवलक्त्योत्स्कवमानः परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेषयति ।

अर्थ:—नित्वयनय तो हश्यात्रित होनेसे, केवल एक जोवके स्वामाविक भावका अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, दूबरेके मावको किवित्मान भी दूबरेका नही कहता।

## इसी विश्वप्रायको ध्यानमें रखकर नयचक्रमें निश्चयनयका स्वरूप निर्देश करते हुए कहा है-गेण्डइ दब्बसहावं असुद्ध-सुद्धोवबारपरिचत्तं ।

सी परमसावगाही णायथ्वी सिविकामेण ॥१९९॥

जो बहाद , हाद और उपचारसे रहित मात्र हम्पस्वभावको ग्रहण करता है, सिद्धिके इच्छक परुषद्वारा वह परमभावप्राही द्रव्याचिकनय जानने योग्य है ॥१६६॥

इसमें 'सिद्धिकामेण' पद घ्यान देने योग्य है इस द्वारा संसारी जोवको उसका मुख्य प्रयोजन क्या है यह बतलाते हुए ज्ञान कराया गया है कि यदि तु अनादि अज्ञानवश अपनेमें आई हुई परतन्त्रतासे मक्त होकर स्वाधीन मुखका उपभोग करना चाहता है तो अनन्त विकल्पोंको छोड़कर अपनी बुद्धिमे एकमात्र उस विभक्त एकत्वका अपलम्बन ले ।

स्पष्ट है कि जो एकमात्र परम भावस्वरूप झायकभावको प्रहण करता है और उससे भिन्न अन्य सबका निषेध करता है वह निश्चयनय (समयसार गा० १४ के अनुसार शद्धनय) कहलाता है।

यह परम भावग्राही निश्चयनयका निर्दोष लक्षण है।

अब देखना यह है कि इस द्वारा अन्य किमका निषेध किया गया है। जैमा कि पर्वमे ६-७ वी गावा (समयमार) का निर्देश कर आये है उन पर सम्यक्ष्रकारसे दृष्टिपात कन्ते पर निषेत्र योग्य अन्य सद्य पर भावोका ज्ञान हो जाता है। ६ वीं गाथा द्वारा ज्ञायकभावसे भिन्न तीन परभावोंका निषेध किया गया है। वे ये हैं-(१) प्रमत्तभाव, (२) अप्रमत्तभाव और (३) परसापेक्ष ज्ञायकभाव। तथा ७ वीं गाथा द्वारा (४) अखण्ड आत्मामें भेट विकल्पका निषेध किया गया है।

यहाँ अपने आत्मासे भिन्न अन्य समस्त द्रव्य तो परभाव है हो, अतः उनका निषेष तो स्वयं हो जाता है। उनको ध्यानमे रखकर यहाँ परभावोंकी मीमासा नही की गई है। किन्तु एक ही आरमामे ज्ञायकभावसे भिन्न जितने प्रकारसे परभाव सम्भव है उन्हेयहाँ लिया गया है जो चार प्रकारके हैं। निर्देश पर्वमे कर ही आये हैं।

यद्यपि यहापर यह कहा जा सकता है कि एक आत्मासे भिन्न अन्य अनन्त भाव भी परभाव है, उन्हें यहाँ परभाव रूपसे क्यो नहीं लिया गया है। समाधान यह है कि उन सब परभावोका आत्मामे अरयन्त अभाव तो स्वरूपसे ही है। उनका निषेघ तो स्वय ही हो जाता है। यहाँ मात्र एक अयत्मामें ज्ञायक भावसे भिन्न अन्य जितने परभाव है उनसे प्रयोजन है। जिस वस्तुके जो धर्म हैं उन्हींको **उसका जानना** यह सम्यक नय है। इसी अभिप्रायको ज्यानमे रखकर पंचाज्यायी (इलोक ४६१) में सम्यक् नयका लक्षण करते हुए 'तदुगुणसंविज्ञान' (जिस वस्तुका जो घर्म है मात्र उसे उसका जानना ) को नय कहा है।

इस प्रकार यहाँतकके विवेचन द्वारा विधि-निषेधमखसे परम भावप्राही निश्चयनयका ज्ञान हो जानेपर प्रकृतमे व्यवहारनय और उसके भेदोकी मीमासा करनी है। यह तो सुनिध्चित है कि अपनी गुण-पर्याययुक्त आत्माको लक्ष्यमे लेनेपर यहाँ जिन्हे परभाव कहा है वे सब धर्म आत्माके हैं। उनका आत्मामे सर्वया अभाव है ऐसा नही है, किन्तु उतमे बहुतसे घर्म ऐसे हैं जो आगग्तुक है और जो संसारकी विवक्षित भूमिका तक आरमामें दृष्टिगोचर होते हैं, उसके बाद उसमे उपलब्ध नहां होते हैं। इसलिए यदि बारी सद्भूत व्यवहारनयकी और उसके भेदोकी मोमासा करनी है। यह तो गुनिविक्त है कि बखंड बारमामे झान है, दर्शन है और चारित है । ये गुण जिवहारों है। यह बारमामे इनका मतंबा अभाव माना आता है तो अपने विशेषों का मतंबा अभाव मोना हो को प्राप्त होता है इसमें सन्देद नहीं। इसिलए यह तो मानना हो पडता है कि ने सब पर्म आरावा हो अभाव प्राप्त होता है इसमें सन्देद नहीं। इसिलए यह तो मानना हो पडता है कि नान बलना हो, व्यान अल्या हो और चारित बलम हो। इन्तु पूरे शहमाको आग लग्ने देवनेपर वह साम है, दर्शन करना हो और चारित बलमें देवनेपर वह साम है, दर्शन करना अनु से देवनेपर वह साम है, दर्शन हमान है, दर्शन करना अनु से देवनेपर वह साम है, दर्शन हमान होने हैं यह मिद्र होता है। इन प्रकार आराम जनका सद्माव होनेपर भी वे भेदकपी नहीं है यह मिद्र होता है। इन प्रकार आराम जनका सद्माव होनेप उन्हें स्वयूत मानकर उन हारा आरामा अलग्न अल्य व्यवहार होनेपे उन्हें स्वयूत मानकर उन हारा आराम अलग्न अलग्न व्यवहार होनेपे उन्हें स्वयूत मानकर उन हारा आराम अलग्न अलग्न स्वयूत स

सब यह देखना है कि को यहाँ सारमाको ज्ञायकक्य कहा है सो वह परको अपेशा आयक है कि स्वरूपसे ज्ञायक है। यदि एकानसे यह माना जाता है कि वह परको अपेशा आयक है ता आयकशब आयाका स्वरूप सिद्ध न होनेसे ज्ञायकस्वरूप आयाका स्वरूप सिद्ध न होनेसे ज्ञायकस्वरूप आयाका स्वरूप सिद्ध न होनेसे प्राप्त करें प्रस्त कर स्वरूप होने से प्रस्त के स्वरूप होने से एक स्वरूप होने से एक स्वरूप होने से एक सिद्ध न है होने स्वरूप के आयक हो। पंतर भी उसे आयक कहने से स्वरूप के प्रवृद्ध कर हो हो पह भी उसे अपेशा आयक ऐसा कहना सह स्वरूप कर स्वरूप हो है है। इसकार आरमाको आयक कहना यह सद्दूप कर स्वरूप हो है के आया आयक है तब बहु उपचित्त है। इस प्रकार अब अपेशा विश्व हो हो है है। इस अपेशा आयक है तब बहु उपचित्त है। इस प्रकार के अपेशा आयक है तब बहु उपचित्त स्वरूप अपकार स्वरूप होता है। इस प्रकार के स्वरूप कर स्वरूप स्वरूप हो स्वरूप स्वरूप

यहाँ पर इतना विशेष जान केना चाहिये कि तेयका विश्वान करते हुए सहज स्वभावसे जो ज्ञायक-भाव है जिसको नियमतारमें कारण परमारमा या परम पारिणामिक भाव कहा गया है वह निरचयनपका विषय है और शेव व्यवहार है। यो पंचाध्यायीजोर्मे व्यवहारके नारों भेदोंका निरूपण इसी बाशयसे किया गया है जिसका निर्देश यो समयसारजीको गावा ६ और ७ में स्वष्ट रूपसे किया गया है।

यह श्री समयसारजीका मध्यस्पते विवेचनीय विषय है जिसका निश्चयनय और व्यवहारनयको लक्ष्यमे रखकर यहाँ विचार किया गया है। किन्त आत्मासे सर्वेषा भिन्न ज्ञानावरणादि कर्म और नोकर्म ( शरीर, मन, नाणी और बाह्य विषय ) में भी एकत्वर्बाद्ध बनी हुई है। तथा वह पराश्रित बुद्धिवाला होनेसे कार्य-कारण परम्परामें भी कार्यके प्रति आत्माकी सहज योग्यताको उसका महय कारण न मानकर कार्यकी जन्यनि परसे मानता था रहा है। इस प्रकार जसकी विखय और कारणरूपसे जो परके साथ एकत्व इदिहो रहो है उसे दर करनेके अभिन्नायसे तबाइतर अनोको प्रकृतमें उपयोगी व्यवहारनय और निश्वय--नयका विशेष ज्ञान करानेके अभिपायसे भी श्री समयसारजीमें यहाँ वहाँ सर्वत्र दूसरे प्रकारसे भी निष्चयनय और व्यवहारनयका निर्देश किया है। जहाहरणार्थ थ्रों समयसारजी गाया २७ में देह और उसकी क्रियाके साथ, उसे आतमा मानकर जिसकी एकत्व बद्धि बनी हुई है या जिसने नयज्ञानका विशेष परिचय नहीं प्राप्त किया है उसकी उस दृष्टिको दर करनेके अभिश्रायसे इसे भी व्यवहारनयका विषय वतलाकर उपयागस्त्ररूप आत्माका निद्वयनयके विषयक्रपमे ग्रहणकर मात्र ऐसे व्यवहारको छडानेका प्रयत्न किया गया है। इसीप्रकार कर्ता-कर्म अधिकारमे या अन्यत्र जहाँ भी निरुचयनय और व्यवहारनयका प्रयोग हुआ है वहाँ वह दो द्रव्यो और उनकी पर्यायोगे हो रही अभेद बद्धिको दर करनेके अभिष्रायसे ही किया गया है इसलिए जहाँ पर्योक्त दृष्टिमे निश्चयनय व्यवहारनयका निरूपण किया गया हो उसे वहाँ उस दृष्टिसे और जहाँ अन्य प्रकारसे . निरुवयनय व्यवहारनयका निरूपण हो वहाँ उमे उस प्रकारसे दृष्टिपयमे लेकर उसका निर्णय कर लेना चाहिये । लक्षणादि दांष्ट्रसे इनका विवेचन अन्यत्र किया ही है, इसलिए वहाँसे जान लेना चाहिये ।

यहाँ निश्चयनयके मध्यत्वमे इतना लिखना और आवश्यक है कि निश्चयनय दो प्रकारका है—सिव-करा निश्चयनय और निविकल्प निश्चयनय। नयवक्रमे कहा भी हैं—

> सविषय णिवियप्यं प्रसाणस्वं जिलेहि णिहिट्टं। तह विह लगा विश्वणिया स्वित्यप्या णिविवयप्या च ॥

जिनदेवने सविकल्प और निविकत्यके भैदमे प्रमाण दो प्रकारका कहा है। तथा उसी प्रकार सविकल्प और निविकत्यके भैदमे नय भी दो प्रकारके कहे गये है।

अब विचार यह करना है कि — यहाँ निविकल्पनयसे क्या प्रयोजन है और उसका क्यो समयमारजीमें कहाँ पर निरूपण किया है और वह कैसे बनता है ?

यह नो अनुभवियों के अनुभवको बात है कि जब तक स्व बौर परको निमित्तकर कियो प्रकारका विकस्त होता गहना है तब तक उसे निविक्त संद्वा प्राप्त नहीं हो सकतो । किन्तु यह आस्मा सर्वदा विकल्पों से आकान्त रहता हो यह कभी भी संभव नहीं है । बिन्हुं स्वनहाय केवलजान हा गया है वे तो विकल्पातीत हो होने हैं ससे भवेद नहीं । किन्तु जो आस्मा उमसे नोचेको मूमिकाने व्यवस्थित है वे भी स्वामानुभवको अवस्थाम निविक्तन होते हैं स्थों कि जब यह जास्मा उभय उपहारमुक्क अन्य विकल्पोंके निवृत्त होकर और स्विकत्त निविक्त के विवस्य मान जायकमान्त्रभी स्विकत्त निवृत्त हो कर से आपका स्वामान्त्रभी कित्त में आपका स्वामान्त्रभी विकल्पत निवृत्त होकर और स्विकत्त निवृत्त हो कर से आपका स्वामान्त्रभी विकल्पत निवृत्त हो कर निविक्त स्वय सम्बन्धा हो जाता है । बी सम्बन्धान्त्रोंस कहा भी है—

कम्म बद्धमबद्धं एवं तु जाण णयपक्सं पक्सातिककंतो पुण भण्णादि जो सो समयसारो ॥१४२॥ वर्ष-जीवमें कम बढ़ है अथवा बबढ़ है इस प्रकारके विकल्पको तो नयपक जानो, किन्तु जो पक्षा-विकारत (वस्त दोनों प्रकारके विकल्पोंसे रहित) कहलाता है वह समयसार अर्थात् निविकल्प गुढ़ आस्मतस्य है ॥१५२॥

हिम्तु जीवको इस प्रकार अनुमवको मृमिका न प्रमाणकानका आलम्बन लेनेसे हो प्राप्त हो सकतो है और न व्यवहारसक्य नव्यवानके आलम्बनसे हो प्राप्त हो सकती है। वह तो मार्ग निरूपयनयके विषयम्त एकमात्र आयकसायके आलम्बनसे हो होती है। यही कारण है कि मोद्यामार्ग एकमात्र निरूपयनयको आययणीय कहा है। आयमान्यति शहनयसक्य कहनेका कारण भी रही है। कहा भी है—

> आत्मानुभूतिरिति बुद्दनयात्मिका या ज्ञानानुभृतिरियमेव किलेति बुद्धा। आत्मानमात्मानि निवेश्य सुनिष्पकंप-मेकोऽस्नि नित्यमवबोधसनः समंतात।।

> > –्यमयसार क० १३

अर्थ—इस प्रकार जो पूर्व कवित तुद्ध नयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है वही वास्तवये जानको अनु-भूति है, यह जानकर तथा आत्मामे आत्माका निश्वल स्थापित करके, सदा सर्व और एक जानघन आत्मा है, इस प्रकार अनुभवना चाहिए।

#### श्री वीतरागाय नमः

## द्वितीय दौर

## : 9 :

### शंका १६

परन यह है—निश्चय और व्यवहारनयका स्वरूप क्या है ? व्यवहारनयका विषय असत्य है क्या ? असत्य है तो अभावात्मक है या मिध्याक्रप ?

### प्रतिशंका २

यह हमारा प्रबन है, इसका उत्तर आपने ७ पृष्ठोंने दिया है, परन्तु हमारे प्रकाशना कोई उत्तर नहीं है। आपके ७ पृष्ठोंके उत्तरमें यह बात कही नहीं आई है कि ध्यवहार नवका विषय असाय है क्या ? अबस्य है तो अमावास्यक है या मिस्यास्य ? इमीलए आप हमारे प्रश्नोंका उत्तर देनेकी कृपा करें। आपने जो उत्तर दिया है वह भी शास्त्राभारते विपरीत उत्तरता है। आपने किसा है कि पढ़ जीव बनादि जज्ञान वस संयोगको प्राप्त हुए पदार्थीने न केवल एक्टबबुंदको करता आ रहा है। आप तुस्सहाय होने पर भी परको सहायताके बिना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता ऐसी मिथ्या मान्यतावश अपनेको परतन्त्र बनाये हुए क्ला आ रहा है।' ये आपको पंकित्या है। इनको पढ़नेसे यह अयं सर्वविदित स्पष्ट हो जाता है कि आप आस्थाकी परतन्त्रताको केवल करपनात्मक समझते हैं। और परपदाविक संयोगको आप एकस्व बुंदक्य मिथ्या मान्यता बता रहे हैं। आपको समझते कमोंका आत्माको साथ न तो बास्तवसँ सम्बन्ध है और न समझते करोंका आत्माको साम न तो बास्तवसँ सम्बन्ध है और न सम्बन्ध राग-देष विकास एवं नारकादि आस्था मान्यता है। हो। सेवल एकस्वबृद्धिक्य मिथ्या मान्यता है। इसी समझके अनुसार आपने यह लिखा है कि 'स्वसहाय होनेपर भी परकी सहायताके बिना मेरा निर्वाह नहीं हो। स्वता है, ऐसी मिथ्या मान्यता वश परतन्त्र मान रहा है।'

इसी समझके अनुसार 'व्यवहारनयका विषय अतरय है क्या?' इस हमारे प्रश्नको छुआ तक नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। इसका भी कारण यह है कि आप अपनी निजी समझसे आरमाके दिकारी भाषोमे कमीका निमत्त और उनका प्रभाव आरमा पर नही मानते हैं। किन्तु आरमाको अनादि अञ्चानताको क्यां आरमीय योग्ययांके मान रहे हैं।

परम्जु ऐसी माण्यता समयसार, मूनाबार, मावसंबह, रसणसार, ववल सिद्धात, तस्वार्धवाहिक, गोमट-सार बाद बाश्मोते विपरीत है। इसका सम्माण स्थानिकरण करते हुए हम यह बता देना बावस्यक समसते हैं कि ओवको समादि ब्यानता स्वयं बारमाके देवल नित्रों आवींके नहीं होती है। किन्तु वह ब्यानता कभीं वितित झारमाकी एरतन्त्र कर्माणीन भाव व्यंवनपर्याय है। यदि ब्यानताको आरमाकी, है। स्वतन्त्र पर्याय मान लिया जाय तो वह ब्यानता संसारी जींगोमे क्यो पाई वाती है। परम-शुद्ध परमारमा सिद्ध-मयवानमे क्यों नहीं हो सबती है। इसका क्या विशेष हेतु हैं? इसका उत्तर आश्वाचामके सीविय । आरमाका स्थाय तिरुवय नयंग्रे केवलज्ञानरूप है, यदास्थात चारिकरूप वितुद्ध परिणामस्वरूप है, विशुद्ध सम्यव्यंतन्त्र है। तथा उत्तर स्थाय बातमा में ब्यानकर दिशावया है का कारण से आपवा इम बातका ततर देना चारियो

दूसरी बात यह है कि आत्मामे परतजता आर वास्तवमें नहीं बताते हैं, किन्तु उसे मिण्या मान्यतावध केवल करनातरफ बता रहे हैं। जैसी कि आराफों कर पिक्ति हैं। यह बात भी सास्त्रानुवार विपरित हैं। कारण समस्त पूर्वाचार्योंने व्यर्थित हैं। मह स्वरंति मान्यत द्वारंगी आराण समस्त पूर्वाचार्योंने व्यर्थित हैं। कारण समस्त पूर्वाचार्योंने व्यर्थित हैं। केवल से ही हुई हैं, जो पर्यायदृष्टि वास्तविक हैं। यदि परतंत्रता आरामको निहुँतुक एवं कोरी करनात्मक हो हो तो वह परतंत्रता एवं अज्ञानता भारमामें सदैव रहती चाहिय। जो वस्तु निहुँतुक होंगी है वह नित्य रहती हैं। जैसे धर्म अवमं आकारहरूप से निहुँतुक होनेसे सर्वश्व रहते चाराविक से वह चीत होते हैं। विश्व परतंत्रता एवं अज्ञानता भारमामें सदैव रहती चाहिय। जो वस्तु निहुँतुक होंगी से प्रमुख्य स्थाय क्षायको वैमाविको स्थाय काराविकय वह जीव पुरुष्णामें विभाव कारण करते हैं, इसीकिय वह जीव पुरुष्णामें विभाव आप करते हैं, इसीकिय वह जीव पुरुष्णामें विक्ति साहित् करते हैं, इसीकिय वह जीव पुरुष्णामें विक्ति साहित् कर ती हैं, इसीकिय वह जीव पुरुष्णामें विक्ति साहित् कर ती हैं । विना वास प्रमुख्य विकास कारण करते हैं। विना वास क्षित साहित्व कारण कर्मीद्यवित्रता निमित्तसे बंबनेवाले द्रष्णवक्त सामा की बीचित कारण क्षत्र होते हैं। विना वास जिमस कर साहित किया सामक प्रमुख्य विकास कर साहित किया सामक सामा किया होते हैं। विना वास जिमस कर साहित किया सामक प्रमुख्य की साहित कर साहित किया सामक प्रमुख्य की निमित्त कर साहित किया सामक प्रमुख्य की साहित कर साहित किया सामक प्रमुख्य की सहस्त है। विना निमित्त कारण केवल उपायं किया साम है।

जो बात सहेतुक नहीं होती, केवल कल्पनामात्र होती है, उससे वस्तुकी बास्तविकता सिद्ध नहीं होती। यदि कोई जडको चेतन और चेतनको जठ नमझ बैठे तो वह उनको समझका दोप है। उसकी समझमें जड चेतन नहीं हो जायेगा, और चेतन जड़ नहीं बन जायेगा। बाह्माके साथ वारोरका सम्बन्ध है, इनीहिये बाह्मा लोकाकाशके बराबर असंक्यातप्रदेशी होने पर भी वह बारोराकार हो रहता है। धनापुलके असंक्यातवें भाग बारोर परिमाणवाले सुक्ष्म निर्मादिया कोकसे लेकर स्वयंभूषणण समूदमें रहनेवाले एक हजार योजन धरोरको अवगाहनावाले महामाल्यमें रहनेवाला आह्मा समाम जाःमप्रदेशी होनेपर भी उन धरीरोमें रुख एवं बढ़ होकर परंत्रण बना हुआ है। यह बात प्रमाणोंसे समानि तिख हो इसो प्रकार आहमा है राण्ये हव और सनुष्पादि वर्षामों मने जारोपों युद्ध स्मामकरे विकस्त विकृत वना हुआ है। पोर दुःस्वय नरकमं कोई नहीं जाना चाहना है, परन्तु जाना पडता है। इसका कारण कमेंद्रसकी परतंत्रता हो है। यह परतंत्रता वास्तविक है। केवल मिण्या समझले नहीं है।

अब हम व्यवहार नयकी विषय-भूत व्यवहार क्रियायो पर बोड़ा प्रकाश डालते है। दिगम्बर जैनागममें व्यवहार वर्मके आधारपर हो निरुचयस्त्ररूप शुद्धात्माकी प्राप्ति अववा मोक्षप्राप्ति बताई गई है । व्यवहार धर्मका निश्चयधर्मके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है। बिना व्यवहारधर्मके निश्चय धर्म त्रिकालमे न तो किसी ने प्राप्त किया है और न कोई प्राप्त कर सकता है। इसीलिये वह मोक्षप्राप्तिमे अनिवार्य परम साधक धर्म है। यही कारण है कि तीर्यंकर तकको उत्कट बैराग्य होनेपर भी साँतवाँ छठा गणस्यान तब तक नहीं हो सकता है जब तक वे जज़्जलमें जाकर बृद्धिपर्वक बस्त्राभूषण आदि समस्त परग्रहोका त्यागकर नन्न दिगम्बर-ह्मप चारणकर केशलुकन नहीं कर देते हैं। नस्न रूप धारण करनेके बाद ही उन्हें सातवाँ व छठवाँ गुणस्थान प्राप्त होता है। इसा प्रकार छठवें गुणस्थानसे सातवें गुणस्थान अप्रमत्तको छोडकर जब वे सातिशय अप्रमत्त परिशामको अधःकरणादि तीन करणोके साथ क्षपक-श्रोणीका आरोहणकर अन्तर्महर्तमे केवलज्ञानमय परम विज्ञुद्ध गुणोंको प्राप्तकर लेते हैं। इस जन्म-मरणको अनादिकालोन कर्मजनित बज्ञानताको हटानेके लिये मुख्य कारण नग्नता. पंच महावत. पंच समिति, घट आवदयक आदि व्यवहार धर्म ही है । इस व्यवहार धर्महरूप महाब्रतादि क्रियाओं के विकल्पको तथा मुनिषमंकी जीवन भरकी चर्याको सफल बनानेवाली मल्लेखना समाधिके विकल्पको हेय एवं मिथ्या बताया जाता है. सो ठीक नही है, जागम विरुद्ध है। उन्ही महाजुनादि विकल्प-भावोंको शास्त्रकार पूर्वाचार्योने आत्माकी विशुद्धता एवं मोक्षत्राप्तिमे मूल हेतु बताया है। इसीलिये यह फिलतार्थ मानना आवश्यक होजाता है कि मुनिलिंग द्रश्यलिंग भावलिंगका साधक अनिवार्य कारण है। द्रश्य-लिंगकी प्राप्ति होनेपर हो भावलिंग प्रकट होसकता है अन्यया असम्भव है। भावलिंगकी पहिचान छटमस्य-मतिज्ञानी-श्रुतज्ञानी करनेमे सर्वथा असमर्थ है। इसोलिये द्रव्यक्तिग एव अट्टाईम मूलगुणकृष बाह्य क्रियाओंके पालनको देखकर मन-वचन-कायसे मुनिराजको श्रद्धा भक्ति करना प्रत्येक सम्यग्दृष्टिका प्रथम कर्तस्य है। अपनी बाह्य चर्या एवं तपब्चरणमे पूर्ण सावधान भाविलियी मुनिको हम लोग द्रव्यलियी (मिट्यादृष्टि) समझते रहें और उन्हें नमस्कार आदि नहीं करें तो यह हमारा बहुत बड़ा अपराच होगा। और भावलिंगी मनिको द्रव्यक्तिगो मिथ्यादृष्टि कहकर हम स्वयं निथ्यादृष्टि बन जाते हैं। आचार्योने पचमकालके अन्त तक भावजिगो मिन बताये हैं और साथ ही उन्हें बतूर्य कालके समान भावलिंगी मानकर उनकी श्रद्धा-भवित करनेका विधान सम्यक्तव प्राप्ति एवं सम्यग्दष्टिका लक्षण बताया है।

इस कवनसे यह बात भी महीभीति सिद्ध हो जाती है कि किस व्यवहारमर्थको अभूतायं कहकर अवदा उसे मिच्या कहकर केवल निवस्ययमंत्री निवस्ययमंको प्राप्ति बताई जाती है वह निरामार कल्पना है। किस्नु व्यवहारममं मोससायक जनिवायं कारण है। वह वास्त्यिक एरम सत्य है। इसी तस्वको भगवान् कुंदकुंद आसार्य देवनेनामायं, जामार्य वहुकेर एवं आसार्य वीरसेन आदिने बताया है।

ज्यवहार असद्भृत है ऐसा मानकर हो देवपूजा, मुनिदान, तोर्थ-वन्दना, स्वाध्याय, उपवासादि,

तपम्बरण जारिको संवारवर्द्धक कहा जाता है, परन्तु न तो स्पवहार जनरप है और न देवपूजनादि किपाएँ संवारवर्द्धक हैं। किन्तु से वब क्रियाये मोक्षतायक हो है। ऐसा मजबान कुरकुन्ते रसमसारमें, आवार्य देवसेनने माजबंदहमें, जाबार्य पद्मानिवने पपनिव पंचरिवारिकामें साफ्ट लिखा है। अन्य शास्त्रोमें भी इन वार्षिक कियात्रोको मोक्षतायक हो कहा गया है।

पेसी वनस्वामें वास्त्रोका पूर्वापर वनिरोध समन्त्रत करनेके किये यह कहना और समझना होगा कि व्यवहार नमको अनद्गुत कहनेका आध्य आधायोंका यहां है कि वह सत्यार्थ है, मोसलाधक है। परन्तु आस्थाका नित्यचक पूर्ण शुद्धकम नहीं है। वह मिसित पर्याय है, केवल शुद्ध पर्याय नहीं है। किन्तु शुद्धाशुद्ध है और स्थापों नहीं है।

व्यवहार धर्म छठे गुणस्थानतक हो क्रियात्मक रहता है। बागे भाषात्मक हो जाता है। ह्यांच्ये साथक होनेपर भी वह पूर्ण शुद्ध नहीं है। स्थायों भी नहीं है, इसिक्ये उसे असद्भून कहा गया है। यही अर्थ अवसारधर्मका आपको इन पंकित्योसे जिद्ध होता है।

'आरमाओं सब अवस्थाओं को क्रवयमें रखकर उसका विचार किया जाता है तो वे बारमाकी सब ववस्थाओं कनुष्पामी न होनोंने उन्हें अनद्भून कहा है। परन्तु जबतक वे आरमामें उपक्रम्य होते हैं तबतक उनके हारा आरमामें यह नहीं है और जायकस्वरूप कालाकों वे किन्त है इस बहार तो होता हो है। इसिक्यों मिकालों आरमामें यह नहीं है और जायकस्वरूप वास्तालें वे किन्त है इस बहार प्रयोजनीकों क्यामिंग रखकर उनका असदम्न व्यवहार नवयं अन्यामें क्या है।' इन पिक्योंने यह बात आपने स्थां प्रकट कर दो है कि व्यवहार नयको अवद्मून कहने का अर्च अवस्य नहीं है, किन्तु खुढालुढ पर्याय है। वह स्थायों यह जबस्याओंने नहीं रहती है। अर्थान् निरायसबने प्राप्ति होने यह बाद खादनिषद्ध है। क्यांने सावकें आपने जो उसको ज्ञायक स्वरूप आपनी मिन्त बताया है यह बाद खादनिषद्ध है। क्यांने सावकें मुख्यान एनं सुक्त जोमोदयके साव दर्खे गुलस्थानतक होनेबाके उपग्रमाव या लायकमाब ज्ञायक आरमा से भिन्न नहीं है, किन्न वे सब आराश हो के आब है। वे राम चाड खादिक मावकें को रूप है।

जामे आपने जो यह बताया है कि 'कायंके प्रति आत्माको सहज योगयताको उसका मुक्य कारण न मानकर कायंको उननित परते मानता का रहा है।' आर्थि, सो हम आपसे स्पष्ट करता चाहते हैं कि वह सहज योगयता क्या है जा विना व्यवहारके निव्यवनयको प्राप्त करा देवे दी बना महास्तादि व्यवहारमारित को याग्य किये परतन्त्र गर्व गान-देवविद्याद आरमा कमीका साम कर सकता है क्या ? अवका मौत मिरियाहिकका स्थाप किये विना कांद्र मनूष्य सम्प्रक्षको भी प्राप्त कर सकता है क्या ? यदि यह कहा जाय कि मीत-मदिर रादि सेवन और जोवोको मारना आदि तो जब सारीरको कियाए है, उनसे आरमाका कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसी दशामें कीन-मी वह तहत्व योगयता है जितने उन अयुवनय एवं अयुव मुक्क बस्तुओं को छोड़े बिना आरमाको सुद्ध राज्यों के जा सके। हो तो सारम-प्रमाणने प्रकट कोजियो। सारवकारोने तो आरमाको पुद्धता जोर मोल प्राप्ति में कृ हेतु रायावको हो बताब है। अष्ट मुक्तुण, अयुवत, महावत बादि उसीके फल-स्वरूप आरमाहृद्धिके सामक सिद्ध होते हैं। ऐसा हो आपना है।

आगे समयसारजोको गाया नं० २७ का प्रमाण देकर आपने वो यह लिखा है कि 'देह और उसकी क्रियाके साथ उसे आस्मा सानकर जिसकी एकत्वबुद्धि बनी हुई है या जिसने नयज्ञानका विशेष परिचय नहीं किया है उसकी इस इंग्टिको दूर करनेके बामिप्रायसे इसे मी स्ववहारनयका विषय बताकर उपयोगस्वरूप आरमाका निश्चयनयके विषयक्ष्यते ग्रहणकर मात्र ऐये व्यवहारको छुडानेकाप्रयस्त किया है।'आस्त्रिः।

बापकी उपयुंक्त पंकित्यों भ्रम पैदा करती है। कारण वो धरीर बोर उसकी क्रियाको आस्त्रा मानवा है वह तो मिरवाद्दि है। उस विवादगाले मिरवाद्दिल्का सम्बन्ध सम्बन्धिको आस्त्राके साथ नहीं जोड़ना चाहिये। सम्बन्धिल जोव धरीरको आस्त्रा नहीं समझता है, किन्तु वह तो निवसस्वरूपको समझकर उसके साथक व्यवहारयमको पालता है। उम व्यवहारयमको छोड़नेका प्रयत्न किसी धास्त्रमें नहीं वताया गया है, किन्तु उसे प्रहण करनेका हो विधान है। हो सम्बन्धिलका व्यवहारयमं निश्चय प्रास्त्रिको कराकर स्वयं छट आता है।

इसका प्रमाण यही है कि आत्मा छठे गुणस्वानको क्रियाओं में महावतादि व्यवहारघर्मके द्वारा जब सातवें अप्रमत्त गुणस्वानमें पहुँच जाता है तब वह क्रियात्मक व्यवहारधर्म स्वयं छट जाता है।

दिरास्यर जैनेषमं अनेकानस्यकण है। उत्तके अनुतार निश्चय और ज्यवहार दोनों स्य और उनके विषयम्त पदार्थ प्रमायभूत सिद्ध हो बाते है। इसका बुनासा यह है कि प्रमाण बस्तुके सर्वोधको प्रहण करता है, वस्तु हथ-पर्याधारमक है। इस बस्तु स्वकात प्रमाय नेतेष्ठे योदं केवल निश्चयनमकी हो उपायेद मान का तो नाह निरोध होनेसे सिध्या निर्वेद केवल प्रमाय हो उपायेद मान तो नाह निरोध होनेसे सिध्या निर्वेद केवल प्रमाय होनेसे सिध्या निर्वेद केवल प्रमाय होनेसे सिध्या निर्वेद केवल प्रमाय होनेसे स्वत्य स्वाधान विश्वय होनेसे हिम्स करने हैं। इसलिये बेही निश्चय प्रमाय मुत्त उपायेद हैं उसी प्रकार व्यवहारस्य मी प्रमाय मुत्त जिस्स और अवहारस्य मी प्रमाय मुत्त प्रमाय प्रहण करना है। इसलिये दोनो नयोके विषयमूत निश्चय और अवहारस्य मी प्रमाय होने स्वयं मित्र निर्वेद की स्ववास होने स्वयं होनेसे स्वयं स्वयं मित्र निर्वेद की स्ववास होनेस स्वयं स्

इस प्रकारको एकान्त मान्यताओसे व्यवहारमर्मको हेय तथा निरस्यमर्गको ही उपादेय माना जाता है। इस मान्यताका कटुक फल यह दोखने लगा है कि जिनशंकित, मृनिम्मिन, मृनिदान, तीर्णकन्दना आदि सावकवर्म विवासक एवं भोजफल प्रतिपादक मृनियमं विवासक सान्योमे परिवर्तन किया जा रहा है। सावकवर्म व्यवस्थ कहनेका दुःगतक भा किया जा रहा है। इन बातोसे दिगम्बर जैनयमंगे पूर्ण विकृति आये विना नहीं रह सकती है।

इसिन्ये यथार्थं बस्तुत्वरूपः प्रतिपादक अनेकानतका आध्यय हेना आवरपक है। उसीक्षे व्यवहारसम् एव निश्चयममें हेतु-हेतुमद्भाव, कार्यकारणमाव एव माध्य-नायकमावको सिद्धि हो जातो है। इस समी-चीन मान्यतासे हो आरमा स्वपर-कस्थाण एव मोक्षमार्थमे प्रवृत्त हो जाता है।

उपर्युक्त समस्त विवेचनको पृष्टिमे यहाँ पर सखेशरूपते कतिपय प्रमाणोका उद्धरण हम प्रस्तुत करते हैं। वे प्रमाण इस प्रकार है—

दैवागम स्तोत्रको 'दोषावरणयोशीनः' आदि, इस कारिकाके माध्यमे आवार्य विद्यानीन्द स्वामी जिलते हैं कि—

वचनसामध्यविज्ञानादिर्दोषः स्वपरपरिगामहेतु , न हि दोष एव आवरणमिति प्रतिपादने कारिकापा दोषावरणयोरिति द्विष्वचर्गं समयम् । ततः तस्सामध्योदावरणान् पौर्गाटकज्ञानावरणादिकमणे मिक् स्वभाव पत्र आवरणादिरोँकोऽभ्यूक्कते, तदेतुः पुनरावरणकर्मं बीवस्य पूर्वस्वपरिणामक्ष्व । स्वपरिणामक्षेतुक प्रवाजानादिरित्यपुक्तम् । न्यक्सदक्वी एड ५१

दोव और जावरण इन दोनोंमें अक्षानादि तो दोष है व स्वपर ( जीव और कमें ) परिणामने होता है। दोषका नाम ही जावरण नहीं है, वह सज्ञानादि दोष पौद्योलक ज्ञानावरण कमेंसे मिन्न है और इस क्यानायवका कारण पौद्योलक ज्ञानावरण कमें है तथा जीवकी पूर्व पर्योग भी है। इसिंहए जीवका अज्ञान भाव स्वपरेतक है।

इस अष्टसहस्रोके प्रमाणसे आपकी इस बातका खंडन हो जाता है कि अज्ञानता स्वयं घारमाकी योग्यतासे होती हैं।

इसी बातको पृष्टिमें आवार्य अकलंकदेव 'शानावरणे प्रशाशाने' इस तत्वार्यसूत्रकी वृत्तिमें लिखते हैं कि—

स्यादेवत् ज्ञानावरणे सति अज्ञानमनवबोधो भवति । न प्रज्ञा, ज्ञानस्वमावरवादारमनः इति, सन्न, किं कारणम्-अन्यज्ञानावरणसद्भावे तदभावाचतो ज्ञानावरण एव इति निश्चयः कर्तस्यः ।

——तरवार्थवार्तिक अ०९ स्०१३ प्रजा और अज्ञान दो परिषद ज्ञानावरणके जडवसे ही होती है।

आपका यह कहना कि अनादि अज्ञानता जीवकी स्वयं होती है, वह कर्मकृत नहीं है, इस बातका उपर्यक्त प्रमाणींसे परा लंडन हो जाता है।

स्यवहार धर्म मोक्षमार्ग और मोक्षप्राप्तिमें पूर्ण साधक है और वह स्वयं मोक्षमार्गस्वरूप है। इसके प्रमाणमें जावार्य बीरसेन स्वामी लिखते हैं कि—

> अरहंतणमोक्कारं भावेण य जो करेदि पवस्मदी । सो सन्वदक्षमोक्सं पावह अधिरेण कालेण ।

—श्रीधवल पुस्तक १ पृष्ठ ९

तथा

कथं जिणविंबदंसणं पडम-सम्मनुषचीप् कारणं ? जिणविंबदंसणेण णिथत्त-णिकाचिदस्स वि मिण्डनादिकम्मक्डावस्स खबदंसणादो ।

जो विकेको जीव भाव-भूबंक बरहेतको नमस्कार करता है वह अति शीघ्र समस्य दुखोसे मुक्त हो जाता है। तथा जिनविबके दर्शनसे नियस्ति और निकाचितकप भी मिध्यात्वादि कर्म कलापका क्षय देखा जाता है। तथा जिनविबका दर्शन प्रथम सम्यस्त्वको बरशत्तिका कारण होता है।

—श्री धवरु पु० ६पू० ४२७

प्रवचनसारकी टोकामे आचार्य जयसेन स्वामी लिखते हैं कि---

तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरुं तिस्रोयस्स । पणमंति जे मणस्या ते सोक्खं अक्खय जीते ॥

---प्रवचनसार गाथा ७९ की टीका

उन देवाधिदेव त्रिनेन्द्रको, गणवरदेवको और साधुओको जो मनुष्य बन्दना नमस्कार करता है वह अक्षय मोक्षमुखको प्राप्त करता है। पंचास्तिकायको टीकार्पे बाचार्य अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि---

निश्चयस्यवहारयोः साध्यसाधनभावत्वात् सुवर्ण-सुवर्णपाषानवत् । अत्रत्य उभयनवानत्ता पारमे-अवरी तीर्ष-प्रवर्तना इति ।

—पंचास्तिकाय गाधा १५२ की टीका

तभा--

निश्चयमोक्षमार्गसाधनभावेन पूर्वोहिष्टस्यवहारमोक्षमार्गनिर्देशोऽयम् । स्यवहारमोक्षमार्ग-साध्यभावेन निश्चयमोक्षमार्गोपन्यासोऽयम् ।

—पंचास्तिकाय गाधा १६०-१६१ की टीका

निश्चयनय और व्यवहारनय परस्पर साध्यसाधकसाव है। जैसे सोना साध्य है और सुवर्ण पाषाण साधन है। इन दोनो नयोके ही अधीन सर्वज्ञ बीतरागके वर्षतीर्थको प्रवस्ति होती है।

निश्चय मोक्षमार्गका साधन व्यवहार मोक्षमार्ग है। व्यवहार मोक्षमार्गते हो निश्चय मोक्षमार्ग सिद्ध होता है।

श्री परमात्मप्रकाशमें श्रीआचार्य कहते हैं कि —

एवं निश्चय-व्यवहाराभ्यां साध्यसाधकभावेन तीर्थगुरुदेवतास्वरूप ज्ञातव्यम् ।

— परमात्माप्रकाश उलोक ७ की टीका

तथा—

साधको व्यवहारमोक्षमार्गः साध्यो निश्चयमोक्षमार्गः ।

----वरमान्माप्रकाश टीका प्रष्ट १४२

धर्य—इस प्रकार निश्चय और व्यवहारके साध्य-साधकभावसे तोर्थ, गुरु और देवताका स्वरूप जानना चाहिये ।

तथा---

भ्यवहार मोक्षमार्ग साधक है और निरुच्य मोक्षमार्ग साध्य है।

श्री पंचास्तिकाय टीकामे बाचार्य जयसेन स्वामी लिखते है कि-

निश्चयब्यवहारमोक्षकरणे सति मोक्षकार्यं संमवति इति॥

—श्री पंचास्तिकाय गाथा १०६

अर्थ—निश्चय और व्यवहार इन दोनों मोक्षकरणोसे (निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयसे) ही मोक्षरूप कार्य मिद्र होता है।

क्यवहारसर्मकी मोक्ष-माथकतामें प्रमाण देते हुए अन्तमे हम इतना लिखना भो आद्दाबक समझते हैं कि अवबहारसर्मकी घयक सिद्धान्त आदि सभी खाल्योग मोक्षसायक घम बताया गया है। परन्तु अनेक प्रमाण मामने दले हुए भी आया व्यवहारसर्मको धर्म नहीं मानते हैं। किन्तु पूष्य कहकर उसे संनारका कारण समझ रहे हैं। ऐसी घारणाक्षेत्रीचे लिखी बातें पैस होती हैं—

 मुनियमें जो मोक्षप्राप्तिका साक्षात् साधन है, वह धर्म नही ठहरता है। प्रत्यृत मुनियोंको चर्या संसार-बर्डक ठहरती है। शास्त्रोमे मुनियांको अन्हेंनका लघुनन्दन कहा गया है।

२ श्रावकवर्षकी क्रियाएँ भी वर्ष नहीं ठहरती हैं, ऐशी दशामे क्रियासक चारित्रका कोई मूल्य नहीं रहता। आजकल बैसे ही लीग धर्मसे शिबिल बन रहे हैं। कुछ लोग देवदर्शन छोड़ चुके हैं। भरुयाभव्य एवं स्पर्वास्थर्वका विशेक छोड़कर होटलोंमें जाने लगे हैं। कुछ माई तो व्यवहारवर्मको वर्म नहीं समझकर एवं उसे केल बारीरकी किया समझकर बाकारू जान-पान एवं होनाचारको कोर मी झुक गये हैं। ररन्तु वास्तवर्म विचार किया जाये और शास्त्रों पर अद्वान कित्या जाये तो व्यवहारवर्म आवक और मुनियोंका मोलमार्ग है। उसके विचा मनित प्रार्थित असम्मव है।

- ३. यह बात विचारणीय है कि यदि व्यवहारसमंको समें नहीं माना जाय हो समंप्रदर्शक तांर्यकर सगवान ठते स्पो भारण करते । ये हो सर्वोच्च अनुपत्र असाधारण एकमात्र धर्मनायक है। यह नियम है कि साठ वर्ष पी हो तीर्थकर जणुवती बन जाते हैं। तो क्या उनको इस व्यवहारसमंको प्रवृत्तिको यमं नहीं माना साबेगा। उत्तर देने को कथा करें।

साराग यह है कि शुद्धस्वरूपका प्रतिपादक निरुचयनय है और शुद्धाशुद्ध इच्य या पर्यायका प्रति-पादक व्यवहारनय है। निरुचयनय अपने स्थानयर सत्यार्थ है और व्यवहारनय अपने क्षेत्रमें सत्यार्थ है। दोनो-नय प्रमाणके हो उपनेद है, परस्पर सापेख दोनो नय सत्य है, निरपेख दोनो असत्य है।

जीवको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर संसारो दशा भो असस्य नहीं और अभ्यक्त सक्तिरूप शुद्ध-मुद्ध दशा भी सत्य है।

निरचयपर्म मापेक स्ववहारघमं आरमणुद्धिका सावक है, निरचय-ध्यवहारनयका समन्वयः करनेवाला स्यादार्वासद्वारत जैनिनद्वारतका मन्न स्तरुभ है।

श्री वीतरागाय नमः

#### शंका १६

निरुत्तयनय और ब्यवहारनयका स्वरूप क्या है ? ब्यवहारनयका विषय अक्षत्य है या सत्य ? असत्य है तो अभावात्मक है या मिध्यारूप ?

#### प्रतिशंका २ का समाधान

मूल प्रस्तके उत्तरस्वरूप जो लेख लिपियद्ध किया गया था उसमें निश्वयनय और ध्यवहारनयका स्वरूप बतलाकर ध्यवहारनयके एक द्रम्यको अपेक्षा जितने भेद होते हैं उनको अप्रमाण वर्षा की गई थी। उन्हमं व्यवहारनयके सद्भूत और अनद्भूत और उनके उपविश्व और अनुत्वरित भेदोका भी निर्देश किया गया था। इनिक्ये यह आक्षेत्र तो समीचीन नहीं कि प्रत्नमंत्रों पृष्ठा गया उनका उत्तर नहीं दिया गया। इतना अवस्य है कि प्रत्नकर्ता अपने सनमें यदि किसी हेतुकी व्यानमें रखकर प्रदन करता है तो जिस हेतुसे उत्तमें प्रदन किया है उनका भी उल्लेख होना चाहिये। अस्तु,

हमारे द्वारा लिखी गई 'यह जीव बनादि अज्ञानका संयोगको प्राप्त हुए पर पदार्थों न केवल एकस्व-बृद्धिको करता ब्रारहा है, अपि तु स्वसहाय होनेदर भी परकी सहायदाके बिना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, ऐसी मियामा मान्यतावदा अपनेको परतल कार्यो हुए चला बा रहा है । 'हन त पंतर्थापर के प्रा तिर्वाहका र में उत्तर प्रकारकी मियाम धारणाको कप्याना की सज्ञा दी गई है यह एकहर आद्यम हुआ। अपना अदेव दे देवा हुआ, अगुम्मे गुन्बेंद्व और अवास्त्रमें बास्त्रमूदि तथा क्षी प्रकार बनाश्तीय पदार्थों में आस्त्रमुद्धि, जिसे कि सभी सारव्य भी नहीं होना चाहियो । जीवादि साल पदार्थों को वित्रति प्रदाक्त मान हो तो मियादा है, देवे जनागमका बन्याती प्रयेक व्यक्ति बानता है, फिर देवी मान्यता हकतात्रमक केते हुई ? विचार कीलाए । की अत्याद की स्वाह्मी की स्वीह्म कीर भी अनेक चित्रमत्त्रीय दिवार रखे गये है । आस्त्राक्ती नर, नारकादि पर्योव स्वयं आस्त्राक्ती अवस्था है। यदि पर उध्यक्त कमीका वास्त्राक्ते साथ होनेवाले बन्यका शास्त्रकार स्वयहार नयसे सद्भाव 'स्वीकार करते हैं और हमारी ओरसे उस कक्षाके भोतर रहकर उत्तर देकर वास्त्रम सर्वाहको सोमा बनाये रखी जाती है तो इसने हानि हो क्या है ? इस सन्वर्थय स्वय आवार्य अनुत्वक्त

सर्वद्रव्याणां परैः सह तत्त्वतः समस्तसम्बन्धशुन्यत्वात् ।

--- प्रवचनसार ३, ४ टीका

अर्थ-आत्मा तत्त्वतः परद्रव्योके साथ सब प्रकारके सम्बन्धमे शुन्य है।

प्रतिसंकाश्वरूप जिल्ले गये लेखमें अनेक आगन्धन्योक नाम है। इनमें पंचाध्यायोका नाम लिखकर उसका नाम जलग स्वोक्तर दिया गया यह मेरी समझके बाहर है। यह कोई प्रश्ननीय कार्य नहीं हुआ इतनो सूबना देना में अपना खद्धानुकक प्रधान करंडय मानना हूँ। विन ग्रन्थोके इस मुलोग नाम है उनमें समय-सारके साथ मूलावार, भावसंबद्ध, रपणशार, पन्वर्जवहान, तत्त्वार्थवार्जिक जोर मोम्मरनार इन आगमशास्त्रोका भी नाम है। इनमें समयसार अध्यात्मकी मुक्शनते प्रतिचादन करनेवाला आगम यन्य है, शेव आगम प्रन्य स्ववहारत्यको मुक्शनते लिल्ले गये है। पंचारितकाराये आवार्य अमृतवन्द्र लिल्लते है—

प्यमनया दिशा स्यवहारनयेन कर्मप्रन्यप्रतिपादितजीवगुणमार्गणास्थानादिप्रपंचितविचित्रविकस्य-स्पैर। — गाथा १२३ टीका ।

इस उल्लेखने स्पष्ट है कि जिन शास्त्रोंने जीनस्थान, गुणस्थान और मार्गणास्थान आदिरूप विविध भेदोका कथन किया गया है, जिनने कर्मग्रन्थ मुख्य है, वे व्यवहारनयकी मुख्यताने लिखे गये हैं।

अतर्य इनमें निमित्तीको मुख्यताले प्रतिपादन करते हुए वो यह कहा गया है कि 'उनके कारण जोव संसारमें परिभ्रमण करता है वा जीव कमीके हारण हो संशास्त्रा पात्र बना हुआ है।' तो ऐसे कवनको पर-मार्थमूल न कह कर व्यवहारत्यकों अपेक्षा स्वीकार किया जाता है तो उस परते विषयरोत अर्थ फाडित न यही फाडित करना बाहिए कि 'यह संसारों और एक्साब अपने अञ्चानके कारण हो संसारका पात्र बना हुआ है। हममें जहकारोंका कमुमान भी दोष नहीं है। बदनी परतन्त्रताका दोष कमी पर सहना और उनमें सपना खराष हों मानता हो तो तैयायिक-वैदेशिकदर्यानका हो प्रभाव मानता चाहिये आत्मा परतन्त्र है, उनको परतन्त्रवता काश्यतिक नहीं है। पर उनका मूळ कारण आत्माका जाना-मिष्णाभेदनी पाना हो है, कर्म नहीं | होती बायको स्थरत करते हुए चन्द्रमुम प्रमाशको बयमालामें पण्डित राजवार्जन किते हैं है—

कमें विचारे कीन भूक मेरी अधिकाई । अगिन सद्दे घनघात कोहकी संगति पाई ॥ इसी तब्यको स्पष्ट करते हुए पण्डितप्रदर बनारसोटास कहते हैं— कमस करें फल भोगवें जीव जजानी कोद ।

यह कथनी स्यवहारकी वस्तस्वरूप न होय ॥

हसमें सन्देह नहीं कि जीवकी जब यह परतान्त्रक्य बहरवा होतो है तब उसके मोहनीय बादि कर्मीका जबय मी होता है। पर इस प्रकारके संयोग को देखकर यदि वह उसका कारण परको हो मानता रहता है बीर बार अपराधी हुआ। उसका मुक कारण अपने अझानको और वृष्टिगत नहीं करता तो संसारण ऐसा कोई उपाय नहीं है जो उसे उसकी परतान्त्रताली विकास कर दे। बत वारण करने, समितिका पाकन करो, मौन रहो, वसन मत बोलो, किन्तु जब तक बोबनमें अझानका बात है तब तक यह सब करनेने आसामां अमुमान भी लाभ होनेवाला नहीं है। वह लाभ को संसारको परियोको बद्धानेवाला है यथार्थ लाभ नहीं माना जा सकता। ज्ञानी सम्बद्ध एवं जीवके ही उतादि मोबसायण सकता हो रहा है ऐसा हो है जैसे कोई चोर 'इस जोवको कर्म हो परवाण कार्य हुए हैं। उसीके कारण यह परतान्त्र हो रहा है ऐसा हो है जैसे कोई चोर चोरी करे बोर कह कि हसमें मेरा क्याज वराय ? बहुन कर्में दशकी परवालतात्र मुल कारण बारमा का अञ्चानभाव हो है। अदाय प्रकृत्य यही मानना जिस्त है कि सो निमस्त्रमान है।

आगे व्यवहारत्यका विषय कह कर क्रियाक्य व्यवहार धर्मके निष्कयस्वक्य शुद्धताकी प्राप्ति व्यवहा भोक्षप्राप्ति वतकाते हुए लिखा है कि 'व्यवहारधर्मका निष्कयध्यके साथ अविनाभावसम्बन्ध है। बिना व्यवहारखर्मके निष्कय धर्म जिकालमे न तो किसोने प्राप्त किया है और न कोई प्राप्त कर सकता है हसक्ति वह मोसप्राप्तिमे व्यविवाध यरम साथक चर्म है। आदि ।

प्रकृतमे देखना यह है कि वह व्यवहारक्षमं क्या है और उनकी शास्ति केसे होती है। आगममें बतलाया है कि जब तक संसारो जोव मिथ्यार्थ्ड रहता है तब तक उसके जितना भी व्यवहार होता है उसको परिगणना मिथ्या व्यवहारमें होती है। ऐसे मिथ्या व्यवहारको रूक्य कर ही समयसारमें रूखा है—

> बद-णियमाणि घरंता सीस्राणि तहा तवं च कुन्वंता। परमटुबाहिरा जे णिन्वाणं ते ण विद्ति॥ १५३॥

अर्थ—प्रत और नियमोको वारण करते हुए भी तथाझील पालते हुए भी जो परमार्थसे (परम क्रानस्वरूप जात्माके अद्धानसे ) वाह्य है वे निर्शाणको नहीं प्राप्त होते ॥१५३॥

इसकी टीका करते हुए आवार्य अमृतवाद कहते है---ज्ञानमेव मोश्रहेतुः, तदमावे स्वयमञ्जानभूतानामञ्जानिनामन्त्रम् तनियमशीख्वपःप्रश्नुतिञ्चमकम सद्भावेऽपि मोक्षामावात् । अज्ञानमेव बन्धहेतुः, तद्भावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां वहित्रं तनियमशं छतः-पमभूतिष्ठभकमीतदभावेऽपि मोक्षसदभावात् ।

वर्ष-जान ही मोलका हेतु है, क्योंकि जानके जमायमें स्वय हो ब्रज्ञानकप होनेवाले बजानियोंके बन्तरंगमें बत, नियम, बील, तप इत्यादि गुमकसींका सद्भाव होनेपर सो मोलका बमाव है तथा बजान हो बनकर कारण है, क्योंकि उसके जमायमें बहा हो जानकर होनेवाले जानियोंके बाह्य बत, नियम, शील, तप इत्यादि गुमक्योंका बनद्भाव होनेपर मी मोलका जदाव है।

देश गायामें अज्ञानमायका निषेष हैं और ज्ञानभावका समर्थन किया गया है। आयाग यह है कि यदि अज्ञानमायके साथ जन, सील और तर हो तो भी वह (अज्ञानभाव) एक बाव मंत्रका कारण है तथा ज्ञानमायके होगेयर मी कदायित् बत, नियम, शील और तथ न भी हो तो भी वह (ज्ञानमाव) मोच्चल हेतु हैं।

नियम यह है कि अधिकते आधिक अधेपुर्वत्य परावर्तवयमाण कालके श्रीव रहनेपर जीव काललियके प्राप्त होनेपर कासमान्युन पुरुषाधंद्वारा अप-करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम करके अञ्चानभावका अस्त कर सम्पर्द्यक्रमेश प्राप्त होता है। अधिक-ते-प्राधिक किनना काल रहनेपर संवार्थ और सम्पर्द्यक्रमेश प्राप्त कराही है प्रतार्थका प्रत् सुचक वचन है। तथा कम-ते-कम तरारका अप्तर्यसूहते काल श्रेप रहनेपर और सम्पर्द्यक्रमेश प्राप्त करता है। ऐया और बोध अप्तर्यहूते कानके भीतर-भीतर गुणव्यान रिपारीसे अभीगिकेवलो होकर मीखका पात्र होता है। सम्पर्द्यक्रमेश प्राप्त करनेका प्रमुखा काल अनेक प्रकार है।

जक्त उल्लेखमे बाया हुंबा 'ज्ञान' पर सम्बन्धकां का और 'बजान' पर मिच्यादर्शनका सूचक है। स्वका तास्पर्य यह है कि जब तक इस जोक्को सम्बन्धकां को गति नही होती तब तक बन्य सब परिवास मोलमार्गको दृष्टिसे निष्कल है। यही कारण है कि आचार्य कुम्दकुन्दने सम्बन्धकांनको समेवा मूळ बतकाते हुए स्विचा है—

> दंसणमुखो धम्मो उवहटो जिणवेरहिं सिस्याणं । तं सोऊण सकण्णे ट्रंसणहोणो ण वदिन्वो ॥२॥

सम्यव्हर्शन धर्महा मूल है ऐसा जिनदेवने शिव्योको उपदेश हिया है। उसे अपने कानोसे सुननेके बाद सम्यव्हर्शनसृत्य पृथ्यको बन्दना नहीं करनी चाहिये ॥२॥

मोज बारमाकी शुद्ध स्वतंत्र पर्योवका दूसरा नाम है, इशक्तिए देह, मन, बाणो, द्रध्यकर्म, भावकर्म बीर स्वी-प्वादिव निम्न अपने वात्सरकरपका जबतक सम्बक् मान नहीं होता तबतक प्रमं क्या है इसका सम्मक् निर्णय करना हो असामब है। सम्प्रदर्शन हो एक ऐमा अलोकिक प्रकाश है जो अनादि अज्ञानक्यों प्रमाइ अन्यकारका मेदन कर बानानन्द विक्वमस्कारस्क्रम पुद्ध आस्प्रतरका दर्शन करनेमे ममर्थ होता है। ऐसे आस्प्रतक्ष निवस सम्प्रत्यकंत्र आति हो एरमार्थक ने देश, गृह और शाहकरे प्रयादिक प्रवादि होता है। ऐसे आस्प्रतक्ष निवस सम्प्रकृत करोति होतों है। देश, गृह और जोशादि नौ प्राथिक मम्बक् स्वक्पर मम्बक् प्रक्षपर मम्बक् प्रकाश डालनेवालो सम्बन्ध निवसणि हो वीतराग, हितोपरेशो और सर्वज्ञ हो यार्थ देव है तथा मोआमार्गों अनेन स्वक्षपर मान्यक्ष क्षित्र कर स्वक्षपर मान्यक्ष क्षत्र प्रकाश डालनेवालो सम्बन्ध निवसणि हो सर्वो है। वीतराग, हितोपरेशों और सर्वज्ञ हो यार्थ देव है तथा मोआमार्गों क्षत्र स्वक्षपर स्वक्षपर मान्यक्षपर स्वक्षपर स्ववस्य स्वक्षपर स्वक्षपर स्ववस्य स्वक्षपर स्वक्षपर स्वक्षपर स्ववस्य स्वक्षपर स्ववस्य स्वक्षपर स्वक्य स्वक्षपर स्वक्षपर स्ववस्य स्ववस्य स्ववस्य स्वक्षपर स्ववस्य स्वक

जभीतक वह संसारी जोव अपने अज्ञानवा अन्य सवरोगने पीडित संसारी सरावी देवताओको अद्धा करता आ रहा था। प्राप्त संसारिक साधनोको पुण्यका कर मानकर उन्होंसे तन्म्य हो रहा था। किन्तु उसे सम्पद्धतंनको प्राप्त होनेयर उनको पंचीन्द्रय भोगोने नहन उदासीन वृत्ति हो जाती है। ऐसा सन्यपृष्टि जोव अपने बुद्ध आरमाके प्रतिनिधित्वकण एकमात्र परमार्थकथ देव, पुरु और शास्त्रको उपासनाको हो अपना आवश्यक कर्तस्य मानता है। इसी आश्यको स्थानमें रखकर देशद्रतीयोजन पुरु १६ में कहा है—

आत्मा शानानन्द्रस्वमाची है ऐसी दिस्पशिक्षिकी जिसे प्रतीत हुई हो उसे जब तक पूण दशा प्राप्त न हो तब तक विजेन्द्रदेवको पूजन करती चाहिए। सम्प्यक्षवी अवकको उनको पूजा करनेके मात्र आते हैं। श्रुप्ति भी भाषपुता करते हैं। आवक सेवक बनकर पूजा करते हैं। जिसके अन्तरंगमें झानस्वभाषका मान है वह कहता है—हे नाथ! तेदें विदहमें अनन्त काक बीत गया। ह प्रयु! अब हुया करो और मेरे जन्म-सरणका अन्य कर दो। जन्म-सरणका अन्य अपने आत्मासे ही होता है, किन्नु अपूण अवस्थामें सगान्द्रिका प्रताका भाव होता है। स्वयंगुस्तोत्रमें समन्तभद्र आचार्य अनेक प्रकारते स्तुप्ति करते हैं। जिसे आत्माका आत है उसे पूणद्शा प्राप्त भगवान्को स्तुति करनेके माव आते हैं—हे नाथ! आपको पूण आनन्द सिक गया। आयमें अस्थाता और विकार नहीं रहे। अब करणा करें, ऐसे नम्न वचन

अपागे पृ०१७ में लि**ला** है—

जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान्की भक्ति नहीं देखता तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा, स्तुति नहीं करता उस मनुष्यका जीवन निष्फल है। तथा उसके गृहस्थाश्रमको धिककार है। निर्माण बनवासी मुनि मी कहते हैं कि उन्हें धिककार है। आगे गाया १६-१० में कहा है कि मण्य शीवीको प्रात्तकार उरक्तर श्री जिनेन्द्रदेव तथा गुरुके दर्शन करना चाहिये तथा भक्तिपूर्वक उनकी वन्द्रना स्तुति करनी चाहिये तथा प्रमाशक सुनना चाहिये। तथास्वात गृहकार्य करने चाहिये। गणशरादि महान् पुरुषोंने समे, अर्थ, काम, मोक हन चार पुरुषाधोंमें सर्व प्रथम प्रमुक्त निरुषण किया तथा उतको मुक्य साता है।

यह सम्बन्धृष्टिको सच्चे देव, गुरु, शास्त्रको यथार्थ प्रक्ति है। इसके साथ सात व्यवसीके सेवनमें
उसको तथाग भावता हो आती है। वह बारशोम प्रतिपादित बाठ अंगोका उक्त प्रकारसे पालन करते हुए
सम्बन्ध्यत्तिके पच्चोश दोगोका तथाग कर देता है। इस प्रकार निश्चय सम्बन्ध्यत्तिके साथ व्यवस्थात्ति होनेग विकास सम्बन्धात्तिको उत्तरात्ति हुए सहज आस्त्रसम्बन्धिको उत्तरात्त्र वृद्धि होनेग वैसे
ही अन्तर्गमे अंश्वरूपके उत्तर्भ वेतिराग परिणातिके आगृत होनेके साथ अप्रत्यास्थानावरण क्यायका अभाव
हाता है तब वह बाह्यमे अपनी श्रव्यक्त अनुगर आश्वरूके बार इतोको सनःपूर्वक पालन करने लगता है।
इसके कियो वह प्रथ, जोग, काल और भावोका सम्बक्त विवारकर अपने सान्नकट जो सम्बन्धृत्त हाते हैं
उनके वरणोमे उपस्थित है।

परमानव्यस्कल नित्य एक आन-दर्शनस्वरूप ज्ञायकभावके सिवा अन्य सब पर है ऐसा भेदिबज्ञान तो उसके सम्यन्ध्यत्तने कालमे ही उत्पन्न हो गया था। अब उनके गणभावमें भी और न्यूनता बाई है, अतत्व वह संयोगको प्राप्त हुए भोगोपभोगके साधनोंका परिमाण तो करता ही है। साथ हो संकल्पवृक्क त्रसहिंसा का त्याच कर सत्याणुवत, असीर्याणुवत और सहाद्याणुवत पूर्वक द्वाद शीलोको चारण करता है। ये बारह वत हैं। इनके द्वाद समिरत सम्बन्धिके देव, गृद शास्त्रको पूजा अर्चा, वन्दता, नमस्कृति आदिक्य जितना आवक्का कर्तव्य हैं बारमोन्स्य परिजायिके साथ यह तब व्यवहार वर्ण देशविरत गृहस्वके होता है। बारय-वाणुविके द्वादा इसके द्वारीर, भोग और संतरके प्रति वो सहज उदासीन वृक्ति उदित होती हैं उसके परि-णामस्वक्य यह विचार करता हैं कि—

> कब हैं मेरे वा दिनकी सुचरी। तन विन वसन अशन बिन वनमें निवसों नासाइष्टि धरी। कव०,

यह तो जायबसे ही स्पष्ट है कि आवक्षपर्स अपवादमार्ग है। उत्सर्गमार्ग तो मूनियर्म हो है, स्वक्तिए मूहस्थायम्म रहते हुए भी जारमजानृतिके कारण उसमें उसकी सहज उसानीमता वकी रहती हैं और अल्ल-रंगमें करायको समय जैसे वैसे आरमाव्यक्ति हैं। रंगमें करायको मन्द्रताके साथ जैसे वैसे आरमाव्यक्ति वृद्धि होती जाती है वैसे वेसे उसका वित्त परम बीतराम मूराको बारचकर साकानु मोदसार्गपर आरक्ड होनेके किए उस्त होता है।

मृत्तियमं लोकोत्तर साथना है। विसके चित्तमं मोगोपमोगके प्रति पूर्णक्यसे सहज जदासीनता तत्त्रप्त हो गई है, अस्तरंबमे समता तत्त्रके अम्बास्त्रया जो पूर्ण आस्मान्तिके लिए बद्धारिकर है, जिसने पूर्ण अहिंद्या, सदम, अचीर्य और बद्धायपंकी पराकाश्च प्राप्त करनेका अन्तरंगमं निर्णय कर लिया है ऐसा आस्मार्थी गृहस्य जब स्वमायमायके आयथसे अपनेमे पूर्ण बोतरावता प्राप्त करनेके लिए उद्यत होता है तब बाह्यमं बद्धायपंत्रप्त करनेके लिए उद्यत होता है तब बाह्यमं बद्धायपंत्रप्त करनेके लिए उद्यत होता है तब बाह्यमं बद्धायपंत्रप्त करनेके लिए उद्यत होता है तब बाह्यमं करता क्षेत्र गृहस्य व्यवस्त कर और उनसे विदा लेता हमा करता है—

बन्धुबर्गमें प्रबंक्तान आस्माओ ! इस पुरुषका आस्मा किंचिन सात्र भी तुम्हारा नहीं हैं ऐसा तुम्र निश्चयसे जानो । इसकिए मैं आप सबसे बिदा छेता हूँ। जिसे शानज्योति प्रगट हुई हैं ऐसा यह आस्मा आज आस्मारूपी अपने भनादि बन्धुके पास जा रहा है।

अहो ! इस पुरुषके वारीरके जनकके आत्मा ! अहो ! इस पुरुषके वारीरकी जननीके आत्मा ! इस पुरुषका आत्मा आप दोनों द्वारा उत्यन्न नहीं है ऐसा आप दोनों निश्चयसे जानो । इसकिए आप दोनों इस आत्माको छोड़ो अर्थात इस आत्मामें रहनेवाटे रागका त्याग करो । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा वह आत्मा आज आत्माकपी अपने अनादिजनकके पास जा रहा है ।

भहो ! इस पुरुषके कारीरको रमणी (स्त्री) के आत्मा! तृ इस पुरुषके आत्माको रमण नहीं करती ऐसा तृ निश्चयसे जान। इसल्यि तृ इस आत्माको छोड़। जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभृतिकयी अनादि-रमणीके पास जा रहा है।

महो इस पुरुषके शरीरके पुत्रका आत्मा! तू इस पुरुषके आत्माका जन्म नहीं है ऐसा तू त्रिश्रयसे जान । इसक्षिये तू इस आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्माक्सी अपने अनादि जन्मके पास जा रहा है। इस प्रकार बढ़ोंसे, स्त्रीसे और पुत्रसे अपनेको खुड़ाता है।

—प्रवचनसार २०२ टीका पु० २४९

इसके बाद ज्ञानाचार आदिको सम्बक्त प्रकारते जाराधना करता हुआ वह गुणाइय, क्रोधादि दोषोंसे रहित, और वयोवुद सादि उसम गुणांसे सम्पन्न गणी ( बाचार्य ) को प्राप्त कर 'सुझे स्वीकार करों' ऐवा निवेदन कर प्रणव होता हुआ गणीके द्वारा अनुगृहोत होता है। तदनन्तर में दुवरोंका नहीं हूं, दूखरें मेरे नहीं है, इस लोकमे मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा निश्चयबान और वितेदिव्य होता हुआ यथा जात क्ष्यदर होतर केशकून करता है। उस समय उसकी वृत्ति हिलादिते रहित २८ मूळ्युव्यक्त और सरीरके संकारते रहित होती है। इस कर्य यथावात मुनिजिनको स्वीकारकर जब वह नव दीस्तित स्वभावनन्त्र हो जास्य-रमणताको प्राप्त होता है। उस अवक्षयमें उत्कृष्ट विशुद्धिक परिणामोंका जातम्बन छोत सर्वप्रम अप्रमत्त भावको प्राप्त होता है।

धन्य है यह बात्सस्वरूपमे स्थित परम बीतराग जिन मूदा ! जिन्होंने ऐसी जनस्तुत्र्य बीतरागस्वरूप साक्षात् जिनमुदाको प्राप्तकर पूर्ण जिनस्य प्राप्त किया है वे तो धन्य है हो । किन्तु जिन्होंने पूर्ण बात्यजागृति-का हेत्रभत परम पवित्र बीतरागस्वरूप जिनमदाका भी आलम्बन किया वे भी घन्य है ।

हुनके बाद ऐसा ज्ञानी बीतरानी सामु अति अल्प कालमें (अन्वभृद्धतमें) प्रमत्तसंबद होता है। इत्ता अन्य अन्य स्वाध्याय, अमेपदेश, शहारप्रहरून, विहार वादि कियाएँ होती है। ऐसा नियम है कि प्रमत्तसंबद वाद्यायाय, अमेपदेश, शहारप्रहरून, विहार वादि कियाएँ होती है। ऐसा नियम है कि प्रमत्तसंबद गुगस्थान के लेकर विनिष्णकरण गुगस्थान तक सामायिक संबस और खेरोपस्थापना संबस ये दो संबस होते हैं। बीतराप सामुके सदा काल अर्थिन्यन, महल-स्थान, कञ्चन-कौच तथा निन्दा करनेवाला-स्तुति करनेवाला इतमें सर्वकाल समाय रहता है। प्रविद्याय और कञ्चनकों बहु अलग अक्त जानता अक्ट्य है, परन्तु स्वभावर्शकों शास को प्रमाय रहता है। प्रविद्याय वीत्र को अप्त इसरेकों तुन्छभावसे नहीं देखता। अन्य के सर्व स्वन के विव्यक्त के उसकी स्वाध करी

भरीर और पर्यावसम्बान्धा मुच्छी तो उतकी झूट ही गई है, इसलिये उसका सरीर संस्कारको ओर अणुमात्र भी ध्यान नही जाता। सञ्चलन कवाथके सद्भावमे बाहार, पीछी, कमण्डलु और स्वाध्यायोपयोगी १-२ शास्त्र मात्रके प्रहणके भावका विरोध नहीं है, इसलिये एषणा और प्रतिद्वापन समितिके अनुसार ही वह इनमें प्रवृत्ति करता है।

श्रावकोंको यद्याविधि श्रावकधर्मका उपदेश देते हुए भी श्रावकोचित किसी भी क्रियाके करनेकी न तो वह प्रेरणा करता है और न उसमें किसी प्रकारकी रुचि विखलाता है।

मोधनार्गमे पुत्रवता बारितके बाबार पर है। मुख्यतया पत्रव परमेक्षा ही पूच्य है। बारितवारीकी वित्तय पदके अनुगार यथायोग्य उचित है, मने ही वह 'देखदती तिर्यष्टच हो हो।' पर बारित्रवे रहित देव मो वस्त्राय नहीं है, अत्राय साधु देशमेद, समाजमेद और पन्यमेदसे सम्बन्ध रखनेबाली कि कित्त कियाओं को अपेक्षा किये विना बीतरागभावकी अधिबृद्धिक्प 'स्वयं प्रवृत्ति करता है और तदनक्ष ही उपदेश करता है।

यह निश्चय मोक्षमार्गपूर्वक व्यवहार मोक्षमार्ग है। चरणानुयोगके ग्रन्थोमे इसोका प्रतिपादन किया गया है। पण्डितप्रवर दौलतरामजीने छहवालाकी ६वीं बालमे—

## मुख्योपचार द्विभेद यों बढभागि रत्नत्रय धरें।

इस वचन द्वारा जिस दो प्रकारके रतनत्रयका सूचन किया है उसमेंसे सुख्य रतनत्रय ही निरुचयर्घम है, क्योंकि वह स्वभावके आश्रयक्षे उत्पन्न दूई आल्पाकी स्वभावपर्याय है तथा उपवाररत्नत्रय हो ज्यवहारधर्म है, क्योंकि निरुचयर्घमके साथ गृणस्थान परिपाटीके अनुसार जो देव, शास, गुरु, अहिंसादि अणुष्ठत और महाव्रत आदिरूप शुभ विकल्प होता है को कि रागपर्याय है उसको यहाँ ज्यवहारधर्म कहा गया है।

परमारमप्रकाशमें कहा है--

देवहं सत्थहं मुणिवरहं भक्तिए पुण्णु हवेह । कम्मक्सड प्रणु होइ ज वि अञ्जड संति मणेइ ॥६९॥

देव, शास्त्र और गुरुको मिनताने पृथ्य होता है। परन्तु इससे कर्मक्षय नहीं होता है ऐसा शास्त्रि जिन कहते हैं।।६१॥

नयचक्रमे भी कहा है—

देवगुरुसत्थभचो गुणोवयारिकरियाहि संजुचो। पुजादाणाइरदो दवजोगो सो सुहो तस्स ॥३११॥

वर्ष—जो भारमाका उपयोग देव, गुरु, शास्त्रको भवित तथा गुण-उपचार क्रियासे **युक्त और** पूजा-दान सार्दिम लीन हैवड शुभ उपयोग है॥३११॥

इससे स्पष्ट है कि आगममे व्यवहारधर्मन जीवकी आशिक विश्वृद्धिके माब होनेवाला रागाध हो लिया गमा है। बताएव जब रागाधको दृष्टिम विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि वह एकमान वरमामां ही हैं। जहाँ कही आगममे उसे निजंदाका हेतु लिखा भी है नो वह केवल उसके साथ होनेवाले आरमाके निवचय राजन्यवस्थ्य पुर परिणामका रागावते उपचार करके हो लिखा है। अताप्य आगमके प्यवहारधर्म मोक्षका हेतु हैं ऐसे वचनको पदक तकका बचन मात्र उपचार्य आगता चाहिये, परमाध्ये नहीं। आगममे व्यवहार-निवचयको मुख्यताते अनेक प्रकारके वचन उपलब्ध होते हैं सो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, मावार्थ इनको समझकर हो वही ब्याख्यान करना चाहिये।

भनेन प्रकारेण झध्दनयमतारामभावार्थो व्याच्यानकाळे यथासम्मवं सर्वत्र ज्ञातस्य इति । —परमान्यप्रकाश १,२ ए० ८

अनेन प्रकारेण शब्दनयमतागमभावार्थं व्याख्यानकाले सर्वत्र यं।जनीयं।

—पञ्चास्तिकाय गाथा १ जयसेनीय टीका पृष्ट ४

कई स्थानोपर प्रतिशंका र में मिली हुई शुद्धागृद्ध पर्याथको शुभ कहा गया है। इसमें स्वष्ट विदित होता है कि यह प्रतिशंकाम स्वीकार कर लिया गया है कि जितना रागाय है वह मात्र बन्धका कारण है, पर वसे निर्वराका हेतु सिद्ध करना इष्ट हैं, ह्यालिये पूरे परिचामका बुग कहकर ऐसा अर्थ फ़लित करनेकी चेष्टा को गई है सो यह कबनकी चतुराई मात्र हो है।

दवर्षे गुणस्थानमे रामभाव है यह आगमने हो स्पष्ट है और वह बन्धका हो कारण है, परन्तु साववें गुणस्थानने लेकर ऐसा रामाधा अबुद्धिपूर्वक होता है, इसक्षिये वहाँ शुद्धांपयोगको धिद्धिमें कोई बाधा नहीं साती।

प्रतिवांकामें एक मत यह प्रमट किया गया है कि यदि व्यवहारक्यकी निश्चयक्यके सामक नहीं माना जाता है तो श्रावक-मृनिको क्रियाएँ निष्कृत हो जाती है। मो मेरी नम्र सम्बितिमें ऐसा प्रस्य करनेका कोई कारण नहीं है, व्योक्ति जब यह आरवा बुद्धोरयोगसे च्युत होकर बुमोपयोगसे जाता है तब उसके उस पदके अनुरूप बाह्य कियाएँ भी होती हैं। इतना बददय है कि खावकके गुजरवानके जनुरूप गुद्ध परिणतिके साथ गुयोग्योगकी मुक्जता होती हैं और शाकुके गुद्धोग्योगको मुक्यता और घुमोग्योगको नोणता होती है। गुयोग्योग या बाह्य कियाएँ तभी आरखसमें बावक है जब यह जीव इनसे निरवयणमंकी प्रार्थित मानता है, किन्तु आगमका अभियाप यह है कि मोजमागमें साथक जारमा सदाबाज स्वभावका हो आपन्न केविय जयम करता है। परन्तु उपयोगको अधिवरताके कारण जबके आरसानुमृतिवक्षण स्थानके चुत्र होनेपर उस समय उसकी सहज प्रवृत्ति गुयोग्योगमें होती है और गुयोग्योगके साथ बाह्य कियाएँ भी होती है। गुयो-ग्योग संसारका कारण है और गुद्धोग्योग मोक्षका कारण है यह इससे स्वष्ट है कि गुयोग्योगके होनेपर कर्मक्ष्यकी स्थित-अनुभावमें वृद्धि हो आती है और गुद्धोग्योगके होनेपर उसकी स्थित-अनुमागमें हानि हो जाती है। श्रो सब्यवारओं जो अवदारको प्रतिषद्ध और तिश्वयको प्रतिष्ठक कहा है वह इसी

> एवं ववहारणभो पहिसिद्धो जाण णिच्छ्यणएण । णिच्छयणयासिदा पुण सुणिणो पात्रंति णिच्वाणं ॥२७२॥

अर्थ—इस प्रकार व्यवहारनय निश्चयके द्वारा निषिद्ध जाती । परन्तु निश्चयनयका आश्रय लेनेबाले मृनि निर्वाणको प्राप्त होते हैं ॥२७२॥

अवर्ष यो मोक्षमार्गपर बाण्ड होना चाहता है उसे मुक्यतासे स्वभावका आध्य केनेका हो उपदेश होना चाहिए, नयीकि वह आत्माक कभी भी न छूटनेवाला स्वभावका है तथा बात्यार्ग यो दिवाद उत्तरन होती है वह स्वभावक अध्यक्ष केनेसे हो होती है, व्यवहारका आव्य केनेसे नहीं। प्रस्तुत स्थितंत्र यह है कि उपी हो साथक आत्मा स्वभावके स्थानमे शुन और उदनुक्ष किमाओको निक्चस उपाये मानकर उससे मोक्साओं होती है एसी अद्धा करता है त्यों हो वह सम्यत्वक्क्षी राज्यवेक्ष स्थान हो जाता है। अवदहार समं गुणस्वान परिपायों होती है एसी अद्धा करता है त्यों हो वह सम्यत्वक्क्षी राज्यवेक्ष स्थान हो जाता है। अवदहार समं गुणस्वान परिपायों हो किर में उत्तरोत्तर गुणस्वानों स्थान है तो ही वित्र स्थानके बाध्यके उत्तरन हुई विवृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती हुई बन्तमें पूर्णताको प्राप्त हो जाती है, हतियों यो छूटने योग्य है उत्तका मुख्यताले उपदेश देना स्थापत होता हो जिन-मार्ग है एसा यहाँ समझना चाहित ।

प्रतिश्वार २ मे अनेकान्तको पृष्टिके प्रसंगते 'निर्यक्षाः नयाः मिष्या' यह वचन उद्दुत किया गया है पर यह वचन वस्तुधिकी प्रशंगमें प्राया है और प्रकृतमें बोहमार्गाकी प्रमिद्धि को जा रही है। अत्वत्व प्रकृतमें उद्यक्ष उपयोग करना इस्ट नहीं है, यहाँ पुन-पर्यावारक वस्तुका निषय नहीं किया जा रहा है। यहाँ यह वस्तुत उपयोग करना इस्ट नहीं है, वहाँ पुन-पर्यावारक वस्तुका निषय नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो यह वस्तुत्वाना मात्र प्रयोजन है कि अपनो इष्टिमें किसे सुख्यकर यह स्मारों जो जा मोक्सामर्गका अधिकारी वन सकता है। अत्यव्व यह उपदेश दिया जाता है कि पर्याय खुद्धि तो तू अनादि कालसे वनाए चला आ रहा है; एक बार पुण्य-पापके, निमित्त के और गुण-पर्यायके विकल्पको छोड़कर स्वभावका आश्रव छेनेका प्रयत्न तो कर। अब विवार करके देखा कि ऐसे उपदेशमें एकान्त कहीं हुआ। वया इसमें पुण्य-पापके सद्भावको या गुण-पर्यावके सद्भावको अस्वीकार किया गया है या उत्तका विकल्प दूर करानेका प्रयत्न है। इसी कारण आवार्य कुन्दकुन्य समयसारमें विद्वानोको शिक्षा देवे हुए कहते है—

मोत्तूण णिष्छयट्टं ववहारेण विदुसा पबद्दंति । परमट्टमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्सओ विद्दिशो ॥१५६॥

सर्य--विद्वान लोग निश्वयनयके विषयको छोडकर व्यवहारके द्वारा प्रवृत्ति करते हैं, परन्तु परमार्थ-का आश्रय करनेवाले मनियोके हो कर्मोंका लग्न आगममें कहा गया है।

अत्तएव उक्त प्रकारके भयको छोडकर सम्यकत्वरत्नको प्राप्तिके अभिप्रायसे श्री समयसारजी सादि परमागमका आश्रय लेकर जो उपदेश दिया जाता है उसका विवर्यास न करके आशयको समझनेका विदृद्धर्ग जयकम करेगा ऐसा विश्वास है।

प्रतिशंका २ में वर्तमानको ध्यानमें रखकर और भी अनेक अप्रासंगिक अभिप्राय व्यक्त किये गये है जो केवल भ्रमपर आधारित हैं, सो इस सम्बन्धमें इतना हो निवेदन करना पर्याप्त है कि एक साधर्मी भाईका गलत धारणाके आधारपर ऐसे अमपूर्ण विचार बनाना यह मोक्समार्ग ता है ही नहीं, पण्याजनका भी मार्ग नहीं है।

यद्यपि प्रतिशंकारूपसे यह लेख विशिष्ट अभिप्रायसे लिखा गया है तथापि उसके स्थानमें जिनागमके अनुसार निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गको पद्धति क्या है मात्र इतना विचारकर इस लेखहारा समाधान करनेका प्रयत्न किया गया है।

यह सुनिश्चित सत्य है कि जो जीवनमें व्यवहारको गौण कर निश्चयसे शुद्ध स्वरूप स्वभावका आश्रय लेगा उमीको भेदाभेदरूप व्यवहार-निश्चय रत्नत्रयको प्राप्ति होगी और वहाँ अन्तमे मोक्षका भागी होगा । इसीलिये स्वभावका आश्रम लेना उपादेय है ऐसा यहाँ निष्कर्ष रूपमे समझना चाहिये । इसी भावको व्यक्त करते हुए भगवान कृत्वकृत्व समयत्राभतमें कहते है-

> सदंत वियाणंतो सदं चैवप्पयं लहह जीवो । जाणंती द असूदं असूद्रमेवणयं लहह ॥१८६॥

अर्थ-सुद्ध आत्माका अनुभव करता हवा जीव सद्ध आत्माको हो प्राप्त करता है और अस्द्र आत्माको अनभव करता हुआ जोव अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है ॥१८६॥

# तृतीय दौर

: 3 :

# शंका १६

निश्चय और व्यवहारनय का स्वरूप क्या है ? व्यवहारनयका विषय असत्य है क्या ? असत्य है तो अभावात्मक है या मिध्यारूप है ?

#### प्रतिशंका 3

इस प्रश्नमें निम्न विषय चर्चनीय है-

(क) निरुवयनयका स्वरूप क्या है ?

- (स्त) व्यवहारनयका स्वरूप क्या है ?
- (ग) व्यवहारनयका विषय असत्य है क्या ?
- (घ) व्यवहारनयका विषय यदि असस्य है तो अभावास्मक है या मिण्यारूप है ?

आपके प्रथम व द्वितीय उत्तरमें (ग) व (घ) इच्छको विषयमें तो कुछ मी नहीं किस्ता गया। निश्वय तय व व्यवद्वारनयका स्वकन मी स्पष्ट नहीं जिल्ला। अप्रार्शिक बातोंको तथा विषमें आर्थप्रवादिक्द मी कथन है ऐसी पुस्तकके वाक्योंको जिल्लाकर व्यर्थ कलेवर बढ़ा दिया गया है। यदि ऐसा न किया जाता तो सुन्दर होता।

परिचेत बस्तु अनेकात्तात्मक हैं 'यद दो शब्दिक्षे बना है—(१) अनेक (२) अन्त । 'अनेक' का अर्थ है 'एकसे अधिक' ओर 'अन्ते' का अर्थ 'धर्म' है। इस प्रकार 'अनेकान्तात्मक बस्तु' का अर्थ 'अनेक धर्मशाली वस्तु' यह हो आता है। परन्तु से अनेक धर्म अर्थात् दो धर्म परस्पर विषद्ध होने चाहित्वे। श्री अमृतष्मन्न आश्रामी सम्प्रसार स्यादाश्चिकार्यक कहा है—

परस्परविरुद्धशक्तित्र यप्रकाशन मनेकान्तः ।

परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशन अनेकान्त है। यह अनेकान्त परमागमका प्राण है तथा सिद्धान्तपद्धतिका जीवन है। इसी बातको श्री अमृतवन्त्रवार्थ स्पष्ट करते है—

> परमागमस्य जीवं निषिद्धजास्यन्थसिन्धुरविधानम् । सक्छनयविछसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥२॥

> > ---प्ररु० सि०

अर्थ---जन्मान्य पुरुषोके हस्तिविधानको दूर करनेवाले, समस्त नयीसे प्रकाशित विरोधको सवन करनेवाले और परमागमके जीवनभूत अनेकान्तको नमस्कार करता हूँ।

> दुर्निवारनयानीकविरोधव्यसनीषधिः । स्याकारजीविता जीयाज्जैनी सिद्धान्तपद्वतिः ॥२॥

—पंचास्तिकाय टीका मंगलाचरण

अर्थ—स्यात्कार जिसका जीवन है ऐसी जिनभगवानुको सिद्धान्तपद्धति, जो कि दुर्मिवार नयके समूहके विरोचका नाम करनेवाळी है, जयबन्त हो ।

एक बस्तुमे विवक्षाभेदसे दो प्रतिपक्ष वर्म पाये जाते हैं, अतः उन दोनों बर्मोमेंसे प्रत्येक वर्मको विवक्षाको ग्रहण करनेवाला पृथक्-पृथक् एक-एक नय है, जिनका विषय परस्पर विवद्ध है। कहा भी है—

> होबाणं ववहारे धम्म-विवन्साइ जो पसाहेदि। सुयणाणस्स विबप्पो सो वि णक्षो हिंगसंभूदो॥२६३॥

— स्वामिकातिकेयानप्रेक्षा

अर्थ-जो वस्तुके एक घर्मकी मुक्यतासे लोक व्यवहारको साधता है वह नय है। नय श्रुतज्ञानका भेद है तथा लिंगसे उत्पन्न होता है।

णाणाधस्मञ्जदं पि य एवं धस्मं पि बुज्वदे अरथं। तस्सेय विवक्तादो णिथ विवक्ता हु सेसाणं॥२६॥।

-स्वामी कार्तिकेय

अर्थ—गद्यापे पदार्थ नाना धर्मति गुक्त है तथापि नय एक धर्मको कहता है, क्यों कि उस समय उस चर्चकी विवक्षा है, त्रेष धर्मों को विवचा नहीं है। अपना नयका लवल विकलायेग है। कोई मी एक नय क्स्तुके पूर्ण स्वकाको नहीं कह सकता। नय ता एक धर्मपूर्वन बस्तुका कवन करता है। अत वस्तु-स्वक्प अपना सिलानेपर पर्याति होता है।

प्रतिपक्षी दो धर्मोको विवक्षा भेदसे यहण करनेवाले दो मूल नय है जिनको डण्यांविक और पर्यापाधिक नय कहते हैं। प्याप्तिकायको गाया वारको टोकामे थो अमृतवन्द्रसूरिने भी लिखा है— 'भगवानने दो नय कहें है—द्वापाधिक और पर्यापाधिक। अगवानका उपदेश एक नय अधीन नही है, किन्तु दोनों नयोके अधीन होता है। डब्याधिकनय निद्ययनय है और पर्याधिकनय ज्यवहारनय है, समीकि समयक्षार गाया १६ को टोकामें 'इन्याधित निद्ययनय और पर्याधाधिकनय स्वाप्ति समयक्षार स्वाप्ति हैं—

> जीवे कम्मं बहं पुटुं चेदि व्ववहारणयभणिदं। सद्दणयस्स द जीवे अवदुपुटुं हवड़ कम्मं॥१४१॥

अर्थ--- ओवमे कर्मबद्ध है तथास्पर्शताहै ऐसाब्यवहारतयकावचन है। जीवमे कर्मन वेषताहै अरेर न स्पर्शताहै ऐसानिक्चसनयकावचन है।

हती बातको श्री अमृतवन्द्र सूरि कलवा ७० से ८९ तक २० कलवा द्वारा दो परस्वर प्रतिपक्ष समों को कहकर यह कहती है कि एक नयका विषय एक घाई और दूनरे नयका विषय दूनरा पर्या है। तन कलवामें कवन किये ये प्रतिपक्ष धर्म इस प्रकार है—(१) बढ-अवढ (२) मृद-अमृत (३) रागी-अराणी (४) देवी-अदेवो (४) कर्ना-अकर्ता (६) भोक्ता-अगोवना (७) जोब-आव नती (०) मृद-मृहम स्वि (१) हेतु—हेतु नही (१०) कार्य-कार्य ११) भावा-अगावा (१०) संवर-अवेद्य (१०) द्वार-अद्दय (१०) वेद्य निवर-अनिषय (१५) वाष-अवाय्य (१६) नाता-अगावा (१०) संवर-अवेद्य (१०) द्वार-अद्दय (१६) वेद्य अवेद्य (२०) भात-अभाव । अर्थान् 'जोव वढ हैं 'यह व्यवहार नय (वर्षाधार्यक नय) का पक्ष है । 'जोव अवद हैं 'सह निवयन नयका पस है । इंगी अहार अंध्य निकर्शोक विषयों भी जाता वाहियें।

बब दोनो नबोमेंसे प्रत्येक नमका विषय, बस्तुके दोनो परस्यर प्रतिपक्ष बर्गोमेंसे, एक-एक धर्म है तो उन दोनो नबोमें किसी एक नमकी यथायं जीर दूसरेको अववायं कहना की सम्भव हो सकता है, बयोकि जो नब परवक्का निराकरण नहीं करते हुए हो अपने पत्रके अस्तित्वका निश्चय करनेमे अ्यापार करते हैं उनमें समोपीनता पार्ट जाती है। कहा मी है—

> णिययवयणिज्जसन्त्रा सन्त्रणया परवियालणे मोहा। ते उण ण दिहसमञ्जो विभयइ सन्त्रे व अलिए वा ॥१।२२८॥

> > —सन्मतितर्क

वर्ष—चे सभी नव वयने-अपने विषयंके कथन करनेने समोचीन है और दूसरे नयोके निराकरण करनेमें मूख है। व्यवेकारक्य समयके जाता पुरुष (सम्पर्दाष्ट) यह नय सम्बाह कोर यह नय सुठा है इस प्रकारका विभाग नहीं करते। व्ययोन्—दोनो नयोके विषय दोनो पर्य एक बस्तुके होनेसे दोनो हो, नम् वपनी-अपनी विषवासे सत्य है। अनेकास्तरूप समयके जाता सर्वात् सम्यन्दृष्टि नयोंके विषयोंको जानते तो हैं, किन्तु किसी नयपचको प्रहण नहीं करते । श्री कृत्यकृत्य सगवानने समयसारमे कहा भी है—

दोण्ण वि णयाण मणियं जाणह णवरि तु समयपढिबद्धो । ण दु णवपक्सं गिष्हदि किंचि वि जयपक्सपरिहीणो ॥१४३॥

वार्य--- वो पुरुष आरमाने प्रतिबद्ध है अर्थात् आरमाको जानता है यह दोनो ही नयीके कमनको केवल जानता है परन्तु नयपत्रको कुछ भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह नयोके पत्रसे रहित है। वर्षात् किसी एक नयका पत्र (आग्रह) नहीं करना चाहिये।

इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई निश्वयनयके एकान्तका पक्ष प्रहण करके व्यवहार नयको सर्वया सूठ कहता है तो वह बागमविक्द है। श्री वीरसेन स्वामी वयथवल पु०१ पृ०८ में निम्न प्रकार कहते हैं—

ण च ववहारणभी चप्पलभी, वत्तो (ववहाराणुसारि) सिस्साण पउत्तिदंसणादो । जो बहुजीबाणु-ग्गहकारी ववहारणभी सो चेव समस्सिद्धो ति मणेणाबहारिय गोदमधेरेण मंगलं तत्य क्यं ।

वर्ष—प्यदि कहा जाय कि व्यवहारनय इसस्य है सो भी ठीक नहीं है, स्वोक्ति उससे व्यवहारका अनुगण करनेवार्छ शिष्योको प्रवृत्ति देखी जाती हैं। अतः वो व्यवहार नय बहुत जीवॉका अनुग्रह करने-वाता हैं उपीका आश्रय करना वाहिये ऐसा मनमें नित्त्वय करके श्री गौतम स्वविरने चौबीस अनुमोगद्वारीके आधिम मनक किया है।

व्यवहारनथसे वस्नुस्वरूपका ज्ञान होता है, अत्तत्व वह व्यवहारनय पूज्य है। **इसी बातको श्री** पद्मनिद आचार्यकहते है—

> मुख्योपचारविवृतिं व्यवहारोपायतो वतः सन्तः । ज्ञास्वा श्रयन्ति जुद्धं तस्वमिति व्यवहृतिः पूज्या ।।१९॥

> > ---पद्मनन्दिपंचविंशति

अर्थ — चूँकि सज्जन मनुष्य व्यवहारनयके बाध्ययसे ही मुख्य और उपचारभूत कथनको बानकर सुद्ध स्वरूपका बाध्य लेते हैं, बताव वह व्यवहार पच्य है।

व्यवहारत्यका विषय पर्याय है। पर्यायोका समूह इन्य है अथवा गुण और पर्यायवाला इन्य है 'गुणपर्ययवत् इम्यम्।' (ते० स्०, अ० ५. सुत्र ३८) इससे स्पष्ट है कि जिस समय तक पर्यायका भी ययार्थ श्रद्धान नहीं होगा उस समय तक इध्यका भी ययार्थ श्रद्धान नहीं हो सकता है। इस्यके आयम अनुकृत श्रद्धान करनेसे सम्यस्थान उत्पन्न होता है और सम्यस्थानविनय होती है।

> जे अस्थपउत्रया खलु उवदिहा जिणवरेहिं सुद्रणाणे । ते सह रोचेदि णरो दंसणविणमो हवदि एसो ॥१८९॥

> > <del>-- मू</del>लाचार अ० ५

अर्थ—जो अर्थपर्याय जिनवरने आगममें कही है उनको उसी प्रकारसे रुचि करनेवाले पुरुषके दर्धान-विनय होती है। अर्थात् ( व्यवहारनयके विषयभूत ) उन पर्यायोके यदार्थ स्वरूपर मध्य जीव जिस परिणामसे अद्वा करता है उस परिणामसे दर्धानीवनय ( सम्पन्दर्धन ) कहते हैं।

को व्यवहारनयके बिना मात्र निश्चयके लाभयसे मोझ चाहते हैं वे मूढ़ हैं, क्योंकि बीज बिना कुशक्तम मोगना चाहते हैं प्रवचा वे लालसी हैं।

> भ्यवहारपराचीनो निश्चयं यश्चिकीर्पति । बीजादिना बना मदः स सस्यानि सिस्कृति ॥

---प्राचीन इस्रोक

सारांच — को म्यवहारसे रहित होता हुआ निस्त्यको उत्पन्न करनेको इच्छा करता है वह मृद्ध है, जैसे जो बीज आदि ( क्षेत्र, खेत, बल आदि )के बिना मान्य या वृक्ष आदिके फल उत्पन्न करना वाहता है वह गड है।

> निश्चयमञ्जूष्यमानी यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते । नाशयति करण-चरणं स बहिःकरणाङसो वाङः ॥५०॥

---परुषार्थसिवचपाय

अर्थ-जो निश्चम (स्वहारसापेज निश्चम) को तो जानता नही और (एकाल ) निश्चमकी ग्रहण करता है वह बाछ है अर्थात मुद्द है। बाह्य चरण-करणमे आलसी हाकर करण-चरणको नास करता है।

जिस प्रकार निरुचयनयको अपेक्षा ध्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है उसो प्रकार व्यवहारनयको अपेक्षा निरुचयनयको अभूतार्थ कहा है।

> दम्बद्वियवस्वयं अवस्थु णियमेण पञ्जवणयस्स । तह पञ्जवबस्थ अवस्थमेव दम्बद्वियणयस्स ॥१०॥

> > --सन्मतितर्क

वर्ष—पर्यावाधिक (ब्यवहार) नयकी व्यवेद्धा द्रव्याधिक (निश्चय) नयके हारा कहा जानेवाला विषय अवस्तु है, उसी प्रकार द्रश्याधिक (निश्चय) नयकी व्यवेद्धा पर्यायाधिक (व्यवहार) नयके हारा कहा जानेवाला विषय वरस्तु है।

कुछका ऐसा विश्वास है कि मात्र निश्चयनय हो आरमानुमृतिका कारण है, उनका ऐसा विचार उचिन नहीं है, बयोंकि श्ववहारनिरपेक्ष निश्चयनय एकाम्त मिथ्याग्व है। अथवा निश्चयनयका पक्ष भी तो एक विकल्प हैं और विकल्प अवस्थामें स्थानुभृति नहीं हो सकतो। इसी बातको थ्रा पं० कूलनन्त्रजीनै स्वयं इन सब्दोमें स्थीकार किया हैं—

यद्यपि निरुव्यनय द्रन्य है, गुण है हुत्यादि विकल्पाँका निषेत्र करता है, इसल्यि उसे परमाथं सत् बतलाया है, किन्तु स्वातुम्हतिमें 'न तथा' यह विकल्प भी नहीं होता। अनः निरुव्यनय आस्तातुभूतिका कारण नहीं है ऐसा समझना चाहिये।

--पंचाध्याची पृ० १२७ विशेषार्थ (नणीं प्रम्थमालासे प्रकाशित)

हससे यह सिद्ध हो जाता है कि मात्र तिस्वयनयके भाज्यसे भी मोक्षप्राप्ति नहीं हो सकती। नित्वयनय कौर व्यवहारनयका विषय परस्तर प्रतिगक्ष सहित है, अत हनका लखण भी एक दूसरेके विरुद्ध होना चाहिए। हसीको दृष्टिमें रखते हुए हनके लक्षण आर्षक्रग्योमे इसी प्रकार कहें गये है। श्री देवसेन आवार्य लिखते हैं— पुनरंष्यप्रातमभाषया नया उच्यन्ते । तादम्मूळनची ही निश्चयो व्यवहारश्य । तन्न निश्चयनयोऽ-भेद्विषयो व्यवहारी भेदविषय: ।—आळापपद्वित

क्यं—अध्यासमावाको अपेक्षा नय कहते हैं । मूळ नय दो हैं—निश्चयनय और व्यवहारनय | उनमेंसे अभेद विषयवाळा निश्वयनय है । और भेद विषयवाळा व्यवहारनय है ।

व्यवहार, विकल्प, मेद, पर्याय इनका एक हो वर्ष है जर्बात् ये पर्यायवायक शब्द है। इसी बातको स्रो नेमवन्द्र सिदान्तवक्रवर्तीन गो० जो० गांवा ४६२ में कहा है—

#### ववहारी य वियप्यो भेदी तह पञ्जलो ति एयट्रो।

अर्थात-अथवहार, विकल्प भेद तथा पर्याय इन शब्दोंका एक अर्थ है।

हससे हतना तो स्पष्ट हो बाता है कि जहाँ पर विकल्प, भेद तथा पर्याय विवल्कांसे कथन हो वह सब व्यवहारनय कथन है। इसके विपरीत जहाँ निविकल्प अभेद तथा द्रव्य विवलांसे कथन हो वह निव्ययनयका कथन है।

थी समयसार ग्रन्थमे भी व्यवहारनयको भेदाश्रित पर्यायाश्रित तथा पराश्रित कहा है और निश्चयनयको अभेदाश्रित, द्रव्याश्रित और स्वाश्रित कहा है—

> ववहारेणुवदिस्सइ गाणिस्स चरित्त देसणं गाणं । ण वि गाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सदो ॥ ७ ॥

अर्थ---आनीके वारित, दर्शन, ज्ञान ये तीन भाव ब्यवहारनय द्वारा कहे जाते हैं। निश्चयनयसे ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं। ज्ञानी तो एक ज्ञायक अभेदस्वरूप है।

यद्मिप ज्ञान, दर्शन, चारित्रको भेद विवक्षाके कारण व्यवहारनयके द्वारा जीवके कहे है तयापि में सत्यार्थ है वास्तविक हैं।

'ब्यवहारनयः पर्यायाश्रितस्वात' 'निइचयनग्रस्त इध्याश्रितस्वातः।'

--समयसार गाथा ५६ टीका

अर्थात् -- अयवहारनय पर्यायाश्रित और निश्चयनय द्रव्याश्रित है।

जीवको सुद्ध तथा अबुद्ध दया बास्तविक है, सत्यार्थ है तथापि जीवके पर्याय होनेके कारण अवहार-नयका विषय कहा गया है। निक्सबनयका विषय त्रैकालिक द्रश्यस्वभाव है और इस दृष्टिमें कादासित्क पर्याय अवस्तु है।

आत्माश्रितो निश्चयनयः पराश्रितो व्यवहारनयः।

—समयसार गा० २७२ की टीका

अर्य---निश्चयनय स्वके आश्रित हैं,और व्यवहारनय परके आश्रित है।

यद्यपि ज्ञेप-सायकसम्बन्ध, आधार-आधेयसम्बन्ध, निर्मित्त-नीमितिकसम्बन्ध, प्रकाश्य-प्रकाशक आदि सम्बन्ध पराधित होनेसे व्यवहारनयका विषय है तथापि ये सर्व सम्बन्ध प्रत्यक तथा वास्तविक है।

इस प्रकार आध्यात्मिक वृष्टिसे निइषय व व्यवहारनथके कक्षणींपर प्रकाश डाला गया और यह भी सिद्ध कर दिया गया है कि व्यवहारनय सत्य है। यहाँतक मुख प्रश्न समाप्त हो गया।

भापके वक्त अयोमें सर्वत्र पुन: पुन: इसो बातपर जोर दिया गया कि अमुक कथन मात्र अयवहार कथसे

है, निस्चयनयसे नहीं है। व्यवहारनयके पूर्व मार्च शब्द लगाया गया है और कही कहीपर व्यवहारनयके लागे कीप्टकमें 'उपवरित' राज्य भी दिया गया है। इस सबंग यहां प्रगट किया जाता है कि एकमान निवचयनय ही सबंबा तथा एकान्त मत्य है, प्राथाविक एव मान्य है। तथा अववहारनय मवंबा असस्य, अप्रामाणिक और अमान्य है। यह निवचया सिद्धान्त है कि ऐसे मान्यता ही निवचय एकान्त कप मिष्यास्य व्यवसा निवचयामान है। व्यवहारसे निवचया निवचयामान है। व्यवहारसे निवचयामान है। व्यवहारसे निवचयामान है। व्यवहारसे विवचया मान्यता है। व्यवहारसे विवचयामान है। विवचयामान निवचयामान है। विवचयामान निवचयामान क्षेत्र के व्यवहारसे विवचयामान क्षेत्र के व्यवहारसे व्यवहारसे विवचयामान क्षेत्र के व्यवहारसे क्षेत्र के व्यवहारसे स्वचचन कर्मान करना वाहत है।

जैन आगममें द्रश्यस्त्रवान परिणामी बतलावा गया है। इत्याद व्ययक दिना परिणामन नहीं हो सकता है। इस कबार जैन आगमने प्रृत्तताके समान उत्याद-व्यवका भा सत्य माना रे, अन्यवा माह्यमतका प्रसम आजायेगा। अतः मात्र तिरुप्यनयके कथनको हो सन्य व प्रामाणिक स्वीकार करना और व्यवहारतवके कथनको 'मात्र व्यवहारके' या 'वपचरितक्षे' आदि शब्द कहकर रतोकार न करना जैन आगमके विरुद्ध है। जन्य मताव्यक्तिस्वीका कथन मी हिसीन-विक्सी एक नयकी अपेक्षा मध्य होनेपर भी प्रतिवक्षी नयसे निरपेक्ष तथा सर्वेवा वैसा हो माना जानेते मिथ्या है।

जब निस्तयनय (जिसको ही सत्य व प्रामाणिक कहा जा रहा है) से बन्य व मीश हो नहीं है, तब जितासनमें जो मोखमार्गका उपदेश दिया गया है, वह सब वर्ष हो जायगा। दूसरे प्रत्यक्षते विशेष बा जायगा, क्योकि संयाद स्टब्स दृष्टिमांवर का नहीं है। प्रतः यह हो चिद्धान्त मम्यक् है कि निस्वयनय अर्थात् कम्मावको वर्षेक्षा न बन्य है और न माख है, किन्तु व्यवहारन्य (गर्माय) को अर्थक्षा बन्य भी है और मोख भी है। ये दोनो हो क्यन सरव व प्रामाणिक है। ऐसा नहीं, कोई नयका क्यन सत्य व प्रामाणिक हो और प्रतिक्क्षी नयका क्यन असरय व अर्थामणिक हो।

प्रश्वेक नयका विषय अपनी दृष्टिसे सत्य है, किन्तु व्यवहारनयकी अपेक्षा सत्य नही है, बयोकि दोनोके विषय परस्पर विरोधी है। जो एक नयंका विषय है वही विषय दूनरे नवका नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाय दो दोनों नयोंमें कोई अन्तर हो नहीं रहेगा। दोनोंमें बन्तर नहीं रहनेते मयोंका विभावन व्यर्थ हो वादगा तथा सुध्यवस्था नहीं रहेगी। सर्व विष्त्रक हो जायेगा। जो व्यवहारनयका विषय है उत्तका कथन व्यवहारनयके ही हो सकता है, निश्चयनयंकी वह कथन नहीं हो सकता। ब्रवः वार्य प्रमाणोको यह कहकर टाल देना कि विश्ववित्त रूपन व्यवहारनयने हैं, निश्चयनयंके नहीं जायमसंत्रत नहीं है, क्योंकि यो व्यवहारका विषय है उत्तका निश्चयनयंकी भो कथन होनेका प्रस्त नहीं हो सकता है।

निरवयनथके एकान्तका करायह होनेसे तथा व्यवहारनथको असरयार्थ माननेसे जो दुष्परिणाम होने उनमेसे कुछ मुर्रिजीने श्री ममयमार गा० ४६ की टोकामे स्वष्ट किये हैं—

तमन्तरेण (अवदारम्भतरेण) नु जराराज्ञीकस्य परमायंतो भेददर्शनात् असस्यावराणां सस्सन इव निर्वाकसुपमदंनेन हिंसाभावाद् भवन्येव वंधस्यामावः। तथा रक्तद्विष्टविसृद्धौ जीवो वध्यमानो मोजनीय इति रागद्वेवमोहेम्यो जीवस्य परमायंतो भेददर्शनेन मोक्षोपाय्यपरग्रहणाभावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः।

अर्थ—यदि व्यवहारतशका कथन न किया जाय तो निरम्यनसमे दारोग्से जोवको भिन्न बताया जाने पर पैसे भम्मको मसल देनेसे हिमाका अमाब है, उसी प्रकार नसस्यावर जीवोको नियंतन्त्रया समल देनमे भी हिमाका अमाव टहरेगा और इस कारण बनका हो अमाव छिड़ होगा। तथा परमार्थ द्वारा जीव राग, द्वेग और मोहले भिन्न बताया जानेवर, 'रागी, ब्वेगी, मोही जीव कभीचे बंधना है, उसे छुझाना है इस प्रकार मोलके उत्पावके ब्रद्धणका अमाव हो जावमा जीर इससे मोता का ही अभाव हो आवाया।

आएके द्वितीय वनतस्यमें निम्न वाक्योको पढ़कर बहुत आदवर्य हुआ। यद्याप यह कथन प्रसंगसे बाहर है और काई प्रमाण भो नहीं दिया गया है, तक्षापि मिथ्या मान्यठाको दूर करनेके लिये आपके निम्न वाक्योपर आर्यप्रमाणसहित विचार किया जाता है।

(अ) आपके द्वारा हमारे इन वाक्योगर आपत्ति उठाई गई है— 'इस जोकको कर्म परवा बनाये हुए है, उसीके कारण यह परन्त्र हो रहा है।' यह बाक्य भी विद्यानन्द स्वायोके शब्दोका अनुवादमात्र है। श्री विद्यानन्द आपनी 'नग्ने' सर्व, सरक महाब्दवधारी तथा राग-द्वेषसे रहित थे, साथ-साथ वे महान् विद्यान् भी ये, जिन्होंने अष्टमहस्ती आर्थि महान् ग्रन्थों को रचना की है। अष्टमहस्त्रोके विषयमं उसीके प्रथम पृष्ठर निम्म स्लोक है—

# श्रीतन्याष्टसहस्री श्रुतैः किमन्यैः सहस्रसंख्यानैः। विज्ञायेत ययेव स्वसमयपरसमयसद्भावः॥

जर्थ—जह अष्टमहस्री सुनना चाहिये, अन्य हजारी ग्रन्थोंके सुननेसे क्या ? कि जिसके मुननेसे स्वसमय और परसमयका सत्य स्वरूप जाना जाता है।

उन्ही निर्प्रत्य महानाचार्य विद्यानन्दस्वामीके मूल **वाक्य** पुन: उपस्थित किये जाते हैं, जिनके वाक्योपर **दिगम्बर जैन**मात्रको श्रद्धा होनी चाहिये.—

बीवं परतंत्रीकुर्विन्त स परतंत्रीक्रियतं वा वैस्तानि कर्माणि, जीवेन वा मिथ्याद्र्यंनादिरिरणानैः क्रियन्ते इति कर्माणि । तानि द्विप्रकाराणि—इन्यकर्माणि भावकर्माणि च । तत्र इम्यकर्माणे ज्ञानावरणा-दीन्यष्टौ मूलप्रकृतिभेदात् । तथाष्ट्रयन्वारित्रदुत्तरशतम्, उत्तरप्रकृतिविकत्यात् । तथोत्तरोत्तरप्रकृतिभेदादनेक-प्रकाराणि । तानि च युद्गालपरिणामास्मकानि, जीवस्य पास्तंत्र्यनिमित्तत्वात्, निगडाद्वित् । क्रोथादिकि- क्येंभिचार इति चेत्, न, तेवां जीवपरिणामानां पारतंत्र्यस्वरूपत्वात् । पारतंत्र्यं हि जीवत्व क्रोचादि-परिणामो न पुनः पारतंत्रवनिमित्तम् ।—आसपरीक्षा कारिका १९४-१९५ टीका

अर्थ—को जोवको परतंत्र करते हैं अववा जोव जिनके द्वारा परतंत्र किया जाता है उन्हें कर्म कहते हैं। अववा जीवके द्वारा मिध्यादर्शनादि पणिमांसे जो किये जाते हैं—उगार्जित होते हैं वे कमें हैं। वे दो प्रकारके हैं—र. द्रध्यकर्म जोर २, भावकर्म। उनमें द्रध्यकर्म मूळ प्रकृतियांके मेरे आनावरण आदि बाठ प्रकारका है तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियांके मेरे आनावरण आदि बाठ प्रकारका है तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियांके मेरे के लक्त प्रकारका है तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियांके मेरे के लक्त प्रकारका है तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियांके मेरे के लक्त प्रकारका है तथा उत्तरोत्तर कार सा है, जैसे निवह (बेदी) आदि।

शंका— उपर्युक्त हेतु (जीवको परतंत्रताका कारण) क्रोबादिके साथ व्यक्तिचारी है अर्घात् क्रोबादि परतंत्रताके कारण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कोधादि जीवके परिणाम है और इसलिये वे परतंत्रतारूप हैं—परतंत्रतामें कारण नहीं।

प्रकट है, जोवका क्रोधादि परिणाम स्वयं परतंत्रता है, परतंत्रताका कारण नहीं। अतः उक्त हेतु क्रोधादिके साथ व्यक्तिभारी नहीं है।

इसी प्रकार श्री अकलंकदेव भी जीवकी परतंत्रताका मूल कारण कर्मको ही मानते हैं।

वटारमनोऽस्वतंत्रीकरणे मसकारणं । —तत्त्वार्थवार्तिक ५-२४

इन आर्थ बाक्योंके रहते हुए एकान्तसे यह मानना कि जीव, मात्र अपने बज्ञानभावके कारण ही परतंत्र ही रहा है बचित (मुक्त) प्रतीत नही होता ।

इतना ही नही भी पं॰ फुलचन्त्रजी स्वयं कर्मोंके कारण जीवको परतंत्रता स्वीकार करते है—

जीवकी प्रति समयकी परिणति स्वतंत्र न होकर पुर्गलनिमित्तक होती है और पुर्गलकी भी परिणति स्वतंत्र न होकर जीवके परिणामानुसार विविध प्रकारके कमरूपसे होती है। इसीका नाम परतंत्रता है। इस तरह जीव पुरगलके आधीन है और पुरगल जीवके आधीन।

—विशेषार्थ पंचाध्यायी पृ० १७३ वर्णी प्रन्थमाला

श्री एं ॰ फूलपट्रश्री स्वयं निम्न शब्दां द्वारा जीवकी अज्ञान अवस्थाको कर्मजनित स्वीकार करते हैं-संसारी जीव आठ कर्मीस वेँघा हुआ है, इससे वह अपने स्वरूपको भूला हुआ है और प्रस्थरूपको अपना सान रहा है।

—विशेषार्थ, पंचाध्यायी पु०३३८ वर्णीग्रन्थमास्त

अब श्री पं॰ फूलचन्द्रजी स्वयं देखें कि उनके द्वितोय वक्तव्यमें और उनके द्वारा किसे गये श्रागमा-नकक विशेषार्थमें पर्वार विरोध आ रहा है।

यदि मात्र बजानमावको हो परतन्त्र करनेवाला मान लिया जावे तो चोचे गुणस्थानसे सम्यप्दर्शन होनेपर अज्ञानमावका नाथ हो जानेसे १२वें गुणस्थानके सुक्से जयबा हर प्रकारको सम्पूर्ण अज्ञानता हूर हो जानेस १३वें गुणस्थानके प्रथम समयसे ही जीव स्वतन्त्र हो जाना चाहिसे, किन्तु ऐसा होता नहीं है, स्वांकि जिस समयतक चारो जयातिया कर्मोंका मो नाथ नहीं हो जाता है उस समयतक जीव परतन्त्र हो है। इस्तां वासको जी विधानन्य आस्पूर्ण स्पष्टस्ये कहते हैं— मनु च ज्ञानावरणदर्णनावरणमोहनीयान्तरायाणामेवानन्तज्ञानदर्गनसुमवीर्यञ्जलाजीवस्वरूपः बातित्वात्पारतंत्रधनिमिक्तवासिद्दिवि वकाव्यावको हेनुः बनस्पतियैतन्य स्वापवत् इति चेत् ? न, तेवामि बीवस्वरूपसिदावधनिवन्त्रवात्पारतंत्र्यनिमिक्तवोपयत्तेः।

--- आप्तपरीक्षां पू॰ २४६ वीरसेवामंदिर

अर्थ—यहाँ यंकाकार कहता है जि झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिकमं ही अनन्त झान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त दार्शन, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त झां कि चाम के सिक्त चान के सिक्त के सिक्त हो हैं। अतः उनके परतन्त्रताकों को साथ विकास के सिक्त के सिक

इसो बातको श्री अमृतवन्द्र सूरि पंचास्तिकाय गाधा २ की टोकामे जिनवाणीको नमस्कार करते हुए कहते हैं—-

पारतंत्र्यनिवृत्तिरुक्षणस्य निर्वाणस्य ।

इसका नात्पर्य यह है कि निर्वाण होनेपर परतन्त्रतासे निवित्त होती है, उससे पूर्व नहीं ।

आपके द्वितीय बक्तव्यमें यह जिला है—'समयनार अध्यारमकी मुख्यतासे प्रतिशादन करनेवाला आगमग्रन्थ हैं, शेष ग्रन्य व्यवहारतयको मुख्यतासे जिल्ले गये हैं।' इस सम्बन्धमें पंचास्तिकाय गांधा १२३ की रोग के—

एवमनया दिवा ध्यवहारनयेन कमेप्रस्थातिगाहितजीवगुणमार्गणास्थानादिप्रपश्चितविचित्रविकत्य-रूपै:। ये त्रचन उद्युत किये हैं। इस उल्लेखसे आपने बतलाया कि 'जिन खास्त्रीमें जीवस्थान, गुणस्थान और मार्गणास्थान आदिक्प विविध भेदोका कवन किया गया है, जिनमें कमेशन्य मुक्य है, वे व्यवहारनयको मुख्यतात लिखे गये हैं।'

उपर्युक्त वाक्य स्पष्टत्या इस प्रकारके अन्तरंग अभिग्नाथको द्योगित करता है कि समस्त जैन बाह्मम (शास्त्रों) में एकमात्र समयकार ही अध्यास्त प्रत्य होनेके कारण सदायं, प्रामाणिक तथा मान्य है और अय्य समस्त ग्रन्थ (महि वह स्वय क्षे कृत्यकुत्य आचार्यकृत मी क्यो न हो) अवहारत्यको मुख्यतामें होनेक कारण असदा, अप्रामाणिक एवं अमान्य है, क्योंकि आपके हारा अवहारत्यको करूवनागीतित, उपचरित या असरय ही योगित किया गया है। वरता इस वाह्मको लिखनेकी आवश्यकता हो न घी। श्री समयवारमें भी स्वान-स्थानरर अवहारका कचन है, जतः वह मो अमान्य ही होंगे। इस अपेक्स तो यह भी लिखा जाना चारिये चा कि जो समयवारके भी मान्य वहीं जेंदा ब्राष्ट्र है तिनमें केवल निवस्तनमसे कमन है। यह ही तो एकाल निवस्य मिष्ट्यावाद है। वो व्यक्ति किसी भी नवको, किसी आवृत्योगको चा विनवाणीके किसी भी अवस्त्रों नहीं भानता वह सम्बन्धित नहीं हो सकता है।

—मूलाराधना पृ० १३८

साधारण व्यक्ति भी इस बातको जानता है कि वो जिस नयका विषय होगा, उसका कथन उस ही नयसे हो सकता है, अन्यसे नहीं, और परसायेक्ष प्रत्येक नयका कथन (चाहे वह निश्चय हो या व्यवहार) चवल पु॰ १३ पु॰ ३६ पर चवल ग्रन्थोंको बास्त्र कहा है और विशेषार्थम को फूल अन्दर्भ मी इस चवल ग्रन्थको लक्षारमञ्जास्त्र स्वीकार करते हुए लिला है कि 'लक्षारम जास्त्रका अर्थ है आरमाको विविध स्वस्थाओं और उनके सक्य निमित्तोंका प्रतिपादन करनेवाला सास्त्र ।'

सभी आर्थप्रस्थोमे भगवान्की वाणीत आया हुआ द्रव्य-गुण-पर्यायस्वभावका कथन है। इभीको श्रो अमतचन्द सुरिने इन शब्दो द्वारा कहा है—

इयं हि सर्वपदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावत्रकाशिका पारंमश्वरी व्यवस्था सार्थायसी, न पुनरितरा । --प्रवचनसार गाथा ९३ की टीका

श्री समयसार बाबा १६६ की श्री अमृतचन्द्र सूरिकृत टोकाको उद्भूत करते हुए वह अभिग्राय सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है कि कदाचित् इत, नियम, बीक, तर दिना भी मात्र ज्ञानने मोक्ष हो सकते है। उदत टोकाम खब्द 'बिहा' पद दे दिया जाता तो सम्प्रदत्तः यह भ्रत न हाता। टोकाकारका आयय तह दिवलानेका है कि निदेकतर समाधिम स्थित ज्ञानी बाह्य प्रयुक्तिकर बत, नियम आदि न राक्षन करते हुए भी अन्तरंगमे निवृत्तिकरण तह चारण करता हुआ मोख प्राप्त करता है। श्री वयसेन आवायने मी यहाँ आयय अपनी टोकामे स्पष्ट किया है:—

निर्विकस्पत्रिगुप्तिसमाधिकक्षणभेदकानसहितानां मोक्षो भवनीति विशेषेण बहुधा भणितं तिष्ठति । एवंभुतभेदक्षानकाले सुभक्ष्या ये मनोबचनकायस्थापाराः परंपरया मस्तिकारकभृतास्तीति न संति ।

कर्ण-निविक्तर तथा त्रिमुख्तिकय समाधि है लक्ष्य जिनका ऐसे भेट-जान सहितवालाके मोक्ष होती है--ऐसा विशेषक्तरी कहा गया है। इस प्रकारके भेदजानके समय सुनकप जो मन-वबन-हायका ब्यापार है, जो परस्परासे मुस्तिके कारणभूत है वे भी नहीं होते हैं। स्वर्तीय पं॰ ब्री जयबन्दकोंने भी अपने मावार्यमें मुरिजोक्तत टीकाका गही आध्यप्र पट किया है। जहाँ झानको मोसमार्य कहा है वहीं झानपदमें श्रद्धान, झान, वारित्र तोनों पीभत है, जैसा कि गावा १५५ को टीकासे स्पृष्ट है, अन्यवा गावा १५५ से विरोध आधायेगा। श्री अमुरुचन्दहरि जिसते हैं—

अथ परमार्थमोक्षडेत तेषां दर्शवति---

परमार्थस्वका मोसका कारण दिसलाते है---

जीवादीसद्हणं सम्मत्तं तेसिमधिगमी णाणं।

रायादिपरिवरणं चरणं एसी दु मोक्खपही ॥ १५५ ॥--समयसार

अर्थ— जीवादि पदार्घोका श्रद्धान तो सम्बक्त है और उन जीवादि पदार्घोका अधिगम ज्ञान तथा रामादिका त्याग चारित है. यही मोक्षका मार्ग है।

इस गायास स्रष्ट है कि श्री कुन्दकुन्द भगवानने मात्र ज्ञानको हो मोक्षका कारण नहीं कहा, किन्तु सम्यन्दर्शन-बान-वारित्र तीनोको मोक्षमार्ग कहा है।

एकान्तेन ज्ञानमपि न वंधनिरोधकं, एकान्तेन क्रियापि न बन्धनिरोधिका इति सिद्धं उभाग्यां-मोक्षः । —समयसार प्र० ११८ टिप्पण, अहिंसामेदिर प्रकाशन

अर्थ—एकान्तमं झान भी बन्धका निरोधक नहीं है और एकान्तसे क्रियाभी बन्धको निरोधक नहीं है। ज्ञान और क्रियादोनोसे ही मोझ होता है।

इमीको श्री अकलंकदेवन कहा है-

हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां किया। भावन् किलान्धको दग्धः पश्यक्तपि च पङ्गुलः॥

—राजवातिक १, १।

अर्थ—कियारहित झान व्यर्थ है और अझानीको किया व्यर्थ है। जंगलमे झाग लग जानेपर अप्ये को मार्गका झान न होनेसे वह भागता हुआ भी जल जाता है और लंगडा मार्गको आनता हुआ भी न चलनेसे अल जाता है।

आपने लिखा है कि 'काललिय प्राप्त होनेपर सम्बक्तको प्राप्त होतो है' यहाँ पर 'काललीक' देशामर्पक है। अतः काललियसे प्रयोजन अनुकूल हम्प, क्षेत्र, काल, भव, भाव आदिकी प्राप्त है। कहा भा है—

कालादिलव्यियुक्तः कालद् व्यक्षेत्रभव-मावादिसामग्रीप्राप्तः ।

--स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा ए० १५२, रायचन्द्र प्रन्थमाला

अर्थ--कालादिलव्यियुक्तका अर्थ है--काल-इब्य-क्षेत्र-भव-भाव आदि सामग्रीको प्राप्त ।

आपने लिखा है कि 'अधिकसे अधिक अर्थपुर्गल परावर्तन प्रमाण कालके सेष रहनेपर सम्यन्धर्मनको प्राप्त कर सेता है। ' जहीं कही भी ऐसा बाब्य आया हो उचका अभिग्राय यह है कि सम्यन्धरंत्रके प्राप्त होनेपर अनन्त सत्तार काटकर अर्थ पुर्वण परिवर्तन काल शेष रह बाता है यह सम्यन्धरंत्रको सामार्थ्य है। वैद्या कि भी बोरियेन आपार्थी कहा भी है:— एगो अणादियमिच्छादिट्टी अपरित्तसंसारो अधापवधकरणं अपुम्बकरणं लाणविधकरणसिदि एदाणि तिष्णि करणाणि काद्रण सम्मशं गाहिद्ग्रवसस्सम् चेव स्ममन्तगुणेण दुन्दिस्तो अपरित्तो संसारो ओहिटिहुण परित्तो पोग्याळपरियदस्स अद्भमेलो होदण उक्कसेण चिट्टि, जहुण्येण अंतासुहृतमेलो ।

—धवल पु० ४ १० ६३५

वर्ष—एक अनादि मिध्यादृष्टि अपरीत संसारी (दीर्घ संसारी) जीव अध्ययनकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इस प्रकार इन तीनो हो करबोको करके सम्यक्षत्र प्रहणके प्रथम समयमें ही सम्यक्षत्र गुणके द्वारा पूर्ववर्षी अपरीत संसारीपना हटाकर व परीतसंसारी (निकट संसारी) हो करके अधिकसे अधिक पुत्रक परिवर्षनिके आधि काळप्रमाण हो संसारमे ठहरता है और कम-से-कम अन्तमृहुँ मात्र काळ तक संसारमें ठहरता है।

एक्केण अणादिवभिष्डादिद्विणा तिष्णि करणाणि कातृण उत्तसमसम्मत्तं पदिवण्णपदमसमण् अणंतो संसारो डिण्णो अञ्चरोगगछपरिवद्रमेतो कटो।

—-धवळ पु० ५, पृ० ३१, १४, १५, १६, १९

अर्थ-एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने घषः प्रवृत्तादि तीनो करण करके उपश्चम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समय अनन्त संसारको छित्रकर अर्थपदगरुपरिमाणमात्र कर दिया ।

प्रकृषेशुरुष्टर विचित्र चित्र वने हुए हैं, उनको प्रक्षान्त अर्थान्त यो डाजनेपर वह वेणुदण्ड (विचे) बुद्ध मिनंत्र हो जाता है इसी प्रकार इस जोवके जनन्त काल तम्बी प्रविध्य नाना प्रकारको सत्तारी पर्योध पृष्ठ हैं है, किन्तु सम्बन्धनेत्र होरा उन प्रविध्य अनन्त पर्यायोको थो देता है। इसी बातको श्री अयरोन साचार्य इन सब्दो होरा ज्ञितते हैं—

यथा वेणुदण्डो विचित्रचित्रप्रक्षारुने कृते शुद्धो मवति तथायं जीवोऽपि ।

--पंचास्तिकाय गाथा २० टीका

उपर्युक्त आश्रम प्रमाणीसे तथा राजवातिक अ०१ मू० हे सह सिद्ध हो जाता है कि सम्यवस्थो-रमिला कोई नियत काल नही है। किन्तु जब कभी यह सत्री पर्योग्दर पर्याप्तक जीव अपने जानको अपन क्षेत्रीसे हटाकर स्थोमल होता है तब अपने ज्ञेयोंकी तरह स्वका ज्ञान में इसके हो जाता है। स्वका ज्ञान होना कांठन नही है, क्योंकि यह राज-दिन कहता रहता है कि 'मैने यह कांचे किया, मैने यह कांची और तह्य इस बावयोंने 'मैं शास्त्रका उच्चारण तो करता है, किन्तु 'मैं को ओर तह्य न रहकर कांग्यंती ओर तह्य रहता है। यदि यह अपनेको ओरसे तह्य हटाकर 'मैं की ओर तह्य ले आये तो 'मैं अर्थात् 'स्व'का बोध होना कठिन नही है, च्योंकि ज्ञान स्व-रायकाशक है। यह हो बात परोशामुख प्रथम अध्यायमें इन सूचों हारा कही सह है,—

स्वापूर्वार्थस्यवसायात्मकं जानं प्रमाणं । स्वोन्मुखतया प्रतिमामनं स्वस्य व्यवसायः । अर्थस्ये तदुन्मुखतया । घटमहमान्मना वेधि । कमेबक्कृंकरणक्रियाप्रतेतिः । शब्दानुवारणेऽपि स्वस्यानुसय-नमर्थवत् । को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमभ्यक्षमिच्छंत्तदेव तथा नेच्छेत्, प्रदीपवत् ।

—सूत्र १ व ६-१२

अर्थ--स्व और अपूर्व अर्थका ध्वतधायात्मक ज्ञान ही प्रमाण है। जैसे पदार्थको ओर उन्मुख होनेसे पदार्थका निश्चय होता है वैसे ही स्वकी ओर उन्मुख होनेसे स्वका निश्चय (निर्णय) होता है, 'मी घटको बपने द्वारा जानता हूँ। इसमें जिस प्रकार कमें (घट)की प्रतिति होती है उसी प्रकार कर्ती (मैं), करण (बान) और क्रिया (जानना)की प्रतीति होती है। बान्दका उच्चारण किये बिना भी जैसे पदार्थका अनुनव होता है वेते ही स्वका भी अनुभव होता है। ऐसा कीन होगा जो ज्ञान करि प्रतिकासित अर्थकों तो प्रत्यक्ष इस करें जीर तिस ज्ञानको इस न करें व अर्थात् इस करें हो करें। जैसे वीपकके प्रत्यक्षता और प्रकाशता विचा तिस करि आसे जे यदादिक पदार्थ तिनके प्रकाशता प्रत्यक्षता न बने, तैसे ही प्रमाणस्वक्य ज्ञानके भी जो प्रत्यक्षता न होय तो तिस करि प्रतिभास्या वर्थके भी क्यांत् प्रतिभास्य। वर्षके भी प्रत्यक्षता न स्वी

लिस प्रकार घट-पट बादिकी ओर उपयोग के जाकर जाननेका कोई नियठ काळ नहीं है, उसी प्रकार स्वोन्मुल होकर स्वको जाननेका भी कोई नियदा काळ नहीं है, क्योंकि सर्व कार्योका नियामक कोई नियद काल नहीं है, किन्तु बाह्य-जाम्यन्तर समर्थ कारणसामधी कार्यको नियामक है। यदि सात्र कालको ही सब कार्योको कारण मान किया जाय तो जन्य सर्व कारण सामग्रीका हो लोग हो जायना। जैला कि अक्लकंट्रवेन कहा है—

यदि हि सर्वस्य काळो हेतुरिष्टः स्यात् बाह्माभ्यन्तरकारणनियमस्य दष्टस्येष्टस्य वा विरोधः स्यात् । —नरवार्धवार्तिक ११३

जो सम्यव्दवोद्वत्तिकै लिये मात्र काललविषको प्रतोक्षा करते रहते हैं वे पुरुवार्यहोन पुरुव प्रमादी होकर अपने इस मनव्यभवको ऐक्षाआराम (आनन्द-विनोद) में स्थर्य खो देते हैं।

आगे आपने लिला है 'आवकके उत्कृष्ट विशुद्धक्य परिणामीका आलम्बन क्षोड़ सर्व प्रयम सप्रमत्त-भावको प्राप्त होता है।' करणानुगोगके विशेषज्ञको मिल-मीति जात है कि सप्तम गुणस्थानमें प्रश्याक्याव क्यायोद्यक्ता अभाव होते के आवकके पंत्रम गुणस्थानकी अपेष्ठा अप्रमत्तमंत्रत गुणस्थानको मृतिक रिणामों को विशुद्धता अभ्यत्यको एक व्यक्ति व्यक्ति उत्कृष्ट विशुद्धता अभ्यत्यक्षको विशुद्धतामें लीन हो जातो है। अथवा अथवकके उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोके हारा मृतिदोक्षाका कार्यक्रम होत्य सम्बन्धसंयतको अन्तमृत्रगुणी विशुद्धता प्राप्त होती है। विशुद्धता छोडी नही जातो, किन्तु प्रति-पत्रि गुणस्थान बढ़तो जाती है। असेर पीपरको ६३ वी पुटवाली वरपराहट छोडकर ६४ वी पुटवालो वरपराहटक्य परिणमित हो जाती है।

आपने लिखा है—'अहिसादि अणुबत और महाबत आदि सुन विकल्प होता है, जीकि राग पर्याय है उसको यहाँ व्यवहारधर्म कहा गया है।' सो सामाधिक-छेदोपस्थापना संयमकी व्याव्याके विरुद्ध ये वाक्य लिखे गये है जो बोभनोक नहीं है। बतोका तथा सामाधिक छेदोपस्थापनाका लक्षण इस प्रकार है—

हिंसानृतस्तेयात्रश्चापरिप्रहेभ्या विरतिर्वतम् ।

--तत्वार्थसूत्र ७.१

अर्थ—हिंसा, असस्य, चोरी, अब्रह्मा और परिग्रहसे निवृत्त होना वत है।

सर्वेसावद्यनिवृत्तिस्रक्षणसामाविकापेक्षया एकं व्रतं, तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविश्वमिहोध्यते : —सर्वार्यसिद्धि ७-९

अर्थ---सब पापोसे निवृत्त होनेकप सामायिकको अपेक्षा एक बत है। वही बत खेदोपस्थापनाको अपेक्षा पीच प्रकारका है। इस प्रकार पायोंसे निवृत्त होना ही बत है तथा सामायिक व खेदोस्यायना संयम अववा चारित है चारित तो मोक्षमार्थ तथा संबरका कारण है, बैसा कि मोक्षसास्त्रमें कहा गया है। फिर व्रतींको रागधाव कहता कैसे आगमसंगत हो सकता है।

सम्बन्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।

---तत्त्वार्थसूत्र १, १

अर्थ-सम्बद्धांत-आन-चारित्र ये तोनों मिलकर मोक्षका मार्ग है वर्षात् सावन है। स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापश्चिद्दजयचारित्रैः।

--त० सु० ९, २

सर्थ--गृप्ति, समिति, सर्म, अनुवेका, परिषठ्वय और पारिवकै द्वारा संवर होता है। सामाधिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसुस्मसान्यराययथाक्यागसिति चारित्रं ॥९, ६८॥ सामाधिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूदमनान्यराय और यथास्वात यह पौच प्रकारका चारित्र है।

इस प्रकार यह छिद्ध हो जाता है कि बत विकल्प भो नहीं है और राग भो नहीं है, किन्नु हिमादि पापोंके रामके स्थानका है। जिनको हिंहा आदि पापोंसे राम होता है वे हो यह कहकर कि हिंहा आदि पापोंसे निकृत्ति (स्थाम) तो राभ है, विकल्प है, आतब बन्यका कारण है। स्वय तद वारण नहीं करते और भारितवान् पुरुषोंका आदर आदि भी नहीं करते। अववा यह कह देते हैं कि हतारी कमयद व्यवीयों में जत सारण करना पड़ा हुआ हो नहीं है, पर्याय सार्थ पीछे हो नहीं कती, किर हम पापोंकों कैसे होड़े अयवा सर्वक्रवे हुमारी दत्यारणकर पर्याय देवी हो नहीं तो हम पापोंकी कैसे स्थाग कर सकते हैं।

यदि बतोको राग माना जायगा तो वे व्यवहारममं नहो हो सकते, क्योकि व्यवहारममं तो निश्वय-सर्मका सामन है। जैसा कि श्री अमृतवन्द सूरिंगे पंचास्तिकाय गाया १६० व १६१ को टीकामें कहा है और मृहदृहस्मसंग्रह गाया १२ को टीकामें यह कहा है कि जो निश्चय व व्यवहारको साध्य-साधनरूपसे स्वीकार करता है वह सम्बद्धिट है। बत. वन व व्यवहारममं रागाशरूप नही है। विशेष व्यवसाके लिये प्रस्त न० १,४ व १३ पर हमारे प्रपन्न देखने चाहिये।

श्री प्रवचनसार नाथा ९ को टोकामें जीवके तुम, अधुम व गुढ तीन भाव कहे है। जिस समय जो भाव होता है उस समय वह जोव उस भावरूप हो जाता है। इस नाथाको टोकामे श्री जयसेन आयायंने कहा है कि 'पहले तीन गुणस्थानों अधुभोषयोग, जविरत सम्म्यपृष्टिस प्रमत्तर्वय गुणस्थानतक सुभोषयोग और उत्तके परवाद अध्यस्थाने होणा हो गुणस्थानतक तुबोषयोग होता है। 'बोचे गुणस्थानने सम्भावयान सम्भावयान सम्भावयान सम्भावयान सम्भावयान सम्भावयान सम्भावयान सम्भावयान स्वाप्त कर पुत्र भाव है जीर क्यायरूप अधुभावयान सम्भावयान सम्भावयान स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त है हो हो हो हो अध्य प्रवार्ध कर प्रवार्ध कर प्रवार्ध कर प्रवार्ध सम्भावयान स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सम्भावयान स्वाप्त स्वाप्त

मृहिणां तु समस्त्रविषतेरभावेन शुद्धास-प्रकाशतस्त्रामावात्रक्षायसद्भावात्रप्रवर्तमानोऽपि स्कृटिक-संवर्कणाक्तेत्रस द्वेषसां रागसंवरोगेनाशुद्धात्मनोतुमवनात् क्रमतः वरमनिवालसोक्यकारणत्वाच्च मुख्यः। क्यं—वह मुमोपमीन नृहस्वीके तो, सर्वविरितिके अवासने सुद्धासमकाशनका असाव होनेने क्षवापने सद्यादके कारण प्रविचान होता हुआ भी मुख्य है, क्योंकि जैने दैवनको स्कटिक सम्पर्वते सूर्यके तैवका सनुमव होता है, उस प्रकार गृहस्वको रायके संयोगने सुद्धास्थाका अनुमय होता है, क्रमशः परम निर्वाण सीवयका कारण होता है।

क्रापने यह लिक्कर 'युदासुद पूरे परिचामको द्वान कहकर ऐसा अर्थ फलिट करनेकी चेट्टा को गई है सो यह कवनको चतुराई मात्र ही है।' उपर्युक्त आर्य वाक्योको कवनको चतुराई कहनेका साहस किया है सो यह बडे सेदको बात है और यह आर्य वाक्योंपर अपदाका द्योतक है।

जिनमंदितो आप कर्मका क्षय होना नहीं मानते, किन्तु समयसारके रचियता श्री कुंबकुंव मगवान् कहते हैं कि वो जिनेन्द्रको नमस्कार करता है वह संसार प्रमणका नाश करता है—

> जिजबस्थरणंबुरुहं जमंति जे परममचिराएण । ते जम्मवेक्किमूळं खर्णति बरभावसत्येण ॥१५१॥

> > ---भावपाहर

अर्थ—जे पुरुष परम मित बनुराग करि जिनबरके चरणकमलकू नमें है ते पुरुष श्रेष्ठ भावरूप शस्त्र करि जन्म (संसार) रूपी बेलका मुल जो मिण्यात्वादि कर्मको खणे (चय) करें हैं।

इससे स्पष्ट है कि विनेन्द्र मस्तिते कर्मोंके रावा मोहनीय कर्मका सब होता है। आपने जो परमास्मप्रकाश गांवा ६१ उद्घुत की है उसकी टोकॉर्स लिखा है कि— देवशास्त्रमुनीनों भक्त्या पुण्यं भवति कर्मक्षयः पुनर्भुक्यवृत्या नैव भवति।

अर्थ—देव-शास्त्र-मृतियों को भवितसे पृष्य होता है, किन्तु मुक्यतासे कर्मक्षय नही होता । वर्षात् गौणरूपने कर्मलय होता है। मिश्रित अखण्ड पर्यायमें पाणेंसे निवृत्ति भी होती है और रागांश भी होता है। यहाँपर रागांशको मुक्य करके तथा निवृत्ति अंशको गौण करके यह कथन किया गया है। जैसे तस्वार्थ-सूत्रमें सम्यक्तको देव आयुका आल्नव बतलाया है।

जाध्यात्मिक दृष्टिसे प्रथम द्वितीय और तृतीय गुणस्थानीमें तो एक अशुभोषयोग होता है बौर असंयतसम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानते प्रमत्तसंयत छटे वृणस्थानतक केवल एक शुभोषयोग और अप्रशतसंयत सातर्थ गुणस्थानते एक शद्वोपयोग होता है।

—--प्रवचनसार गावा ६ टीका श्रीजयसेन बाचार्य।

श्री बहारेव सूरिने बृहद्दश्यसंग्रह गावा ३४ को टीकामे लिखा है कि शुद्धोपयोगका साधक शुभोप-योग है जो चौबेसे छटे गुणस्थान तक होता है। जतः शभोपयोग मात्र बन्धका हो कारण नहीं हो सकता।

असंयतसम्बन्धिर-श्रावक-प्रमत्तसंवतेषु पारम्पर्वेण श्रुद्धोपयोगसाथक उपयुपरि तारतम्येन श्रुभोपयोगो वर्तते ।

बर्य-—असंयतसम्बन्धः, श्रावक और प्रमत्तसंयत (चीये, पौचर्वे एवं छटे गुणस्यान) मे उत्तरोत्तर तारतम्य किये सुनोपयोग होता है जो सुद्रोपयोगका सावक है।

किन्तु दूसरी दृष्टिते ४ थे से १२ वें गुणस्थान तक शुभोपयोग और १३ वेंसे शुद्धोपयोग होता है। आपके द्वारा आवार्यों के इन वाक्योंके कथनको बतुराई कहरूर सम्प्रमृध्यिके शुभोषयोगको संग्रास्क कारण कहा गया है, किन्तु श्री कुन्दकुन्द भगवान्ते तो समयग्रार निजरा अधिकारमें सम्यादृध्यिके भोगको भी निजराका कारण कहा है। अवित और शुभोषयोगके सम्बन्धमें विशेषके लिये प्रश्न ३ व ४ व १३ वर हमारे वक्तम्य देवने चाहिये।

आपने किला है— 'युनोपयोगके होनेपर कर्मलंघको स्थिति और जनुमापमें वृद्धि हो जाती है और सुद्धोपयोगके होनेपर उसकी स्थिति-जनुमापमें हानि हो जाती है।' इन वाक्योके देवनेते तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन वाक्योको क्लियते स्थाप केलकर करा जिल्ला होता है कि इन वाक्योको क्लियते एक प्रतिक होता है कि इन वाक्योको क्लियते एक एक प्रतिक होता है कि इन वाक्योको कि वाक्योक कि वाक्योको कि

## सम्बद्धिरीणमुक्कस्तओ दु उक्कस्तसंकिलेसेण । विवरीदेण जहण्यो आउमतियविज्ञवाणं तु ॥२२४॥—गो० क०

अर्थ-सीन आयुको छोड़कर अन्य सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबच उत्कृष्ट मंक्सेश परिणामांसे होता है और बचन्य स्थितिबंच विषरीत परिणामोंसे अर्थात् विशुद्ध परिणामां (शुभाषयोग) से हाता है। तीन आयुका उत्कृष्ट स्थितिबंच विश्वद परिणामोंसे होता है तथा जयन्य स्थितिबंच संक्लेश परिणामोंसे होता है।

बादालं तु पसन्था विसोहिगुणमुक्कडस्स तिव्वाओ

वासीदि अष्पसत्या मिस्छुक्कडसीकिलिट्टस्स ॥१६४॥—गो० क० वर्ष—४२ प्रसस्त म्कृतियोका उत्कृष्ट अनुभागवंच उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामवाले जीवके होता है

और ८२ वप्रयस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बनुमागवंच मिध्यादृष्टि उत्कृष्ट संक्लेश वरिणामवाले ओबोके होता है। धवल पु॰ ६ में भी लिखा है कि उत्कृष्ट विजुद्धिके द्वारा अधन्य स्थिति बंधती है, और विशृद्धिको बद्धिके स्थितियोकी हानि होतो है।

उक्कस्मविसोहीए जा द्विरी बज्जाद सा जहणिजया होदि, सन्वासि द्विरीण पसायभावाभावादो । संक्रिकेसबहदीदो सम्बयबहिद्विरीणं बहुदी होदि, विसोहिबहुदीदो ठासि चैव हाणा होदि ।—ए० १८०

खर्य-जल्कष्ट विश्वद्विके द्वारा जो स्थिति जयती है, वह जयन्य होतो है, बसीक सर्व स्थितियोके प्रचल्त माणका जनाव है। संक्लेशको वृद्धि सर्व प्रकृतिसंबंधो स्थितिको वृद्धि होतो है और विश्वद्धि (युमीपयोग)को वृद्धिसे उन्हीं स्थितियोको हानि होतो है।

ज्ञापने जो समयक्षार वाचा २७२ उद्घृत करते हुए यह लिखा है— 'निस्चयनयके द्वारा ध्यवहारस्य निषिद्व जानी।' इसका यह जभित्राय है कि बीतराग निर्विकल्य समाधियो स्थित औदोके लिये व्यवहारस्य का निषेत्र है, किन्तु प्राथमिक शिष्यके लिये यह प्रयोजनवान् है। श्री जयक्षेत्र आधार्य इसकी टीकार्मे जिसते हैं— यद्यपि प्राथमिकापेक्षया प्रारम्भप्रस्तावे सविकत्यावस्थायां निश्चयसाधकत्यात् व्यवहारनयः समयोजनस्त्यापि विश्वदकानदर्शनरुकाणे श्रदास्त्रनि स्थितानां निष्ययोजन इति मार्वायः।

द्दका तात्पर्य यह है कि प्रारम्भिक शिष्यके लिये प्रयम स्विकक्ष अवस्थामें निदययनयका साधक होनेसे स्ववहारनय प्रमोजनवान् हैं, किन्तु जो विशुद्धतान-स्थनमयी मास्मामें स्थित हैं उनके लिये निष्प्रयोजन है।

इसी बातको श्री अमृतचन्द सूरि पंचास्तिकायके अन्तर्मे लिखते हैं —

ध्यवहारनयेन भिष्ठसाध्यसाधनभावमवङम्ध्यानादिभेदवासितवुद्धयः सुस्तेनैवावतरन्ति तीर्थं प्राथमिकाः।

अर्थ — जो जीव अनादि कालसे भेदमावकर वासितवृद्धि हैं वे व्यवहारनयका अवस्थन लेकर भिन्न साध्य-साधनभावको अगोकार करते हैं, ऐसे प्राथमिक शिष्य सुबसे तीर्वम प्रवेश करते हैं।

आगमके आधारपर यह कहा जा चुका है कि यदि विवक्षित नय अपने प्रतिपक्षी नयके शापेस है तो सुनय अववा सम्पक् नय है जो सम्यादृष्टिके होते हैं। सिम्पादृष्टिके वही नय पर निरपेच होनेसे कुनय अववा मिम्पा नय होते हैं।

इसी बातको श्री देवसेन आचार्यने भी नश्चक्रसंग्रहमें कहा है-

भेदुवयारो णियमा मिष्डादिद्वीणं मिष्डक्वं खु । सम्मे सम्मो मणिको तेहि दु वंधो व सुक्लो वा ॥६८॥

अर्थ-भेदोपचार ( व्यवहारनय ) मिथ्यादृष्टिके निवससे मिथ्यारूप हो होता है और सम्यपृष्टिके सम्यक्तकप कहा गया है। मिथ्या व्यवहारनयसे बन्च होता है और सम्यप्टिष्ट व्यवहारनयसे मोक्ष होता है।

समयार बन्य अधिकारमें यह कहा गया है कि बम्यवसानके द्वारा बन्य होता है। गावा २०१ को टोकांमे कहा गया है 'स्व-पर विवक्ते रहित ( मिर्चा) वृद्धि व्यवसाय-विजित्तकान, वित्त-माव-परिणाम-को अध्यवसाय करते हैं। गावा २०२ में निरम्यनमध्ये द्वारा अध्यवसाय-विजित्तकान, वित्त-माव-परिणाम-को अध्यवसाय करते हैं। गावा २०३ में निरम्यनमध्ये द्वारा अध्यवसाय-विज्ञान प्रविच्या निर्माण व्यवसाय विद्या गया है। जेता कि टोकांके 'पराधिवण्यवस्तार-वर्ष-विज्ञान सुष्यमानेवाम्यवसाय सिक्ष्या विद्या गया है। जेता कि टोकांके 'विक्राय करते हो। एकांत्रसे कमंत्रे नहीं छुटनेवांके अस्त्रस्य करि आध्यमानवना है) इन शब्दिक स्पष्ट है। गावा २०३ के 'अभ्यव्यो अध्यामा विश्ववहिद्दी' गावा २०४ के 'अभ्यव्यो और गावा २०५ की टोकांके 'वस्त्यन्य' है करते हैं कि सावा २०५ की स्वत्यन स्वादिक अध्या क्या है और उन्होंका प्रविचेष है, ब्योंकि सम्बस्थिक अध्या, अद्वान, उत्त, स्वोक आदिक्य चारित तो मोक्का कारण है उत्यक्त प्रविचेष हैं। संक्ष्या।

यदि २७२ गायामें सम्यम्ब्यवहारनयका प्रतिषेष मान खिया जावे तो पूर्वापर विरोधका प्रसंग जा जायगा, क्योंकि समयकार गाया १२ में तथा उसकी टीकामें पूर्व ज्ञान-वारित्र होने तक अर्वात् सायक अवस्थामें सम्यम्ब्यवहारनयको प्रयोजनवान् बतकाया गया है।

श्रो समयसार गाया १२ तथा उसको टीकासे भी प्रमट किया गया है कि जो पूर्ण दर्जन-सान-चारितवान् हो गये उन्हें सुद्ध (निश्चय) नय प्रयोजनवान् है और जब तक दर्शन-सान-वारित पूर्ण नहीं होते हैं तब तक व्यवहारनय प्रयोजनवान् है। दर्शन-सान-वारितकी पूर्णता १३ वें गुणस्थानमें होती है, अतः १२ वें गुणस्थान तक व्यवहारनय प्रयोजनवान है।

# सुद्धो सुद्धावेसी णावस्त्रो परमञावदरिसीहिं। ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे हिंदा नावे ॥१२॥

---श्री समयसार

अर्थ— मो शुद्धनय तक पहुँच कर अद्धावान हुये तथा पूर्ण ज्ञान-चारिन्थान् हो गये है उन्हें तो शुद्धका उपदेश करनेवाला शुद्धनय जानने योग्य है और वो जीब घरपम जावमें स्थित हैं वर्षात् श्रद्धा तथा ज्ञान-चारियके पूर्ण भायको नहीं पहुँच सके हैं—साथक अवस्थामें हो स्थित है वे पृश्य व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैं।

श्री अमृतवन्दावार्यद्सको टोकामें लिखते हैं कि व्यवहारनय बारहवें गुणस्थान तक प्रयोजनवान् है। टोका यह है—

ये तु प्रयमिहतीयाधनेक्याक्तरम्यराष्यमानकार्णस्वस्थानीयमपरमं भावमनुभवंति तेषां पर्यत-पाकोत्तीर्णकाःस्वराष्ट्रस्यानीयपरमभावानुमवनशुन्यस्थादश्चद्रस्थादेतिरायोपदर्शितप्रतिवितिष्टेकसावा-नेकभावो स्ववहात्तयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तद्वत्वे प्रयोजनवान्, तीर्थतीर्थकक-योश्यित्रवेषव्यवस्थातत्वात् । उक्तं च—

> जह जिजमयं पवरजह तामा बवहारिजच्छए मुयह। एकेण बिणा छिउजह तिर्थं अण्णेण उण तच्चं।।

अर्थ— तो पुरुष प्रथम दितीयादि अनेक पाकाँके परस्परासे पत्थमान अयुद्ध स्वर्णके समान जो आरमाके, अनुस्कट-सञ्चमभावका अनुभव करते हैं उन्हें अनिस ताबसे उतरे हुए शुद्ध सोनेक समान उत्कृष्ट भाव-का अनुसव नहीं होता, इसलिए अगुद्ध द्रम्यको कहनेवालो, भिन्न पिक एक-एक भाव-दरूप अनेक आव दिवाने-वालो ध्यदहारनय उस काल प्रयोजनवान् है, क्योंकि विचित्र अनेक वर्षमालाके समान जाननेमें आता है। वीयं और तीर्थकलको ऐसी हो व्यवस्था है। कहा भी है—यदि तुम जिन मतको प्रवर्तना करना चाहने हो हो अरहारनय और निरुष्यनय दोनो नयोंको सद छोडो, स्थांकि व्यवहारस्यके दिना तो तीर्थ (व्यवहारमार्ग) का नाथा हो जायगा और निरुष्यनयको विना तरक्षका नाथा हो आया।

मावार्य—जहाँ तक यवार्य ज्ञान श्रद्धानकी प्राप्तिकय सम्याद्धांतकी प्राप्ति नहीं हो वहाँ तक तो विजये यार्या उपरेश मिलता हो ऐसे जिन क्यानेको सुनना, सारण करना तथा जिन प्रवन्नोको कहनैयाले सी जिन गुरुको मिल, जिनविस्तके हर्यन हरायादि व्यवहार मार्गम प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। और जिल गुरुको मिल, जिनविस्तके हर्यन हरायादि व्यवहार मार्गम प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। और जिल स्वयान जाता कारण्यन सिंह स्वयान जाता है, किन्तु साखात् प्राप्ति नहीं हुई नेट पृष्टेकीयत कार्य परहरूवा सा वाजा प्रकार प्रवर्तन करनेवालोको संगति एवं विशेष जाननेके लिये शास्त्रोका अस्याद हत्यादि व्यवहारमार्गमे स्वयं प्रवर्तन करना और हृदराको प्रवर्तन कराया ऐसे व्यवहारमार्थ उपरेश प्रयोजनवान है। व्यवहारमार्थि स्वयं प्रवर्तन करना और हृदराको प्रवर्तन कराया ऐसे व्यवहारमार्थ उपरेश प्रयोजनवान है। व्यवहारमार्थ स्वयं व्यवहार व्यवस्था कहा या है, किन्तु यदि कार्य देश सर्ववा सन्तवार्थ जानकर छोट दे तो यह सुभोषयोग स्वयं व्यवहारको हो छोड़ देगा और उसे पुन्नोथयोगको सालाल प्राप्ति तो नहीं हुई है, हसिलये उल्टर स्वयुत्ते परेगा तो यह तम्कादि मित तथा परस्परासे नियोदको प्राप्त होकर संवारमें हो असल करेंग। विश्ववह व्यवहार कार्य परस्परासे नियोदको प्राप्त होकर संवारमें हो असल करेंग। व्यवहार व्यवहार विश्वव कराया स्वान्तेको प्रवृत्त करेंगा तो वह तम्कादि मित तथा परस्परासे नियोदको प्राप्त होकर संवारमें हो असल करेंग।

कारमा है उसकी प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार यो प्रयोजनवान है—ऐसास्याद्वाद मतमें श्री गदबीका उपदेश है।

'ध्यवहारतयका विषय व्यवहारतयको अपेक्षा सत्य है।' इस बातको भी अमृतवन्द्राचार्य समयसार सामा १४ को टीकाम भी करते हैं---

आत्मनोऽनादिबद्धस्य वद्दरपृष्टत्वपर्यायेण।नुभूयमानतावां बद्धस्पृष्टलं भूतार्थम् ।

वर्ष---अनारिकालसे वंचे हुए वात्माका पुर्गल कर्मीसे बैंबने स्पश्ति होने अवस्थासे (व्यवहारनयसे) अनुनव करनेपर बढ-स्पष्टता मुठार्थ है।

श्री पं॰ फूलचन्दने भी अपने लेखने जो प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थमें पु॰ २४५ से २४६ तक प्रकाशित हुआ है उदये भी व्यवहारनयको सत्य सिद्ध किया है। वे वावय निम्न प्रकार है—

यदि निश्चय सत्याधिष्ठत है तो वह अपनी अपेक्षासे हो है। यदि व्यवहारकी अपेक्षासे हो (मं) उसे बैसा मान लिया जाय तो बन्ध-मोक्षकी चर्चा करना हो छोड़ देन। चाहियो । कविवय एं० बनारासीदासत्रीमें ऐसा किया था, पर अन्तरी उन्हें एकान्त निश्चयका त्याग करके व्यवहारकी शरणमें आजाग पड़ा। आचार्थ कुनदुक्त्दने जो व्यवहारकी अनुतार्थ कहा है वह य्यवहारकी अपेक्षा नहीं, किन्तु निश्चयको अपेक्षा कहा है। व्यवहार अपेक्ष स्थान उसकी विश्वयको अपेक्षा स्वाह है। व्यवहार अपेक्ष स्थान होने तिश्वयको अपेक्षा से कहा है। व्यवहार अपेक्ष स्थान होत स्वाह है।

जापने जिल्ला है कि 'निरपेक्षा नया मिल्या' यह वचन वस्तुसिडिके प्रसंगमे आया है और प्रकृतमें मोल-मागंको प्रसिद्धि की जा रही है। अवश्व प्रकृतमें उसका उपयोग करना इट नही है।' किन्तु आपका ऐसा जिल्ला आपमानुकूल नही है। प्रयम तो वस्तुसिडिके हो मोल-मागंकी प्रसिद्धि है, वस्तुसिडि और मोल-मागंको प्रसिद्धि यो नही है। दूसरे मोल-मागंकी प्रसिद्धि मी डयनवायोगे हो है, वसोंकि निरुचय-अयहार मोलमागं छाय-साथकरूप है। इन दोनोंमें से किसी एकके अनावमें मोलकी जिद्धि (प्राप्ति) नहीं हो सकती। इसो बातको श्रो वससेन आवार्य भी पंचास्तिकस्य ग्रन्थका तात्यर्थ बतावे हुए टोकाके अनुसं जिल्लाते है—

अधेव पूर्वोक्तकारंणास्य प्रामुतस्य बास्त्रस्य बीतगास्वमेव वाल्यं ज्ञातस्यं । तच्य बीतगास्यं निहस्वय्यवहारनयान्यां साध्यसाधकरूपेण परस्यस्ययेक्षाम्याभेव भवित सुक्तिसिद्धये न च पुनिनिर्पेक्षाम्याभिति वार्तिकं । वयान्य केचन विग्रुद्धज्ञानद्दशनस्यमाव्यक्षास्याभेव भवित सुक्तिसिद्धये न च पुनिनिर्पेक्षाम्याभिति वार्तिकं । वयान्य केचन विग्रुद्धज्ञानद्दशनस्यम्य स्मित्रामानिरिर्पेकं केवल्युमानुग्रुद्धस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य सम्यवे तित्रस्य सुक्तान्यानापुरुद्धस्य स्मित्रस्य सम्यवे तित्रस्य सुक्तान्यानापुरुद्धस्य स्मित्रस्य सम्यवे तित्रस्य स्मित्रस्य सावित्यस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य सम्यवे तित्रस्य सावित्यस्य स्मित्रस्य स्यवस्य स्मित्रस्य स्मित्यस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्यस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्रस्य स्मित्यस्य स्य स्मित्रस्य स्मित्यस्य स्मित्यस्य स्मित्यस्य स्मित्यस्य स्मित्यस

इति निरुववैकान्तनिराकरणमुख्यत्वेन वाक्यद्वयं गतं। ठतः स्थितमेतक्षित्रवयव्यवहारगरस्यस्यायकमावैन रागादिविकवरहितरससमाधिककेनैव मोक्षं क्रमंते ॥१»२॥

वर्ष—सब पूर्वास्त प्रकार इस प्रत्यका ठारपर्य बीठरावता ही जानना चाहिये। वह बोठरावता निरुक्षय व व्यवहारकय द्वारा साध्य-नाषककाले एरस्यर सायेकताते ही पूनित कार्यको सिंद होती है, किन्तु योनी नवांकी परस्यर निरयेकताले मुक्तिको सिंदि नहीं होती। जो कोई, विषुद्ध जानस्वनावसर्यो गुद्धारतकाले का अद्धान-जानानुष्ठानक्य निरुक्षयनोक्षमार्याको करियाले रिहत, मात्र युग्न जावरणक्य व्यवहारत्यको है मोझमार्ग मातता है वह स्वर्ग बादिक संक्षेत्र मोमकर परस्पराले संवारत प्रमाण करता है। यदि बही जोव पुत्तः गुद्धारमानुमूर्तिमयी निर्वयमोक्षमार्यको मानता है, निष्वय मोझमार्यक्ष अनुष्ठान करनेको यदिन त होतेते, निर्वयक्षा साथक्ष्य युग्न अनुष्ठानको करता है तो वह सरागलस्वपृत्ति होता हम्म परस्पराय मोक्षको प्राप्त करता है। इस प्रकार स्वदहार एकानको निराकरणको सम्बन्धते संवयता देशे वह यह हो यह स्व

## तिऽचय एकान्तका कथन--

जो केवल निश्चपके व्यवस्थी हैं वे भी, राशांदि विकट्णराहत परम समाधिक्य गुदारमाको प्रस्त न करनेपर भी तरक्ष्यणके योग्य पदाव्यक सादि अनुष्ठान अवना आवकारपणके योग्य दान-पुणांदि अनुष्ठानको हेरकण (वणकम) मानकर उनसे प्रष्य होता हुआ वर्षात् उन आवरणोको न करता हुआ निवस्य-अवहारक्य अनुष्णानके योग्य अनेकान्त क्य वस्त्याको नहीं बाननेसे पाषको हो बादिता है। यदि पुर-वह, जोव सुद्धारम्पान्द्रानक्य निवस्य मोसमाधिका साधक स्ववहार मोष्यामंको मानता है दिए भी चारिकमोहके उद्यक्त वद्य यक्तिक अमावसे गुआयुम अनुष्ठान नहीं करता है। स्वयि गुद्धारमावनासे सापेक्ष गुम सनुष्ठानमे रत ऐसे पुष्यके सद्धा नहीं होता तथापि सरागद्यस्यस्य आदि सहित व्यवहार मम्पर्याप्ट होता है बीर परस्परा मोक्षको प्राप्त कर नेता है। इस प्रकार निवस्य एकानके निराकरणको मुक्यतासे दो सम्ब

इससे यह निश्चित होता है कि निश्चय और व्यवहार नयोमें परस्पर साध्य-साधकभावके द्वारा सापेक्षता रखते हुये रागादि विकस्प-रहित परम समाधिके बळहे हो मोक्षकी प्राप्ति होता है।

भी अमृतवन्द्रमूरि भी पंचास्तिकाय नाचा १७२ को टीकार्य कहते है कि केवल निरुचयनयंत्रे भी मोक्षकी प्राप्त नही होता और केवल स्पवहारनयसे मी मोक्षको प्राप्ति नही होती । इस प्रकार निरुचयामासी कोर स्पवहारामाचीका,कवन किया गया है। निरुचय और स्पवहारके अंत्रियोखसे हो मोखको प्राप्ति होती है। सुरिजी इस बातको इन बाक्यो डारा कहते हैं जो ध्यान देने योग है—

तदिदं बीतरागत्वं स्वबहारिनश्चयाविरोधेनैवानुगम्यमानं सवित समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा । अयं—स्ववहार और निश्चयका अविरोधपूर्वक जनुसरण करते हुए जो यह बीतरागता प्राप्त होती हैं उगीसे मोक्षकी सिद्धि होती हैं, बन्ध प्रकारसे मोक्षको सिद्धि नहीं।

'पर्यायनुद्धि तो तू बनादिकालने बनाए बला बा रहा है' इस बाइयके लिखनेसे यदि आपका यह सनित्राय रहा हो कि 'स्वहारनय अमृतार्य है, इसलिये पर्यायका ज्ञान श्रद्धान निरयंक है, मात्र द्रव्यज्ञान सर्वात् एकालः निरुवयनयसे नोक्षको प्राप्ति हो जायगो सो ऐसा अभित्राय उवित नही है। हत्य (स्वप्राय) दैष्टिमं अर्थात् स्वभावप्राही निश्वयनयमं तो न बँच है और मोक्षन है। पर्यायकी अपेक्षाही बँच या अध्यक्षता है। उस बन्ध या अध्यक्षताका क्षय करके पर्यायको अपेक्षा हो मीच या युद्धता प्राप्त करनी है।

श्री पंचास्तिकायके आवारसे उत्तर यह सिद्ध किया जा चुका है कि निश्चयं और ध्यवहार रोनीके अविरोषस्य आध्यसे मोझको प्राप्ति हैं। जो एकालसे निश्चयनयका अवस्थन सेते हैं ये मोसको सी प्राप्त करते ही नहीं, किलु उत्तर पायबन्य हो करते हैं।

नोट—इस विषयमे प्रस्त १, ४,६,६ और १७ पर दृष्टि डालिये तथा इनके प्रत्येक दौरकाँ विषय देखिये।

> मंगळं भगवान् बीरो मंगळं गौतमो गणी । मंगळं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मंगळम् ॥

#### शंका १६

मूल प्रश्न-(हरूचयनय और व्यवहारनयका स्वरूप क्या है ? व्यवहारनयका विषय असत्य है क्या ? असत्य है तो अभावात्मक है या मिध्यारूप ?

## प्रतिशंका ३ का समाधान

## १. प्रथम द्वितीय दौरका उपसंहार

प्रयम उत्तरमें हमने निश्चयनय और अवान्तर भेदोके साथ व्यवहारनयके स्वरूप और विषयपर स्पष्ट प्रकाश क्षान्नेने बाद निविकल्प निश्चयनय और उसके विषयका निर्देश कर दिया था। इन नयोंके विषयमें हुछ लिखनेके लिए होच नहीं रहने दिया था। इन नयोंका इस पदिनिसे विवेचन किया गया था जिससे निश्वयनय मूनार्च क्यो है और ब्यवहान्त्य अमूनार्च क्यों कहे गये है इसका स्पष्ट झान हो जाय। विषय गहन होते हुए भी उस सरल करनेका प्रयत्न किया गया था।

जपने पूचरे दौरमें जपर पत्रने हमारे प्रथम उत्तरको पढ़कर उसे अपने प्रश्नका उत्तर नहीं माना है इसना हमें आवस्य हैं। यह इसने बया कहताना बाहता या यह उनके हितीय दौरमें उपास्यत किये पये निकरणने स्पष्ट हो जाता हैं। इसके प्रारमभें उस प्रश्नते इसर-उसरको कुछ वाशोका संसेतकर सनद्भूत स्पन्नहारनायकी दिवसन्त स्पन्नहार क्रियाकोपर प्रकास हास्ता है और इन क्रियाओं के आधारपर निरंचयस्वरूप युद्धारमाथकी प्राप्ति जयबा मोसको आप्ति बतलाई हैं।

फलस्वरूप हमें अपने दूसरे दौरने उत्तर लिखते समय अपनी दृष्टिको प्रस्तुत प्रतिशंकामे बणित विषयका आगमानुसार स्पष्टीकरण करनेको दिशामें हो विशेषरूपसे केन्द्रित रखना पड़ा। इसमें उन सब विषयोका स्पष्टीकरण किया गया है जिनका निर्देश अपर पक्षने अपनी प्रस्तुत प्रतिशंकामें किया है।

#### २. दो प्रश्न और जनका स्वयाधान

आर्थ अनेकारका स्वरूप लिखनेके बाद अपर पक्षत्रे लिखा है—'एक बस्तुमें विवधाभेदसे दो प्रतिरक्ष धर्म पाये जाते हैं, अतः उन दोनो धर्मोसेसे प्रत्येक धर्मकी विवसाको ग्रहण करनेवाला पृथक्-पृथक् एक एक नय है।'

यह अपर पक्षके वक्तव्यका कुछ अंग्र है। इस परसे विचारणीय दो प्रश्न उद्भृत होते है---

एक बस्तुमें विवक्षाभेदसे दो प्रतिपक्ष धर्म पाये जाते हैं, क्या ऐसा वस्तुका स्वरूप है ?

२. वया प्रत्येक धर्मकी विवक्षाकी ग्रहण करना यह नय है?

आगे इनका क्रमसे समाधान किया जाता है-

१. किसी भी वस्तुमे कोई भी वर्षा विवचा भेदने नही रहा करता, क्योंक प्रायेक वर्ष वस्तुका स्वरूप होता है और जो वर्षा जिस बस्तुका स्वरूप होता है वह स्वतः। यह होता है। प्रयोजनवया विवसामें एक धर्मको मुस्पकर और दूसरे वर्षको मौचकर क्यवहारको प्रविद्यिक िएए वस्तुको सिद्धि करना क्याया वात है। इसी तथ्यको स्यष्ट करते हुए सर्वाधीनिद्धि वार सुन ३२ में लिखा है—

अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशासस्य कस्यिवद्यमस्य विवक्षया प्रापितं प्राधान्यमपितमुपनीत-मिति यावत् । तद्विपरीतमनपितव् । प्रयोजनाभावात् सतोऽप्यविवक्षाः भवतीन्युपसर्वमीमृतमनपितासस्य- ध्यते । अपितं चार्पितं चार्षितानपितं । तान्यां सिद्धेर्गितानपितसिद्धेः, नास्ति विरोधः । तद्यया—एकस्व देवद्यस्य विता पुत्री आता मागिनेय दूर्यवसादवः सम्बन्धा जनकम्बन्धन्यादिनिम्ता न विरुप्यन्ते, अर्थगोस्तातः । पुत्रापेक्षया पिता, वित्रपेक्षया पुत्र हृष्येवसादिः । तथा हृष्यसि सामान्यार्थण्या नित्यस्, विशेषार्यण्याऽनित्यमिति नास्ति विरोधः । ती च सामान्य-विशेषी कथक्कित् मेदानेदास्यां व्यवहार-हेत् मन्नः

प्रयोजनवर् बनेकान्सास्यक वस्तुके जिस किसी सर्मको विवसा द्वारा प्राप्त हुई प्रयानताका नाम स्वित है। अपित अर्थात उपनीत यह इसका तार्य्य है। उसकी विवरीत अर्थातत है। प्रयोजन न होनेके सत्को भी अदिवसा होती है। उसकांनीभूतका नाम हो सर्मित है। इन दोनोंका अरित क अर्थापते के अपिता में के अर्थात ने के देव के अर्थात ने के दिन है। इस दोनोंका अरित क अर्थापते के अर्थाता ने होने होने होने होने होते हैं। स्वा—एक देवदाके जनकर तथा अर्थापत आर्थित किता, पुत्र, भ्राता और भागनेय इस्यादि सम्बन्ध अर्थमाभिदेश विरोधको प्राप्त नहीं होते । पुत्रकी अर्थमा नित्य है और विदोधको अर्थमा कि अर्थमा नित्य है और विदोधको अर्थमा हिस्स अर्थमा कित्य है। इसिलए कोई विरोध नहीं है। वे सामान्य और विदेश कर्याच्या में दिशोध कर्योच ने देव से अर्थम कित्य है। इसिलए कोई विरोध नहीं है। वे सामान्य और विदेश कर्याच्या में दिशोध कर्याच्या कित्य है। इसिलए कोई विरोध नहीं है। वे सामान्य और विदेश कर्याच्या ने देव से अर्थम के तर होते हैं।

इस विषयमें तत्वार्यवातिक और तत्वार्थत्कोकवातिकका भी यही बाधय है। बारतभीमांसा कारिका ७५ पर दृष्टिगत करनेपर उसका भी यही बाधय प्रतीत होता है। इस तब्यको स्पष्टकपरे समझनेके लिए अष्टमहलीका यह कवन ब्यानमें लेने योग्य है—

न हि कर्नृस्वरूपं कर्मायेक्षं कर्मस्वरूपं वा क्वेयेक्षम्, उसमासम्बर्भगात् । नापि कर्नृत्वम्यवहारः कर्मस्वरूपवहारो वा परस्परानपेक्षः, कर्नृत्वस्य कर्मनिश्चवावसेयस्वात् , कर्मन्वस्यापं कर्नृप्रतिपश्चिमास्वि-राम्प्रमानस्वात् ।

कर्ताका स्वरूप कर्मसापेक्ष नहीं है तथा कर्मका स्वरूप कर्तृसापेक्ष नहीं है, क्योंकि इस प्रकार दोनोके असस्वका प्रसग प्राप्त होता है। किन्तु कर्तृत्वज्यवहार और कर्मत्व व्यवहार परस्पर निर्मेक्ष भो नहीं है, क्योंकि कर्तृत्वका झान कर्मके निश्चयपूर्वक होता है। उसी प्रकार कर्मत्वका भी झान कर्ताके निश्चयपूर्वक होता है।

इनसे स्पष्ट जात होता है कि जिस इश्यमें सत्-असत् आदि जितने घर्म है उनका स्वरूप स्वतःस्व है। उनका ध्यवहार परस्परको अपेआसे होता है इतना अवस्य है और इस प्रकार परस्पर सारेक्षमाप्ते शिद्ध करनेवाला जो नन है वहां अपवहारन्य है। अतप्त अपर पत्रका यह लिखना आगम, जनुमव और तकके विरुद्ध है कि 'एक बरनुमें विवसामेदंदे से प्रतिपक्ष वर्म पाये जाते हैं।' किन्नु उसके स्थानमे यही निर्णय करना वाहिये कि प्रतिक बरसूने विजने मो पर्म पाये जाते हैं उनका स्वरूप स्वतःसिद्ध होता है।

२. दूबरा प्रश्न है कि 'क्या प्रयोक धर्मकी विवलाको ग्रहण करनेवाला नय है।' समाधान यह है कि किसी विवलाको ग्रहण करनेवाला नय नहीं कहलाता, किन्तु नाना धर्मयुक्त बस्तुमें प्रयोजन वहा एक धर्मयुक्ता वस्तुको जाननेवाला कृतविकल्प नय कहलाता है। वसर प्रकान समामी कांतिक्यानुनेशाको जो रूप भी गांवा ग्रह है कि से में यहा हिंह होता है। उच्च गांवाका तार्थ्य जिल्ला हुए अपर पहाने क्यों हुए कार पहाने कार कार्य हुए कार पहाने क्यों कार्य हुए कार पहाने कार्य का कार्य का

इस प्रकार है—'कोई भी एक लय वस्तुके पूर्ण स्वरूपको नहीं कह सकता। नय तो एक समें मुख्तिन वस्तुका कथन करता है।' इतना अवस्य है कि उन्त वास्त्रमें 'नय तो' पढ़के लागे 'प्रयोजनवर्षा' या 'विवर्षका' पढ़ क्या देना उत्पृष्टन प्रतीत होता है। इस परते यह निष्यत हो जाता है कि अपर त्यवने नजना कश्या करते हुए जो यह लिखा है—'मतः उन दोनो सर्गोसेन्ने प्रत्येक वर्मकी विवर्शको प्रहण करने-वाला पृषद-प्यक एक-तृक तम है।' वह ठीव नहीं है।

अपर पक्षते 'प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है' यह स्वीकार करके भी उसकी पृष्टिमे आवार्य अमृतवन्त्रका मात्र 'परस्पविकद्दशक्तिद्वप्रकाशनमनेकान्तः' इतना वचन उद्धृत किया है। किन्तु मृतस्पृत विद्यान्त्रका सुबक प्रारम्भका समग्र वचन छोड दिया है। वह इन प्रकार है—

तत्र यदेव तत् तदेवातत् यदेषैकं तदेवानेकं यदेव सत् तदेवासत् यदेव नित्यं तदेवानित्य-सित्येकवस्तवस्तरविन्यादकं परस्यविकद्ववानिदयभकाशनमनेकान्तः।

जो तत् है बही अतत् है, जो एक है बही अनेक है, जो सत् है वही असत् है वहा असत् है वहा जो निस्य है बही अनिस्य है ऐसे एक वस्तुमें वस्तुस्वको निषयानेवाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोका प्रकाशित होना अनेकान्त है।

यहाँ 'एक बस्तुमें बस्तुत्वको निपनानेवाकी' यह मूक विद्वालको सुनित करनेवाला वचन है। अपर पत्रने इस वचनको छोड़कर कनेकालके स्वस्पार हम बंगीय प्रशास आहनेकी येटा की है जिससे प्रनेकालके स्वस्पार पृष्टि न नाकर अवस्पूत्र व्यवहारनाके विषयको विविधान एक बस्तुका धर्म सिद्ध किया जा महे । किन्तु ऐसा नहीं है, बंगीक विविधान एक बस्तुके वस्तुत्वको निपनानेवाने परस्त विकट्ट से घर्म ही एक बस्तुके पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि एक वस्तुके किसी भी धर्मका दूसरी वस्तुने अस्पताभाव है। उदाहरणार्ध विक्त जीवमें मन्मस्त्व धर्मित हो उससे अमस्पत्व धर्मितक कर्युद्ध नहीं हो सक्ता। यदि इन दोनो शांक्योंका अस्तित्व एक जासमार्थ स्वीकार कर लिया जाय वो बस्तुके वस्तुत्वका हो नाम हो जायगा। यांका-समाधानके कस्त्री इस विवयको स्पष्ट करते हुए यकवा पु० १ प० १६७ में लिखा है—

जस्त्येकस्मिन्नाः मि भूयसां सहावस्थानं प्रत्यविरुद्धानां सम्भवो नाशेषाणामिति चेत् ? क न्वसाह समस्तानामत्त्ववस्थितिरिने, चैतन्याचैतन्यसम्बामध्यातिश्माणामप्यक्रमेणैकापमध्यवस्थितिरसंगात् । किन्तु वेषां धर्माणां नात्यन्नाभावो यस्मिन्नात्मने तत्र कदाचिन्नचिद्कसेण लेषामस्तित्वं प्रतिजानीमहे ।

शंका—जिन धर्मोका एक आरमामे एक साथ रहेनेमे विरोध नहीं है, वे रहे, परन्तु सम्पूर्ण धर्म तो एक साथ एक आरमामे नहीं रह सकते ?

समाधान—कोन ऐसा कहता है कि समस्त हो धर्मोको अवस्थिति है। यदि समस्त धर्मोको एक साथ एक ब्रात्मामे जबस्थिति मान को जाय तो चैतन्य-जबैनय, भव्यस्त-अभव्यस्त आदिका भी एक साथ एक ब्रात्मामे अवस्थितिका प्रसंग का जायगा। इसीक्ष्ण जिन धर्मोका जिस आत्मामे अय्यन्ताभाव नहीं है उसमें कथित् कराचित् अक्रमसे उनका अस्तिस्त जानते हैं।

इसी तब्यको और भी स्पष्ट करते हुए घवल पु०१ पु०३३४ में लिखा है—

नियमेऽस्युपगम्यसाने प्कान्तवादः प्रस्तत्वति चेत् ! न, अनेकान्तगर्मेकान्तस्य सप्वाविशेषात् । शंका-सम्योगस्यास्य गुणस्यानमे पर्याप्त हो हाते है ऐसे नियमके स्वीकार करने पर एकान्तवादका असंग आता है ? समाधान—जहाँ, बयोकि अनेकान्तमर्थ एकान्तका सत्य स्वोकार करने पर कोई विरोध नहीं आता। ये आपमके दो प्रमाण है। इनसे सन्यक् अनेकान्तका और सम्यक् अनेकान्तका से सम्यक् एकान्तका स्था स्वरूप है इस पर स्पष्ट प्रकाश बहुता है। जो साथ परस्पर विरोधी अनेक पर्योका एक आत्मामें तद्भाव स्वीकार कर तसे अनेकान्त कहते है उनका वह कथन किस प्रकार अपमाध्यंत्र है इस पर उवस समय कथनसे सुन्दर प्रकाश पढ़ता है। स्वरूप क्षाया पढ़ता है। अत्रूप अकाश पढ़ता है। अत्रूप अकाश पढ़ता है। स्वरूप करा किस प्रयोक स्वीकार किये सर्थ है जो वस्तु वस्तु वस्तु कर है। अत्रूप अपर पक्षने अनेकान्तका जो स्वस्प निर्देश किया है वह कैसे आपम

# ३. निश्चय और स्पवहारनयके विषयमें स्पष्ट खलासा

लागे अपर पक्षने नयके द्रव्याधिकनय और पर्यायाधिकनय ये दो मेद करके द्रव्याधिकनयको निरम्यनयम् और पर्यायाधिकनयको अपवादान्य जिला है। तथा इसकी पृष्टि मयस्यार साथा १६ को झाल्मक्याति टोकासे को है। अब विचार यह करना है कि अपर पत्नेने जो द्रव्याधिकनयको निरम्यनय और पर्यायाधिकनयको अपवादान्य जिला है वह किस अपेकासे ठोक है और किस अपेकासे ठोक नहीं है। हमने अपने प्रमा उत्तरमें प्रयोशन विशेषको करने पत्न करने प्रमा उत्तरमें प्रयोशन विशेषको करने पत्न करने प्रमा उत्तरमें प्रयोशन विशेषको करने पत्न हम स्वयं स्वाया है। उत्तर सुक्ता करने विश्व व्यव हो प्रशास करने वाद उपने अपने यह सुक्ता कर दो थी कि जहीं पूर्वोक्त हां हिंदी निरम्यनयन उत्यवहारनयका निरम्पण किया गया हो उसे सहार हिंदी कि उत्तर और जहीं अपने प्रकारने विश्व यान प्रमार हिंदी हो। अपने प्रमा करने करने प्रमा करने हिंदी है। अपने प्रमा करने करने प्रमा करने करने प्रमा हिंदी है। इसिक्य स्वाया करने करने करने करने हैं है। इसिक्य वहाँ है अपने प्रमा करने करने हैं है अपने प्रमा में दिवसों करने हैं जो निरम्पन-अवका करने हैं उस्त विषय स्वाया है। आधार्य अनुत्वचने समयसा। पादा १६ में जो निरम्पन-अवका स्वय स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं है अपने सम्प्रसार करने हैं है। इसिक्य स्वयं स्वयं करने करने हैं स्वयं प्रसा है। स्वयं व्ययं स्वयं करने करने के और समस्यार करने करने करने करने हैं। निरमक स्वयं स्वयं स्वयं हो स्वयं स्वयं स्वयं हो। है। नियमक स्वयं स्वयं स्वयं हो। है। स्वयं करने स्वयं से सहस हो स्वयं स्वयं के और समस्य प्यां हो।

णिच्छय-ववहारणया मृह्यिमेया णयाण सम्बाणं। णिच्छयसाइणहेउं पञ्जय-दम्बन्धियं सुणह् ॥१८३॥

मय नयोके मूल भेद दो है—निद्वयनय और व्यवहारनय। उनमेसे निद्वयको सिद्धिका हेतु पर्यायाधिकनय और द्रव्याधिकनयको जानो ॥१८३॥

इसके बाद पुनः वहाँ लिखा है-

दो चेव य मूलणया भणिया दृष्वस्थि-पज्जयस्थिगया। भण्णे असंख-संखा ते तस्भेया मुणेयस्वा।।१८४।।

द्रक्याधिकनय और पर्यायाधिकनय ये दो मूल भेंद कहे गये हैं। अन्य जितने संख्यात-असंख्यात नय है वे सब उन दोनो नयोके भेंद जानने चाहिए।। १६४।। इससे यह बात स्वष्ट हो आती है कि आगममे ह्य्याबिकनय और वर्षाश्रविकाय में से मेद तथा जनके तथर मेद मिन्न इंटिप्टेन किये नये हैं और समयनार आदिये निस्त्यनय और स्वयन्तर से दो भेद भिन्न इंटिप्टेन किये वर्ष हैं। समयनार आदि अध्यासमाहत्रीमें क्या दृष्टि अपनाई गई है इनका स्वय्टोकरण नयफक्रमंत्रर २० ८८ के इस गायाने हो जाता है—

> तच्चं पि हेयमियरं हेयं खलु भणिय ताव परदःवं। जियदःवं पिय जाणस् हेयादेयं च जयजोगे।।२६०।।

तस्व हेय और अपादेशके भेदसे दो प्रकारका है। पर द्रव्य तो नियससे हेय ही कहा है। जिज्ञ दृश्यको भी नयशोगसे हेय और अपादेय जानो ॥२६०॥

निज द्रव्यमें क्या हेय है और क्या उपादेय है इनका खुलामा करते हुए वही लिखा है—

मिच्छा-यरागभूयो हेयो आदा हवेह णियमेण। तब्जिकारणो क्षेत्रो णायक्को सिटिकारण॥२६९॥

मिथ्यात्व और संगगन्य आत्मा नियमसे हेय है। सिद्धिके इच्छुक पुरुपोक्षो उससे विपरीत आत्मा क्येब जानना चाहिए ॥२६१॥

इसी तथ्यको समयसारमे इन शब्दोमे स्पष्ट किया है---

पुग्गलकम्मं रागौ तस्स विवागोदओ हवदि एमो।

ण हुएस सब्ज साबी जाणगमाबाहुअहमिको ॥१९९॥ राग पुद्मलकर्स है, उसका विपाक≖प उदय यह है, यह मेरा भाव नहों, मैं तो निश्चयक्षे एक झायकभाव हैं ॥१९९॥

इसको टोकामे आचार्य अमतचन्द्र लिखते है---

अस्ति किल रागो नाम पुरुगलकर्म, तहुदयविपाकप्रमबोऽयं रागरूपो माव<sup>-</sup>, न पुनर्मम स्वमाव । एष् देकोर्ष्काणेकज्ञायकमाबोऽहम् ।

वास्तवमे राग पुद्मलक्षमें है, उसके उदयके विवाकने उत्पन्न हुआ यह रागभाव है। यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो यह टकोस्कीर्णएक ज्ञायकमाव हैं।

इससे अध्यादामें निश्वयनगरू विषय क्या है यह रुष्ट ज्ञात हो जाता है। नयवक्रसपद्रमे द्रध्याधिक नयके जिन दस भेदोका निर्देश किया है उनमें एक परम भाववाही द्रध्याधिकनय भी है। उमका स्वरूप निर्देश करत हुए वहीं लिखा है—

> गेण्डइ दम्बसहावं असुद्ध-सुद्धोवयारपश्चित्तं। सो परमभावगाहो णायस्वो सिद्धिकामण॥१९९॥

जो अगुद्ध, शुद्ध और उपचारसे रहित मात्र हम्परवमावको ग्रहण करता है, शुद्धिके इच्छुक पुरुषों हारा वह परम भाववाहा हम्पायिक नय जानने योग्व है ॥१६:॥

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्यास्म निष्ठचयनयमें आग्रममें प्रतिपादित द्वर्ग्यार्थिक नयके सभी भेदींका अन्तर्भाव नहीं होता। मोक्षमार्गकी दृष्टि उसमे तो मात्र क्षायकस्वमाव आत्माकी स्रोक्षा परम भावमाही द्वर्णापिकनयका हो ग्रहण हुंबा है। इसके सिवा द्वर्णायकन्त्र, पर्णायाधिकनय और खपवारत्यके जितने भी भैद-प्रभेद है उन सबका व्यवहारत्यमें अन्तर्भाव किया गया है। इतना अवस्य है कि जहीं रागादि बज्ञानभावोका जात्माको कर्ता के कहा गया है वहाँ बहु कथन अज्ञानभावते उभ्युक्त जात्मा-की जपेशा ही किया गया है। जानभावके उन्मय होकर परिणत आत्मा तो एकमात्र ज्ञानभावका ही कर्ता है। यहाँ ज्ञानभाव स्वभावके अर्थमें गृहीत हुआ है इतना विशेष जानना चाहिए।

दलने विवेचनमे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपर पक्षने जो दश्याधिकन्यमात्रको निरुचयन्य और वर्षीयाधिकनयमात्रको व्यवहारनय कहा है वह ठीक नही है। प्रवास्त्रिकाय गाथा ४ में नयोके जो दो मेंद हुक्याधिकतय और पर्यायाधिकत्य किये गये है उनका उस प्रकार भेद करनेका प्रयोजन भिन्न है। सहाँ पदार्थ व्यवस्थाकी दृष्टि मुख्य है और यहाँ नयोंके निज्जयनय और व्यवहारनय इन भेडोंके करनेमें मोक्षमार्गकी तृष्टि मुख्य है। परमागमने यवास्थान प्रयोजनको ब्यानमें रखकर ही नयोकी योजनाको गई है। ऐसाएक भी नय या उपनयका भेद नही है जिसको प्रयोजनके बिना योजनाकी गई हो । उदाहरणार्थ चौबीस तीर्थकरोमे किसीको पोतवर्ण, किसीको जवलवर्ण और किसीको हरितवर्ण आदि लिखा है सो यह जिस प्रयोजनको ध्यानमे रखकर लिखा गया है उसी प्रयोजनको ध्यानमे रखकर उसकी स्वांकार करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयको भी योजना की गई है। यहाँ असद्भूतका अर्थ स्पष्ट है, जीवमें वर्णनहीं है. जीव उसको बनानेवासा भी नहीं है। फिर भी उसे जीवका कहना यह असद्भुत व्यवहारवचन है। इसी प्रकार सर्वत्र प्रयोजनको ध्यानमे रखकर नयोका विचार कर लेना चाहिए। यहाँ अपर वसने समयसार गावा १४१ तथा समयसार कलश १६६ से १८९ के आधारसे जिन विविध धर्मयगलाको अरचा की है उनके विषयमें भी यही न्याय लाग कर लेना चाहिए। स्टीन धर्म जीवमें सद्भुत है और कौन सद्भूत नहीं है ऐसा विचार करनेसे एक द्रव्यकी स्वरूपस्थिति और दो हुन्योंका पार्थक्य स्पष्ट प्रतिभासित होजाता है। ऐसा यथार्थ ज्ञान कराना ही नयोंका प्रयोजन है। एक द्रव्यके गुण-धर्मको दूसरे द्रव्यका स्वधर्म बतलाना यह नयोंका प्रयोजन नहीं है। यह नयज्ञानकी अपनी विशेषता है कि वह उपचरित धर्मको उपचरितरूपसे. विभावधर्मको विभावस्पसे और स्वभावधर्मको स्वभावस्पसे हो प्रसिद्ध करता है।

विता बरतुका जो घर्म हो उसकी उसमें नास्ति कही जाय यह तो हमारा कहना है नहीं। किन्तु जिस बरतुका जो घम हो न हो उसकी उसमें मुतार्थ-यघांध्वक्ष्ये सिद्धि को जाय देहे हम हो क्या अपर पक्ष भी स्वीकार नहीं कर मकता। जैसे इध्यक्षकी जयेका जोवमें बदस्पृष्टना धर्म नही है, क्योंकि व्यवहारसे किस प्रवास्त्री बदस्पृष्टता पुरम्णकों पुरम्णके साथ बनती है बैसी बदस्पृष्टना मूर्न पुरम्णकों असूर्व जोवके साथ नहीं बन तकती। इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए तस्वार्यक्शोतकर्वातिकमें व्यक्ता है—

जीव-कर्मणोः बन्धः कपमिति चेत् ? दरस्यः प्रदेशानुप्रवेशाश्चः त्वेकत्वपरिणामात्, तयोरेक्ट्रब्या-सुपपतः । 'चेतनाचेतनावेतौ बन्धं प्रत्येकतां गतौ' इति वचनात्योरेकत्वपरिणामहेतुर्वन्योऽस्तांति चेत् न, वपसर्यतस्तदेकत्ववचनात् । भिश्ची कक्षणतोऽत्यन्तमिति इष्यमेदामिधानात् ।

शंका--जीव और कर्मका बन्ध कैसे है ?

समाधान-परस्रर प्रदेशाके अनुप्रवेशने उनका बन्ध है, एकत्व परिणामरूपसे उनका बन्ध नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक द्रव्य नहीं हो सकते ।

शंका—'चेतन और अचेतन से दोनों बन्धके प्रति एकपनेको प्राप्त है' इस प्रकारका वचन होनेसे जन दोनोंका एकस्य परिगासका हेतुसूत बन्ध है ? समाधान---नहीं, क्योंकि वे दोनो परस्पर एक दूसरेका उपमर्थण करते हैं, इसिकए आवमर्भे उन्हें बग्यकी अपेखा एक कहा है। बास्तवसे वे दोनो लखणको अपेखा अस्पत भिन्न है इस प्रकार उन दोनोंकें क्रम्यमेद कहा है।

यह जागम वचन है। इससे सिंद्ध है कि जोवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है यह क्यन उपचरित हो है। यह निराचार करवार भी नहीं है, बसीके दूथ और पानीके समान संसार जरवामों जानावरणादि परिणामसे परिणाम कर्म राग-देवादि परिणामने परिणाद जोवके और राग-देवादि परिणामने परिणात जोव जागावरणादि परिणामने परिणात कर्मके प्रांत उपचर्ण करते हुए देखे जाते हैं। इसे हो आचार्य यहाँ 'एकस्वपरिणाम' वस्त्र ब्यवहृत कर रहे हैं। जोव और कर्मका इससे मिन्न अन्य कोई एकस्वपरिणाम वन नहीं सकता। समस्यार गावा १४ को टोकान बाचार्य अमृतवन्दने 'मूतार्य' पद हारा जिस बद्धस्पृष्टाका स्वष्टीकरण क्रिया है वह यहाँ हैं, जय्म नहीं। देखों, इस क्यते जो कोई मध्य बद्धस्पृष्टाको जानेगा वह लक्ष्यार्थरसे रोगोको मिन्न-भिन्न भी बवस्य जोनेगा। जोर जो कोई सभ्य जोव कल्लामनेस दोगोको मिन्न-भिन्न जानेगा उसकी दृष्टि स्थावस्य समय होकर परिपाम विता रह हो नहीं सकती।

जाबार्य कहते हैं कि जीवमें कमें बद्ध है ऐसा विकल्प भी रागके उत्थान पूर्वक होनेसे बेतन आत्माका निमंछ परिणाम नहीं है और उसी प्रकार जोवसे कमें अबदरमुष्ट है ऐसा विकल्प भी रागके उत्थानपूर्वक होनेसे बेतन-आत्माका निमंछ परिणाम नहीं है। ये दोनो ही नयवार है। जो आत्मामें अपने-नव पराकी प्रसिद्ध करते हैं। बात्मामें कोन धर्म उत्परित करते वसे स्वीकार किया गया है और कीन धर्म उसी आतामके पर्यायस्कामको प्रविद्ध करता है और कीन धर्म उसी आतामके प्रवायस्कामको प्रविद्ध करता है, नय दृष्टित है से पूजक्-पूषक् जानकर अनेकान्तत्वक आत्माके प्रविद्ध करता है जय दिश्य स्वाप्तको प्रविद्ध करता है, नय दृष्टित हमें पूजक्-पूषक् जानकर अनेकान्तत्वक आत्माको प्रविद्ध करता अन्य बात है। किन्तु उनमेसे उपविद्यायस्का स्वीकार करतेवाले विकल्पको दूरते ही त्यायस्क राज्य हम अपने निर्वकल्प साम्यायस्कारस्वयस्का स्वीकार करतेवाले विकल्पको में हम बुद्धि रखते हुए अपनेमें निर्वकल्प साम्यायस्कारस्वयस्थ साम्याको स्विद्धिक करता सम्य वात है। इसी तस्यको ध्यानमें रखकर समयसार गावा १४९ की बारस्वयारि टीकाम बार्य अमृतवस्य जिसते हैं—

यः किल जावे बदं कर्मेति यस्य जोवेऽबदं कर्मेति विकल्पः सः द्वितयोऽपि हि नयक्षणः। य पुर्वेनमतिकामति सः एव सकलविकल्पातिकान्तः स्वयं निर्विकल्पेकविद्यानधनस्यभायो मृत्या साक्षात्समयसारः सम्मवति।

'जीवमें कमें बढ़ हैं' ऐसा विकल्प तथा 'जीवमें कमें अबढ़ है' ऐसा विकल्प ये दोनों ही नयपक्ष है। जो नियमसे उभय पक्षका अतिक्रम करता है वह समस्त विकल्पोका अतिक्रम करके समस्त विकल्पोसे अति-क्रान्त होकर स्वयं निविकल्प एक विज्ञानयमस्थायकल्प होता हुआ साक्षात समयमार होता है।

बनेकान्तरस्वस्य बारमाको स्वीकार करके निर्वक्तय विज्ञानयन्त्वनाय आरमाको प्रीप्तित्व केसे होती है यह बतलान समयवार गाणा १४६ आदिका प्रयोजन है। ६९ से लेकर ८८ तकके कत्यांको स्वामा सिंह स्वी प्रयोजन नही है। अनेकान्तरव्यत्य वस्तुको प्रतिविद्य करोजन नही है। अनेकान्तरव्यत्य वस्तुको प्रतिविद्य करोजन नही है। अनेकान्तरव्यत्य वस्तुको प्रतिविद्य करोजनाल एक एक स्वीवार वस्तुको प्रतिविद्य करोजनाल एक एक प्रयोजन स्वामा वस्तुको अस्तित्व करनेवाला एक एक प्रयोजन स्वामा वस्तुको अस्तित्व करनेवाला एक एक प्रयोजन स्वामा वस्तुको अस्तित्व करनेवाला एक एक प्रयोजन ने प्रतिवृद्या नया सिम्प्रया सामेश्रा वस्तु वैत्यक्त्र । १८०॥ वस्त्र को अभिवार के स्वामा वस्तुको स्वामा वस्तुको स्वामा स्वामा स्वामा सामेश्रा वस्तु वैत्यक्त्र । १८०॥ वस्तुको स्वामा वस्त्र के स्वामा स्वामा स्वामा स्वामा स्वामा स्वामा सामेश्रा वस्तुको स्वामा स्वाम

किन्तु को रागादि विभावमार्वो और बद्धस्पृष्टस्वादि उपवरित मार्थोसे मुक्त अपने आरमाको प्रतिदि करना चाहता है वसे उकत मार्थपर न वककर स्वमावके बदकमानको हो तर्वस्व मानना होगा । यह है समयवारिक कपनका प्रयोजनमूठ तार्र्या । उसमें निश्चमनको प्रतिविधकस्वमान और सद्यूत-क्षस्पूत होगों अवहारनवांको प्रतिविधकस्वमान (समयवार गाया २० मे ) क्यों कहा यह स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ उन होगों नयोके विवयस्व अस्वोहित नही है । विर ऐसा होता तो आचार्य मात्र एक जीवचरायंका ही विवेचन करते और न ही आचार्य अमृतवन्द्र नेव- स्वयात्वेच अर्थकर्व न सुखाति (स० क० ७ ) यह बचन हो जित्तते । स्पष्ट है कि ऐसा जिल्लकर उनत सोनो आचार्यों अनेकानस्वरक्व वस्तुको अपनी दृष्टिमें रह्या है, उसका निश्च नहीं किया । अपर प्रसक्ते भी पर्यक्तमान निर्माण स्वर्णन स्वर्यन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स

किन्तु आत्मार्मे मोझमार्गको प्रसिद्धि निश्चयनय (निश्चयनयके विषय) के अव-कम्बनसे ही हो सकती है। न तो प्रमाणके अवलम्बनसे होती है और न ही व्यवहारके अवलम्बनसे होती है। यहां कारण है कि मोझमार्गमें हसोको मुख्यता दी गई है। यत. अव्य सब रूप है, स्वमावका बवलम्बन हो उपादेव है, क्योंकि स्वमावके अवलम्बन द्वारा तम्मय होकर परिणत होता हो मुख कार्य है, अतः निवस्यनय प्रविचेषक स्वमाववाला होनेके अन्य सबका प्रविचेष करता है यह विद्व हो जाता है। इसी तथको स्यष्ट करते हुए प्रात्निव्यविद्याविका निक्यपंचालात स्रोपकारमें लिखा है—

# बद्धं पश्यन् बद्धोः मुक्तं मुक्तोः सबेत्सदात्मानस् । याति वदीयेन पथा तदेव प्रसम्भनते पान्यः ॥४८॥

जो जीव सदा आरमाको कमंसे बढ़ देखता है वह कमंबद्ध ही रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता ( जनुभवता ) है वह मुक्त हो जाता है। ठोक है—रिबक जिस नगरके मार्गसे बाता है उसी नगरको वह प्राप्त होता है।।४६॥ वह प्राप्त होता है।।४६॥

आध्य यह है कि जैसे बम्बई और कलकत्ता जानेवाले दोनो मार्ग अपनी-अपनी स्थितिमें सही है, जो बम्बई जाना बाहता है उनके लिए कलकत्ताका मार्ग हेय होनेने निषिद्ध है और बम्बईका मार्ग उपादेय होनेते उसका निषेष करनेवाला है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए।

'सस्यग्रष्टि जोव यह नय सचा है और यह नय झूठा है ऐसा विभाग नहीं करते' यह ठीक है। किन्तु यह नय उपचरित धर्मद्वारा वस्तुको विषय करता है और यह नय जिस वस्तुको जो धर्म है उस द्वारा हो उस वस्तुको विषय करता है ऐसा विभाग तो करते हैं, बन्यवा मिट्टीके कर्तृत्व धर्मको कुम्भकारका स्वोकार कर लेनेपर मिट्टी बीर कुम्भकारमे एकव प्राप्त होनेसे परार्थ व्यवस्था ही नहीं बन चकती। यदि कहा जाय कि मिट्टीका कर्तृत्व धर्म भी घरकार्यको करता है कि पत्र मुम्मकारका कर्तृत्व धर्म भी घरकार्यको करता है कि जिस्मकारका कर्तृत्व धर्म भी उसे घरकार्यको हरता है तो एक कार्यके दो कर्ता मानने पढ़ते है जो जिनायम विषय है उस क्यमें उसे स्वोकार करनेवाका हो वह नय सप्य है ऐसा वही वाह्य सम्बन्धा चाहिए।

इस प्रकार अन्य-चिंत विषयोंके साथ परमागममें निश्चयनय और व्यवहारनयका किस रूपमें विवेचन सवा है इसका संसोपमें स्पष्टोकरण किया।

#### समयसार गाथा १४३ का यथार्थ तात्पर्य

समस्तार नाया १४३ में 'जो प्रमाण, नय और निक्षेपके समस्त विकस्पीते मुक्त होकर परमात्मा, झानात्मा, प्रसम्ब्यीति, जात्मक्यातिक्य अनुभूतिमात्र समस्तार हो जाता है वह दोनो नयोके कथनको जानता तो है परनु किसी नयस्त्रको प्रहण नहीं करता व्यवित् समस्त नय विकस्पीते मुक्त हो जाता है।' यह कहा गया है, क्लिनु अपर पक्ष इस गायाका इस रूपमें अर्थ करता है जिससे यह मालूम पढ़े कि इस साथा द्वारा आनायने दोनों नयोके कथनको एक समान माननेको प्रेरणा को है। इसे हम उस पक्षका जति-साहत ही कहेंगे। समयवारको वह नाया इस प्रकार है—

> दोण्ह वि णयाण भणियं जाणह् णवरं तु समयपश्चिवद्धो । ण द णयपन्त्वं सिण्डिट किंचि वि णयपन्तवपरितीणो ॥१४३॥

समयप्रतिबद्ध वर्षात् विस्वरूप आत्माको अनुभवनेवाला जीव दोनो नयोंके कवनको मात्र जानता ही है। परन्तु वह नवपत्रक्षे अर्थात् नयोके विकल्पसे रहित होता है, इसलिए नयपदाको नही ग्रहण करता ॥१४३॥

उन्त गायाका यह सही अर्थ है। किन्तु अपर पसने अपने अभिश्रायको ॄष्टिके लिये इसका यह वर्षकिया है—

जो पुरुष आरमासे प्रतिचद्व है जर्चात् आरमाको जानता है वह दोगो हो नयोक कबनको केवल जानता है परन्तु नयपसको कुछ भी बहुण नहीं करता, क्योंकि वह नयोके पत्रने रहित है अर्थात् कियो एक नयका पद्य (आयह) नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार ये दो अर्थ है। अब इनमेरे कौन ठीक है इसका निर्णय करना है। श्री पद्मनिद आचार्य पद्मनिद्धवर्गिवातिकाके निश्चयपंचातान में लिखते हैं—

> बढो वा मुक्तो वा विद्र्षो नयविचारविधिरेषः। सर्वनयपक्षरिहतो भवति हि साक्षान्सभयसारः॥५३॥

**चैतन्य आ**रमा बद्ध है अथवा मूक्त है यह नयविचारका विधान है। फिन्तु जो साक्षात् समयसार है वह सब नयपदोसे रहित है।।१३॥

यहाँ पर 'नयपक्ष' शब्दका अर्थ विकल्पमात्रसे हैं इसका स्पष्टीकरण अगले श्लोकसे हो जाता है-

नय-निक्षेप-प्रमितिप्रसृतिविकस्योज्ञितं परं शान्तम् । गुद्धानुभृतिगोचरमहमेकं भाम चिद्धपम् ॥५॥॥

जो नय, निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पोसे रहित हैं, उस्कृष्ट हैं, झान्त हैं, एक हैं और गुद्ध अनु-भृतिकप हैं वही चैतन्यभाम आरमा में हूँ ॥५४॥

इससे स्पष्ट है कि अपर पसने जबन गावाका जो आश्चय किया है वह ठीक नहीं है। यदि वह उक्त गावाओं की दोनों संस्कृत टीकाओ पर दृष्टियात कर लेता तो वह उस परसे ऐसा विपरीत आश्चय कभी भी ग्रहण नहीं करता ऐसा हमारा विश्वास है। हामें सन्देह नहीं कि मोलामार्गको दृष्टिये विकल्यमात्र हेय है। परन्तु उसमें उतना विशेष है कि व्यवहारनय कीर त्यवहारनय का विषय ये दोनों तो सबंधा हेय हैं ही, क्योंकि जिस प्राणीकी हनमें क्यादेय चुद्धि होती है वह तो मोलामार्गकों प्रयोजनमूत क्या मुननेका भी पात्र नहीं। किन्तु सविकल्य निर्वयनय और उसके विषयमें हतना विशेष है कि निर्वयनय स्वयं एक विकल्य होनेसे वह तो हेय है, परन्तु उसका विषयमूत आस्ता उदादेय है, क्योंकि तस्वरूप प्रमुक्ति नाम ही समयसार है। अठः उनत गाया हारा आधायं यह वतका रहे हैं कि समयसीवबढ़ अपीत् आधानस्वरूप आसानुमूर्तकरोत परिवात आसा दोनों नयोंके कवनकप हम्मन्यीयकों मात्र जानता तो है परन्तु उनके विकरणक्ष्य ने परिवात । यहां अपर पत्र कह सकता है कि यदि ऐसी बात है तो निरवयनय उनावेय हैं ऐसा कवन क्यों किया जाता है? समाधान यह है कि अध्यासमं निर्वयनय और उसके विषयमें अभेदकों स्वीकार करके ही यह कथन किया जाता है।

इतने विवेचननं यहस्पष्ट हो जाता है कि अपर पक्षने समयसार गांवा १४३ का जो आध्य लिया है यह ठीक नहीं है।

## ५. विविध विषयोंका स्पष्टीकरण

अब इन बातका विचार करना है कि जहाँ व्यवहारको बहुबोबानुग्रहकारो या पूज्य आदि कहा है उसका क्या तारपर्य है ?

१. इसके लिए सर्वप्रयम हम जयधवला प्०१ प०८ का 'ण च ववहारणओ। चष्परूको' यह उदाहरण लेते हैं । आचार्य वोरसेनने यह बचन गौतम स्वविरने मंगल स्यों किया इस तथ्यके समर्थनमें लिखा है। विचारणीय यह है कि यदि मोक्षमार्गमें निश्चयनय और अव**वहारनय समानरूपसे पञ्**य होते तो उनके . चित्तमे 'व्यवहारनय चपल नही है' इस प्रकारका वचन लिखकर उसके समर्थन करनेका विकल्प ही नहीं उठना चाहिए था। हमने ययासम्भव उपलब्ध परे जिनागमका आलोडन किया है, परन्तु इस प्रकारका विकल्प निश्चयनयके विषयमे आचार्यने उठाया हो और फिर उसका समाधान किया हो यह हमारे देखनेमें अभी तक नहीं आया और न ही अपर पक्षने ही कोई ऐसा आगमप्रमाण उपस्थित किया जिससे उक्त बातका समर्थन होता हो । स्पष्ट है कि आचार्य वोरसेनने 'ण च ववहारणओ चप्पलओ 'यह वचन व्यवहारनयसे अभिप्राय-विशेषको ब्यानमें रख कर ही लिखा है। वह अभिन्नाय विशेष क्या हो सकता है इसका समाधान यह है कि वे इस वचन द्वारा निरुचयमुळक व्यवहारका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार जो अन्तरंग में निरुचयको लिये हए हो साधकके सविकल्प अवस्थामें होता ही है। मानार्य उस्त बनन द्वारा ऐसे व्यवहारका बहुजीवानुग्रहकारी लिखकर उसका समर्थन कर रहे हैं, कोरे व्यवहारका नहीं। इसका आशय यह है कि सविकल्प अवस्थामे साधकके देव-गुरु-शास्त्रको भक्ति-बन्दनारूप, पाँच अणवत-महावतरूप ध्यवहार अवस्य होता है। किन्तू अन्तरगमे वह निश्चयस्बरूप परिणतिको हो उस अवस्थामे उपादेय मानता रहता है। गुणस्थान परिपाटीसे आगे बढनेका यदि कोई मार्ग है तो एकमात्र यही मार्ग है, इसी तथ्यको ध्यानमे रखकर आचार्य अमतचन्द्रने समयसारकलक्षमें लिखा भी है-

> भेद्विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किछ केचन । अस्यैभावतो बद्धा बद्धा ये किछ केचन ॥१३३॥।

भी कोई सिद्ध हुए है वे मेटविहानसे सिद्ध हुए है और जो कोई वेंग्रे हैं वे उसीके बमावते वेंग्रे हैं। वीरतेन स्वामी आरखानी महापुरुष थे। भना उन्हें उक्त दक्त किसते समय आगमके इस मूक अभिप्राप्तका विस्तरण कैसे हो सकता था। यदि बसर पत्त इस वक्त प्रशासने उक्त वक्तका अर्थ करेगा तो उसे यह समझनेने देर नहीं करोगी कि निद्ध्यमुक्क सम्पक्त क्ष्यवहारको व्यानमें रख कर ही उक्त वक्त किसा गया है। कैसा कि उनके इस कसनते प्रके प्रशास मार्थन होता है—

पुण्णक्षमर्थवर्ष्याणं देसम्बदाणं मंतलकरणं जुनं ण मुणीणं कम्मक्खवकंस्त्रुवाणमिदि ण दोत्तुं-अत्तं प्रणाववर्षेत्रहेडचंपहि विसेसाञ्चावाटो मंतलसमेव सागानंत्रमस्य विपरिच्वागपरीगाटो ।

यदि कहा जाय कि वृष्यकर्मके बीधनेके इच्छुक देशवित्योको मंगल करना युक्त ई, किन्तु कर्मीके सर्यके इच्छुक मनियोको मंगल करना युक्त नहीं है, तो ऐता कहना मी ठीक नहीं है, वंगीक वृष्यक्षके हेतुपनेकी व्येषा उनमें कोई विद्येषता नहीं हैं। अन्यया मनकके समान उनके सरागसयमके भी त्यापका सर्मा प्राप्त होता है।

यह बचन बढ़ा महत्त्व रखता है। इसका प्रारम्भ इस इंगमें किया गया है बिससे यह मालून पड़ता है कि देखती पुष्पकर्म बीधनेके इच्छुक होते हैं। किन्तु इस बचनका समाधान बिस इनमें किया गया है उससे यह स्पष्ट हो आना हैं कि चाहे बीतरामी सुनि हों या देशव्यती, अन्तरंग अभिन्नाय दोनोंका एक ही प्रकारका होता है। तात्यर्य यह है कि जिस प्रकार बीतराम साधु पुण्यवन्थके अभि-प्रायवाळे नहीं होते वैसे देशव्यती भी नहीं होते। इस बचनन जिन तथ्यीपर स्रष्ट प्रकाश पड़ता है वे ये है—

- (क) बोतरानी मृति और देशवती दोनो हो पुण्यबन्धके अभिप्रायवाले नहीं होते ।
- (स) उनका लक्य स्वभावप्राप्ति रहता है।
- (ग) जितने अंगमे स्वभावप्राप्ति होती है, कर्मक्षपणा उतने हो अश्रमे होती है।
- (य) देशवृत या सरागमंत्रम आदि कर्मक्षपणाके हेत् न होकर पृथ्यबन्धके हो हेत् है।

(ह) प्राचार्य शेरमेनने उत्तर 'या च ववहारणओं चप्पळओं इत्यादि वचन अवहारनयकी मुख्यता-से लिखा है जो अपने जाय होनेवानं निदवयको क्या महिमा है स्पकी प्रसिद्ध करता है। अन्यके कार्यको अन्यका कहना यह उपचरित व्यवहारका मुख्य लक्ष्मण है।

२. जबर पक्षने दूसरा उद्धरण पं० नं० पं० बि० के निश्चयपंवाशत्का दिया है। किन्तु इस बचनमे जावारिन स्थर इस तथ्यको स्थोकार कर लिया है कि जिसके द्वारा निश्चयको प्रसिद्धि हो, ल्यवहार स्पिका नाम है और इसी कारण व्यवहारनायों उन्होंने इसे पुष्य कहा है। बस्तुत यह स्लोक नमयसार नामा ८ के प्रकार्य किला गया है। जतएव इस बचनके आयबको महण करते समय आयार्य अमृतवस्त्रके इस कमनको तथा व्याप्त प्रसार्य किला गया है।

एवं स्केच्छस्थानीयत्वाञ्चनतो व्यवहारनयोऽधि स्केच्छमाबास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुप-स्यसनीयः, अथ च ब्राह्मणो न स्केच्छितस्य इति वचनार् स्ववहारनयो नानुसर्वच्यः ।

इस प्रकार जगत् म्लेच्छ स्थानीय होनेसे जीर व्यवहार नय मी म्लेच्छगायास्थानीय होनेसे वह परमार्वको कहनेवाला है, इसलिए व्यवहार नय स्थापित करने योग्य है। किन्तु बाह्यणको म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए इस वयनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है—यह सिद्ध होता है। 'स्थवहारका विषय एक इब्धको पर्योव है' यह जिखकर स्थार पत्रने मेर विश्वामें मान सद्मूल स्थवहारका निर्देश किया है। कियु एक सद्मूल अपवहार को है दिसका विषय साम उपचार है हसे स्थर पत्र मुला देता है। स्थार पत्रने सहीर पद्मनियां चित्रका किया स्थान उपचार है हसे स्थर पत्र मुला देता है। स्थार पत्रने सहीरका दूसने स्थान है स्थान प्रकार स्थान है स्थान प्रकार स्थान है स्थान स्थान है स्थान स्थान है स्थान स्थान स्थान है स्थान स्थान है स्थान स्थान स्थान है स्थान स्थान है स्थान स्थान स्थान है स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान है स्थान है।

सम्ययद्वितकी उत्पत्तिक लिए इब्ब, गुण, पर्यावका वे जैसे है बैसा जान होना अविज्ञावदयक है। किन्तु सम्ययद्वितको उत्पत्ति कैयो होतो है यह यहन दूसरा है। इतना अवदय है कि सम्यय्विष्ठित इनका यमार्थ अद्यान अवस्य होता है, इसिएए उनके सम्ययद्वितियम सो बन जाती है। मृलाबार बन्ध, गांव १८ हम बारी जायाय है। सम्यय्विष्ठ अर्थन्योयोक विषयमें किन जाबारसे कैसी अद्या होकर दर्शनविनय गण प्रगटहोता है यह इस मार्थाय बताया गया है।

३. अपर पत्रने 'जो व्यवहारनयके विना मात्र निश्चयके बाध्ययो मोक्ष चाहते हैं दे मुढ़ हैं, क्योंकि बीज बिना बृदाफल भोगना चाहते हैं अयदा ने आत्मी है। 'यह जिलकर उपकी पुष्टि अनगारवर्मामृत अ० १ को १०० से करनी चाही हैं। किस्तु अनगारवर्मामृत वह उत्सेख एकार्ल निश्चयामाहियोंका निषय करामित्र के जिए से अपने कि जाना चाहता है। विचय करें के जिए आया है दसे अपर पत्र जानते हुए भी हमारे दृष्टि पयम नहीं काना चाहता है। बहुत समस है कि इसी कारण अपर पश्चने यह चचन किस खासका है यह न बतलाकर 'व्यवहार प्रदास्त्र मार्थ के कि इसी कारण अपर पश्चने यह चचन किस खासका है यह न बतलाकर 'व्यवहार प्रदास्त्र मार्थ के कि इसी कारण अपर पश्चने यह उत्तर उत्तर उत्तर प्रदास्त्र मार्थ के अपने प्रदास्त्र मार्थ के उत्तर कराम कराम प्रदास्त्र प्रदास्त्र मार्थ के अपने प्रदास्त्र के अपने प्रदास्त्र मार्थ के अपने प्रदास मार्य के अपने प्रदास मार्थ के अपने प्रदास मार्य के अपने प्रदास मार्थ के अपने प्रदास मार्थ के अपने प्रदास मार्य के अपने

है। क्राचार्य अमृतकन्त्रने समयनार कलचा १११ में 'सम्ताः ज्ञाननयैषिणोऽप्यतिस्वच्छन्द्रसन्त्रोधमाः' यह यथन लिखा है। उस्तोको ध्यानमें रखकर पश्चित आधासरक्षोने उपत ध्योकको रचना की है, अतः उस परसे वहीं आध्य केता चाहिए जो समय कलखका है। इसी तब्यको पण्डितप्रवर बनारसोदासजीने इन सब्दोमें स्थक्त किया है—

#### ज्ञानचेतनाके खरो प्रगटे केवलराय । कर्मचेतनामें बसे कर्मचन्त्र परिणास ॥८६॥

असएव उपादेय सो एकमात्र ज्ञायकभाव ही है ऐसा ही यहाँ निश्चय करना चाहिए ।

४, अपर पक्षने पृष्णार्थसिंद्युपाय क्लो॰ १० को उद्धत कर उसका जो अर्थ दिया है वह ठीक न होनेपर मी हम उक्त क्लोकके आध्यको स्थोकार करते हैं। उक्त क्लोक द्वारा 'की निश्चयको न बानकर यहा तक्षा दिवार और प्रवृत्ति को हो मीक्षमार्ग जानते हैं वे करण-चरण रोनोंका नाश करते हैं। ये बाह्य करणमें बालती होनेसे बाल हैं। यह बाब ऐसे पृथ्लीके अति प्रगट किया गया है जो निश्चयके जानसे स्वाप्ति का अभिन्न है। उनके लिए नहीं जो नवबको जानकर ततस्वकष परिणतिने तत्लीन है। मान नहीं कह से अपर पताने बचने विभागवाकी पृष्टिंग कैसे समझ लिया। यह बचन तो उनको उद्देशकार कहा गया है जो निश्चयको नहीं जानते (नहीं अनुष्वते) और नाना बेच परकर मोझमार्यों बनते हैं।

५, अपर पक्षने सन्मतिवर्कने गाया १० 'दम्बिट्टबक्कब' इत्यादिको उद्धवन्त अपने अभिगायको पृष्टि करनो चाही है, किन्तु यह गाया सम्बिद्धवारके प्रसम्म आई है और यहाँ मोशमार्गको दृष्टिसे विचार हो रहा है, इसिल्टए वह यहाँ प्रभाजनभूत नहीं है। मोशमार्गमे किन्तान बारा मुक्त प्राप्त होती है यह विचार मुक्य है। इसमें सन्देत नहीं कि वर्तमानमें संवारों आया पर्यापदृष्टिमें रागों, है थी भी है और इश्योधिकरृष्टिके शायकस्थान में है। ऐसो अवस्थान इस जोवके राग-देप आदिसे मुक्त होनेका उपाय क्या? अपनेको सतत रागो-देथों अनुभव करनेको तो उनसे मृक्ति सिलंगों नहीं। उसे इनमें मृक्ति उसीय क्या? अपनेको सतत रागो-देथों अनुभव करनेको व्यापन स्वकर आयार्थींन उस मार्गका निर्मेश किन्ता है। अपनेक लिए कोई हुबरा उपाय करना होगा। इसी बातको व्यापने एक्कर आयार्थींन उस मार्गका निर्मेश किया है निष्टा चलाव करना होगा। इसी बातको व्यापने प्रस्ति प्राप्त को है। वह मार्ग क्या है वक्का निर्देश करते हुए आयार्थ कुन्दरूच समयवार्थ निष्ठते हैं।

ववहारोऽभूबत्थो मृबत्थो देसिदो दु सुद्धणओ । भूबत्थमस्सिदो सन्द्र सम्माइटी हवड जीवो ॥१९॥

व्यवहारनय अभूतार्थ है और सुदनय भूतार्थ है ऐसा जिनदेवने कहा है। जो जोव भूतार्थका आश्रय स्रेता है वह नियमसे सम्यादृष्टि है।।११।।

इसी तब्यको पं० नं० पं० वि के निश्वयपंचाशत्मे इन शब्दोमे स्पष्ट किया गया है---

म्यवहारोऽभूतार्थो मृतार्थो देशितस्तु शुद्धनयः। शुद्धनयमाश्रिता ये प्राप्नुवन्ति यतयः पदं परमम्॥

बाशय पूर्वोक्त ही है। बाबायं कुन्दकुन्द करुणाभावसे रमणसारमे लिखते है—

एक्कु खणं ण विचितेइ मोक्खणिमिसं णियप्पसहावं। अणिसं विचित्तपावं बहुलालावं मणे विचितेइ ॥५०॥ यह जीव दिन-रात मनमें विचित्र पापरूप बनेक प्रकारके विकल्प करता रहता है। किन्तु जो साक्षात् मोक्षप्रान्तिका जपाय है ऐसे बपने आत्मस्थमावका यह एक लाग मो विचार नहीं करता ।।ध०।।

नियमसारमें लिखा है-

जीवादि वहित्तच्चं हेयमुपादेयमध्यणो अप्या। कम्मोपाधिसम्बन्भवगण-पञ्जापहिः वदिस्ति।।१८॥

जोबादि बाह्य तस्त्र हेय है। मात्र कर्मोपाधिको निमित्त कर उत्पन्न हुई गुणपर्यायोसे भिन्न अपना आरमा उपादेय है।।३८॥

ऐसी अवस्थाने अपर पक्ष ही बतलावे कि प्रकृतमें सम्प्रतितकंकी उक्त गाया का क्या प्रयोजन रह जाता है? वह गाया तो मात्र प्रत्येक करते सामान्य-विशेषात्मक है इसे प्रसिद्ध करनेमें चरितार्थ है। किन्तु जो सामान्य-विशेषात्मक चसुको जानता है और मोक्षमार्गका पदानुसरण कर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे तो समयसार आदि अध्यास्म प्रन्थों में प्रतिपादित अध्यास्म मार्गका ही पदानु-सरण करना होगा। आगममें बाह्य परिणतिक्य चरणानुयोगको सफलता भी इसी आधार-पर स्वीकार को गई है।

७. अपर पत्रने ज्ञेब-तायक सम्बन्ध जादिको प्रत्यक और बास्तिकि लिखा है, किन्तु इस कथनसे उस पत्रका बया जाश्य है यह स्पष्ट नही किया। ज्ञान प्रत्येक समयमे त्रैकालिक पर्यायों सहित सब स्व्योको जानता है त्रीर समस्त हव्य अपनी-अपनी त्रेकालिक पर्यायों सहित ज्ञानके विषय होते हैं यह समस्ता हो ज्ञेब-तायकसम्बन्ध कहलाता है, अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार अपर पत्राने क्या तितने सम्बन्धीयों उसलेख सिंधा है उनके विषयमें भी आव्यात कर लेना च्याहिए। यही ज्ञान पद्ये मुख्यताते केवलज्ञानको प्रहालक क्या किया है उनके विषयमें भी आव्यात कर लेना च्याहिए। यही ज्ञान पद्ये मुख्यताते केवलज्ञानको प्रहालक क्या किया है । बास्त्य में देखा जाय तो घटको ज्ञाननेवाछ। ज्ञान ज्ञानकर डी प्रतिभाष्टित

होता है और घट इससे भिन्न घटरूप हो प्रतिभासित होता है, क्योंकि उस सभय उत्पन्न हुआ घटलान आत्माके झानगुणको पर्याय है और जिस घटको उसने जाना वह मिट्टी आदि रूप पुद्गाल द्वत्यको व्यक्षन पर्याय है। झान चेतनक्ष है और घट जड़रूप है। इन दोनोंके द्वत्य, क्षेत्र, काल, भाव अत्यन्त भिन्न है। अत्यय् इतका वास्तविक सम्बन्ध तो बनता नहीं यह प्रत्यक्ष है। किस भी इनका सम्बन्ध कहा जाता है, उसे व्यवहार हो जानना चाहिए। प्रयोजन आदि वश लोकमें ऐसा व्यवहार किया जाता है इतना सच है। इनके लिए प्रवचन-सार गाया ३६ को बायाय समुबन्द दिन टीकाप दिल्ला की लिए।

इस प्रकार बस्तु विचारके प्रमंत्रमें इथ्याविक नय और पर्यायाचिक नयका क्या तास्पर्य है और कथ्या-रामदृष्टिसे निश्चपनम और व्यवहारनयका क्या तास्पर्य है इसका विवादकरसे राष्ट्रीकरण किया। अपर पक्षते अपनी प्रस्तुत प्रतिसंकाके प्रारममें अनेकानका औ स्वकृष्ट निर्देश किया है उसीसे यह स्पष्ट हो जाता है प्रस्तुत प्रतिसंकाके प्राप्यमें के अवकम्बन लेकर जितना मो कबन किया जाता है वह सब असद्भूत अपकार नयका ही विषय है, सद्भुत व्यवहारनयका विषय नहीं।

त. अपर पत्रने 'त्रत्येक द्रव्य उत्पाद-व्यव-प्रीव्यमयी है' ऐसा लिककर इसकी विद्धि जो निक्चयनय क्षेत्र व्यवहार नयने को है हो। यहा व्यवहारनयसे सद्भूत व्यवहारनय हो लिया गया है, असद्भूत व्यवहारनय नहीं, क्योंकि असद्भुत व्यवहारनय किंशलमें उसी ट्रव्यक्त जुल-व्यविकी उसीने प्रसिद्धिन कर प्रयोजनादियस अन्य द्रव्यके गुण-वर्मको उसके मिन्न दुनरे ट्रव्यका प्रसिद्ध करता है।

अपर पक्ष समझता है कि हम ज्यवहार नयको असत्य और अप्रामाणिक मानते हैं, किन्तु उसको ऐसी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि उससे छोकज्यवहारको प्रसिद्धि होती है, अतः इस रिष्ठिये आगममें उसे भी प्रामाणिक और सत्य ही माना गया है। यह कोई नयववन विसा प्रयोजन मार्थिक बन्य प्रश्ले प्रामाणिक नेतन हमरे प्रथल हाता है तो वह नयाभास होनेके कारण करवा हो बना प्रयोजन माना वादया।

. सर्वेश्वरैवने जो व्यवहार सम्पन्तव व स्ववहार मोक्षमार्थका उपदेश दिया है वह द्वालिए नही कि को भीदगा तम्बन्धव व शीदगान मोक्षमार्थ मान किया जान, अन्यया ये दो न होकर एक हो जावेगे और ऐसी जबस्वामे परको निमित्त कर होनेवाले शुनभावोका मी मोक्षमें सद्भाव मानना अनिवार्य हो आयमा। किन्तु भगवानका तो यह उपदेश है—

कम्मवंभो हि णाम सुहासुहपरिणामेहिंतो जायदे, सुद्धपरिणामेहिंतो तेसि दोष्णं पि णिम्मूळक्खओ । —भवळापु० १२ प्र० २७९

शुभ और अशुभ परिणामोसे नियमसे कर्मबन्ध होता है तथा शुद्ध परिणामोसे उन दोनोका नियमसे निर्मूख क्षय होता है।

और भगवानुका यह उपदेश भी है---

असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारिलं। वद-समिदि-गुत्तिरूवं ववहारणया दु जिणमणियं॥४५॥

---बृहदृद्दब्य-संप्रह

श्यवहारवयसे बसुबसे निवृत्ति और सुनमें प्रवृत्तिको वारित्र वानो । उसे विनदेवने वर्त, समिति और गृप्तिकप कहा है ॥४६॥

इससे स्वष्ट है कि व्यवहार मीक्षमागंधे निश्वय मोक्षमागं मिन्न है। किर मी मयवांचूर्ने निश्वय मोक्षमागंकी सिद्धिका बाह्य हेतु जानकर दसे व्यवहार मोक्षमागं कहा है। और जी जिसकी सिद्धिका हेतु ही उसे उस नामसे पुकारना असस्य नहीं कहुळाता। इससे स्थट है कि सर्वेषकी व्यवहार सम्बन्धन व व्यवहार मोक्षमागंक। उपदेश देकर वीवींका अक्तयान कर निश्चय मोक्षमागं ही यथाय मोक्षमागंही स्वयाद है जिल्ला है

यतः सर्व एव सामान्यवरमशरीरास्तीर्थकराः अवरमशरीरा मुमुखवरवामुनैव वयीदितेन मुद्रात्म-तत्त्वप्रवृत्तिकक्षणेन विभिना प्रकृत्तमोक्षस्य मार्गमधिगम्य सिद्धा वस्युः, न पुनरन्यथापि । ततोऽवयायते केवकमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न व्रितीय इति ।

सभी सामान्य वरमधरीरो, तोर्यकर और अवरमधरीरो मुमुलु इसी ययोक्त सुद्धास्तरस्वप्रवृत्तित्वक्षण विभिन्ने प्रवृत्त हुए मोखनार्यको प्राप्त करके सिद्ध हुए, परन्तु ऐसा नही है कि अन्य मार्गत सो सिद्ध हुए हां। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्षका मार्ग है, दूसरा नहीं।

#### ६. बन्ध आर मोक्षका नयहत्रिसे स्पर्शकरण

जैनदर्शन ध्रुवताके समान उत्पाद-ध्यकों भी स्वीकार करता है। हव्यदृष्टिसे प्रत्येक हव्य ध्रुवस्त्रमाव सिद्ध होता है और पर्यावदृष्टिसे उत्पाद-ध्यक्त्य भी सिद्ध होता है। इस दृष्टिके निक्क्यनयका कपन जितना प्रवाद है, सद्भुत अपवहारनय (निक्चय पर्यायाधिकन्य)का कथन भी उतना हो यथाएँ हैं। अन्य दर्शनें इस प्रकार नयभेदसे बस्तुकी सिद्धि नहीं करते, इसलिए उनका कथन एकान्तरूप होनेते मिष्या है इसमें सन्देह नहीं।

अब देखना यह है कि जीवको जो बन्ध और मीच पर्याय कही है वह बया है ? यह तो अपर पक्ष भी स्वीकार करेगा कि न तो एक इध्यक्षी पर्याय हुन्त है उप्रथम होती हैं और न ही दी इध्य मिरुक्टर उनकी एक पर्याय होती हैं। इस लिए जब हम जोवको अपेशा विवाद करते हैं तो यही सिद्ध होता है कि बन्ध जीर मील ये दोनों जीवको हो पर्याय है। इस अपेशांत ये दोनों पर्याय जीवको सर्मुन है—प्यायं है। आसंसार कोर मालयोद इस्टीका हुस्पर नाम है। यह सर्मुन व्यवहारनयका वस्तव्य हो। अस्त्रभूत व्यवहारनयका वस्तव्य हो। अस्त्रभूत व्यवहारनयका वस्तव्य इनते भिन्न है। यह नय कामण वर्गणाओं के ज्ञानावरणादिक्त्यते परिणमनको बन्ध कर हता है और उन ज्ञानावरणादिक नोके कर्मयर्थायको छोडकर अक्संक्यसे परिणमनको नम्भ कहता है। यह स्वयं वोदो हो। जेवको नहीं हुस्से जोवको कामणावर्षणाओं के ज्ञानावरणादिक नहीं है। किया में अध्यक्ष व्यवस्तारनयसे से जोवको कही जाती है। जिर भी अध्यक्ष व्यवस्तारनयसे से जोवको कही जाती है। जोर भी अध्यक्ष व्यवस्तारनयसे से जोवको कही जाती है। जिर भी अध्यक्ष वस्तारनयसे से जोवको कही जाती है। जिर भी अध्यक्ष व्यवस्तार करते हैं इस उप्यक्त स्वयं करते हैं इस उप्यक्त स्वयं विश्व है। यह जाता है। ये पूर्णकरिणाम आरंभाइ कार्य नहीं है इस उप्यक्त स्वयं हो जाता है। ये पूरणकरिणाम आरंभाइ कार्य नहीं है इस उप्यक्त स्वयं हो आप करते हैं हम इस अप्यक्त स्वयं स्वयं है

नेह्नदि जेव ज सुंचदि करेदि ज हि पोरगरूकि क्रम्माणि । जीवो पुरमञ्ज्ञसे बद्दण्ज वि सम्बद्धालेसु ॥१८५॥ जीव सभी काकोमे पुद्मलके मध्य रहता हुआ। भी पीद्यल्लिक कमोको न तो प्रहण करता है, न त्यागता है और न करता है।।१ दश्र।

अपर पताका सहना है कि 'जो एक नयका विषय है वही विषय दूबरे नयका नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाय तो दोनों नयोंने कोई अन्तर ही नहीं रहेगा। दोनोमें अन्तर नहीं रहनेसे नयोका विभावन वर्षा हो जायगा तथा सुम्बस्था नहीं रहेगी, सर्व विष्णव हो बाबगा। वो स्वयंत्रात्त्रकता विषय है उसका कमन व्यवहारत्त्रमधे हो हो सकता है, जिब्दव्यन्त्रस्थे वह कपन नहीं हो सकता। वता आपनोवोको यह कह कर टाक देना कि 'विवंतित कपन व्यवहारत्यसे हैं निव्ययंत्र नहीं आपम संतर नहीं है।'

सो इस सम्बन्धमें हमारा भी यहां कहना है कि जो अन्द्रभूत-ध्वारनयका विषय है वही सद्भूत-ध्ववारनवका नहीं हो सकता। विष् ऐसा हो जाय तो दोनों नयोमें कोई अन्तर हो नहीं रहेगा। दोनों में अन्तर नहीं रहनेसे नयोका विभावन वर्ष हो जायणा तथा दोनोंके कथनको एक माननेसे इम्प्रमेदकी प्रतीर्त नहीं होगी। इम्प्रमेदको प्रतीति नहीं हो सकनेसे प्यक्-पृथक् इम्प्रोको सत्ता नहीं सिद्ध होगी, सर्व विश्वक हो जायगा। अतः जो अनद्रमूत ब्यवहारनयका विषय है उसे उपविद्यानाना हो युक्त है। उसे सद्भूतक्यों प्रतिद्ध करता आपमसंगत नहीं है। इसने अपने उत्तरीये आर्षप्रमाणोंको कही भी टाउनेका प्रयस्त नहीं किया। ही, आपमसं यो अनद्रमूत क्यवहारनयका वक्तव्य है उसे अवस्य हो उसे अवस्य हो उसी रूपने प्रसिद्ध किया है।

अपर पक्षने प्रस्तुत प्रतियंकाको जिल प्रवोणतास उपस्थित करनेका प्रयत्न किया है उसे हम अच्छी तरहसे समझ रहे हैं। पहले तो उस पक्षमे प्रदेक सद्दुको अनेकालात्सक प्रविद्ध कर सामाध्य-विशेष, निरम-अनिरय आविक्षमें यो यो मंगुगलोको स्थापना को। इसके बार सामाध्य और विशेषको विषय करनेवाले रामाध्य कीर परिवर्ष के स्वापना कर उनकी निक्क्षनय और अवहारन्य वह संशा रखी। और इस प्रकार व्यवहारन्यके उत्तर प्रेमेंको नाम किये विना और सद्युन्तव्यवहारन्यके प्रवास के उत्तर प्रेमेंको नाम किये विना और सद्युन्तव्यवहारन्यके विषय के स्ववस्थ करिया किया है। किया स्वापना कर उनकी प्रवास किया है। किया स्वापना करने यह रामाध्य विवय के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास करने प्रव

इस प्रकार वन्त्र मोक्ष क्या है इसका नयदृष्टिसे स्पष्टीकरण किया।

#### ७. एकान्तका आग्रह ठीक नहीं

अभी हमने आगममें किये गये व्यवहारनगढ़े उत्तर भेदों और उनके विषयको ध्यानमे रखकर बन्ध मोक्षक विषयमें राष्ट्रोकरण किया । किन्तु अध्यास्य आगममें इस विषयपर और भी सूरमतासे विचार किया गया है। उसमें बतलाया है कि आरमाकों जो पर्याप परके त्रस्थमें (रागमान्ये परमें उपयुक्त होनेसे या परका सर-कं करनेसे) उरपत्र मेंती है वह जिसके कर्यसे उरपन्न होता है उसी को है। यही कारण है कि अध्यास आगममें जिनदेवने कथावसान आदि आयोकों जो जो कहता है उसे अनुतार्वक्य अवहारका कबन जानना चाहिए। इस पर प्रस्त होता है कि इन अध्यवसान आदि सावोंकों जोव कहना यह जब कि अनुतार्य ध्यवहार है तो किर जिनदेवने ऐसे व्यवहारका कथन ही क्यों किया रे यह प्रस्त है। इसीका सावाना करते हुए आवार्यने समयसार गाया ४६ को टोकामें 'क्यवहारी हि ष्यवहारीणों' इरवादि वचन लिखा है। इससे सह स्पष्ट हो जाता है कि तीर्थप्रवृत्तिके निमित्तका झान करानेके लिए व्यवहार दिखलाना अन्य बात है और उसे परमार्थरूप मान लेना अन्य बात है। व्यवहारनय व्यवहारूप निमित्तका ज्ञान कराता है इसमें सन्देह नहीं और इसी लिए अध्यातम आगममें उसका प्रतिपादन भी किया गया है। पर इस परसे यदि कोई अपर पक्षके मतानुसार व्यवहारनयको अन्यके धर्मको अन्यका कहनेवाला न मानकर उसके विषयको परमार्थरूप ही मान ले तो इस जीवका शरीर और रागादिभावोंसे मक्त होना विकालमें नही बन सकेगा और ये जीवके स्वरूप सिद्ध हो जानेपर बरवस्यवस्या भी नहीं बन सकेती। क्या खपर पक्षते इस तब्यपर ध्यान दिया ? वह एकान्तका परिहार करनेके लिए 'तमन्तरेण' इत्यादि टीका वचनको तो उद्देशत करता है पर उसकी मान्यताके अनुसार जो एकान्त्रको प्रमक्ति होती है उसको और अणमात्र मो ब्यान नहीं देता । अतः उक्त वजनके आधारपर अपर पक्षको प्रकृतमें ऐसे हो अनेकान्तको स्वीकार कर स्नेना चाहिए कि निश्चय भूतार्थरूप है, अभूतार्थरूप नहीं। अभूतार्थरूप तो मात्र व्यवहार है जिसे व्यवहार नयसे तीथे प्रवृत्तिका निमित्त जानकर जिनदेवने निर्दिष्ट किया है। हो यदि बभुतार्थ व्यवहारको तीर्थप्रवित्का व्यवहार हेत भी नहीं स्वीकार किया जाय तो क्या आपत्ति आती है इसे आचार्य अमतवन्द्रने 'तमन्तरेण' इत्यादि बचन द्वारा स्पष्ट किया है। अतः निरुचय और श्ववहार होनों हो परमार्थरूप है ऐसा एकान्त आग्रह करना उचित नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। व्यवहारनय अध्यके धर्मको अध्यका कहना है इसके लिए समयसार गाथा ४६ को आत्मस्याति टोका तथा आचार्य अवसेनकृत टीकापर दक्षिपात कीजिए।

## ८. जीव परतन्त्र क्यों है इसका सांगोपांग विचार

हती प्रसंबर्ध कर पक्षने जीवको परतन्त्र कीन बनाये हुए है हक्को सिद्धि करते हुए वाचार्य विदानिंदका 'जीवं परतन्त्रीकुर्विन' हत्यादि वचन उद्युव किया है। आचार्य विद्यानिंद्य दर्शन-प्रभावक महान् आचार्य हो गये हैं इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं। उनका नामस्मरण होते ही उनके प्रति श्रद्धांसे सन्तक तत हो जाता है।

अपर पक्षने अपनी पिछली प्रतिसंकामे यह बाक्य लिखा है—'इस जीवको कर्म परवस बनाये हुए हैं। उसीके कारण यह परतन्त्र हो रहा है।' हमने इस बाक्यको एकान्य आयहका पोषक समझकर यार्थां क्या है इसका पिछले उत्तरपं निर्देश किया था। किन्तु अपर पक्षने इस बनका को आवार्ष कियानिक क्या है इसका पिछले अपरे निर्देश किया है कि हमारे द्वारा आवार्य विद्यानिक वेच वचनपर हो आपार्थ कियानिक के वचनपर हो आपार्थ उद्या कियानिक मूल वाक्यको पून: उर्यास्थत कियो अपने स्वारं विद्यानिक मूल वाक्यको पून: उर्यास्थत कियो जानेका संकेत तो किया है पर पिछली प्रतियांकार्य वह वाक्य दृष्टिगोचर नही होता। इसी प्रकार हमारे वित वचनापर यह प्रतिशंका उपस्थित को गई है उनके विषयमें यह तो लिखा है कि 'आपके दितीय वक्तम्य में निम्म वाक्यों पर प्रवार्थ क्ष्या।' और साथ ही यह भी लिखा है कि 'आपके निम्म वाक्यों पर आपंत्र आप का हमारे किया है कि 'आपके विताय का स्वारं पर आपंत्र आप का हमारे विवार करने के अपर पक्ष यहाँ व्यव्य हो उद्य नहीं किये गये हैं। अस्त, उत्यार्थ वे वेवार कर रहा है वे बक्षय यहाँ उद्यत नहीं किये गये हैं। अस्त, उत्यार्थ वे वेवार कर वेवार वेवार वाहर्ष पर प्रविक्ष कर रहा है वे बक्षय वहाँ उद्यत नहीं किये गये हैं। अस्त,

आचार्यविद्यानिकिके उसत वचनको अपने पक्षमें समझकर अपर पक्षने उस आधारसे एक मत तो यह बनाया है—

'प्रमट है, जीवका क्रोघादि परिणाम स्वयं परतन्त्रता है, परतन्त्रताका कारण नही ।'

आसे अपर पक्षने लिखा है कि-

'यदि भात्र अज्ञानभावको हो परतन्त्र करनेवाला मान लिया जावे....।'

इससे माळूम पडता है कि उस पचका एक मत यह भी है कि जीवका अज्ञान भाव भी परतन्त्रता का कारण है।

यह बपर प्रवास बस्तव्य है। इससे मालून होता है कि बपर पत्न एकानसे मात्र पुर्वतक कर्मकी जोबको परतन्त्रताका हेतु मानता है, किन्तु उस पक्षका यह कथन स्थयं बाचार्य विद्यानन्दिके अभिप्रायके विरुद्ध है। वे बहुसहस्रो प० ११ में लिखते हैं—

तद्वेतः प्रनशवरणं कर्म जीवस्य पूर्वस्थपरिणामस्य ।

परन्तु उस अज्ञानादि दोषका हेत् आवरण कर्म है और अनन्तरपूर्व जीवका अपना परिणाम है।

समें यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य विद्यानियने केवल ज्ञानावरणादि कर्मोंको हो परतन्त्रताका हेतुं नहीं स्थीकार किया है, किन्तु उन्होंने राग, देव और मोहको भी परतन्त्रताका हेतु स्थीकार किया है। वे रागावि आव स्वयं पारतन्त्र्यस्वरूप है और परतन्त्रताके हेतु भी हैं। तथा क्षानावरणादि कर्म व्यवहारसे केवल जीवकी परतन्त्रताके हेतु तो हैं पर जीवके पारतन्त्र्य-स्वरूप नहीं यह जबत क्षेत्रका तार्य्य है।

हमं प्रकार ओवकी परतन्त्रताके दो हेतु प्राप्त हुए—बाह्य और आस्थानतर । अब इनमें मुख्य हेतु कीन है इसका विवार करना है । हरियंशपुराण सर्ग ७ में लिखा है—

> · जायते भिन्नजातीयो हेतुर्यत्रापि कार्यकृत्। तत्रासो सहकारी स्यात् सुरुयोपादानकारणः ॥९४॥

· ं जहाँ भी भिन्नजातीय हेतु कार्यकृत होता है वहाँ वह सहकारो है और मुख्य उपादान कारण है।।१४॥।

इस प्रकार प्रत्येक कार्यका सुख्य कारण उरादान है, भिन्नजातीय पदार्थ नहीं हमका निर्णय होनेपर वब इस बातका विचार करना है कि बाह्य पदार्थको सहकारो क्यो कहा ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए समयसार गाथा १६ के बाद आवार्य अपनेतकृत टोकामे जिल्ला है—

. अथ खुद्रजोवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो मवति। अजीवे देहादी यदा रागादि-वेरिणामस्तदा बन्धो मवति।

्रैं शुद्ध जोवके विषयमें जब रागादि रहित परिचाम होता है तब मोक्ष होता है तथा अजीव देहादिसें जब रागादि गरियामं होता है तब बन्ध होता है।

्डस आशयकी पृष्टिमें वहाँ एक गाया दो है—

जीवे व भजीवे दा संपदि समयम्हि जत्थ उवजुत्ती । तत्थेव बन्ध मोक्क्सो होदि समासेण णिहिट्रो ॥

ां : सक्षेत्रमें बन्ध और मोझका निदान यह है कि पदि यह बोद वर्तमान समयम जोवमें उपयुक्त होता है अर्थात् उपारंग बुद्धिसे तम्मय होकर परियमता है तो ऐसा होने पर मोझ है और थिर यह बोद वर्तमान समयमें अश्रीव देहादि, कर्म और कर्मके फलमे उपादेय दुदिले उपयुक्त होता है अर्थात् तन्मय होकर परिणमवा है तो ऐसा होनेपर बन्ध है।

इसी तब्यको स्पष्ट करते हुए प्रवचनसार में लिखा है-

मावेण जेण जीवो पेच्छदि जागादि आगर्द विसये । रज्जित तेणेव पणो वज्यदि करमं ति उन्हणेसी ॥१७६॥

जिनदेवका ऐसा उपदेश है कि यह जीव प्राप्त विषयको जिस राग-द्वेष-मोहशावसे जानता-देखता है उस मावसे उपरंजित होकर कर्मबन्य करता है।।१७६॥

ये आगमप्रभाण है। इनने विदित होता है कि कमं (राग-देव ) और उनके कलमे यदि यह जीव उपपुक्त होता है तो हो जानावरणादि कमं ध्वालादि जोन परिलाम के होने हेतु वक्षाको प्राप्त होते हैं, अन्यवा
नहीं। इसिलिए यही सिद्ध होता है कि अपनी परतन्त्रताका मूल कारण यह जीव स्वयं है,
क्षाकावरणादि कमं नहीं। आनावरणादि कमंको आयायेने परतन्त्रताका होते इसिलिए कहा
कि उनमें उपयुक्त होकर जोवे अपनेमें परतन्त्रताको स्वयं उपरूक्त करता है। वे स्वयं जीवको
परतन्त्र नहीं बनाते। जोवके परिणामको निम्तक्त कर्मवर्गणाका पुर्वत कर्मपरिणामको प्राप्त होते हैं
और उत्तर कालमं जोवके उनमें उपयुक्त होते समय वे जोवके राग-देवक्य पारतन्त्रमके होनेमें अपहार होते हैं
और उत्तर कालमं जोवके उनमें उपयुक्त होते समय वे जोवके राग-देवक्य पारतन्त्रमके होनेमें अपहार होते हैं
और उत्तर कालमं जोवके उनमें उपयुक्त होते समय वे जोवके राग-देवक्य पारतन्त्रमके होनेमें अपहार हेते
होते हैं। इससे भी स्थाप्ट है कि यह जोव वास्तवमें दश्यं अपने अपरापके कारण परतन्त्रमका है सह यथाये हैं। तत्वार्थवार्शिक १-२४ के ववनका हुतरा अभिज्ञाय नहीं। यहाँ आया हुता 'सुनकारणं पद नियंतकारण अथेका मुक्त हैं। यथा—स्वोधसूकं-संज्ञीक्षिणिक्त मुन्नाकारण अथेका स्वर है दो वारा-

प० फूलबन्दर्ने पंचास्थायों प्० १७३, प्० ३३८ में वो कवन किया है वह स्थवहार हेनुकी मुख्यताये किया है। इनिल पूर्वपंदरका विरोध उपस्थित नहीं होता। यदि पं० फूलबन्द्र स्पब्दार हेनुकी निष्वय हेनु मानने लगे तो हो पूर्वपंदरका बिरोध बाता है, सम्यवा नहीं। तभी तो पं० फूलबन्द्रने उसी पंचाध्यायों पू० १७३ में यह मो लिखा है—'किन्तु वह प्रतन्त्रता जोबकी निज उपाधित बस्तु हैं। जीवमें स्वयं ऐती योग्यता है जिससे वह सद्यासे परतन्त्र हैं।' और इसा प्रकार उसी पचाध्यायों पू० ३३८ में भी यह लिखा है—'यह कमी जो थोड़ी बहुत अध्वित अवस्थामें रहती है वह अनादिकालसे चढ़ी का रही है। इसका कारण कम माना जाता है अवस्थ, पर वह मुलत. जोबको अपनी परिणक्तिका ही परिणाम है। इसे ही ससादशा कहते हैं।

वपि प० कृतकपटके उनन कवनते तो पूर्वापर विशोव नहीं बाता। परानु अपर पक्ष वो ध्यवहार हेनुको यदायं हेनु ननवानेका प्रयत्न कर रहा है उनने अवस्य हो आगमका विशोब होता है। आगम जब यह स्पष्ट प्रश्निमें स्वीकार करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका त्रिकालमें यथार्थ कर्ता नहीं हो सकता। पेल जस्यामें अन्य द्रव्यके कार्यमें अन्य द्रव्यक विवक्षित पर्याप्य केव्यन हार (उपवार) हेनु मान केना हो आगम संगत है। यदि आगममें और आगमनुसारी कथनमें पूर्वापरका विशोध परिहार हो सकता है तो इसी स्वीकृतिसे हो सकता है, जन्यथा नहीं।

अपर पक्षने अपना मन्तव्य लिखनेके बाद एक उद्धरण आप्तपरीक्षा पु॰ २४६ का भी उपस्थित किया है। उसमें परतन्त्रताके निमित्त (बाह्य हेतू) रूपने कर्मको स्वीकार किया गया है। यहाँ जातव्य यह है कि इस परतन्त्रताका कोई बाज्यन्तर (निष्वय हेतु) अवस्य होना चाहिए, वर्षोक्ति परतन्त्रताकर कार्यको वरपत्ति केवल बाह्य हेतुछे होतो हो यह तो अपर पक्षको भी मान्य नही होगा। आवार्य विद्यानन्ति तस्वार्य क्लोकवात्तिक प्रकृष्ट में लिखते हैं—

दण्ड-कराट-प्रवर-डोकपूरणकिवादुमेबोऽपक्ष्वण-दरक्रकृतिक्षंक्रमणहेतुवां भगवतः स्वरित्णानिवसेषः स्वादेनिविषेषः सोऽन्वरंगः सहकारी निःभेवसीयच्चौ स्मत्रवस्य, तदमार्थे नामाणवारिकम्-व्यवस्य निवरादुपरविधि भेवसादुप्यचेः। आयुषस्तु यथाकारुमदुभवादेव निवरा न पुनस्यक्रमार्, तस्यानपरप्यंखात्। तद्वेश्वं आयिकस्यत्रयं सयोगकेबिलनः प्रथमसमये मुर्वित न सम्याद्ययेव, तदा तस्यक्रारिणोक्षसम्बत्।

जिसका वण्ड, कपाट, प्रतर और लोकरूरण क्रियांचे अनुनान होता है और वो अपकर्षण तथा परप्रकृति संक्रमणका हेतु है ऐसा भगवान्का शक्तिकशेषक्य जो अपना परिण्यास्किश्य है वह रत्नव्यका नि अंपको उग्लिमें अन्तरंग महारारों कारण है, क्योंकि उसके अवावये नामादि तीन अपाति कर्मोंको न तो निर्जय वन किन्ति है और न हो नि अयेयको उन्शित हो सहती है। आयु कर्मको तो ययाकाल अनुमयने हो निर्जय हो बाती है, उपकासे नहीं, क्योंकि वह अन्यवस्य है। उसको अपेशासे पुनत शायिक रत्यवस्य मुश्लेकोंकों प्रयस्त समययों मुक्तिकों नहीं हो हार्मादत करता है, क्योंकि उन समय उसके सहकारी (अन्तरंग हेतु) का बनान्व हैं।

ससे स्पष्ट हैं कि बोहरों गुणस्थान तक जो यह जीव परतन्त्र बना हुआ है उसका अन्तरंग कारण स्वयं इस जोवको प्रतिवहित्ता ही है। आवार्थ विद्यानियन सर्वत्र कमको परतन्त्रताका हुँ उत्वरूपते हुँ उत्वरूपते विस्तरूपते इंगीलिए उस्लेज क्या है जाकि कोई जोवको परतन्त्रताका मुख्य कर्ता त्यवस्मीत्रकों न मान ले। उन्होंने प्रयक्षमीत्री परतन्त्रताका निमित्त बतलाते हुए उत्वरको पृष्टमं बद्दी। निजय के मृद्यान्त्रस्य उपिथन किया है। बेदो क्लिकों स्वयं परतन्त्र नहो बनातो। यह उद्यक्ष स्वभाव नहों। किन्नु अब उसे अपने प्रपायक्ष भारण किया जाता है तब बहु परतन्त्रतामें बाह्य निमित्त होती है, अन्यव्य नहों। इस्ते स्वयं स्पष्ट के स्वयं है कि नोवको परत्याना नहों। इस्ते स्वयं स्वयं के स्वयं है है। इस्ते स्वार (परतन्त्रता) के मून हेनु कहनेका भी यहों कारण है। क्रम्सं सहदू दूरव्यक्रमेंके लिए ता प्रयुक्त होता हो है, भावक्रमेंके लिए सुस्यतासे प्रयुक्त होता है, स्यांकि यथार्थमें द्रव्यक्रमेंको करना जीवका अपना कार्य न होकर भावक्रमेंको करना जीवका अपना कार्य है। अत्यय्व वस्तुतः ये मिथ्यास्वाहिमाब ही सम्यवस्वादिक प्रतिवस्यक स्वीकार कियो यो हैं। इसी तथ्यकां स्वष्ट करते हुए मनवान कृत्यन्त्र सम्यवार्थ लिखते हैं—

सम्मन्तरिशिवदं मिच्छनं जिणवरीर्दे परिकरियं।
तस्तोदरेण जीवो मिच्छादिद्विति वायमवो ॥१६१॥
गाणस्त पश्चिणवदं अण्णाणं जिणवरीर्दे परिकरियं।
तस्सोदरेण जीवो अष्टणाणी होदि वायम्बो ॥१६२॥
चारितपश्चिणवदं स्मार्थं जिणवरीर्दे परिकरियं।
तस्सोदरेण जांवो अष्टारेसो होदि वायम्बो ॥१६॥।
तस्सोदरेण जांवो अष्टारेसो होदि वायम्बो ॥१६॥।

जिनदेवने सम्पन्तवका प्रतिबन्धक मिध्यात्वको कहा है। उसके उदयसे जीव मिध्यावृष्टि है ऐसा

बानना चाहिए ॥१६१॥ जिनवरने ज्ञानका प्रतिवस्यक व्यञानको कहा है। उसके उदयसे जीव व्यञानी है ऐसा जानना चाहिए ॥१६२॥ जिनवरने चारित्रका प्रतिवंचक कवावको कहा है। उसके उदयसे नीव अचारित है ऐसा जानना चाहिए ॥१६३॥

रस्तत्रय परिणत आरया पूर्ण स्वतत्त्र है इसे अपर पत्न स्वीकार करता ही है और उसके प्रतिवायक ये मिम्पात्वादि भाव है, इसिलए में स्वयं परतन्त्रस्वक्य होकर भी परतन्त्रताके मूल हेतु भी है ऐसा यहाँ स्वीकार करना चाहिए। परसे एकरव बृद्धि करके या राजबृद्धि करके जब यह जीव मिम्पात्य आदिक्यमें परिणमता है तभी झानावरणादि कमीने परतन्त्रताको अववहारहेतुता बनती है, जन्मवा नहीं। हमने अपने पिछले वस्त्रक्षये यहां लाजाय व्यवस्त किया है, बदः वह जानमानुकृत्त होनेते प्रमाण है। आवार्य अयमेनने प्रवचनतार साथा ४५ को टोकार्य इसी हमी विष्यको स्वासने स्वकर यह वचन किया है.

द्रव्यमोहोददेऽपि सित यदि श्रुद्धासमावनावछेन भावमोहेन न परिणमित तदा बन्धो न सवति । द्रश्यमोहेके भी उदय रहने पर यदि श्रीव शुद्धारमभावनाके बलते भावमोहरूपते नही परिणमता है तो उस समय बन्ध नहीं होता ।

'बन्ध नही होता' यह नयवचन है। इससे जात होता है कि शुद्धारमधावनाके अभावमें जिस स्थिति-अनुभागको लिए हुए या मात्र तिनिमित्तक जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उस प्रकारका या उन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता।

पूरे कथनका तात्पर्य यह है कि जीवकी परतन्त्रताका यदार्थ कारण कथाय है, द्रव्यकर्स नहीं। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य विद्यानन्ति तस्यार्थक्लोकवातिक अर्० स् सुरु ४ में लिखते हैं—

> कवाबहेतुकं पुंतः पारतम्त्र्यं समन्तरः। सरवान्तरानपेक्षीह पद्ममध्यगर्भुगवत्॥८॥ कवाबविनिकृतौ तु पारतम्त्र्यं निवस्यते। यथेड कस्यचिच्छान्तकवाबावस्थितिक्रणे॥९॥

इस लोकमें कमलके मध्यमें अवस्थित भौरेंके समान इस जीवकी परतन्त्रता सब औरसे क्यायहेतुक होती हैं । '21। और किसी जीवको इस लोकमें क्यायके शान्त रहते समय परतन्त्रता दूर हो जाती है उसी प्रकार क्यायके निवृत्त हो जाने पर इस जीवकी परतन्त्रता भी निवृत्त हो जाती है।

यथि इन्हीं आचार्यने आप्तपरीक्षा कारिका ११४-११५ की टीकामें तथा पृष्ट २४६ में इव्यक्तंका जीवको परन्त्रताका हेतु बललाया है और यहाँ वे हो आचार्य क्षायको परतन्त्रता-का हेतु लिखा रहे हैं। परन्तु ६समें कोई बिरोध नहीं है, क्योंकि जीवको परतन्त्रताका यथार्थ हेतु क्याय है और उपचित्ति हेतु इव्यक्तमें है। इलिल्ड हमने वपने पिछले उत्तरमें इस विषयको ध्यान मे रख कर जिन तस्योक्षा प्रकण किया है वे यथार्थ है ऐसा यहाँ निर्णय करना चाहिए।

#### ९. समप्र आईतप्रवचन प्रमाण है

अपर पचने हमारे 'शमयसार मध्यारमको मुख्यताले प्रतिपादन करनेवाला आरम यान्य है, होय यन्य व्यवहारनयकी मुख्यताले लिखे गये हैं।' इस कवनको तूल देकर इस बीतराग चर्चाको जो विकृतरूप प्रदान करनेका प्रयत्न किया है वह रलाज्य नहीं है। हमने उच्च वाच्य किस यन्यमें किस नयको मुख्यताले कथन है इस वृष्टिको ध्यानमें रख कर हो लिखा है और यह अभित्राय हमारा नहीं है, जनसान्य गुरुषद्वमलंकृत काचार्यक्षमृत्वच्छका है यह स्पष्ट करते हुए पंचास्तिकाय गाया १३२ का टोकाववन भी प्रमाणकपर्मे दें विवाह । हमारे उक्त कथनके आघारसे ये तथ्य फलित होते हैं—

- समयसारमें मुख्यक्रपेसे निश्चयनयको लक्ष्यमे रख कर कथन किया गया है, गौणक्रपेसे व्यवहार-नयको लक्ष्यमें रख कर भी कथन किया गया है।
- ः २, 'समयसार' यह दचन उपलक्षण है। इससे इसो प्रकारके अन्य आगमग्रन्थोंका भी परिग्रह हो जाता है.
- ४. 'शेव ग्रन्थ' यह वचन उपलक्षण है। इससे उन्ही ग्रन्थोका परिग्रह होता है जिनमें व्यवहारनयको लक्ष्यों रख कर को गई कथनीको मक्ष्यता है।
- अपर पक्षने हमारे उस्त कवनके बाधारसे विचित्र अभिन्नाय फलित किया है और पर्यायान्तररूपसे आचार्य अमृतचन्द्रको भी उसमें सम्मिलित कर लिया है। यह बाधार्य अमृतचन्द्रका ही तो वचन है—

इह हि स्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितःवात् ... ..परमावं परस्य विद्धाति ।

यहाँ व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे......परभावको परका कहता है-समयसार गा० ५६

यह आचार्य वचन हो तो है--

भस्यत्र प्रसिद्धस्य धमस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहारः । असद्भृतव्यवहार एव उपचारः ।

अन्य द्रथ्यमे प्रसिद्ध धर्मका अन्य द्रथ्यमे समारोप करना असद्भृतव्यवहार है। असद्भूतव्यवहार ही उपचार है। —आस्तापपद्रति

और यह आचार्य वचन हो तो है-

अण्णेसि भण्णगुण मणह् असब्भूद....॥२२३॥ —नयचक्रादिसंग्रह

असर्भूत व्यवहार अन्यके गुणको अन्यका कहता है।

ये हमारे वचन नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें अपर पत्सका यह विस्तान—कि उपरोक्त वाक्य स्पष्टतया हम प्रकारके अन्तरंग अमित्रपायको खोतित करता है कि समस्य जैनवाइम्य (बारजो) से एकमात्र समस्यार ही अध्यासम्बन्ध नीने कारण सरवार्थ, प्रामाणिक तथा मान्य है और अन्य समस्त प्रस्य (बाहे वह स्वयं अमित्रपुरकुत आधार्य कृत भी क्यो न हो) स्ववहारत्यको मुक्तताहे होनेके कारण अस्तर, अप्रामाणिक एव समाय है, क्योंकि आपके द्वारा स्ववहारत्यको करनारोपित उपचरित या अस्त्य हो धोपित किया गया है। बरना इस बाक्यको लिखनेकी आवश्यकता हो न थी। श्री समयसारमें भी स्थान-स्थान पर स्थवहारका कष्म है, अत: वह भी अस्त्य ही होंगे, इस अपेसाते तो यह भी जिल्ला जाना चाहिये या कि श्री समयसारके ती मात्र वहों अंश बाह्य है जिनमें केवल निश्चयनस्थ कष्म है। यह हो तो एकान्त निश्चय मिथ्यवाद है। आदि.

किन्तु यह राज्याविल किसी भी अवस्थामें शोभनीक नहीं कही जा सकतो। यह सुँसलाहट हो है, जिसे अपर पक्षने उक्त राज्योमे व्यक्त किया है।

यह अपर पचके बस्तव्यका कुछ अंग है। इसमें या इससे आगेके बस्तव्यमें बहुत कुछ कहा गया है। यदि हम उसके बहुत भीतर जायें तो उसके उत्तरमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है और यह सुप्रमाण पिछ किया जा तकता है कि प्रस्तुत चर्चामें अपर पक्षने कहीं तक बीतरामताका निर्वाह किया है। यह तो हम पहले हो लिख आये है कि कोई मो नय करनारोधित, अप्रायाणिक या अवस्य नहीं होता। व्यवहार-नयके लिखे इन अवसेंका प्रयोग अपर पक्ष हो कर रहा है, इसका हमें आव्ययं ही नहीं खेद भी है। निरूचयनय जैसा वस्तुका स्वरूप्त करें है उसे उसी क्यमें निरूपित करता है, सद्भूत व्यवहारनय व्यवच्चारनय सद्भुत अपो हो ज्यवहारकी प्रसिद्ध करता है और असद्भुत व्यवहारनय व्यवच्चित अपो को ही प्रसिद्ध करता है। सभी नय अपने-अपने विषयका हो निरूपण करते हैं, इसिक्षिये वे यथार्थ हैं। कल्पनारोपित नहों है। यह अपर पक्ष हो वतलावे कि क्या कोई ऐसा व्यवहारनय है आ गायेंक सोपकी या आकाष्ट्रसुप्त अपो मोंक कर तथा है। उस अपने अपने अपने क्या कोई एसा व्यवहारनय है जो गायेंक सोपकी या आकाष्ट्रसुप्तकों करी सिद्ध करता है जिससे कि उसे करनारोपित, अप्रायाणिक या असरय कहा जाय। अपर पक्ष हो हम व्यवहारनकों करता है जिससे कि उसे करनारोपित आपो कर हम पर यह आरोप किया है कि हम व्यवहारनकों करनारोपित जादि कहते है यह हम नहीं समझ कसे यह पर प्रशासन कर सिद्ध के प्रोच्या करनारोपित जोरी कहती हम स्वरूपतारोपित कैसे कहलाया इसका अपर पक्ष स्वयं विचार करें। किर भी निरूचयनय मिट्टोके चड़ेकों मिट्टी का हो कहेगा। स्वरूपका आपोहत करें।

अपर पत्त का कहना है कि 'जो प्ररूपणा जिस नयसे की गई है उस नयसे वह स्थायं है।' हम अपर पत्रको दिस्तान दिलाते हैं कि हमने अपने समग्र उत्तर पत्रीमें इसे मान्य पत्ता है। और सही कारण है कि अपर पक्षने लहीं व्यवहारनयकी कथनोको उद्देत किया है वहाँ अनेक स्थलोपर हमने यह छिक्कर उत्तर दिया है कि यह व्यवहारनयका कथन या वस्त्रस्थ है।

अपर पक्षका हम पर यह भी आरोप है कि हमने 'सर्वभी अक्लंकदेव या विद्यानिद द्वारा रचित साहनों के प्रमाणीको अपेका गृहस्थों के द्वारा रचित माया भवनों को अधिक प्रामाणिक माना है और उन भवनों का प्रमाण देकर परम पूज्य महान् आचायों के आर्थयचीं का निराकरण (खण्डन) किया। 'किन्तु सह विपरीत अर्थ अपर पत्तने कहाँ के फिलत कर लिया ? क्या किसी आचार्यकी प्रयोजनवद्य की गई अपहार प्रकल्पणाको उसी क्यमें दित करना उनका खण्डन है? आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार गाया ९८ में 'आरबा घट पट ग्यको करता है' इसे अयहार कयन कहा है। यदि अन्यत्र ऐसी कचनी उपलब्ध होती है और हम उसे अयहारनयकी कचनो प्रसिद्ध करते हैं तो क्या इसे उस कचनीका खण्डन माना जाय ? आचार्य! महान् आक्ष्य !!

अपर पक्षको समझना चाहिए कि खण्डनका अर्थ होना है किसी कथनको विविध उपायोंका अवलम्बन लेकर आप्रमाणित घोषित करना। किसी कथनको यह किस नयका कथन है यह बतलाना खण्डन नहीं कहलाना। हमें तो आचार्योंके वचनोंके प्रति अद्वा है हो, गृहस्यों द्वारा रचित भाषा-भजनोंके प्रति अद्वा है। जो भगवद्वाणी है वह श्रद्धास्पद है ऐसा हमारा निर्णय है। अपर पन्न गृहस्यों द्वारा रचित भाषा-भजनोंके प्रति होनताका भाव भन्ने हो रखे, परन्तु इससे हमारो श्रद्धार आँच आनेवाली नहीं है। यह हम अच्छी तरहसे जानते हैं कि हजारों लाखों नर-नारी उन्हीं भाषा-भजनोंका आलम्बन केकर बोतरागमार्गका अनुसरण

करते हैं। वे भाषा-भजन वर्षेक्षणीय नहीं। वनके प्रति किसी भी प्रकारसे छषुता प्रगट करना अनर्यको आमंत्रण देता है।

हमने पंचारितकाय गामा १२३ का 'युवसनया दिक्षा' हत्यादि टीका वचन जिस प्रयोजनसे पिछले उत्तरमें उद्भृत किया है उसका निर्देश वहा कर दिया है। अपर पक्षको उसको व्यावधा करके यह बरुताला था कि जिस प्रयोजनते हमने उसे उद्भृत किया है वह प्रयोजन हसने सिद्ध नहीं होता। किन्तु सह सब कुछ न लिखकर मात्र यह लिखना कि 'वरना इस वावपको लिखनेको आवश्यकता हो न यो।' कोई मायने नहीं स्वता।

पं० कूल बन्ने पबल पु०१३ पु० ३६ पर विशेषार्थने पबल शास्त्रको अध्यास्मग्रास्त्र स्वीकार किया है, यह पबल शास्त्रके आधारपर ही स्वोकार किया है। वहाँ उसे अध्यास्मग्रास्त्र जिस कारण कहा गया है इसका निर्देश भी कर दिया है। हम चाहते हैं कि अपर पक्ष पंचारितकाय गा० १२३ के टीका खबत और धवला पु०१२ पु०१३६ के उक्त बचत इन दोनों को प्रमाण माने। हमें दोनों की प्रमाण कमी अणुमात्र भी सन्देश हों हो जो कथन जिस टष्टिकाणसे किया गया है वह वैसा ही है. अन्यया नहीं है।

आवार्य अमृतवन्द्रने प्रवतनतार गावा ११ को टोकामें जो यह वचन किया है—'इय हि सर्वपदा-यांना' इत्यादि । उसे समझकर अपर पत्नने जो एकान नियतिवादका निषेश किया है उसका हम स्वागत करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार श्रिकाळी श्रुवस्वभाव सदाकाळ एकरूप नियत रहता है उस प्रकार पर्याय कमानियमित होकर भो अर्थात् कमसे अपने-अपने नियत काळमें उत्पन्न होकर भी अनियत अर्थात् वही बढ़ी न होकर अन्य-अन्य होतो है । ऐसा हां वस्तुका स्वभाव है, उसमें चारा किसका।

इस प्रकार द्वादवाण वाणीका अनुमरण करनेवाला प्राकृत, सस्कृत, अपभग और वर्तमान कालमे बोली जानेवाली गुजरातो, हिन्दी, मराठी, कनतो, तिमन आदि भाषामे वितना भी जिनागम लिखा गया है वह सब प्रवास द्वादाण हो है ऐसी जो अद्धा करता है वह सम्बद्धित है। हमें विद्यास है कि अप पक्ष गृहस्थो द्वारा लिखित माथा-अजनोको उक्त पद्धित प्रमाणकोर संकोकार करेगा। वोतरात वाणीका नाम जिन्दाणी है। अनुएव जो चच्च हमका पद्मानुमरण करते हैं वे भी जिनवाणोके समान पुत्र हैं ऐसा यहाँ निर्णय करना चाहिए। वे गृहस्थों द्वारा लिखे गये अहं भी जिनवाणोके समान पुत्र हैं ऐसा यहाँ निर्णय करना चाहिए। वे गृहस्थों द्वारा लिखे गये यह गीण है। उनमें जिन वाणीका गुण होना सुख्य हैं, क्योंकि पृत्रथा दक्षांसे आती है।

# १०. व्यवहार वत, तप बादि मोक्षके साक्षात् साधक नहीं

अपर पत्तने प्रतिशका २ में छिला वा—'अब हम व्यवहारतयके विषयभूत व्यवहार क्रियाओंपर बोड़ा प्रकाश डालते हैं। विसम्बर जैनासमसे व्यवहार घमके आधारपर हो निस्वयस्वरूप श्रृद्धात्माको प्रास्ति अधवा मोक्षप्राप्ति बतलाई गई है। आदि,

हमने हते और हवके जागेके कवनको स्थानने रखकर समयसार गांवा १५२ के आधारसे स्वष्ट किया या कि 'जत, नियमक्य व्यवहार तो मिस्यादृष्टिक मो होता है, परन्तु इसे पालता हुआ मो वह परमार्थ बाह्य बना रहता है, इसलिए निर्वावको प्राप्त नहीं होता।' ऐसा हमारा लिस्बनेका आसाय ग्रह था कि अपर पश्चकी व्यवहार धर्मके आधारपर ही निश्चयस्त्रकर शुद्धात्माकी प्राप्तिकी जो सान्यता बनी हुई है वह छूट जाय। उक्त गायाकी झारमक्यांति टोकाकी उद्देव करनेका भी हमारा यही झाराय था।

प्रसन्नता है कि अपर पक्षने यह स्वीकार कर खिया है कि 'निर्विकल्प दशामें ये शुभ प्रवृत्तिरूप बाख जनाषिक नहीं होते!' आत्मक्षाित टोकाका जासव स्वष्ट करते समय हम 'अत, नियम, बील जीर तम' पढ़के पूर्व 'बाख़' पर ज्याना छोड़ गये थे। जपर पत्नने इस जीर हमारा ब्यान जाकरित किया, हमें इसकी भी प्रवृत्ता है, क्योंकि उस पद्ध द्वारा उक्त तथ्य स्वीकार कर केनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्विकल्प समाधिरूप रत्नत्रय परिणत आत्मा ही मोक्षका साक्षान् सामन है, ज्यवहार क्रियारूप जत आदि नहीं।

फिर भी अपर पक्ष बुभरूप मन, बचन, कायके व्यापारको परम्पराते मुक्तिका सामन मानता है, इसलिए यह विचारणीय हो जाता है कि इस विचयमे बागमका बाशय क्या है ?

यदि अपर पद्य 'शुमरूप मन-वचन-कायके आपार' पदसे इव्यमन, भाषा वर्गणाओंको वचनरूप पर्याप और औदारिकादि शरीरकी क्रिया केता है तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि ये तोनों पुद्गल इव्यके परिणाम है। वे न तो शुभ होते है और न अशुम ।

यदि अपर पक्ष उक्त पदसे मुख्यतया तीनो योगोंका परिग्रह करता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि शुभ परिणामके कारण हो ये तीनो योग शुभ कहलाते हैं।

जताव्य परिशेष-यायसे अपर पजको इस पद द्वारा गुभ परिकामसे परिकात कारमाको हो यहण करना परेगा। प्रवननारा गाया ६ में भो यही कहा है। स्पष्ट है कि जहीं भी कामममें बाह्य कतादिको सुभ कहा है वहीं उनसे शुभ परिकामकर बतादिको हो यहण किया है। यदि कहीं यवन-कायक्रियाको शुभ या जञ्चन कहा भी है तो उनसे शुभाशुभ कायसेण और सुभाशुभ ववनमोपका हो परिग्रह किया है, भाषाकर से परिकात ववनक्रियाका या जीवारिकादि शारीरिक्रियाका नहीं।

 
> तज्ज्ञानस्येव सामर्थं विरागस्य वा किल । यस्कोऽपि कर्मभि: कर्म अञ्जानोऽपि न बध्यते ॥१३४॥

बास्तवमे वह सामर्थ्य ज्ञावको ही है अथवा विरागको हो है कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव कर्मोंको भागता हजा भी कर्मोंसे नहीं बेंबता ॥१३४॥

इसी तथ्यको और भी स्पष्ट शब्दोमे समझाते हुए वहाँ लिखा है—

ज्ञानवान् स्वरसतोऽिष यतः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीरुः। क्रिप्यते सकलकर्मभिरेष कर्ममध्यपतितोऽिष ततो न ॥१४९॥

ज्ञानी जोव निजरमसे ही सर्व रागरमके वर्जनस्वभाववाला है, इसलिए वह कर्मोके बीच पडा हुआ भी सब प्रकारके कर्मोसे लिप्त नही होता ॥१ ४६॥

बानीकी ऐसी परिणति निरस्तर चलती रहती है। साथ ही इसमें जितनी प्रणादना आती जाती है जितनी ही विश्वादिम वृद्धि होती जाती है तथा कर्मकथके निमित्तमून राम-देवादिमें और मुख-दुख्यिण्याममें हानि होती जाती है। यह ये राम-देवादि परिणाम आस्मित्रगृद्धिके सद्भाव और उसकी बृद्धिमें बाधक नहीं हो पाते, अतः देवादिविषयक और जनारि विषयक इन परिणामोंको ज्यवदारसे परस्परा मोक्षक हेतु कहा है। ये आत्मग्रुद्धिकां उत्पन्न करते हैं, इसलिए नहीं। इसी तथको स्पष्ट करते हुए वही जिला है—

यावशाक्युपैति कमीवरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा कमेन्द्रानसमुरूपयोऽपि विहितस्तावश्च काचित्रहृतिः। किम्पवत्रापि मसुरूकसम्यवत्रातो यत्क्रमे बन्धाय तत् मोक्षाय स्थितमकसेव परम ज्ञानं विमुक्तं स्वतः।।।३००।।

जब तक ज्ञानको कर्मविरति भलोभीति परिपूर्णताको नही भ्राप्त होती तब तक कर्म और ज्ञानका समुच्यय (मिककर रहना) भी शास्त्रये कहा है, इस प्रकार दोनोके मिलकर रहनेमें कोई खित नहीं है। किन्तु मही इतना विशेष जानना चाहिल कि आस्थामें अवदापने (होत पुरुषायंत्राके कारण) ओ कर्म प्रमुट होता है वह तो बन्यका कारण है बीर जो परद्रव्य-भावोसे स्वतः विमुक्त परम ज्ञान है यह एकसाथ सोचका हेतु हैं।।११०।।

ये ब्रतादिक या अर्ह्समित आदिक परम्परा मोक्षके हेतु हैं इसका यह आधाय है कि जो जानो मोक्षके स्निए उद्यतमन हैं जिसने अभिन्य संयम और तपभारको प्राप्त किया है। किन्तु जो वर्तमान भवमे परम वैरास्यभूमिकाको बारोहण करनेमे असमयं है वह जैसे भुनकोमें विषकी हुई वह जल्दी छूटती नहीं वैसे ही अहंदादिविषयक या नी पदार्थविषयक परसमय प्रवृत्तिको छोडनेमें विशेष उत्साहवान् न होनेके कारण उसी भवमे मोक्षको न प्राप्तकर पहले मुस्लोक बादि सम्बन्धो करेशस्परस्पराको भोग कर अन्तमे मृतिकको प्रम्य होता है। यह 'व्रतादि को बहंदमीका आदि परम्परासे मोक्षके हेतु है इसका तास्पर्य है, यह नहीं कि वे बतादिक तोर आहंदमीका आदिक प्रयम मृत्यकामें आस्याको आधिक सृदिके हेतु है और इस प्रकार में पर-म्परासे मोक्षके हेतु बन जाते हैं। इसी तस्प्यको आवार्य अनृतवस्त्रने पंचास्तिकाय गाया १७० को टोकामें स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं—

 लल मोक्षार्यमुद्यतनाः ससुपार्जिताचिग्यसंयमत्वोभारोऽण्यसंमावितत्रसमैदाग्यभूसिका-धिरोहणप्रभुक्तत्रितः दिण्डनत्रजन्तर्रूणन्यासन्यावेन नवपदार्थैः सहादृदादिमनितस्या प्रसमयप्रकृति परित्यस्तुं नोत्सहते स लल्ल नाम साक्षान्मोक्षं न रूमते, किन्तु सुरहोकादिस्स्वैदाप्राध्निरूपया परम्पर्या तमवाप्नोति ।

इस प्रकार ध्यवहार वृत बादि मोक्षके सःखात् सावक न होने पर भी बागममे जो उन्हें परस्परा साधक कहा उसका क्या तात्पर्य है इसका स्पष्टोकरण किया।

#### ११. प्रकतमें 'ज्ञान' परका अर्थ

परमानमस्वरूप समयतारमें 'जान हो मोशका साधन है' ऐसा कहा है। उसका बया तास्पर्य है इसका स्पष्टोकरण अपर पत्तने किया है। इस पर विशेष प्रकाश समयसार गाथा १४% के विशेषाधंसे पड़ता है, इसलिए उसे यहाँ दे रहे हैं—

आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान हो है और इस प्रकरणमें ज्ञानको ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसिछिप, 'सम्यप्दान-ज्ञान-चारित्र इन तीनों स्वरूप ज्ञान हो परिणमित होता है' यह कहकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है। ज्ञान है वह अभेद्विवक्षामें आत्मा ही है ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है, इसिछिप टीकॉम कई स्थानींपर आचार्यदेवन ज्ञानस्वरूप आप्माको 'ज्ञान' शब्दसे कहा है।

एक बात यह भी है कि वहीं क्रियाको मोक्षका साधन कहा है वहीं उतका वर्ष रागादिका परिहार-रूप स्वकारियति ही करना चाहिए। पण्डितप्रवर टोडरमस्ळजीने साचा मोक्षमार्ग क्या है इसका स्वष्टीकरण करते हुए मोक्षमार्गप्रकाशक पु० ३७० में लिखा है—

गुद्ध आत्माका अनुमव सांचा मोक्षमार्ग है।

पापक्रियाकी निवृत्ति चारित्र है इसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य बीरसेन घवला पु॰ ६ पृ० ४० में लिखते हैं—

पापिकथानिवृत्तिक्ष्यारित्रम् । घातिकर्माणि पावं । तेसिं किरिया भिच्छत्तासंजमकसाया । तेसि-मभावो चारित्रं ।

पार्पाक्रमाकी निवृत्ति चारित्र है। घातिकर्म पाप हैं। उनकी क्रिया मिच्यात्व, असयम और कषाय हैं। उनका अभाव चारित्र है।

स्पष्ट है कि मोक्षमार्गर्मे 'किया' पद द्वारा स्वरूपस्थितिका हो ग्रहण किया है, मिण्यात्यरूप और शुभा-शुभ भावोका नहीं।

तस्वार्थवार्तिक पृ० ११ के 'हतं ज्ञानं क्रियाहोनं' बादि उड्डत रलोकका यही तात्पर्य है।

यहाँ पर प्रस्त होता है कि यदि ऐसी बात है तो जत, घोल जादिको परमागममे मोक्षमार्गक्यों कहा ? यह प्रस्त है। इसका समाधान करते हुए पिष्टतप्रवर टोडरमलजी मोक्षमार्गप्रकाशक पृ० १७४ में सिक्षते है—

बहुरि परदृष्यका निमित्त मेटनेकी अपेक्षा बत, शोल, संयमादिककों मोक्समार्ग कह्या सो इन ही हों मोक्समार्ग न मानि छेना। बातें पर दृष्यका प्रहण-याग आत्माकै होय तौ आत्मा पर दृष्यका कर्मादना रोध।

इस प्रकार ज्ञान ही मोक्षका साधन है इसका स्पष्टोकरण किया।

#### १२. सम्यक्त प्राप्तिके उत्कृष्ट कालका विचार

परमामममें यह जीव अधिक से अधिक कितने काल के शेष प्रहनेपर सम्यक्तको प्राप्त कर लेला है इसका विचार करते हुए तत्त्वार्थवालिक अ०२ स०३ में लिखा है—

तत्र काळळिष्ठ्यस्तावत् कर्माविष्ट आत्मा मध्यः काळेऽर्घपुद्गळपरिवर्तनाख्येऽवशिष्टे प्रथमसम्यवस्य-प्रहणस्य योग्यां भवति नाथिक इतीयं काळळिष्यिनेकाः

नहीं कालकब्बितों कमीनिष्ट भव्य आत्मा अर्थपुद्गाळपरिवर्तन नामवाले कालके होष रहने पर प्रथम सम्मस्त्रके सहगके योग्य होता हूं, विश्वक काल रहने पर नहीं, यह एक कालकब्बि हैं। आवार्य पूरुपादने मी तर्दार्थियिक अ०२ मू० ३ में कहो शब्दोमें इसी बातको स्वोकार किया है।

१. यहाँ 'काल' पद विशेष्य है और 'अर्घपुदगडपरिवर्तनास्य' पद विशेषण है। इससे हम जानते हैं कि प्रकृतमें एक समय, एक आविल, एक उच्छवास, एक महत, एक दिन-रात. एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु, एक अयन, एक वर्ष, संख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष, पत्योगम-का असंख्यातवाँ भाग, पत्यायमका संख्यातवां भाग, एक सागरीयम, संख्यान सागरीयम. लोकका असंख्यातवां भाग, एक लोक, अंगुलका असख्यातवां भाग, अंगुलका संख्यातवां भाग, श्रुल्लकभवप्रहण, पूर्वकोटि, पूर्वकोटिपृथक्त्व, असंख्यात लोक और अनन्तकाल आदि जिनका नाम है वे सब काल यहाँ पर नहीं लेने हैं। किन्तु यहाँ पर अर्धपुदगलपन्वितन नामवाला काल लेना है। इसका यह आशय फलित हुआ कि आगममें जहाँ भी यह लिखा है कि अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालके या अर्धपुद्गलपरिवर्तन नामवाले कालके शेष रहने पर यह जीव प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य होता है वहाँ उसका यही ताल्पर्य है कि जब इस जीवको मोक्ष जानेके लिए अधिकसे अधिक अर्धपुद्रतलपरिवर्तनप्रमाण काल शेष रहता है तब यह जीव प्रथम सम्यक्तवको प्रहण कर सकता है, इससे अधिक कालके शेष रहनेपर नहीं। जहाँ समय, आविल, उच्छवास, अन्तर्मुहूर्त, दिन-रान, सप्ताह पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्षादिके द्वारा कालका ज्ञान नहीं कराया जा सकता है वहाँ पल्योपम, सागरोपम, छोक. पदगलपरिवर्तन, और अर्धपुदगलपरिवर्तन आदि उपमानोंके द्वारा उपमेयका ज्ञान कराया जाता है। यहाँ मोक्ष जानेके अधिकसे अधिक कितने काल पूर्व यह जीव सम्यक्तवको प्राप्त कर सकता है इसका ज्ञान करानेके छिए इसी पद्धतिको अपनाया गया है।

सत्ताया जाता है कि कमसे कम फितने कालवक और अधिकते अधिक फितने कालवक यह जोव विश्वित गुणस्थान या मार्गवास्थान आदिन रहेगा । और अन्यर काल प्रकाशमें यह बत्तकाया जाता है कि कमसे कम फितने काल बाद और अधिकते अधिक फितने कालवाद काल प्रकाशमें यह बत्तकाया जाता है कि कमसे कम्म फितने काल बाद और अधिकते अधिक फितने कालवाद यह और पुतः विश्वित गुणस्थान या मार्गवास्थान आदिको प्राप्त करेगा और जिस गुणस्थान या मार्गवास्थानका एक बोब या नाना जोवोंकी जयेका अन्यरकाल नही बनता वहाँ बतका नियंव कर वहे निरस्त बतलाया जाता है। इससे यह तो स्पन्ट हो गया कि आपाममें कालप्रक्रपणामें जहाँ भी 'अधंपुद्रगलपरिवर्तन' पद आया है बहाँ उससे अध्येपुद्रगलपरि-वर्तनको प्रकृष्ण न कर मात्र बसमें जितना काल क्या हो बस कालको प्रकृष्ण किया गया है।

प्रत्येक कार्य अपने प्रतिनियत कालके प्राप्त होने पर हो होता है, बस्यदा नहीं होता इस सम्बन्ध सम्बन्ध करनेके लिए आवकल यह भी कहा जाने लगा है कि बिघकने अधिक अर्थपुर गलपरिवर्तन कालके शेप रहने पर सम्यक्तन प्राप्त होता है इसका आशाय यह है कि जब जब यह जीव पुर्गलपरिवर्तन करता है तब तब उस परिवर्तनके आग्ने शोप रह जाने पर सम्बक्तको प्राप्त करनेको गोम्यता उत्पन्न होती है।

हमारे सामने यह प्रश्न रहा है और यहाँ भी अपर पत्नने को कुछ भी लिखा है उससे यह भाव सलकता है. इसलिए हमे पर्वोक्त स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता प्रतोत हुई।

३. यह तो अपर पक्ष हो जानता है कि करणलिय हथा, लेत्र मादि किसी भी परिवर्तनमें पड़े हुए जीवके न होकर उसका उच्छेद करने पर हो हो सकतो है। स्वष्ट है कि जो जीव पुद्गलपरिवर्तन कर रहा है वह उमे करते हुए तो न करणलिय कर सकता है और न हो सम्बन्धको हो प्राप्त कर सकता है।

यदि कहा जाय कि जिस समय यह जोव सम्यवस्वको प्राप्त करनेके सम्युख्ध होकर करणलम्बि करता है उस समय पुद्राक्षरियतंक। जिच्छेद होकर सम्यवस्व प्राप्त करते समय सम्यवस्व पुणके कारण उसका आधा काल रह आता है? समाधान यह है कि सर्वार्शिसित और उत्तर्वार्शातिक के उन्तरे सह स्वार्थ अध्यक्त नहीं होता, वर्षोक उसने यह स्वर्ध स्वयस्त प्राप्त है। के कितना काल अवशिष्ट रहने पर अमादि सिम्यादृष्टि और प्रयम्भ सम्यवस्वक ग्रहणके योग्य होता है। इसका आधाय तो हता हो है कि यहांसे लेकर यह जीव स्वराप्त सम्यवस्वक ग्रहणके योग्य होता है। इसका आधाय तो हता हो है कि यहांसे लेकर यह वीच स्वराप्त सम्यवस्वक ग्रहणके योग्य है। जिस प्रकार संत्रों पर्याप्तक कर्मभूमित मनुष्यके सम्यवस्व आवसमें यह विधान है कि आठवर्षका होने पर ऐसा मनुष्य सम्यवस्व समयान्य स्वराप्त सम्यवस्व ग्रहणके योग्य होता है। उसी प्रकारका यह विधान है। दोनाम काई अन्तर नहीं। बाह्य सामग्रीके साथ यदि अन्तरसामग्रीकी अपुक्कता होती है तो कर लेता है, अन्यथा नहीं करता! कोई एक नियम नहीं, क्योंकि प्रत्येक जोषके अपने-अपने प्रतिनियत कार्योका स्वकाल प्रयक्तपुष्ट । तत्त्वार्थवार्तिक अप १ सू० ३ का भी यही आहार है।

१. अपर पक्षने पबला पु० ४ और ५ के दो प्रमाण दिये हैं। घबला पु० ४ के प्रमाणमें सम्बस्त्यकी मात्र महत्ता विक्षलाई गई है, अन्यवा जो जो अनीदि मिच्यावृष्टि प्रयम सम्बस्त्यको प्रान्त करें उन सबको अर्ध-पूद्गक्यरिवर्तन काल तक ससारमे रहनेका प्रसम उपस्थित होता है। किन्तु उक्त आगमका यह अभिप्राय नहीं है, व्योकि कितने ही जोवोंको अर्थपुद्गकरिवर्तनप्रमाण कालके होण रहने पर प्रयम सम्बस्त्य प्राप्त होता है और कितने ही जोवोंको इसमें कम काल होण रहने पर प्रयम सम्बस्त्य प्राप्त होता है। इसी तथको स्वष्ट करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका होता है। इसी तथको स्वष्ट करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका होता है। इसी तथको स्वष्ट करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका हिता है। इसी तथको स्वष्ट करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका स्वष्ट करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका हिता है। इसी तथको स्वष्ट करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका है। इसी तथको स्वर्य करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका है। इसी तथको स्वर्य करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका है। इसी तथको स्वर्य करते हुए आचार्य विद्यालय तरावर्तका है। इसी तथको स्वर्य करते हुए स्वर्य हुए स्वर्य करते हुए स्वर्य हुए हुए स्वर्य हुए स्वर्य हुए स्वर्य हुए स्वर्य हुए हुए स्वर्य हुए स्वर्य हुए स्वर्य हुए हुए स्वर्य हुए हुए स्वर्य हुए हुए हुए स्वर्य हुए हुए स्वर्य हुए हुए स्वर्य हुए ह

तथा कृष्टिकत् संसारी सम्भवदासकसुक्तिरभिध्यक्तसम्बर्द्शनादिपरिणामः, परोऽनन्तेनापि काळेन सम्भवदिभव्यक्तरार्धानादिः।

उसो प्रकार जिसे मुक्ति प्रान्त करना बासक-व्रतिनिकट है ऐना संसारी जीव सम्यग्दर्शनादि परिकासको उत्पन्न करता है। दूसरा बनन्त कालके द्वारा भी सम्यग्दर्शनादि परिचासको उत्पन्न करता है।

यदि अपर एस कहे कि जो-जो जनादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्षको प्राप्त करता है उन सबका सम्यक्ष्य गुणके कारण मोस प्राप्त करनेका काल तो अध्युद्गलशरिवर्तनप्रमाण ही शेष रहता है। फिन्सु बार्स कोई जीव उसे पटा लेते हैं और कोई जीव नहीं पटा पाते ? समाधान यह है कि —

(क) एक तो अपर पक्षके हुन कपनका तत्वार्धवातिक और सर्वार्धसिद्धिके तक्सत कपनके साथ स्पष्ट विरोध झाता है, क्योंकि उन प्रत्योके उक्तत कथनने सामान्य योग्यताका निर्देश करते हुए मान दतना हो कहा नया है कि अर्थपुद्तकपरिवर्तनप्रसाण कालके शेष रहने पर संसारी जीव प्रथम सम्मत्रवके प्रहणके योग्य होता है। अनादि मिध्यादृष्टि जीव अर्थपुद्तकपरिवर्तनप्रमाण कालके शेष रहने पर तिमससे प्रथम सम्मत्रवक्षेत्र प्रयम् या या या है। अतः उक्त कथनको तियम यवन न जान कर मान सम्मत्रवक्षेत्र प्राप्त करनेकी योग्यता, मोझ जानेके लिए संसार्थ कितना काल शेष रह जानेपर, प्राप्त हो आती है इस प्रकार योग्यताला सुवक वचन जानना पाहिए।

(ख) दूसरे कोई जीव सम्यक्तव गुणके कारण अर्धपृद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालमे और भी कमो कर लेते हैं और कोई जीव नहीं कर पाते, यदि ऐसा माना जाय तो पृथक-पृथक जीवोको अपेक्षा सम्यक्त्व गुणको पुथक-पुथक सामर्थ्य माननेका प्रसंग उपस्थित होता है, जो युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर जो विविध आपत्तियाँ उपस्थित होतो है उनसे अपर पक्ष अपने कथनको रक्षा नहीं कर सकता। यथा—३ ऐसे जीव लीजिए, जिन्होने एक साथ प्रथम सम्यक्त उत्पन्न किया है। उनमेसे अन्तर्महर्तबाद एक जीव वेदकसम्यग्दृष्टि बनता है, दूसरा मिश्र गुणस्वानमे जाता है और तोसरा मिथ्यादृष्टि हो जाता है। सो क्यो ? मोलूम पडता है कि अपर पक्षने इम तथ्य पर अणुमात्र भो विचार नहीं किया। जब कि इन तोनो जीवोने **एक** साथ सम्यक्तव उत्पन्न किया है और वे तीनो ही जीव अनन्त संसारका उच्छेंद कर सम्यक्तव गणके कारण उसे अर्थपुद्गलपरिवर्ननप्रमाण कर लेते हैं। ऐसी अवस्थामे वे उसी सम्यक्तव गुणके कारण ऐसी सामर्थ्य क्यो नहीं उत्पन्न कर पाते जिससे उन्हें पुन. मिथ्यादृष्टिया मिश्र गुणस्थानवाला बननेका प्रसग ही उपस्थित न हो। अपर पक्ष इन जीवोको सम्यक्त्व गुणसम्बन्धी हीनाधिकताको तो इसका कारण कह नही सकता और न हो मिण्यात्वादि द्रव्यकर्मोको चलवत्ताको इसका कारण कह सकता है, क्योंकि इस जीवोमें सम्यक्तव गुणको होनाधिकता मानने पर अपर पक्षका यह कथन कि वे जीव सम्यक्तव गुणके कारण अनन्त संसारका उच्छेद कर समानरूपसे अर्थपृद्गलपरिवर्तनप्रमाण कर लेते है कोई मायने नहीं रखता। अनन्त संसारका उच्छेद करनेको सम्यक्त्व गुणको सामर्थ्यमानी जाय और संसारकी जड मिथ्यात्वके समूल नाश करनेकी सामर्थ्य न मानी जाय इसे मला कौन बुद्धिमान् स्वीकार करेगा !

(ग) तोसरे धवला पु०४ पृ०३३४ में यह वचन आया है कि—

सम्मन्तगुणेण पुष्विक्लो अपरित्तो संसारो ओहहिबूण परित्तो पोग्गछपरिषट्टस अङ्गमेत्रो होबूण उपकरसेण चिट्टवि ।

सम्बद्धः गुणके कारण पहलेके अपरीत संसारका उच्छेदकर परीत पुर्गलपरिवर्तनका अर्थमात्र होकर उत्कृष्टरूपसे ठहरता है। धंबका पु॰ ४ में यह बचन भी बाया है कि— भणतो संसारी क्रिण्णो अबसुग्गकपरिषद्दमेचो कदो । अनन्त संशरका छेद हवा. क्षपंपदगळपरिवर्तन प्रमाण किया ।

इस प्रकार अपर प्रस्त अपने पक्षके समयंत्रमें समझकर घवलाके ये दो वयन उद्गत किये है। अब विधार यह करना है कि घवलाके उन्दर्भ करनों का आध्य क्या है? इन उल्लेखोमेंसे प्रथममें 'पहलेके अपरोज संसारका नाशकर उन्हरू एक से संसरका नाशकर उन्हरू एक से स्वारक प्रवेप उन्हरू के स्वारक का प्रस्त के प्

मूलाचार अधिकार २ में मरणकालमें सम्यक्तवको विराधनाकर जो जीव मरण करते हैं उनको ध्यानमें रखकर विचार करते हुए आचार्य जिसते हैं—

> मरणे विराहिए देवदुम्गई दुल्लहाय किर बोही। संसारो य अणंतो होइ पुण आगमे काले॥६१॥

मरणके समय सम्यक्तको विराधना करतेपर देवदुर्गीत तकका प्राप्त करना दुर्लभ है, बोस्नि रस्तत्रयका प्राप्त करना तो दुर्लभ है हो । जीवका संसार **असन्त** होता है ॥६१॥

यहां 'अनन्त' पदका अर्थ करते हुए टोकामे लिखा है---

अणंतो अनन्तः अर्धपुद्गलप्रमाण कृतोऽस्यानन्तत्वम्, केवलज्ञानविषयत्वात् ।

अनन्तका अर्थ है अर्थपृदगलपरिवर्तनप्रमाण ।

शका-यह काल अनन्त कैसे हैं ?

समाधान—केवलज्ञानका विषय होनेसे इस कालको अनन्त कहा है।

यह आगमप्रमाण है। इसके विहित होता है कि वहीं भी आगम में 'कम्पस्य गुणके कारण समन्त संवारका छेद किया।' यह वचन आया है नहीं उसका पही आध्य है कि 'कम्पस्य गुणके प्राप्त होनेपर ऐसे जीवका स्तारमें रहनेका जो उत्कृष्ट काल अवंपूद्मलपरिवर्तनप्रमाण शेष रहा या वह घटने तो अवस्य लगता है, किन्तु ऐसा जोव नियमसे पुन. मिल्यादृष्टि हो जाता है, सतः बह पुन: अन्ततसंवारों करलाने हैं। यद्यपि ऐसा जीव अविक्के अधिक कुछ कम जयंग्रव्यावर्षित के स्त्रिक कि सिम्प्यादृष्टि को बना रहता है, पर वह कहलाना है नियम्प्यादृष्टि को अना रहता है, पर वह कहलाना है अनन्तसंसारों हो। इससे यह तास्पर्य फलित हुआ कि मिल्यादृष्टिको अनन्त संसारों कहते हैं। विभवकारों के अनित्यादृष्टिको अनन्त संसारों कहते हैं। विभवकारों कि अपनेत संसारों कहते हैं। अधिकारों कि अपनेत संसारों कहते हैं। विभवकारों कि अपनेत संसारों का संसारों का संसारों का संसारों का संसारों से अपने जो 'स्वस्मकुप्योक्ष कर्णवसंसारों कि अपों यह बचन दिया है उसका भी यह। आध्य है। आधार है।

उत्त वचनका फिलतार्थ यह है कि सम्यक्श्व गुणके कारण इस जीवने अनन्त संसार अर्थीन् मिथ्यात्वका नाश किया। अन्यथा जो सम्यन्दृष्टि अपनी संक्लेशकी बहुलतावश पुनः सिथ्या-रुष्टि हो जाता है जसे अनन्तसंसारी कहना नहीं वन सकता।

इस प्रकार प्रकृत है 'सस्यक्ष्य गुणके कारण अनन्त संसारका छेट किया' प्रयक्षाके इस यचनका क्या बाद्यय है यह स्पष्ट किया। आये इसी प्रसंगते जो 'परीत' और 'अपरोत' सध्योका प्रयोग हुत्रा है इनका क्या बाह्य है इनका स्पष्टोकरण करते हैं—

मूलाचार अ॰ २ गा॰ ७२ की टीकामें 'परोत' शब्दके अर्थ पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत टीकाकार लिखते हैं—

ते हॉलि-ने भवन्ति, परिचर्समारा-परीतः परित्यक्तः. परिमितो वा संसारः चतुर्गतिगमनं येषां यैर्चा ते परीतसंसाराः परित्यक्तरांचुतयो वा ।

वे परीत संसारी होते हैं। अर्थात् जिनका संसार अर्थात् चतुर्गातगमन परीत अर्थात् परित्यक्त या परिमित हो जाता है वे परीतसंसारो या परित्यक्तमसारी है।

दसमे विष्त होता है कि सम्बग्दिष्टिको परित्यक्तसंसारी और सिभ्यादिष्टिको अपरित्यक्त संसारी संज्ञा सुरूप्तरूप है, जो उचित ही है, क्योंकि मुख्यतासे मिश्यादका नाम ही संसार है और मिश्यादका दूर होना ही संसारका त्याग है। विचाद दवारावीदानजोने नाइक समय-क्षार्य सम्बग्धिको जिनेदरका लघुनन्दन हती अर्थियाय सूचित किया है। विचार कर देखा जाय तो मिश्यादका उच्छेद होना ही संसारका उच्छेद ही। आचार्य कुन्दुन्दन सम्बग्दर्शनको धर्मका मूळ बढी आध्यत्य केत्री है। शिष्यादक्को महासक्के दरास्त करनेपर अन्य क्यायादिका उच्छेद करना दुळं कई युवीचर समाण करना हो जीवत है।

षवजां उनत उल्लेखनं सम्बन्धन गुणके कारण अनन्न या अपरीत मंनारका नाजकर उससे उल्लेख क्यों परीत वयान् अपंत्राव्यवित्रमाण किया यह कहा है। सो इस उल्लेख परसे उसते कार तक संसारको बनाये राना सम्बन्धनका कार्य नहीं समझना चाहिए। फिर पी उसते उल्लेखने जो उल्लेखने कार्य क्रिक्ट स्वाप्त है कि ऐसे जीवका उल्लेखने कार्य रहता है कि ऐसे जीवका उल्लेखने कार्य रहता है, तभी समय आपमकी समात है त करतो है। सम्यक्ष्यमुग सामारके उल्लेखने हैं है, संसारके बनाये रावनेमें नहीं। सम्यक्ष्यके प्राप्त होने पर किसीका काम और किसीका अधिक जो संसार बनाय रावनेमें नहीं। सम्यक्ष्यके प्राप्त होने पर किसीका काम और किसीका अधिक जो संसार बनाय रहता है उसके अनतरंग-बहरंग हेतु अन्य है। उनमें प्रमुख हेतु काल लिखे हैं। सब कार्योंकी अपनी-अपनी काल्यकि होता है। इसके अनुसार अपने-अपने कालमें सब कार्य होकर लागके कार्योंके लिए वे ज्यायांग्य हेतु संझाका प्राप्त होते रहते है। जगनका कम इसी पद्धितिसे चळ रहा है और चळता रहेगा।

बबला पु॰ ६ प॰ २०१ में सम्बन्धके प्रस्तवे यह प्रश्न उठाया गया है कि सूत्रमें मात्र कालकार्तिक कही है। उसमें इन कांध्ययोका सम्भव केंग्रे हैं? इनका समाधान करते हुए बीरसेन आचार्य किस्ति हैं कि सूत्रमें जो प्रति समय अनन्त गुणहांन अनुभाग उदारणा, अनन्त गुणक्रमसे वर्धमान बिजुद्धि और आचार्यके उपदेशको प्राप्ति कही है वह सब उसी काळकव्यिके होनेपर ही सम्भव हैं। इस्ते त्यह है कि सब कार्य अपनी-अपनी काललानिक प्राप्त होने पर हो होते हैं। किसी बनावि मिच्यादृष्टिको प्रयम सम्बन्धत्व अर्थपुद्गलयिवर्तनप्रमाण कालके रोव रहनेवर होता है, किसीको इसमें एक समय, दो समय, तीन समय बादि संस्थात समय, असंस्थात समय काल कम होकर प्रयम सम्बन्धत्व होता है उसका प्रमुख कारण काललांध्य हो है, अतः सम्बन्धतोत्त्रिका काल नियत नहीं है ऐसा लिखकर प्रयोक कार्यकी काललांध्यक्ष अस्त्रेत्रना करना तीवत नहीं है। सब जोबोंका विवक्षित एक कार्य एक कहा होता है यह दुसरी बात है, परन्तु प्रयोक जीवका प्रत्येक कार्य अपने-अपने नियत कालांसें हो होता है यह सुनिश्चित है। काललांध्यक्ष ऐसा हो माहात्म्य है। बवला पु॰ ६ प० २०१ का वह उल्लेख इस प्रकार है—

सुने काललदी चेव परुविदा, तन्हि एट्राप्तिं लदीणं क्यं सम्भवी ? ण, पडिसमयमणंतगुण-अणुमाग्दीरणाए अणंतगुणक्रमेण वडडमाणविसंक्षीए आइरिनोवदेसळंभस्स य तत्वेव संभवादी ।

आशय पर्वमे दिया ही है।

५. अपर पक्षने पंचास्तिकाय गा० २० की आचार्य अयसेनक्वत टोकाका एक बाक्यांग उद्युत्तकर अपने पक्षका समर्थन करना चाहा है, किन्तु वह इनिकल् ठोक नहीं, क्योंकि ब्राचार्य अयसेनने वेणु (वीच) वण्डका समर्थन करना वाहित के उत्तरार्थ की तो विविद्यान प्रत्यान के उत्तरार्थ की तो वे विविद्यान प्रत्यान के अभाव होने युद्ध ही मुख्य कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इन उदाहरणसे तो यही मिद्ध होना है कि इन अदाहरणसे तो यही मिद्ध होना है कि इन अवीक्ष कितनी सुनिह्वित संसार ब्रदस्था है वह प्रतिनिध्य नानाक्ष्य है, मुन्तु अवस्था नहीं। उनके उस कथनका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है—

यर्षको महान् वेणुरुषः वृद्धार्थभागे विधित्रचित्रेण खिखतः व्यविक्रतो मित्रितः तिष्ठति । तस्मादूष्टार्थ-भागे विधित्रचित्राभागाच्छुद एव तिष्ठति । तत्र यदा कोऽपि देवदत्तो दृष्टावलोकनं करोति तदा भ्रान्तिज्ञान-वयोन विचित्रचित्रवदादस्यं ज्ञास्त्रा तस्मादत्तरार्थमागेऽप्यसुदस्यं मन्यते । बादि,

जिस प्रकार एक बहुत बड़ा बेणुटब्द पुर्शिक्षाणमें बिचित्र-चित्रक्ष्मसे खिचित होकर शबिलित मिश्रित स्थित है। परन्तु उससे अरके अर्थमागमें बिचित्र-चित्रका अभाव होनेसे सुद्ध हो स्थित है। उसपर अब कोई देवरस दृष्टि डालता है तब प्रान्तिज्ञानके कारण विचित्र-चित्रवश असुद्धताको जानकर उससे उस्तरार्थ भागमें भी वह असुद्धता मानता है। आदि।

यह ब्राचार्य जयसेनको टोकाका कुछ अंघ है। आवार्य अमृतकटने भी एक बडे भारी वेणुवण्डको उदाहरणरूपने उपस्थितकर इस विधयको समझाया है। बिड्डान् पाठक इन दोनो टीका वक्नोको सावकानी पूर्वक अवलोकन कर लें। इस उदाहरणके ये तथ्य फीलठ होते हैं—

१. द्रव्याधिक दृष्टिसे देखनेपर पूरा देणुदण्ड शुद्ध ही है ।

२. पर्यायाचिक दृष्टिसे देखनेपर वेणुदण्डका प्रारम्भका कुछ भाग बशुद्ध है, शेष बहुभाग शुद्ध है ।

३. वेणुदण्डमे पर्याय दृष्टिसे अशुद्धता वहीं तक प्राप्त होती है जहाँ तक वह अशुद्ध है। उसके बाद नियमसे पर्यायदृष्टिसे शद्धता प्रषट हो जाती है।

यह उदाहरण है। इसे अल्बा जोवपर लागू करनेपर विदित होता है कि यह जीव द्रव्यदृष्टिते सदा पुद्ध है। पर्यायदृष्टिसे असुदता मियत काल तक हो है। उसके व्यतीत होनेपर वह पर्यायमें भी शुद्ध हो है। इससे स्पष्ट है कि सभी कार्य अपने-वर्गने स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते है। आगममें वो कार्य- कारणभावका निर्देश किया है वह केवल यह बतलानेके लिए ही किया है कि प्रत्येक कार्यस्वकालमें होकर भी किस कमसे होते हैं। कार्य-कारणभाव मात्र इसी नियमको सूचित करता है। कोई भी कार्य अपने स्वकालको छोडकर कभी भी किया जा सकता है इस नियमको नहीं।

#### १३. प्रतिनियत कार्य प्रतिनयत कालमें ही होता है।

अपर पक्षने परीक्षामूख अ०१ के हुछ मुत्र और उनका अर्थ देकर यह लिखा है कि जिस प्रकार पट-पट आदिको और उत्योग ले आकर जाननेका कांद्र नियत काल नहीं है, उसी प्रकार स्वोग्युख होकर स्वको जाननेका भी कोई नियत काल नहीं है, वर्गोक सर्व कांग्रोंका नियासक कोई नियत काल नहीं है, किला बाह्य-जान्यनर समर्थ कारण सामयो कार्यको नियासक है। वादि.

समाधान यह है कि उस बाह्य-आध्यन्तर प्रतिनिधन सामग्रीमें प्रतिनियत काल भी सम्मिलित है। इससे मिद्र होता है कि प्रतिनियत कालमें ही प्रतिनियत मामग्रोकी उपलब्धि होती है और उमे निमित्त कर प्रतिनियत कार्यकी हो उत्पान होती है । कोई किमीकी प्रतीक्षा नहीं करता । अपने-अपने कालमें प्रतिनियत सामग्री प्राप्त होती है। अन्य सामग्रीके कालमें वह प्राप्त हो भी नहीं सकती, क्योंकि वह अन्य सामग्रीके प्राप्त होनेका स्वकाल है। यदि अन्य मामग्रीके कालम उससे जदी दूसरी सामग्री प्राप्त होने लगे तो किसी भी सामग्रीको प्राप्त होनेका अवसर न मिल सकनेने कारणरूप बाह्याम्यन्तर सामग्रोका अभाव हो जायना और उसका अभाव होनेने किसी भी कार्यकी उत्पत्ति नही हो . संकेगी ! परिणामस्वरूप उत्पाद-स्वयंका अभाव होनेसे हस्यका ही अभाव हो जायगा । यत: दृश्यका अभाव न हो, अतः प्रतिनियत कालमें प्रतिनियत बाह्याम्यन्तर मामग्रीके साथ प्रतिनियत परुपार्थका स्थीकार कर लेना बाहिए। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिनियत कालमें प्रतिनियत बाह्याभ्यन्तर सामग्री प्राप्त होकर इससे प्रतिनियत कार्यकी ही। उत्पत्ति हुआ करती है। मटाकलकदेवने तत्त्वार्यवातिक १ । ३ में 'यदि हि' इत्यादि वचन सब कार्योंका मात्र एक कोल ही कारण है इस एकान्त्रका निर्धेष्ठ करनेके लिए हो कहा है। प्रतिनियत कार्यका प्रतिनियत काल निमित्त है ऐसा होनेसे परुषार्थकी हानि हा जाती है ऐसा उनका कहना नहीं है । अनुएक प्रतिनियन कार्यको प्रतिनियन बाह्य-आध्यन्तर सामग्रीमें जैसे प्रतिनियन अन्य सामग्रीका समावेश है उसी प्रकार उसमें प्रतिनियन काल और प्रतिनियत परुषार्थका भी समावेश है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। प्रमादी बन कर ऐशाबारामपे वे ही मस्त रहते हैं जिनको सम्यक्त्वात्पत्तिको प्रतिनियत काललब्धि नहीं आई, अतएव मोक्षमार्गके अनुरूप परुपार्थ न कर विपरीत दिशामें किये गये पुरुषार्थको मोक्षमार्गका पुरुषार्थ मानते हैं। व नहीं जिनकी सम्यक्त्योत्पत्तिकी काललाध्य आगई है अतएव उसके अनरूप परुषार्थमें लगे हए हैं।

इस प्रकार सम्यवस्वप्राप्तिके उरकुष्ट कालका विचार करते हुए प्रस्तुत प्रतिशकामे आई हुई अन्य वालोका मी विचार किया।

# १४. प्रकृतमें विवक्षित आसम्बनके प्रहण-त्यागका तात्पर्य

आगे अपर पक्षने हमारे 'पावकके उत्कृष्ट विशुद्धकर परिणामोका बालम्बन छोड़ सर्व प्रथम अप्रमत्त-मावको प्राप्त होता है' इस वास्य पर कडी टीका करते हुए लिखा है—'करणानुगोगके विशेषज्ञको भक्तीभांति ज्ञात है कि सन्तम गुजस्थानमें प्रत्यास्थान कपायोदयका अभाव होनेते श्रायकके पंचम गुणस्थानको स्रपेक्षा क्षत्रमत्तसंयत गुणस्यानवाले मृनिके परिणामोंकी विश्वद्धता अनन्तगृणी है अर्थीत् आवककी उल्कृष्ट विश्वद्धता अत्रमत्तसंयतकी विश्वद्धतामे लीन हो जाती है। आदि,

समाधान यह है कि हम अपनेको करणानुबोगका विशेषज्ञ तो नहीं मानते, किन्तु उतका अम्यासी अवस्य मानने हैं। हमने जो पूर्वोक्त वचन लिखा है वह उसके अम्यासको ब्यानमें रखा कर हो लिखा है और मधार्य लिखा है।

जम वाषयमे धावकके उरकृष्ट विशुद्धक्य परिणामोंका आलम्बन छोड़नेकी बात कही गई है। बें परिणाम भराम गुजस्वानके परिणामोंने लीन हो जात है वा जनका अया होकर कमन्त्रगुणी निष्ठांद्विको लिए हुए गये परिणामोंका उरपाद होता है, वह नियमसे साकार उपयोगवाछा होता है, अवराख ऐसे जीवके अपने उपयोगमें पत्रम गुजस्थानके विशुद्ध परिणामोंसे परिणत आस्माका आलम्बन छूट कर नियमसे सानव गुजस्थानके विशुद्ध परिणामोंसे परिणत आस्माका आलम्बन छूट कर नियमसे सानव गुजस्थानके विशुद्ध परिणामोंसे परिणत आस्माका आलम्बन रहता है वह उक्त क्षमका तास्त्रय हैं। स्पष्ट है कि प्रकृतने हमारे उक्त सपको ध्वानो स्वत्र अपर पत्रने जो कुछ भी विश्वा है वह पृथि-पृथ्वन नहीं है। अपर पत्रका कहना है कि विशुद्धता छोड़ो नहीं बाती किन्तु प्रति ति गुणस्थान बदनी जातो है। जारि। इस सम्बन्ध हम प्रविक्त टेका-टिप्पणी क्रियं विना यह यात भन्नी-भीति आजायाणी कि ६६ पुटवाली चरपाईका क्या होकर हम्यमें वो शानिकपमें ६५ पुरवाली नवप्ताई वर्षा है उसका पर्योगक्यो उपराद होता है। जाश्य यह होकर हम्यमें वो शानिकपमें ६५ पुरवाली वप्ताई वराश होतो है। पिछल प्रयोग हमने वर्षा विभाव होता है। ताश्य वह है कि पूर्व पर्योगका भवत होकर हो नवीन पर्या उरस्त होतो है। पिछल प्रयोग विश्व विपासने विनेत होकर उनका समझ्या नही बना करता।

### १५, व्यवहारधर्मका खुळासा

हमने लिखा या कि 'निरुष्यधर्मके नाव गुणस्वान परिपाटों के अनुसार को देव, शास्त्र, गुरु, ब्रहिसािट अणुजत और महाबत आदि रूप गुभ विकार होता है जो कि रागयनीय है उनको यहाँ स्थवहारसर्म कहा गरा। है।' अपर पश इस शासप्रेस 'अहिंताआदि अणुजन' हताबि वाचको सामायिक और छोरोपस्वापना-संदान है लिए उनका है। स्वापना है कि सही है स्वीके अहिशादि पाँच महावदाोंका सराग संयम अरुप्त होना है और सरायस्वायमं अलुप्त होना हुन स्वापना स्वा

संमारकारणविनिवृत्तिं प्रत्याग्ऽणौंऽक्षीणावयः सरागः इत्युच्यते । प्राणीन्द्रयेष्यश्चभप्रवृत्तेविरतिः सयमः। सरागस्य संयमः सरागो वा सयमः सरागसयमः।

जो संसारके कारणोको निवृत्तके प्रति उचत है, परन्तु जिसको कथाय अभी स्रोण नहीं हुई है वह सराग कहलाता है। प्राणी और इन्द्रियोके विषयमें अधुभ प्रवृत्तिसे विर्रात होना संयम है। रागी जोवका संयम या रागवहित संयम सराग संयम है।

उत्तरार्थवातिक और तत्त्रार्थस्त्रोकवातिकमें सरागस्यमका यही अर्थ किया है। इससे स्पष्ट है कि तत्त्रार्थसूत्र २००७ मू० १ में बतका जो लक्षण किया गया है वह उक्त अभिन्नायको स्थानमें रखकर ही किया गया है। ज्ञतमें जहाँ अञ्चभसे निवृत्ति इष्ट होतो है वहाँ गुभमें प्रवृत्ति हुए विना नहीं रहती। परन्तु संवरका स्वरूप इससे सर्वथा भिन्न है। वह ग्रुभ और अशुभ दोनों प्रकारके परिणाओं के निरोधस्यरूप स्वीकार किया गया है। कहा भो है—

सः संबरो भावसंबरः ग्रभाग्रभपरिणामनिरोधः । —अनगारधर्मामृत अ० २, इस्रोक ४९

सही कारण है कि हमने अपने पूर्वोंना कथनमें अहिसादि अणुवत और सहावत आदिको रायकण बतळाकर उनको परिगणना अयहारवर्समें को है। इसी तच्यको स्पष्ट करते हुए सर्वार्थसिद्धि ७-१ में फिक्सा है—

तत्र अहिंसाव्रतमादी क्रियते, प्रधानत्यात् । सत्यादीन ही तत्यरिगालनार्थानि सम्बस्य वृत्तियरिक्षेप-वत् । सर्वसाववनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया पृकं त्रतम् । तदेव छेदौरस्थापनारोक्षया पद्मित्वप्रमिहोत्त्यये । नतु च अस्य वतस्यात्ववहेतुत्वसमृतप्रकम्, संवगहेतुप्यत्मभावात् । संवगहेत्यते वस्यत्मे गुप्तिसिमायादयः । तत्र द्वाचित्र घे स्में संवग्न वा व्रतानामन्त्रभाव इति है नैव शेषः, तत्र संवग्नितिकायतितेः प्रध्याप्तिस्वर्याः प्रमुचित्रवात्र दृष्यते , हिंसानृताद्वादादात्वित्यायोगो अहिंसास्यवस्यादानादिक्रियायतीतः पृथ्यादिसंबर-परिक्रमेत्वाष्ट । वतेषु हि कृत्यपिक्समं साधु सुक्षेत संवर्ग कोर्गाति ततः पृथवन्वेनोपदेवाः इतः ।

यहाँ अहिसायतको आदिमे रखा है, क्योंकि वह प्रधान है। धान्यको बाडोके समान ये सरवादिक बत समके परिवालनके लिए हैं।

सर्व सावकासे निवृत्तिलकाण सामाधिकको अपेचा एक वन है। वही छेदोपस्थापनाको अपेका पाँच प्रकारका है। वही यहाँ कहा है।

शका—इस बतकी आल बहेतुना नहीं बनती, क्योंकि सबरके हेतुओं में इसका अन्तर्भाव होता है। गुष्ति, समिति आदि संवरके हेतु कहेंगे। वहाँ दब प्रकारके धर्ममें अधवा संश्ममें बतोका अन्तर्भाव होता है ?

समाधान-पह कोई दोप नहीं है, बयोकि वहाँ निवृत्तिलवण संवर वहेंगे और यहाँ प्रवृत्ति देखों आतों है, बयोकि दिना, बनाय और अदतादान आदिका त्याग होनेपर अहिमा, सरयवसन और दत्तादान बादिकप किया प्रतीत होती है तथा ये अहिमा आर्थित पुरुषादिकप नेवर पिरुमेंप्सकप है। यतोये जिसने परिकर्म किया प्रतीत होती है तथा ये अहिमा

तत्त्वार्थवातिक ६-१ मे लिखा है-

न संबगे ब्रतानि परिस्पंदर्तनात् ।१२। ब्रतानि संबरस्यरदेशं नार्डन्ति । कुतः ? परिस्पन्दर्शनात् । परिस्पन्दो हि दश्यते, अनुनाद्वादानपरिग्वासे सम्यवचनद्तादानक्रियाप्रतीनं; ।

वत मबर नही है, बयोकि परिस्पन्द देखा जाता है ॥१२॥ वत सबर अयवेदेशके योग्य नही है, बयोंकि परिस्पन्द देखा जाता है। परिस्पन्द निगममें देखा जाता है, बयोंकि अनृत और अदत्ताक्षानक। त्याग होनेपर सत्य बचन और दत्ताक्षान क्रियाको प्रतीति होती है।

ये जाननप्रमाण है। इनसे भी अपर पशके अभिज्ञायको पृष्टिन होकर हमारे हो अभिज्ञायको पृष्टि होती है। यह प्रकृतमे वह आसवस्य लिए त्ये हैं, अतः शामाधिक और क्षेत्रीयस्थायना भी उन्हास्य होनेमें बाधा नहीं आती। ही, जहीं सरके प्रकरणमें इन्हें स्वीकार किया गया है वहीं अवस्य ही **ये सव** परम बीतराणवासितस्वक्य प्रायत होते हैं।

तस्वार्धसूत्र १।१ में जिस मोलमार्गका निर्देश है वह निश्चय रानत्रवस्वका आरमधर्म है। उसे दुर्पास्वत कर सरागचारित्र या सरागसंवमको वीवराग चारित्र या बोतराग संयम सिद्ध करना उचित नहीं है। सरकार्यमुल १।२ तथा १।१८ में संवरक्य गुण्ति आदिका तथा सामायिक संवम आदिका निर्देश है, गुमन्नवृत्ति-क्य ततादि तथा सामायिक आदिका निर्देश नहीं है। आलयक्य वतादिने तथा संवरक्य गुण्ति आदिमें बड़ा अस्तर है। अपर पक्ष इत होनोको मिला कर असमें रखनेका प्रयत्न केंग्ले कर रहा है इसका हमें ही क्या सभीको आदबर्ग होगा। जिस्से अभन्नवृत्तिक्य ज्यवहारधर्म कहा है वह निश्चयधर्ममें अनुरासका हेतु है, इसिल्य वह पुण्यवन्धस्वक्य होकर भी धर्मक्यसे उपचरित किया जाता है। यहां उत्तवाहान निर्माण हार्यक्षिय वह पुण्यवन्धस्वक्य हो तथा अस्तर होना स्वाधित कर हो तथा जाता है। यहां तथ्यक्ष स्वाधित हो अस्तर स्वाधित हो हो स्वाधित हो हो स्वाधित हो है। इसी तथ्यको स्वष्ट करते हुए अन्यारष्यमीमृत अल १ इसो० २३ की स्वाधित हो है—

बधोक्तधर्मानुरागहेतुकोऽपि पुण्यवस्थो धर्म इत्युपचर्यते । निमित्तं चात्रोपचारस्यैकार्थसम्बन्धिःवस् ।

इससे सिद्ध है कि अगुमकी निवृत्ति और गुममे प्रवृत्तिकय वो यत है वह गुम विकरणकर होनेसे रागपरिणाम हो है। उस संवरकप में हो कह सकते हैं जिल्हें मात्र बाह्य कियान प्रमावस्व विकाश देशा है। किन्तु वो निरवपस्वक आस्त्रमर्थे के पास्त्री है वे तो इसे स्वीकार करते हो नहीं। उनकी इस विरासेत मान्यताको तो आगम भी स्वीकार नहीं करता। आगम तो यही कहता है कि जिसे निर्जयप्रभामिक प्रशित्त हुई है उसके हो समीचीन व्यवहारभूमें होना है। ऐसे भर्मात्मा पुरुषोंका सानिध्य होने पर सक्त कीन ऐसा झानी होगा जो उनके प्रति पदके अनुक्ष बन्दना आदि नहीं करेगा। हो, जो आवार सान्त्रक अनुगार यथापदवी व्यवहारम्भक पालन करें नहीं, प्रश्वा हो जिनमें नाला विभावत्व विवास है, कि सो अनुगार यथापदवी व्यवहारम्भक पालन करें नहीं, प्रश्वा हो जनमें नाला विभावता दिव्यकाई है, किर भी उन्हें चारित्रवाच्या इस तो हम मोनमाचिक है उदाम मानेते। हमारा किमीक प्रति विशेष नहीं है और नहम यह हो चाहते हैं कि मोक्सामंगे किसी प्रकारका अवरोध उत्पाद हो। परस्तु हम इतना अवस्य जानते हैं कि आज-कल कव्यित की वा रही विपरोत मान्यताओंके साधार पर यदि शिवरणवारको प्रोत्ताहन दिवा गया तो किर समीचीन मोजमार्गको रहा करना अतिपुष्कर हो जाया।

अपर पक्षने लिखा है कि 'अयदा यह कह देते हैं कि हमारी क्रमबद्धार्यायोगे वह घारण करना पड़ा हुआ हो नहीं है, पर्याय आगे पोछे हो नहीं सकती किर हम पापोका कैसे त्याय कर सकते हैं ?'

समापान यह है कि जिसका क्रमबद्ध पर्योगमे विश्वस है, जो यह विश्वस करता है कि पर्याय आगे-गीछ नहीं हो सकती या नहीं की जा सकतां तथा जिसे सर्ववतामें विश्वस है वह अभिन्नायमें कुछ हो और बाहर कुछ करों नहीं हो सकता। बाहर वेद जा जाय तो वह निकटसंसारी है, वह सीफ्र हो निव्ययस्थि के अनुकर बतोकों धारण कर मोझका पात्र बनेगा। वह 'संबवन हमारी पर्याय बत देखे हो नहीं' ऐसा जिनाकों नहीं कह नकता। वह जब जिस परवामें होया उस परविश्व जनुक्य बाह्य सुभावारका नियमसे पालन करेगा। पालक प्रवृत्ति करनेकी उसकी स्वभावतः कीच नहीं होगी।

## १६ साध्य-साधनविचार

अपर पक्षका कहना है कि 'यदि बतोको राग माना जावगा तो वे व्यवहारधर्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवहारधर्म तो निश्वयधर्मका साधन है।'

समाधान यह है कि आचार्योंने संवरको शुभ-अशुभको निवृत्तिस्वरूप कहा है और व्रत शुभमें प्रवृत्तिरूप है, इसलिए उन्हें प्रशस्त रायरूप मानना हो उचित है विशेष स्पष्टीकरण अन्यव किया हो है। जब रह गया साधन-साध्यमावका विचार सो इतका निर्देश आधार्यीन परमागममें तीन प्रकारसे किया है—निरवयनयमे, सद्मृतस्थवहारनयसे और जमद्भूनस्थवहारनयसे। निरवयनयसे सम्बद्धांनादिक्य परिणत सामा ही साधन है और वही साध्य है। सद्भूनत्थवहारनयसे निरवय सम्बद्धांना साथि एक-एक साधन है कोर कारामा है। असद्भूनत्थवहारनयसे सुध्य प्रकृतिक व्यवहारयमं साधन है और आस्था साध्य है। असद्भूनत्थवहारनयसे सुध्य प्रतृत्तिक व्यवहारयमं साधन है और आस्था साध्य है। यहाँ सर्वयस्थ नृत्य वृत्तिक व्यवहारयमं साधन है और उसके वार स्था निरवयसमें का स्थाननक्षेत्र व्यवहार किया तथा है।

यहाँ बतादिरूप सुभ प्रवृत्तिको जो धर्म कहा है वह उपचारते हो कहा है। इससे भिद्ध होता है कि बत आदि निश्वय मोक्समार्गके यथायं साधन नहीं है, सहचरसम्बच्च आदिको अपेक्षासे हो इन्हें साधन कहा गया है। विषहतुत्वर टोडरमक्त्रों भोक्षमार्गप्रकागक पु॰ २६७ में लिखते है—

बहुरि बठ वर आदि मोक्षमार्ग हैं नहीं, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचारतें इनको मोक्षमार्ग कहिए हैं। तार्ते इतको ध्ववहार कहा।

इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए वे वहीं प्० ३७६ में लिखते है---

बहुरि नीचकी दशा विषै केई जीवनिके ग्रुओपयोग अर ग्रुढोपयोगका युक्तपना पाईए हैं । तार्ते उपचार करि ब्रजादिक ग्रुओपयोगकों मोक्षमार्ग कहा है ।

सावार्य कुलकुल्वन पंवास्तिकाय गावा १६० में निश्वय मोक्षमाये साव आंवनाभावल्यने होनेवाले कार्याहको उपवारसे व्यवहार मोक्षमायं कहा है। वह निश्चय मोक्षमायंको विद्विका हेतु है, इनलिए इसकी टीकार्स आवार्यदेवने व्यवहारको अववहार मोक्षमायंको सावन और निश्चय मोक्षमायंको बाद्य कहा है। इस गावार्य मोक्षमायंको आद्या हुए है। इस गावार्य मोक्षमायंको आद्या हुए है। इस गावार्य मोक्षमायं मोक्षमायंको आद्या अत्य यह अनात्मात्र लहाल होकर मो आत्माम्त्र व्यवहार मोक्षमायं हो है। अता व्यवहार मोक्षमायं माच्य करें निश्चय मोक्षमायं सावन और निश्चय मोक्षमायं साव्य ऐसा व्यवहार करना उचित हो है यह उक्त क्षया हो तर्य है।

गाया १६६ में निज्यवनयसे निज्यव सम्बग्द्रजेन-झान-चारित्रसे समाहित आस्मा हो निज्यव माञ्चमार्ग कहा गया है। यह मोञ्चमार्ग का आत्मभूत क्षम्रण है। इतने इस जानते हैं कि निवय नम्पदर्वन तिक्वस सम्पत्रात्र और स्वत्र स्वत्र अस्पत्र अस्पत्र का ज्या अगुम्से निवृत्ति और पूममे प्रवृत्तिको मोसमार्ग कहता वह अस्पत्र स्वत्र अस्पत्र के। एवं अस्पत्र कृत्र त्या अप्रत्य मोसमार्ग कहता वह अस्पत्र स्वत्र स्वत्र सम्पत्र स्वत्र कहा नया है कि इनने यथार्थक्यमे मोसमार्गका तो नही है, एरल्यू ये व्यायं मासमार्गक अविनामार्थ है, इनिल्य इत्तर प्रत्य स्वत्र मासमार्गक अविनामार्थ है, इनिल्य इत्तर प्रत्य स्वत्र सम्पत्र स्वत्र सम्पत्र सम्पत्र स्वत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र स्वत्र सम्पत्र सम्पत्र स्वत्र सम्पत्र सम्पत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र सम्पत्र सम्पत्र स्वत्र स्वत्र सम्पत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र सम्पत्र सम्पत्र स्वत्र स्वत्र सम्पत्र स्वत्र स्वत्र सम्पत्र स्वत्र स्वत्र सम्पत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्

लोकमें निश्चय भोधमार्गकों भी यमंकतने हैं और व्यवहार मोधमार्गकों भी घमंकहते हैं। परस्तु इन दोनोंसे बनतर बया है इसे समझनेके लिए जनगारफ्यामूत अब १, स्लोक २४ पर दृष्टिगत की आए। पीछतप्रवर आधाषरजों इन दोनोंसे भेडको दिखलाते हुए सिखते हैं—

# निस्म्बति नवं पापसुपाचं क्षपयत्वपि । धर्मेऽसुरानाचत्कर्मं स धर्मोऽम्युदयप्रदः ॥२४॥

जो नये पापको रोकता है और उपात पापका क्षय भी करता है ऐसे वर्म (निश्चय वर्म) में अनुरागसे जो कर्म होता है वह वर्म अम्यद्रपको देनेवाला है ॥२४॥

यहाँ पर 'कम' शब्द द्रव्यवन्य और उसके निमित्तभूत शुम परिणति इन दोनोंका सूचक है।

यह प्रश्न था कि रत्नत्रयथारी मुनिवरोंके देवायू आदि तुम प्रकृतियोका बन्ध कैसे सिद्ध होता है ? इसी प्रश्नको ध्यानमें रखकर आचार्य अमृतचन्द्र उसका समाधान करते हुए पुरुषार्थसिद्ध पुपायमें लिखते हैं—

> रत्नत्रयमिह ।हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य । आस्त्रवति यत्त पुण्यं ग्रुभोपयोगोऽयमपराधः ॥२२०॥

इस लोकमें रत्नत्रय निर्वाणका ही हेतु हैं, बन्यका नहीं। और जो पृष्यका आसव होता है यह पुमी-पयोगका ही अपराध है॥२२०॥

इसी तथ्यको और भी स्पष्ट करते हुए वे वही लिखते है-

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः । स विषक्षक्रतोऽवद्दयं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥२५१॥

असमग्र रत्नत्रपको भाते हुए जीवके जो कर्मबन्ध होता है वह नियमसे विपक्ष (राग) का कार्य है, क्यों-कि जो मोक्षका उपाय है वह बन्धनका उपाय नहीं हो सकता ।।२११।।

इस पर संका होतो है कि बागममें जो सम्बक्त और सम्बक्त्वारित्रको तोर्थकर प्रकृति और बाहा-रकद्विक प्रकृतियोके बन्धका हेतु कहा है वह कैसे बनेगा ? इस प्रश्नका समायम करते हुए वे वही खिखते हैं—

सति सम्यक्त-चारित्रे तीर्थकराहारवन्थकौ भवतः

योग-कषायौ नासति तत्युनरस्मिन्नदासीनम् ॥२१८॥

सम्पक्त और चारित्रके होने पर योग और कवाय शीर्यकर और याहारकद्वय इनके बन्यक होते हैं, सम्पक्त और चारित्रके अमावन नहीं। ( इसलिए उपचारसे सम्पक्त और चारित्रको बन्यका हेतु कहा है। (बस्तृत: देखा जाय तो) वे रोनो इस (बन्य) में उदासीन है।

यदि कहा जाय कि जो जिस कायका हेतु नहीं उसे उसका उपचारसे भी हेतु क्यो कहा गया है ? • इसका समाधान करते हुए वे वही लिखते हैं—

> एकस्मिन् समवायादस्यन्तविरुद्धकार्ययोरिप हि । इह दहति धृतमिति यथा व्यवहारस्तादशोऽपि रूहिमितः ॥२१९॥

एकमें समयाय होनेसे जर्यात् एक ज्ञारमामें (निद्वयममें और श्वहारममेंका) समयाय होनेसे अरयन्त विरुद्ध कार्योका भी वैद्या श्वयहार ऐसे रूड़िको प्राप्त हुआ है जैसे मो जलाता है यह श्वयहार रूड़िको प्राप्त हुआ है।।२१६।।

पे कितप्य बातमप्रमाण है। इनसे यह स्पष्ट रूपसे समझनें वा जाता है!कि निरूचयधर्म बस्थका बास्तविक हेतु न होने पर भी उसके सद्भावमें अभुक प्रकारका बन्च होता है यह देख कर जैसे इसे इस बस्थका उपचारसे हेतु कहा जाता है वैसे ही व्यवहारधर्म निरूचयरस्त्रत्रयका वास्तविक हेतु नहीं, फिर भी असुक प्रकारके व्यवहार धर्मके सद्भावमें असुक प्रकारका निञ्चयधर्म होता है यह देख कर उसे निञ्चयधर्मका उपचार हेतु कहा गया है। पंचास्तिकाय गाथा १६० व १६१ की टीकार्म इसी तब्यको व्यानमे रख कर व्यवहार मोक्षमार्गको साधन और

अपर पत्नका कहना है कि नृहदृद्ध्यसंबह गाया १२ की टोकामें यह कहा है कि 'जो निक्यय व स्थवहारको माध्य-साथनरूपसे स्वीकार करता है वह सम्बन्धृष्टि है।' किन्तु उक्त टीकामें क्या कहा गया है यह ग्रही है देना बाहते हैं। यथा—

स्वामाविकानन्तज्ञानावनन्तमुणाधारभृतं निजयरमाध्यद्गवयुगदेवं इन्द्रियसुलादिपरद्वर्णं हि देवमित्यहंश्यज्ञेज्ञणीतनिवृत्तवय-न्यवहारन्यसाध्य-साधकमावेन मन्यते परं किन्तु भूमिरेलादिसद्यक्रोधादि-द्वितीवक्षपाबोदयेन मारणनिधित्तं तळवःगृहाततस्वरवशस्यनिन्दामहितः सिवीन्द्रयसुलमञ्जयस्य

जो स्वाभाविक अन्यत ज्ञान आदि अनन्त गुणोका आधारभूत निज परमात्मद्रम्य उपादेय हैत्या इंग्टियमुल आदि पर द्रम्य स्थाज्य है। इस तरह सर्वज देव प्रणोत निक्कय व व्यवहारतवको साध्य-साधक भावदे मानदा है। परन्तु भूमिकी रेखाके नमान क्रोच आदि द्वितीय क्यायके उदयमे मान्येके लिए कोतवालके हाग पकडे येये वोरको मीति आस्मिनन्दा सहित होकर इन्द्रिय मुलका अनुभव करता है वह अविस्त-सम्पर्याष्ट्रका लक्षण है।

सह मृहदृह्यसमिष्ठ माधा १२ की टीकाका वचन है, विश्वक आधारते अपर पक्षने आगे पीछेका सन्दर्भ छोडकर पूर्वोक्त वावसकी रचना की है। हमसे विकालो वायकस्त्रभाव आत्राको निव द्रव्य वतलाकर उससे सम्पर्वृष्टिक उपायेन बृद्धि होतो है और इन्द्रिय सुवादिको पन्द्रव्य वतलाकर उससे मध्यप्रवृष्टिक देवबृद्धि होतो है। इस विधिये वे बहु सम्पर्वृष्टि है उनके लिए यहाँ ऐपा वनलाया गया है कि बहु सहस्ववंद्ध प्रणीत निवदन-व्यवहारत्वको साध्य-साधकभावते मानता है। इनसे बहु तथ्य क्लिन होता है---

 सम्ययदृष्टि झानादि अनन्त गुणोके आधारमृत निज परमारमृट्य ( जिन्नाली चिन्नमरकारस्वरूप सायक आरमा )को मात्र उपादेर मानता है और इनके तिना अन्य इत्यि सुख आदिको परद्रम्य समझकर हैय मानता है। और इस प्रकार हेय उपादेयकासे इन दोनोंसे माध्य-झायक भाव मानता है।

यह तथ्य है वो उक्त कथनसे मुतरा फाँछन होता है। इससे यह स्वष्ट हो जाता है कि सम्यादृष्टि 
वो निववनको साध्य और व्यवहारको साधन मानता है यह इस रूपमें नहीं मानता कि व्यवहार करते-करते 
वससे निवयनको प्राप्ति हो जाती है। किन्तु वह यह अच्छी तरहसे समझता है कि निवयस्वयस मोक्षको 
प्राप्ति निवय रत्नत्रयको समझताके होनेवर हो होती है, मात्र व्यवहार चर्मक आल्प्यन हारा विकल्पक्य 
वने रहनेते नहीं होती। साथ हो साथ वह यह मो अच्छी तरहसे समझता है कि इसके पूर्व विकास वंद्यमें 
रतनवस्वी प्राप्ति होती है वह भी निविकल्प जायक स्वकृत आमाके अवलस्वनसे तनस्य परिभागन हारा हो होती है, व्यवहार समझा ववलस्वनक तमसे कर है के सम्याद्य प्राप्ति है वह भी निवक्त स्वयं अध्यो 
हो होती है, व्यवहार समझा ववलस्वनक उसमें वहके रहनेते नहीं होती। सविकल्प दशामें अवृत्ति 
व्यवहार समके होते हुए भी वह इन्द्रिय सुबके समान परामार्थ है है स्व हो। ऐसी यहाप अद्योपक जब 
सम्पाद्य वर्गता है वह निवस्य-वस्तारस्य ते स्वर-पास्त्री ह तहता है वह बस्यवा नहीं। वह ऐसे 
कि साध्यमुत वो निवस्य है उसके ज्ञान करानेका हेतु अबहारन्य है। यदा—

- १. कोई देव-काल्य-गुक्की खढा-समित-पूजाका छोड़कर कुवेवादि व शासनवेवता आदि रागी देवादिक-की खढा-समित-पूजा स्थलमें भी नहीं करता ।
  - २. मच-मांस-मध आदिका सेवन नहीं करता।
- इ. वर्मके नामपर एकेन्द्रियादि जोदों-उकको किसी भी प्रकारको हिंसाको स्वप्नमें भी प्रश्रय नहीं देता।
- ४. वीतराग देवकी उपासना, वीतराग भावके प्रति श्रद्धावान् होकर की जानेपर ही यथार्थ उपासना मानता है।

इस प्रकार अविरत सम्यादृष्टिके प्रधाम, संवेग, अनुकम्मा और आस्तिक्य आदि जितने भी बाह्य ज्ञाल दे वे तिसमें पूरी तरहते परित होते हैं और जो निरत्ता क्तोत्रिय आसमुखके बेदनको हो यदार्थ लाम मानता है उसके व्यवहार घर्मकप इस बाह्य ज्ञालको साध्यम् त निश्चयका जान होता है। यहाँ त्यार्थ कि कायममं व्यवहार चर्मको व्यवहार साधन और निरचय प्रमंको साध्य कहा है। इस द्वारा उस एकान्त निश्चयामासीका परिहार किया गया है जो मेडेके समान वर्धनिमीलिंग लोचनवाला वन तथा कुछ भी विन्ता मन्त होकर इच्छानुवार वर्तता है और प्रमादो होकर बाह्य क्रियाकाण्यसे सर्वेश विन्त नहता है। आवर्षा करते हैं कि बाह्य क्रियाकाण्यस्त निर्मा त्यार्थ क्रियाकाण्यस्त स्वार्थ क्रियाकाण्यस्त स्वर्थ क्रियाकाण्यस्त स्वार्थ क्रियाकाण्यस्त स्वर्थ क्रियाकाण्यस्त स्वर्थ क्रियाकाण्यस्त स्वर्थ क्रियाचित स्वर्थ क्रिय क्रिय

'मृमिकानुवार यथाविषि बाह्य कियाकाण्ड होना हो चाहिये।' इसका आश्रय यह है कि चौथे,
पौचर्च और छठे गुणस्यानवाकेका जिलता और जिस विषिधे आगमध्ये कियाकाण्ड बतलाया है उतना और
उस विषिधे उस गुणस्यानवाकेका बाह्य-कियाकाण्ड नियमसे होता है। इसमें अववाद नहीं। चौचे कालका
बाह्य-कियाक्ण्ड दूसरे प्रकारका हो और पौचर्च कालका बाह्य-कियाक्ण्य कोई दूसरे प्रकारका हो ऐसा नहीं
है। जैसे उस गुणस्यानका अन्तरंश निदवयपर्य एक प्रकारका है बैग्रे हो बहिरंग व्यवहारपर्य भी तदनुकुळ एक
प्रकारका है। ऐसा होनेपर हो इनमे उचन प्रकारके अवहारत्यमें साध्य-माध्यनाव बन सकता है, अन्यया
नहीं। आधार्य कहते हैं कि यह तो हैं कि बाह्य-कियाकाण्ड आराबोक्त विधिसे भी हो, परन्तु अन्तरंग निदयन-पर्य उसके साध्य-माध्यनम् तर पर यह नहीं है कि अन्तरंग निदयपर्यमं तो हो पर उसका साध्यनमृत (ज्ञान करानेवाका)
बाह्य कियाकाण्ड शास्त्रोकारियोसे उसके न हो। यह आगमविधि है। मन्य-पृष्टि इसे यवादत ज्ञानता है।

स्पष्ट है कि इस बचन द्वारा अन्तरंग-बहिरंग दोनोको मर्यादाका ज्ञान कराया गया है। सम्यन्दृष्टि ऐसी सर्योदाको जानकर बर्तता है तभी वह अविरतसम्बर्गृष्टि कहन्त्रानेका पात्र है।

इस प्रकार साध्य-साधनमात्रका आश्चय क्या है, इसका सखेपमे स्पष्टीकरण किया । इसपर विश्वद् प्रकाश समयसार गांधा न से पढ़ता है। अपर पत्त उन आर दृष्टिपात करके साध्य-माधनभावका आश्चय क्या है इसे समझनेकी क्षपा करें यह निवेदन है।

## १६. उपयोग विचार

अपर पक्षने प्रवचनसार गा०६ की टीकाके आधारसे अशुमीपयोग, शुमोपयोग और शुद्धोपयोग इस प्रकार जो इन तीन मेर्सोकानिर्देश किया है यह ठोक है। इतनी विदेशपता है कि आवकों के यद्यापि शुभोपयोगकी बहुखता है। परन्तु किसी काछमें उनके भी श्रृद्धोपयोग होता है ऐसा आगम है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आवार्य जयतेन प्रवचनतार गावा २४८ की टोकामें लिखते हैं—

नतु सुभोपयोगिनामपि कापि काले सुद्रोपयोगमावना दृश्यते, सुद्रोपयोगिनामपि कापि काले सुभोपयोगभावना दृश्यते । आवकाणामपि सामाधिकादिकाले सुद्रभावना दृश्यते । तेषां कर्ष विशेषो भेदी स्रायत दृति ? परिहारमाह—युक्तमुक्तं भवता परं किन्तु ये प्रदृश्य सुभोपयोगेन वर्तने, वदापि कापि काले सुद्रोपयोगभावनां कुर्वन्ति तथापि सुनोपयोगिन एव भण्यन्ते । येशपि सुद्रीपयोगिनस्ते स्वापि कापि काले सुभोपयोगेन वतन्ते तथापि सुद्रोपयोगिन एव । कस्मान् ? सुद्यस्य प्रधानवादात्रकननिम्बवनविदित

शंका—सुभोपयोगवाले जीवोके भी किसी समय शुद्धोपयोगभावना देखी जाती हैं। इसी प्रकार सुद्धोपयोगी जीवोके भी किसी समय शुद्धोपयोगभावना देखी जाती है। श्रावकोके भी सामायिक बादिके कालमें सुद्ध सावना देखी जाती है। इनका विशेष भेद कैसे जात होता है ?

समाधान—आपने ठीक कहा है, किलु इतनी विशेषता है कि वो बहुनतासे सुमोपयोगके साथ वर्तते हैं वे स्वर्णार किसी समय जुडोपयोगकर भावनाको करते हैं तो भी सुमोपयोगी हो कहें जाते हैं और को सुदोपयोगी हैं वे स्वर्णार किसी समय जुमोपयोगके साथ बतते हैं तो भी जुडोपयोगी हो है, क्योंकि समये आम्बन और निम्बनते समान बतावकी स्थानता है।

आचार्य अयसेवके इस कबनसे यह बात तो स्पष्ट हुई कि उन्होंने इसी परमागमकी देवी गामाकी टीकांमे आपकोके जो मात्र पुनोपयोग बतलाया है वह बहुलताको अपेक्षा बहुपद बक्तम्य होनेसे हा बतलाया है। सैंगे सम्पर्यपृष्टिभौर आवक जब अपने जायकरक्षात्र आरावांक लक्ष्मचे उपयोगस्वमावक्रपते परिणमते हैं तब उनके मी युद्धोपयोग होता है। उक्त आगमका भी यही आयाय है। युद्धोपयोग उनके होता हो नहीं ऐसा आगमका आयाय नहीं है।

खपर पसाने जिल्ला है कि 'चोचे गुणस्थानमं सम्पर्ध्यनकप शुद्धभाव है और कथायकप अधुद्धभाव है, इन दोनो शुद्धागृद्ध भावोके मिश्रित भावकप शुभोययोग कहा है। इसी प्रकार यथासम्भव गठिने, छठे गुणस्थानमं भी यही शुद्धागुद्ध मिश्रित भावकप शुभोययोग वानना चाहियो' अपने इस कपनको पुष्टिन उसका तर्क यह है कि 'यदि शुभोययोगको शुद्धागुद्धभावकप न माना वायेगा तो शुभोययोग मोश्रका कारण नही हो सकेगा।' अपने इस कपनको पुष्टिन उस पक्षने प्रवचनाप गाथा २१४ को आचार्य अमृतवन्द्रहत टीकाका 'गृहिषां तु समस्त एवं' इस्थादि वचन उद्युत किया है।

अब यहाँ दो बातोका विचार करना है। प्रथम तो वह देखना है कि शुभोपयोग कहते किसे है १ और दूसरे 'गृहिणां तु समस्त' इत्यादि टोका ववनका भी विचार करना है ?

१. इस जीवके बीथ गुणस्थानने सम्बन्ध्यन होनेपर भी कथायका सद्भाव १० वें गुणस्थानतक बराबर पाया जाता है, इसलिए अपर प्याने वो इन दोनो घुडागुदभावोक मिश्रितकप उपयोगको सुभीपयीय कहा है वह ठीक नही है। किन्तु जिल समय उपयोग का बाता के स्वाने अहा होता है, अवपनेत गुणोम जीवक प्रयाणोको देवकर खड़ा होने, अनुमान करने, प्रणाम-विनय आदि करनेका मात्र होता है, मस्याद्यंत और सम्बानके उपदेशका मात्र होता है, तब स्वाने के प्रणाम-विनय आदि करनेका मात्र होता है, मस्याद्यंत और सम्बानके उपदेशका मात्र होता है तथा है। तह स्वाने के प्रणाम करनेका मात्र होता है तथा है। तह स्वाने के प्रणाम करनेक आदि सम्बानके उपदेशका मात्र होता है तथा है। तह स्वाने के प्रणाम करनेके अभिप्राय होता है तथा हता अध्यानका निवारण करनेके अभिप्राय होता है तब इस स्वाने के स्वाने के सम्बानके उपदेशका स्वाने स्वाने हता है तक इस स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हता है तक इस स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने स्वाने हता है तक इस स्वाने स्

कीयको सुभोपयोगबाका कहा गया है। यह सुभोपयोग गृहस्योंके बहुन्तान्ने पाया नाता है। किन्तु मृनियोंके सुद्धीप्योगको मुक्त्या वत्नकाई है, क्योंकि गृहस्योंके जहां अधिक मात्रामें परका अवलम्बन बना रहता है वहां साधु तिरस्तर परके अवलम्बनको गौणकर अपने झायकस्वमाव आस्माके अवलम्बनके प्रति ही सदा वदामवान् रहते हैं। ये यथि वाह्ममें आहाराहि किया करनेमें उपयुक्त प्रतीत होते हैं। तथापि अन्तरंगमें उनके बहुल्तासे आस्माका अवलम्बन बना रहता है, इसलि रहन कियाओं के आल्में भी उनके बहुल्तासे आस्माका अवलम्बन बना रहता है, इसलि रहन कियाओं के आल्में भी उनके आल्मकार्यमें सावधानी देखी जाती है।

बपर पक्षने अपने पक्षका समर्थन करनेवाला जानकर उनन टोकावचन यदापि उद्घून तो किया है, परन्तु नह हस समय कथनपर अन्यभिक्ष साथ दृष्टियात कर लेता तो उनकी ओरसे सुभीगयोगका जो अर्थ किया गया है वह कभी भी नहीं किया गया होता। संक्षेपमें परके लक्ष्यसे द्वासरागसे लचुवासित उपयोगका होना क्रभोगयोग है और आत्माके लक्ष्यसे उपयोगका तत्मय होकर परिणमना खुद्धीययोग है। इस प्रकार सादीययोगते मिल जभीगयोग वया है इसका निर्देश किया।

२. अब उक्त टीकावचनपर दृष्टिपात कीजिए । इसमे गृहस्थके शृद्धात्माके अनुभवका सर्वधा निषेध नहीं किया गया है। इसमे बतलाया है कि जिस प्रकार ईंधन स्फटिक मणि (सूर्यकान्त मणि) के साध्यससे सुर्यके तेजको अनभवता है अर्थात स्फटिकमणिके संयोगमें जिस प्रकार ईंघन सुर्य किरणोको निमित्तकर प्रज्व-लित हो उठता है उसी प्रकार गृहस्य भी शद्धात्मामें प्रशस्त राग होनेसे रागका संयोग रहते हुए भी शुद्धात्माके लक्ष्यसे उसका (शद्धात्माका) अनुभव करता है। यहाँ रागका प्राचुर्य है और शुद्धिकी मन्दता। फिर भी यह जीव उग्र परुषार्थ दारा आत्माके लक्ष्यसे रागको हीन-हीनतर करता हवा शदिमें विद्य करता जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इससे स्पष्ट है कि जहाँ व्यवहारवर्मको मोक्षका परम्परा साधन कहा है वहाँ उसका अभिप्राय इतना ही है कि उसके सदमावमें जो स्वभावके लक्ष्यसे शृद्धिमें आशिक वृद्धि होती है वह व्यवहार धर्म उसकी वृद्धिमे बाधक नहो है। शुद्धिको उत्पत्ति और उसको वृद्धिका यहो क्रम है। यही कारण है कि श्रमणोको लक्ष्यकर प्रवचनसार गाया २४५ में यह कहा है कि श्रमण सुभोपयोगी और सुद्धोपयोगीके भेदसे दा प्रकारके होते हैं। उनमें जो शुद्धोपयोगी श्रमण है वे निराम्नव हैं और जो शुभोपयोगी श्रमण है वे साम्रव हैं। इस नियममें गृहस्थोंका भी अन्तर्भाव हो जाता है. क्योंकि यथार्थ मोक्ष-मार्ग एक है और वह यथापदवी सबके समानरूपसे लाग होता है। गहस्य शमोपयोगके द्वारा कर्मोंकी क्षपणा करते हैं और मृति शृद्धोपयोगके द्वारा कर्मों की क्षपणा करते हैं ऐसान तो आगम हो कहता है और न तर्क तथा अनुभवसे ही सिद्ध होता है। स्पष्ट है कि उक्त वचनके आधारसे यह सिद्ध नहीं होता कि पर देवादिके लक्ष्यसे होनेवाला व्यवहारधर्म निराकुललक्षण सोक्ष्मुखका यथार्थ साधन है।

अपर पक्षने सम्यन्दर्शनस्य शुद्धआद धीर कथायरूप अशुद्धआव इन दोनों शुद्धाशुद्धआवींके मिश्रितरूप उपयोगको शुमोपयोग लिखा हैंग हिन्तु उस पद्धका यह लिखना ठोक नहीं, क्योंकि सम्यन्दर्शन श्रद्धाको स्वभाव पर्याय है और राग चारित्र गुणको विभाव पर्याय है। इन रोनोंका मित्रण वन ही नहीं सक्ता। अपर पच्च कह सकता है कि साधिपातिक पनेकी अपेक्षा हम इन दोनोंको मिश्रित कहते हैं, किन्तु उस पक्षका यह कहना करों ठोक नहीं, इनके लिए हम उसका ज्यान तस्वायंवातिक अ०२ मू०७ की इन पंतिवयंकी और आकृष्ट करते हैं—

सामिपातिक एको भावो नास्तीति 'अभावात्' इत्युच्यते, संयोगापेक्षया अस्तीत्यार्षं बचनस् ।

माप्त्रिपातिक एक भाव नहीं है, इसलिए जनका बभाव कहा है, संयोगको अपेका है यह आर्थपनन हैं। रुप्त हैं कि इन दोनोके मिश्रित उपयोगको सुनोपयोग कहना उन्तर नहीं हैं। आगमने तो सुनी-पयोगका यह लक्षण कही लिखा नहीं। किर भी अपर पत्नने सुनोपयोगका यह लक्षण कस्पित करनेका साहस किया इसका हमें आहम्य हैं।

अपर पक्षने प्रतिसका २में चारिक्मुणको आयोगशामिक पर्यायको स्थानमे स्वकर यह स्थिता है कि 'वह मिश्रित पर्याय है, केवल सुद्ध पर्याय नहीं। किन्तु सुद्धाशुद्ध है और स्थार्टनहीं है' और प्रतिसंका ३ में बह पता सम्पर्यशंगकर सुद्धामत और कपायकण असुद्धमात्र इन होनी गुद्धाशुद्ध भावोको मिलाकर मिश्रित माब कह रहा है। इन प्रकार जो उनके कयनमे पूर्वीपर विरोध है उसपर वह स्वयं दृष्टिगत करेगा ऐसी हमें आशा है।

हमिल ए पिछले उत्तरमें हमने जो यह लिला या कि 'कई स्वानोप' प्रविशंका २ में मिली हुई सुद्धानुद्ध पर्यावको सुम कहा गया है, इससे स्पष्ट बिंदन होता है कि यह प्रोवधका २ में स्वीकार कर सिया गया है कि वितना रागांश है वह मात्र बन्धका कारण है पर उमें निजंगका होतु गिढ़ करना दृष्ट हैं, इसिल पूरे परिणामको सुभ कहकर ऐसा अर्थ किलत करनेको लोश तो गई है सो यह कमनको चतुराईमात्र है।' वह उचित हो लिखा था, क्योंकि सामामें बहो भी निम्य पर्यावको सा हो है। हो है। इसे स्वीप अर्थ हो से स्वीप की राज्य कर वारिकृत्यकों मिश्र-प्रयोधकों या सायक्षक तथा रामको कल्पित की गई मिश्र-प्यावकों या सायक्षक तथा रामको कल्पित की गई मिश्र-प्यावकों या सायक्षक तथा रामको किप्तत की गई स्था स्वावकों स्वावक स्थावन राम है।

अपर पक्षने भाषपाहुडको १५१ वो गावा उद्युक्तर यह भिंद करना चाहा है कि जिनभिक्त जम्म-सरणक्ष्मी बेलके मुलका नाव करवेबाजी है। इनमे मन्देर नहीं कि जिम सम्प्रमृष्टिके जिनदेव में अपूर्व भाषिक होती है वह केवल भक्तिकर प्रस्मस्त रागके कारण पुण्यवस्य हो नहीं करना, किन्तु आत्मामें प्राप्त हुई सम्बग्दर्शिक्स विज्ञादिके कारण जन्म-सम्पाकस्यो बेलको समूल लाग करनेमें भी समय होता है। यही भाव भाववाहुडको उत्तर नावामे व्यवन किया गया है। एकके कार्यको सहस्य सम्बन्धवस्य दूसरेका कहना ऐसा ज्यवहार जिनागममें मान्य उद्दराया गया है। प्रकृतमें हमी व्यवहारको व्यावने स्वकर उत्तर कबन किया गया है। पुल्यार्थन्य दुगाय के आधारते। विशेष खुलामा पूर्वम हो कर बार्य है।

अपर पत्नने परमात्मप्रकाश क० र गावा ६१ की टांकामे आपे हुए 'मुक्यबुक्या' पदको देखकर यह स्वीकार कर किया है कि 'देव, शावत, मुक्ती भतितको गीयकशी कमश्रवका हेतु कहा गया है' इसकी हमे प्रमापता है, क्योंकि स्वभावके रूथको वो आस्मागुंड उत्पन्न होती है उनमे वाह्य (व्यवहार) हेतु गीण है। परके रूपको कमंत्रवणा न होकर कमंत्रव्य होता है यह दक्षका तास्पर्व है।

चारित्रगुणको मिश्रित अखण्ड पर्यायमें जितना सुद्धंश है वह पाप-पुण्य होनोंको निष्ठुचित्रश्र है और जितना रागांश है, वह पापको निष्ठुचित्रश्र हो तस हिए है अपि उभयको प्रवृक्तित्र है, इसिखए उभयको निष्ठुचित्रश्र हिन है है और जितना प्रवृत्यां है वह स्वयं अस्मात्रयरूप होनेसे कम्भवयका हेतु है और जितना प्रवृत्यां हो वह स्वयं आस्मात्रयन्त्रस्य होनेसे वन्यका हेतु है। तस्वार्थपूत्रमें जो सम्मात्रयों वेशायका बासव किला है उसका आसव दतना हो है कि सम्बत्यक्ष कालमे मृत्यों और विश्ववेष प्रवृत्यां किला स्वयं होता है तो देशायुका हो होता है। विश्वव खुकासा आगम प्रमाणके साथ इसी उत्तरमें पहले ही कर आये है।

कहाँ कोन उपयोग किस दृष्टिने कहा गया है इसका भी विशेष स्पष्टीकरण बागमध्याणके साथ पूर्वेष किया ही है। बृहदृद्ध्यसंग्रह गाया २४ की टोकाम 'असंबतसम्यग्रिष्टांबाक' इस्यादि वचन शुद्धीपयोगका स्ववहार (उपवरित) हेतु क्या है यह विस्तानेके लिए किसा गया है। गुभोपयोग परम्परासे अर्थात् उपवारते शुद्धोपयोगका साथक है इसका हमने निपंप भी नहीं किया है। यदि सम्बसुन्त में मुभोपयोग झुद्धोपयोगका न्यायं हेतु होता तो इस मुद्धोपयोगका परम्परासे साथक त्रिकालमें नहीं किसा जाता। स्पष्ट है कि इस नपन द्वारा केवल यह वतलाया गया है कि जम यह जीव स्वमानसम्बुख होकर अद्योगका उपराम करता है, उसके अनुभो-पयोग होता है। उसके अनुभो-पयोग हिता है। उसके अनुभो-पयोग हिता है। उसके अनुभो-पयोग हिता है। उसके अनुभो-पयोग हिता है। उसके अनुभो-

अपर पक्षने दूसरो दृष्टिसे ४ थे से १२ वें गुणस्थान तक जो शुभोपयोग लिखा है वह दृष्टि कौन सी और किस आधारसे यह कथन किया गया है यह हम न जान पाये । बस्तुतः यह कथन बागमविरुद्ध होनेसे इस पर विचार करना ही व्यर्थ है। फिर भी यहाँपग्रहम यह स्पष्ट कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि किसी पर्यायका शुद्धाशुद्ध मिश्ररूप होना अन्य वात है और उपयोगका शुभ, अशुभ और शुद्धहर होना अन्य वात है, क्योंकि उपयोग अनुष्ठानरूप होना है। जब विषयोंके आलम्बन से अञ्च कियामें यह जीव उपयुक्त होता है तब अञ्चापयोग कहलाता है, जब देवादि और बनादिके आलम्बनसे शुभ क्रियामें यह जीव उपयुक्त होता है तव शुभोपयोग कहलाता है और जब चित्रमत्काररूप ज्ञायक आत्माके अवलम्बन द्वारा सुद्ध निश्चयनयरूपसे यह जीव उपयुक्त होता है तब ग्रुद्धोपयोग कहलाना है। इस प्रकार आलम्बनभेदसे उपयुक्त आत्माका उपयोग तीन प्रकारका होता है। चारित्रकी मिश्ररूप पर्याय शुभोपयोगके कालमें भी है और शुद्धोपयोगके कालमें भी है, परन्तु आलम्बनके भेट्से उपयोग दो भागोंमें विभक्त हो जाता है, अतपत्र चारित्र गुणकी मिश्र पर्यायसे उपयोगको भिन्न ही जानना चाहिए। जहाँ शुभो-पयोग होता है वहाँ वह और चारित्रगुणका रागांश ये दोनों तो बन्धके ही हेतु हैं। हाँ वहाँ जितना गुद्धपंत्र होता है वह स्वयं संवर-निजरारूप होतेसे संवर-निजराका हेतु है। तथा जहाँ गुद्धापयाग होता है वहाँ वह और जितना गुद्धपंत्र है वे दोनों स्वयं संवर-निजरारूप होनेसे संवर-निर्जराके हेत् है तथा वहाँ जितना रागांश है वह बन्धका हेत् है। यह आगम-की व्यवस्था है, इसे जानकर तत्त्वका व्याख्यान करना ही उचित है।

आचार्य कुन्दकृत्यने समयसार निर्वाय अधिकारमे भोगमे तन्मय होकर उपमुक्त हुए जोवके मोमको निर्वाराका हेतु नहीं कहा है। किन्तु सम्यवृष्टिके तिवकत्य दशामे भोगकी क्रिया होते हुए भी भोगमे जो निर्दात है उसे निर्वाराका हेतु कहा है। इसके टिल् गाया १६५ आदि पर दृष्टिपात कीजिये। समयसार-कळ्यमे इसका विश्वत्यासे स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—

नाश्नुतं विषयसेवनेऽपि यत् स्वं फलं विषसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागतावस्रात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥१३५॥

यह जानो पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञानवैभव और विरागताके बळसे विषयसेवनके निजफल ( र्राजिक परिणाम ) को नहीं भोगता, इसलिए वह सेवक होने पर भी असेवक हैं ॥१३४॥

सम्पर्यष्टिके नियमसे झान-वैराग्य शक्ति होती है (स० क० १४६) यह लिखकर तो आचार्य अमृतचन्द्रने उक्त विषयको और भी स्पष्ट कर दिया है। बाचार्य कुन्दहुन्द बसयबार निर्कराधिकारको 'उपभोगमिदिएहिं' वाचा द्वारा यह भाव स्थल कर रहे हैं कि सम्बर्ग्दृष्टि जीवको कर्मोद्वानिमित्तक भोग अवश्य प्राप्त होते हैं पर वह उनमें विरक्त ही रहता है, इसिलए वे निजेराके हेतु हैं। यहाँ निजेराको हेतुगाका बळ विरक्त भावों पर है, भोगों पर नहीं। अपर पक्ष सम्भवतः यह भूळ बाता है कि भोगोंमें आसक्ति असुभोषयोग है, गुभोपयोग नहीं, अन्यवा वह पक्ष उक्त वचनको इस रूपमें प्रकृतमें उदाहरणरूपमें वर्षाहरणरूपमें

अपर पक्षने यहाँ पर सुदोषयोन ११ वें गुणस्थान से होता है यह जिसकर कर्मबन्धको स्पनस्थाका निर्देश किया है और पहले वह एक अपेलाले ६ वें गुणस्थान तक तथा हु वसी वपेलाले १२ वें गुणस्थान तक तथा हु वसी वपेलाले १२ वें गुणस्थान तक स्था हु वसी वपेलाले १२ वें गुणस्थान तक सुदोषयोग जिला आया है। यहाँ उस एक्स पित उपसम्प्रीण या स्वयक्षणिक आया है। यहाँ जिस रूप पित उपसम्प्रीण या स्वयक्षण वार्ष यो प्रोपयोग होता है, जब कि वह एक अपेलाले उपमृत्यानमें भी युवी-प्राप्त होता है कि अवें गुणस्थानमें भी युवी-प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त विचार है। इस स्वयन है। इस स्वयन है। विचार के स्थान के स्वयक्त है कि इस प्रस्पार पीत गुणस्थानमें भी युवी-प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त है। विचार अपाय है। विचार कर स्वयान के उपस्पर विचार सम्प्राप्त है। विचार सम्प्रप्त है है इस स्वयन प्रमुत्त है। विचार वार्ष स्वयन है कि इस प्रस्पर विचार सम्प्रप्त है विचार प्रस्पर विचार सम्प्रप्त है। विचार वार्ष स्वयन प्रमुप्त है। विचार सम्प्रप्त स्वयन प्रमुप्त है। विचार सम्प्रप्त स्वयन प्रमुप्त है। विचार सम्प्रप्त स्वयन प्रमुप्त है। जातो है और युवी-प्राप्त होने पर वस्त प्राप्त गित होने हो स्वयन प्रमुप्त स्वयन स्वयन स्वयन प्रमुप्त स्वयान स्वयन प्रमुप्त स्वयान स्वयन प्रमुप्त स्वयान स्वयन स्वयन स्वयन प्रमुप्त स्वयान स्वयन स्वयन

अपर पक्षने गुजोपयोपका अर्थ किनुद्ध परिणाम किया है, वह ठोक नही, क्योंकि असाताके बन्धके योग्य परिणामका नाम संक्लेश है और साताके बन्धके योग्य परिणासका नाम विशुद्धि है। यदा—

को संक्रिकेसी णाम ? असादवंधजोग्गपरिणामो मंक्रिकेसो णाम । का विसोही ? सादवंधजोग्ग-परिणामो । — घ० पु० ६ पृ० १८३

गुभोषयोगमं ये सक्केस और विश्वादिक्य रोनो प्रकारके परिणाम होते हैं, इसलिए सुभोषयोगका अर्थ न तो विश्वद परिणाम करना उचित है और न ही गुभोषयोगके आधार पर सब कमीके स्थितिकन्य और अनुभावकन्यको व्यवस्था करना ही उचित हैं। कमसास्वमें सक्केस और विश्वद्धि इन दोनों संज्ञाओंका स्वतन्त्र-रूपसे प्रयोग हुआ है। उने स्थानमें एसकर यहाँ हमें विवेचन करना इष्ट नही था। यहाँ तो हमें केवल यह वत्ताना इष्ट या कि वब यह जीव स्वन्यप्रस्थय क्यायसी उपयुक्त होता है तव धानिकमोंका स्वित-वन्य और अनुभागवन्य कैसा होता है कोर जब यह जीव स्वन्यप्रस्थय क्यायसे उपयुक्त नही होता है तब धानिक कर्मोका स्थितिकय अनुमागवन्य कैसा होता है। इसो इष्टिको ब्यानमे रस्वत्र हमने उसत्य लिखा था। किन्तु अपर पसने सुभोपयोगका वर्ष केवल विश्वद परिजास करके उस आधार पर तोन आयुजांको छोड़कर सब कर्मोके स्थिति और अनुमागवन्यकी व्यवस्था करनेको चेष्टा को यह उचित नही है। अपर पश्चिक हर व्यवस्थासम्बन्धी वचनको पढ़ कर यह मी मालूम पड़ता है कि वह गुनोपयोग जयित विश्वुद्ध परिवासीसे अवशस्त प्रकृतियोके स्थितिबन्धमे बृद्धि मानता है। हमें बारवर्ष होता है कि उस पत्नको मोरेस गोम्मटसार गा० १३४ मी उद्भृत को गई है और फिर मी यह गलतो हुई। यदि वह पत्न विश्वुद्धि परिवासका अर्थ गुनोपयोच न करता तो सम्मनतः यह गलती न होती। वस्तुतः वह समग्र कथन ही असम्पूर्ण है, बयोंकि स्वितिबन्धके लिए जलग नियम है। उत्कृति पुत्र क्योंकि स्वितिबन्धके लिए जलग नियम है। उत्कृति पृत्र क्योंकि स्वितिबन्धके लिए जलग नियम है। उत्कृति पृत्र क्योंकि स्वितिबन्धके कराया जा सकता है।

इस प्रकार अग्रभाटि लोनों उपयोगोंका क्या तात्पर्य है इसका विचार किया ।

#### १७. समयसार गाथा २७२ का बाजव

वपर पक्षने समयसार गामा २०२ को ब्यानमें रख कर लिखा है कि 'बीतराग निविकत्त समाधिमें स्थित जोवोके लिए व्यवहानस्यका निषेच है, किन्तु प्राथमिक शिष्यके लिए वह प्रयोजनवान् है।' समाधान यह है कि जितना भी वष्यस्थानसाथ है वह पराधित होनेसे बन्धका हेनु है अतएव निश्चयन्यके द्वारा उसका प्रतिषेच करते हुए आधार्यने व्यवहारनयमात्र प्रतिषद्ध है ऐना कहा है। इसलिए व्यवहारनयको प्रतिषद्ध है ऐना कहा है। इसलिए व्यवहारनयको प्रतिषद्ध है एना कहा है। इसलिए व्यवहारनयको प्रतिषद्ध है एना कहा है। इसलिए व्यवहारनयको स्थापित जान साहिए, क्योंकि स्वाधित निश्चयनय पर आकड़ हुए आनियोंके हो कमींसे छूटनायन स्थितत होता है।

जो सम्यग्दृष्टि जोव है वह सर्विकता अवस्थामे आने पर भी व्यवहारस्यको तो आश्रय योग्य मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी सदाकाल उसमें हेयबृद्धि बनी रहती है। वह यह अच्छी तरहसे जानता है कि स्वरूपस्थिति हुए बिना मेरा भववन्धनसे छटकारा होना सम्भव नही है। इसलिए उसके सर्वकररा अवस्थामें पंच परमेष्टोको भक्ति आदि, मोक्षमार्गके प्ररूपक शास्त्रोका सुनना तथा अणुबत-महाजलका पालना आदि रूप परिणाम होते अवस्य है, परन्तु इनके होते हुए भी उसके चित्तमें एकमात्र ज्ञायक आत्माका आश्रयकर तत्स्वरूप परिणमनको उपादेवता ही बनी रहती है। इसलिए वह (सम्यग्दृष्टि जीव) व्यवहारनयको आश्रव करने योग्य मानता होगा यह तो प्रश्न ही नही उठता । हाँ जो प्राथमिक मिध्यादिष्ट जीव व्यवहारनयको आश्रय करनेयोग्य जान कर उसके आलम्बन द्वारा निरन्तर अज्ञानादिरूप परिणमता रहता है उसके लिए यह तपदेश है। आचार्य जयसेनने समयमार गाया २७२ की टोकाम जो 'यद्यपि प्राथमिकापेश्रया' इत्यादि वचन लिखा है वह समयसार गाया ८ के अभिप्रायको ध्यानमे रख कर ही लिखा है। ब्यवहारनय निश्चयका साघक है इसका आशय ही यह है कि व्यवहारनय निश्चयका ज्ञान करानेवाला या सुचक है, क्योंकि सविकरप अवस्थासे निविकरप अवस्थामे पहेंचाना व्यवहारनयका कार्य नहीं । यह कार्य हो निविकरप जायक आत्माका अवलम्बन कर तत्स्वरूप परिणमन हारा ही सम्पादित हो सकता है। कारण कि 'मै जायकस्वरूप हैं, परम आनन्दका निधान है। इत्यादि विकल्प ही जब तक इस जीवके बना रहता है तब तक वह निविकल्प .. समाधिका अधिकारी नहीं हो पाता, ऐसी अवस्थाने बाह्य अणुवतादिरूप किया व्यवहार उसका साथक होगा इसे कौन विवेकी स्वीकार कर सकता है।

आचार्य अमृतवन्त्रने पंचास्तिकायके अन्तमे जो 'स्ववहारनयेन भिक्षसाध्य-साधवभावे' इत्यादि वचन लिला है वह भी समयसार गाया ८ के आवायको ही सूचित करता है। जो अनादि सिध्यादृष्टि प्राथमिक विषय या विश्वका बेदककाल स्वतीत हो गया है ऐसा सादि सिध्यादृष्टि प्राथमिक विषय यह नहीं जानता कि यह सदान करने योग्य है, यह स्वदान करने योग्य नहीं है, यह स्वदान करनेवाला है और यह स्वदान है बादि, स्वेश्वस्त्वादीय उसे म्लेल्झमादास्थानीय अवहारण्य द्वारा परमार्थना झान कराना आवश्यक है। ऐसे प्राथमिक शिष्यको लिए आवार्य अनुतक्तर लिखते हैं कि वह स्ववहारण्यने परमार्थने जानकर रात्र है। ऐसे प्राथमिक शिष्यको लिए मिन द्वारा सुन्नये-सहक्यसे सम्पायदांनादि मोक्समार्थनकर तीस्प्री सेच करता है। न कि उनके लिए—जिन्हें परमायका अप्याद करते हुए विरक्ताल प्रतीत हो गया है, तिन्होंने पंचरप्रदेशीक स्वक्यको आनकर उनको पृथा-वन्तामें अपना जीवन निकाल विद्या है या जो विरकालसे बणुवत-महाजतादिका पालन कर रहे हैं और जो उनमें योश्वित होय लगानेपर कठोर प्रायदिवालादि द्वारा सामाकाल उसका बारण कर रहे हैं और जो उनमें योश्वित होये लगानेपर कठोर प्रायदिवालादि द्वारा सामाकाल उसका बारण करनेमें सावर प्रति के कर ? हमारा आरासा तो हते स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं। उनके लिए तो प्रायद्वार कर प्रायदिक शिष्यक कर स्वीत होते कर है हमारा आरासा तो हते स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं। उनके लिए तो प्रायद्वार करने लिए तो प्रायद्वार कर प्रति हम प्रति हम प्रति करने स्वात कर प्रायद्वार कर करने लिए तेयार कर प्रति हम प्रायद्वार कर करने हिए योग वनको हम स्वात हम स्वत हम स्वत हम स्वात हम स्वत हम हम स्वत हम स्वत

कोक शुद्धनयको जानते ही नहीं हैं, क्योंकि शुद्धनयका विषय अमेद एकस्य बस्तु है। तथा अशुद्धनयको ही आनते हैं, क्योंकि इसका विषय मेदस्य अनेक प्रकार है। द्वालिए स्यवहारके द्वारा हो शुद्धनयस्वरूप परमार्थको समझ सकते हैं। इस कारण स्यवहारमवको परमार्थका कहनेवाला जान उसका उपदेश किया जाता है। यहाँ पर ऐसा न समझना के स्वयहारका आलम्बन करते हैं बक्ति यहाँ तो स्वयहारका आलम्बन करते हैं बक्ति यहाँ तो

अपर पक्षका कहना है कि 'यदि विवक्षित नय अपने अपने प्रतिपक्षी तयके क्षापेख है तो सुनय अपवा सम्बक् रूप है जो सम्बग्धदृष्टिके होते हैं। मिथ्यादृष्टिके वही नय परिनरपेख होनेसे कुनय अपवा मिथ्यानय होते हैं।'

समाधान यह है कि प्रत्येक नय सापेज होता है इनका तो हमने कही निषेब किया हो नहीं। परन्तु यहाँ पर 'सापेज' का अर्थ क्या इसे जान लेना आवस्यक है। अष्टमहल्तो पू॰ २६० मे आचार्यद्वय 'सिप्या-समृतो सिप्या' इत्यादि कारिकाको ध्याक्या करते हुए लिखते है---

सुनय और दुर्नयका जिस प्रकारसे हमने लक्षण कहा है उस प्रकारसे न शंका है और न उसका परि-हार है, क्योंकि निरपेक्ष नय हो मिष्या होते हैं,कारण कि उनके विषय-समृहको मिष्याक्य स्वीकार किया है। सापेक्ष नय तो सुनय होते हैं, क्योंकि उनके विषय वर्षक्रियाकारी होते हैं तथा उनके विषयसमृहसे बस्तुपना बन जाता है। यथा—निरपेकालका वर्ष है प्रत्यनोक बर्मका निराकरण, तथा सापेकालका वर्ष है उपेका, बन्यवा प्रमाण और नयमें अविशेषताका समेंग उपित्वत होता है। कारण कि प्रमाण पर्यान्तर के बादान-कसणबाला होता है, वर्ष वर्मान्यर की उपेका लक्षणबाला होता है जोर दुर्नय वर्मान्तर को हानिलक्षणबाला होता है, यहाँ बन्य प्रकार सम्मय नहीं। तथा प्रमाणते तदतत्त्वमाय बर्तुकी प्रतिपत्ति होती है, नयसे तत्की प्रतिचित्त होती है और दुर्नयेसे बन्य (वर्मान्तर) का निराकरण होता है। इस प्रकार समस्त प्रमाण, नय और दुर्नयोका संग्रह हो बाता है, क्योंक प्रनक्ते सिवाय जाननेके हुयरे प्रकार समस्त नहीं है।

यह आगमवचन है । इससे हमें तीन बातोंका स्पष्टतः ज्ञान होता है-

- (१) सुनयका विषय अर्थक्रियाकारी होता है।
- (२) सुनयमें सापेक्षत्वका अर्थ उपेक्षा है।
- (३) और सुनय प्रतिपक्षी नयके विषयमें उपेचा धारण कर मात्र अपने विषयको प्रतिपत्ति कराता है ।

यह तो प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है कि लोकका समस्त व्यवहार पर्यायाश्रित होनेपर भी उसे मिच्या नहीं माना जाता । कोई एक व्यक्ति सरजी नव्हों में जाकर यदि जनार लेना चाहता है तो दकानदारसे यह नहीं कहता कि अनार पर्यायविशिष्ट पदगन दोजिए। किन्तु वह जाकर अनारकी मौंग करता है, और द्कानदार इष्टार्थको जानकर उसको उपलब्धि करा देता है यह है अर्थक्रियाकारोपना जो सुनयसे सम्पन्न होता . है। आवार्योकायहाँ यहो कहना है कि यह जितना भी पर्यायाश्रित व्यवहार है वह रागमुलक होनेसे मोक्ष-मार्गमे ऐसे व्यवहारको छडावा गया है। 'छडावा गया है' इसका अर्थ है--उसमें उपेक्षा कराई गई है। साधक व्यवहारको छोडता नहीं, किन्तु निइचय प्राप्तिरूप मूल प्रयोजनको ध्यानमें रखकर उसे करता हुआ भी उसमें उपेक्षा रखता है और मात्र निरुचयके विषयको आश्रय करने योग्य स्वीकार कर निरन्तर अपने उपयोगको उस दिशामें मोहनेका प्रयत्न हरता रहता है। वह यह बच्छी तरह बानता है कि प्रत्येक बस्तू अनेकान्तस्वरूप होनेसे वह सत भी हैं। और असत भी है परन्तू उसने पर्यायाधिक नयके विषयभत असत धर्मकी उपेक्षाकर निरुवय नयके विषयभत 'सत' को अपना केन्द्रविन्द बनाया है। यत: 'सत' वर्म सत्स्वरूप हो है उसमें 'असत्' वर्मका अभाव है, इसलिए प्रत्येक सावक व्यवहार नयके विषयके प्रति उपेक्षा घारण कर अपनी बुद्धिमें यह निर्णय करता है कि 'मैं तो मात्र एक ज्ञायकस्वरूप है, मैं न मनुष्य हैं, न देव हैं, न नारकी हैं और न तियंत्र्व हैं' आदि । यत: प्रत्येक सुनयका विषय अर्थकियाकारी स्वीकार किया गया है. इसलिए बद्धिमें ऐसा निर्णय करनेसे वह (साधक) अपनी बुद्धिको उसमें युक्त कर देता है। फल होता है रागकी हानिके साथ स्वभावप्राप्ति । आचार्य कहते हैं कि यही मोक्समार्ग है। यदि मोक्सकी प्राप्ति होती है तो एकमात्र इसी मार्गसे होती है। अन्य सब विडम्बना है---भव बन्धनकी रखड़ना है।

इससे अपर पक्षको यह सुगमतासे समझमें जा जायगा कि नयप्ररूपणामे 'सापेक' का अर्थ क्या इष्ट है और सुनयके विषयका अवसम्बन ही जीवनमें क्यों अर्थक्रियाकारी है।

अपर पक्षते नयचकाविसंबहकी गाया ६० को उपस्थित कर यह सिद्ध करना चाहा है कि 'मिथ्या-ध्यवहार नथने बन्ध होता है और सम्बक्त ध्यवहार नथसे मोझ होता है।' किन्तु वह पक्ष इस गायासे ऐसा अभिग्राय फ़लित करते समय यदि उसीकी गाया ७७ पर दृष्टिगत कर लेता तो सम्भव या कि वह उक्त प्रकारसे अपना मत न बनाता। गाया ७७ इस प्रकार है—

### ववहारादो बंधो मोकलो जम्हा सहावसंजुत्तो। तम्हा कर (करु) न गउणं सहावसाराहणाकाले ॥७७॥

यतः व्यवहारसे बन्ध है और स्वभावसंयुक्त गोक्ष है, इसलिए स्वभाव आराधनाके कालमे व्यवहारको गीण करो । Indel

अतएक इस गाथाके प्रकाशमे गाया ६८ का इतना हो आशाय है कि सम्बन्धृष्टिको मेदोपचारका यद्यार्थ झान होता है, इमिलए वह मोशका अधिकारो है। उदाहरणार्थ जिसे ऐना ययार्थ झान है कि मोहनीय कर्म मोह-राग-दे बको उदान्न करता है यह उपचरित कथन है वही यदाधको जानकर स्वभावके आरुम्बनसे मोशका अधिकारों होता है, अप्या मिध्याद्धि नहीं, क्योंकि वह उपचारको भी आरोपित न जानकर यदार्थ जानता है, इसलिए वह कर्मसम्बन्धमें जिलालमें मुक्त नहीं हो सकता।

समयसार गाया २७२ में 'प्राक्षितो स्थवहारनयः' और 'आस्माक्षितो निश्चयनयः' यह लिखकर स्थवहारमयमात्रका प्रतिपेष किया है। आस्मस्थाति टीकाके शब्द है—

त्रजैरं निरूचनयेन प्राधितसमस्तमध्यवसानं बन्धुरंतुष्वेन सुरुक्षोः श्रीवरेष्यता स्ववहारनय पृत्र किरु प्रतिषदः, तस्यापि पराधितत्वाविद्योषात् । प्रतिषेष्य पृत्र चायं, आत्माक्षितनिरूचयनयाधितानामव सध्यमातत्वातः ।

इस टीकाका प० जण्चन्द्रजी कृत अनुबाद इस प्रकार है—

सो जैसे परके आश्रित समस्त अध्यवसान पर और आपको ्क मानना वह बन्धका कारण होनेसे मोक्षके इण्डुकको खुद्राजा वो निरक्षनय उसकर उसी तरह निरचवनयसे स्यवहारनय ही छुद्राया है। इस कारण जैसे अध्यवसान तराश्रित है उसी तरह व्यवहारनय भी पराश्रित है हसमें विशेष नहीं है। इसलिए ऐसा सिंद हुआ कि यह व्यवहारनय प्रतिचेषने बोग्य ही है, वर्षीकि जो आग्माश्रित निरक्षयनय-के आश्रित एक्ष है उनके ही कसीसे छटनायना है।

ससी स्पष्ट है कि ममयमार गांचा २७२ में निश्चयनमके द्वारा समस्त व्यवहारनयको ऽतिपिद्ध उद्धरामा गया है। और दि स्वीकार करने पर पूर्वार किरोम भी नहीं आता, व्यक्ति नमयमार गांचा १२ में यह नहीं कहा गया है कि अवरम मांच ( निवक्तर अवस्था ) में स्वित जीवोर्क लिए व्यवहारनय आश्रम करने योग्य है। आवार्य अनुत्वन्दने तो भें मु मध्यम- 'इरायादि बचन लिखा है वह 'तही जनतो गृद्ध उत्पन्न होतो है वहाँ तजुकन आस्माका भी अनुभन होता है' यह वतलानेके लिए ही लिखा है। मालूम नहीं कि गांचा २०२ को टीकामे और १२ को टाकामे इतना म्यष्ट कवन हानेपर भी अपर पक्षने पूर्वारन्थकी विगोधका भय दिवनाकर अपना अनिम्यंत व्यक्ष वैसे प्रतिक तर लिखा ! क्या गांचा १२ में व्यवहानन्यको साध्य रहने योग्य वतलाकर १२ वें गुलस्थानतक वह नहिन्यनन्यक द्वारा प्रतिब्ध नहीं है यह कहा गया है। यदि नहीं तो गांचा २०२ के साथ दनका पूर्वार विशेष कहीं हमा, वर्वात नहीं है यह कहा गया है। यदि नहीं तो गांचा २०२ के साथ दनका पूर्वार विशेष कहीं हमा, वर्वात नहीं है यह कहा गया

जपर पक्षने भावाथं ।त्यकर जो भाव व्यक्त किये है उस सम्बन्धने यह सिबेटन है कि ध्यवहारनय प्रभोजनवान है दलका यह अभियाय तेना चाहिए कि उच यह जीव सोवकर अवस्थामे रहता है तब उस गुणस्थानके अनुरूप उपका श्यवहार निममने होता है। ऐसे ध्यवहारक ताव उस गुणस्थानके अनुस्य शुद्धि बता रहमें किसी प्रकारको बाधा उपस्थित नही होती। गुणस्थान परिपारीके अनुमार स्थवहारका ज्ञान करानेके लिए उसका उपरेक्ष भी दिया बाता है। किन्तु कोई भी मुमुखु अध्यक्षार करते रहमें रहार्थकी सिद्धिन मान स्थय परमार्थस्वरूप बननेके लिए स्वमावका आलम्बन करनेको उद्यमचील रहता है। स्पवदार यथायदवी प्रयोजनवान् होनेपर भी साथककी दृष्टिमें वह हेव ही है और स्वभावका आश्रय करनेष्ठे तत्स्वरूप परिणममहारा मोक्षकी प्राप्ति होती है. इस्रक्रिए साथकको दृष्टिमें वह सदाकाल उपादेय हो है।

काचार्य अमृतनस्त्रने समयकार राघा १४ की टीकामें बद्धस्पृष्टताको जूतार्थ कालप्रत्यसाविको स्थानमें रक्षकर ही लिखा है। एक कालमें जोवकी अपनेने में देवी पर्याय होती है जिनमें बद्धस्पृष्टता अयकार होता है। वे दोनों पर्याय यहार्य है, इस अवैक्षासे उसे मुसार्थ माननेने कोई साथा नहीं है। वर हतनेनामने वे बच्च वरावेय नहीं स्वोकार किया जा सकता। क्या अवर पत्र वह सहता है कि प्रत्येक संसारी जीव ससारी वर्गा है। अयक्षासे कालप्रत्यसांचित्रस्त बद्धस्पृष्टता मूतार्थ ठहरो इसमे बाधा नहीं, वर है वह सर्वेदा होर ही।

प० कूळवन्द्रने प्रेमी श्रीमनवन प्रत्य पृ० २४५ से ३६५ के मध्य वो 'यदि निदयस सत्याधिष्ठित हैं इत्यादि वयन लिखा है वह मिध्या एकान्तका परिहार करनेके अभिज्ञायने हो लिखा है। मध्यपि वहाँ सामान्यके व्यवहानय रावस्का प्रयोग हुवा है। पर उससे तद्मुलध्यवहारको हो प्रदण करना चाहिते। पण्डितप्रवर बनान्तीशास्त्र वर्षमान्य स्वाप्ता होते हुए भी अपनेको मुक्त मानने लगे से। किन्तु सम्बन्धान होनेपर लगोने पर स्वीकार किया कि 'पर्यायपूर्णके वर्षमानमे में मंतारो हो हूं, मुक्त नहो।' इसीको उस लेखां कहा गया है कि 'जम्मे व्यवहार सामा ज्ञा ।'

'निर्पेक्ष नया मिथ्या इन वचनके सम्बन्धमे विश्वले उत्तरमे हम जो कुछ भी लिख आये हैं वह अर्थीक्ष्मकारोपनेको स्थानमे रखकर ही लिख आये हैं। विशेष खुलामा अनन्तर पूर्व किया हो हैं। उससे हमारा प्रवेशित कथन किन प्रकार आगमानकल है यह स्वष्ट हो आगमा।

ंभोधमाणं की प्रशिद्धिभी द्वयनपापीन है। यह जपर पक्षका कहना है। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि आगम में हमने यह तो पढ़ा है कि 'भगवान्को देशना एक नमके आधीन न होकर दो नमके आधीन है—

### तत्र न खस्वेकनयायत्ता देशना किन्तु तदुभयायत्ता ।

---पंचास्तिकाय गा० ४ टीका

किन्तु अपर पक्षका जैसा कहना है वैसा वचन अभोतक हमारे देखनेमे नही आया।

पचास्तिकाय १७२ गायाको आ० जयसेनकृत टीकामे ओ कुछ कहा गया है उसका आश्रय यह है कि वो व्यवहाराभासी होते हैं उनमें अणुक्रत महाक्रतादिकर दृश्यचारित्र होते हुए भी तिश्चयको प्राप्ति न होनेसे वे संसारी हो बने रहते हैं। जो तिश्चयाभासी होते हैं उनमें न तो व्यवहार चारित्र हो हांता है और न उन्हें निश्चयको प्राप्ति ही होती हैं, इसिलिए वे भी संसारी बने रहते हैं। उससे सिद्ध हुआ कि तिश्चयमुलक व्यवहार हो सचा व्यवहार कहलाता है। अतः अणुक्रत-महाक्रतके चारण करनेमात्रको एरसार्थ न समझकर परमार्थको प्राप्ति लिए सदा व्यवस्थाल रहना चाहिए।

आवार्यक्षमृतचन्द्रने प्रवचनसारटोकामे यह तो लिखा है कि 'केवल यह (निश्चय) एक हीमोक्षमार्गहै—

तयोऽवधार्यते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गः । --गाथा १९९

ततो नःस्यद्वर्स्म निर्वाणस्यैत्यवधार्यते । ---गा० ८२

त्या उन्होंने समयसारमे द्रव्यक्तिंग मोक्षमार्ग है इसका निषेध भी किया है। —गा॰ ४९०-४९९

और जो इम्मेरिजन मोक्षमार्ग कहते हैं उनके उस क्वनको बजानका फल कहा है (गा० ४०६)। इससे स्पष्ट बात होता है कि मोक्षमार्गाकी प्ररूपणा हो प्रकार को है, मोक्षमार्ग हो नहीं हैं। ऐसी अवस्थार्में पंचासितकायका इवाळा देकर अपर पक्षका यह खिलाता तो ठीक नहीं कि 'वेक्क निक्कमक्षे भो मोक्षकी प्रांत्व नहीं होती और केक स्थवहारनको मो मोक्षको प्राप्ति नहीं होती ' किन्तु इसके स्थायचे यह लिखता ही समोचीन है कि निरूचयारूट व्यक्तिके यथापदवी व्यवहार नियमसे होता है। यहां इन दोनोंका अविरोध है। किन्तु जैसे-जैसे स्थतस्यमें विश्वान्ति प्रगाद होती जाती है वैसे-जैसे क्रमशः कर्मका संन्यास होता जाता है और अन्तमें स्थतस्यमें परम विश्वान्ति होनेसे यह जीव आहर्न्यवस्थण परम विभृतिका स्वामी वनता है। अपर पक्षने जो 'विदर्श वीतग्रावर' इत्यादि वषन उदयत्व किया है उसका मो पढ़ी आगव है।

हमने लिखा था कि 'पर्यायबुद्धि तो बनादि कालसे बनाये परा जा रहा है।' उत्तका को बायय अपर पत्तने लिया है वह ठीक नहीं है। बाचार्य कुन्स्कुन्दने जिस अभिप्रायसे प्रवचनसार गा॰ ६३ में 'पःअपसदा कि परसमया' यह वचन लिखा है और जिस अभिप्रायसे उसकी टोकामें बाचार्य अमतबन्दने

'यतो हि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेशवस्त्रम्य त्यवाप्रतिपत्तिस्थलं मोहसुपराच्यनः एससमया भवन्ति ।' जिससे कि बहुतसे जोव पर्यायमात्रका हो अवस्तरवक्त तत्त्वकी अत्रतिपत्तिस्थल मोहको प्राप्त होते हुए परसमय होते हैं।

्य दर वचन जिल्ला है वहीं भाव हमारा था। यदि अपर पक्षने इस वचन पर सम्बन्ध् दृष्टिपात न किया हो तो अब कर के। उससे उन प्रताको स्पन्नहारत्यके विषयमुत पर्यापका अवल्यन्य करनेसे आरमाको क्या हानि होती है यह बच्छी तरह सम्बन्ध आ जायगा और उससे मोसमार्थक प्रवाहारत्यका विषयमृत अणुवत-महावतका पालना आयव करने मोण क्यों नहीं बतलाया यह भी समझके आ जायगा।

सम्मरत. अपर प्रसने 'प्रयोजनवान् है' और 'आश्रय करने गोम्य है' इन प्रदोक्षे प्यक् प्यक् आध्यको क्यानमें नहीं लिया तभी तो उसको जोरसे यह वचन लिखा गया है— 'जो एकान्तसे निर्चयनयका अवलम्बन सेते हैं वे मोशको तो प्राप्त करते ही नहीं, किन्तु उस्टा पायक्य ही करते हैं।' इनके लिए हम अपर प्रक्षका क्यान सम्प्रधार करता रहे के और आहृष्ट कर देना चाहते हैं। उससे यह रश्य हो आयगा कि यदि एक सूत्रके किये बृद्धि हाग यह जोव अर्थारिव पर हम्ब-प्रभावोते भिन्न होकर आयक्त्यभाव आश्रमाका अनुभव कर हो तो स्वके मोहके छेद होनेमे देर न लगे।

अन्तमं अपर पक्षने अपनी बल्दनासे ऐसी बहुतसी मान्यताओका निर्देश किया है जिनका उसी स्तरसे उत्तर देना उचित प्रतीत नहीं होता । किन्तु इतना लिखे विभा नहीं रहा जाता कि अपर एसको स्वयं विचार करना चाहिए कि उनके सामने ऐसी कोई बाथा तो है जिससे समृचित बाह्य पुरुषार्थ करके भी और योग्य निमित्त मिलाने पर भी कार्याधिह नहीं होती स्वर्ध है कि कालकांव्य नहीं आहे अन्य सब ठच्च इसीमें निहित है। यदि अपर पक्ष अनेकान्तकी बास्त करें प्रतिष्ठा करना चाहता है तो बसे उत्पाद-उपयम्प्रीज्य-स्वरूप वस्तुको प्रत्येक समयमें स्वतः सिद्ध पर निर्देश स्वीकार कर लेना चाहिए। धर्म-धर्मीकी सिद्धिमें परस्पर सार्यक्षताका ज्यवहार किया जाय यह दूसरो बात है। वस्तुमें अनेकान्तकी प्रतिष्ठा इसी मार्गसे हो सकती है, अन्य सार्गसे नहीं।

इसप्रकार समयसार गाया २७२ का क्या आध्य है इसके स्पष्टीकरणके साथ प्रकृत प्रदनसम्बन्धी प्रस्तुत प्रतिसक्षका सागोपांग विचार किया।

# प्रथम दीर

### : 9 :

## शंका १७

वपचारका लक्षण क्या है ? निमित्तकारण और व्यवहारनयमें यदि क्रमशः कारणता और नयत्व उपचार है तो इनमें उपचारका लक्षण घटित कीजिये ?

#### समाधान १

(१) पन्के सम्बन्ध ( ब्राश्रम )से जो व्यवहार किया जाता है उसे उपचार कहते हैं । इसका उदाहरण देवें हुए समयसारकलबमें कहा है—

> घृतकुम्माभिधानेऽपि कुम्मो घृतमयो न चेत्। जीवो वर्णाटिमस्त्रीवज्ञस्यनेऽपि न तस्मयः॥४०॥

सर्थ — पार्ट 'भीका पढ़ा' ऐसा कहनेपर भी जो गढ़ा है वह भीमय नहीं है (सिट्टोमय हो है) तो इसी प्रकार 'वर्णीदमान जोव' ऐसा कहनेपर भी जो जोव है वह वर्णीदिमय नहीं है (सानपन हो है)। प्रधा परेके योग को अध्यक्षार किया जाता है उसे उपचार कहते हैं इसका विश्वस्थित स्पष्टीकरण क्लोक्बालिकके इस वयनसे भी हो जाता है—

न हि उपचरितोऽग्निः पाकादाबुपयुज्यमानो दृष्टः, तस्य मुरूवस्वप्रसंगात् ।

— इलोकवार्तिक ४० ५ सु० ९

अग्निकेस्थानमे उपचरित अग्निकाउपयोग नहीं देखा जाता, अन्ययाउसे मुक्क्य अग्नि (स्थार्थ अग्नि ) हो जानेका प्रसंग आता है।

इसो प्रकार परमागममे उपचारके--

मुख्योपचारभेदैस्तेऽवयवैः परिवर्जिताः ।

---त० इस्रो० पृ० ४१९

मतादिष्यवहारोऽतः काळः स्यादुपचारतः ।

—त० इस्रो० पृ० ४१९

बनेक उस्लेख उपलब्ध होते हैं। जिनके अनुगम करनेसे यह स्पष्ट जात होता है कि मुख बस्तुके वैसा न होनेपर भी प्रयोजनादिवदा उसमें परके सम्बन्धसे व्यवहार करनेको उपचार कहते हैं।

मुख्यके बभावमें निमित्त और प्रयोजनादि बतलानेके लिये उपचार प्रवृत्त होता है।

(२) जिस प्रकार निरुवय कारक छह प्रकारके हैं उसी प्रकार व्यवहार कारक भी छह प्रकारके हैं— कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अवादान और विषकरण। ऐसा नियम है कि जिसप्रकार कार्यको निरुवय कारकों- के साथ ब्राम्यन्तर ब्याप्ति होती है । उसी प्रकार बनुकूल दूसरे एक या एकसे ब्रियक पदार्थों कार्यकी बाह्य व्याप्ति तियमसे उपकार होती है। एक मान बस्तुस्वमावके इय ब्रटल नियमको स्थाप्ति राहकर परसायमये जिसके साथ ब्राम्यन्तर ब्याप्ति वाई जाती है उसे उपादान कर्ता आदि कहा गया है और उस कालने जिस दूसरे पदार्थों के साथ बाह्य ब्याप्ति वाई जाती है उसे गिमासस्य व्यवहार होता है उसे कर्ता निर्मस कक्तरे हैं, और जियम के में, करण, समझता, अपादान, अपिकरण कारक का अवहार होता है उसे कर्ता निमित्त कहते हैं, और जियम के में, करण, समझता, अपादान, अपिकरण कारक का अवहार होता है उसे कर्मा निमित्त कार्यक निमित्त आदिका किया प्रवास करते हैं। इस प्रकार कार्यक अनुकूल पर प्रयास विवक्ति पर्याप्त कर्ता निमित्त आदिका किया प्रवास त्याप्त कर्ता क्रियन कर्ता किया है। अपादान क्षित करते हैं। इस प्रकार कार्यक अनुकूल पर प्रयास विवक्ति पर्याप्त कर्ता निमित्त आदिका किया प्रवास उपाय होता है इसका सम्यक् प्रकार जान हो जाता है। यहाँ अप्यस्त राया है उसकी पृष्टि समस्यसार स्वास ८४ की टोका है होती है। वहाँ जिल्हा है—

बहिष्यांप्यव्यावकभावेन करुवासम्भवानुकृष्ठं व्यावारं कुर्वाणः करुवाकृततोयोपयोगावां तृष्ठिं भाष्य-भावकभावेनानुभवंत्रच कुरुवारः करुवां करोत्यनुभवति चेति रुक्तिमामगाहिरुद्योऽस्ति तावत् स्ववहारः। तथानतस्याप्य-स्वापकभावेन पुर्वास्त्रस्योण कर्माणि क्रियमाणे भाष्य-भावकभावेन पुर्वास्त्रस्यमेवानु-भवमाने व...।

बाह्य-खाप्य-खाप्यक्रमावसे घडेकी उत्पत्तिमं अनुकृत ऐसे (इच्छारूप और हाय आदिकी क्रियारूप अपनी आपारको करता हुखा नवा घडेके हारा किये गये गानीके उपयोगये उत्पत्त तृष्यको (अपने तृष्यि-मावको) भाव्य-भावकभावके हारा अनुसव करता हुखा-भागता हुआ, हुम्हार घडेका कत्ता है और भोक्ता है ऐसा लोगोका अनादिक्ड ध्यवहार है। उसी प्रकार आध्यक्त र व्याप्य-व्यापकभावसे पुर्वत इच्च कर्मको करता है और भाव्यमावक्तमावसे प्रवत्त हुआ हो अर्थको भोगता है...।

स्पबहारस्य नयज्ञानका एक भेद है। उसका कार्य जहाँ जैसा व्यवहार किया जाता हो उसको जाननामात्र है, उसे उसी रूपमें आनता है; इसलिए उसकी परिगणना सम्पन्नानमें की जाती है, अतः उसमें किसी प्रकारके उपचार करनेका कोई प्रयोजन न होनेसे वह अनुपर्चारत हो है।

# द्वितीय दीर

: 9 :

### शंका १७

प्रश्न यह था— उपचारका छक्षण क्या हे ? निमित्त कारण और ज्यवहारतयमें यदि कमशः कारणता या नयत्वका उपचार हे तो इसमें उपचारका छक्षण घटित कीजिये ?

## प्रतिशंका २

इन प्रदनके उत्तरमें यद्यपि आपने उपचारका लंदाण 'परके सम्बन्ध (आध्यः) से व्यवहार करना' बतलाया है, परन्तु इस लक्षणमें जो व्यवहार सब्द पहा हुआ है उसका बच तक अर्थस्थ नहीं हो जाता तब तंक वरवारको समझनेकी आवश्यकता बनी रहतो है। बूसरी बात यह है कि इस स्थानमें पठित 'परके सम्बन्ध' शास्त्रका सर्घ आपने 'परके झायब' किया है, लेकिन इससे उपचार खब्द विरुद्ध संकृतिक अर्थका बीचक रह नथा है, जिसका परिसास यह है कि स्थानके आवश्यर जिस प्रकार आप चौके आवारमूत बटको मृतकुम्म कह सकते हैं उस प्रकार 'बीची वर्णादिसान् 'नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीच नतो वर्णादिकका आवारमूत है बीर न वर्णादिसिंग्ड पुनद्त प्रथका हो आवारमूत है। इसी प्रकार 'सम्बन्धे प्राचाः, 'सिंहो मानवकः' इसादि स्वाचीम मी इस स्वत्रक आवारम्य उपचारको प्रविच्चित की वा करती है।

यद्यि सामे चलकर बापने 'उपचार' शब्दका कुछ पीमाजित दूसरा वर्ष मी किया है, जैसा कि आवने लिखा है कि 'मूल बस्तुके बैसा न होनेपर भी प्रयोजनादिक्दा उसमें परके सम्बन्धके अवहार करनेको उपचार कहते हैं 'परनु पसमें भी पठित 'व्यवहार' शब्दके आपको क्या वर्ष अभोध है ? और 'प्रयोजनादि' शब्दके अन्तर्गत बादि सम्बन्धे आप किस वर्षका बीच कराना चाहते हैं ? यदि इतनी बात आप स्पष्ट कर वें तो फिर हम और बाप उपचारके लक्ष्णके सम्बन्धवे समस्य हम्मदर एक्सत हो सकते हैं।

बास्तवर्म 'एक बस्तु या धर्मको किसी बस्तु या धर्ममें आरोप करना' ही उपबारका यूक्तसंगत लक्षण है, ब्लॉकि इस लक्ष्मके आधारपर 'कृतकुम्म' 'जीको बणीदिमान' 'जाक वै प्राणाः' और 'सिंहो माणवर्का' आदि बाक्य प्रयोगोको संगति उचित्र वेषसे हो जाती है। परन्तु यदि आपको हमारे द्वारा माम्य उपचारके इस लक्ष्मको, जो कि जपके द्वितीय लक्षणके बहुत समीप है, आप स्वीकार न करें तो कृतया नीचे जिल्लो बातीका उत्तर दें—

- (१) द्वितोय लक्षणमे पठित 'ब्यवहार' शब्दमे बापको क्या बभिप्रेत है ?
- (२) उसीमे पठित 'प्रयोजनादि' पदके ब्राद्य सम्बद्ध सो ब्राप कौन-सा पदार्थ गृहीत करना चाहते हैं ? आगे आपने लिखा है कि 'मुख्यके ब्रमाद में निमित्त तथा प्रयोजनको दिखलानेके लिये उपचार प्रवृत्त होता है' हो सकता है यह ब्रापने ब्राखाए-यहतिके

मुख्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते च दरवारः प्रवर्तते ।

इस कबनके आधारपर ही जिया हो। इसिन्छ हमें यहीपर यह कह देना भी आवस्यक प्रतीत होता है कि आज्ञापपद्धतिके उक्त वाक्यका अर्थ करनेमें आपने घोड़ी जुल कर दो है। उसका सुसंगत वर्ध यह है कि 'मुस्यका जभाव रहते हुये निमित्त और प्रयोजनके बंध उपचार प्रकृत होता है।'

इस अवंधे हमारे और आपके मध्य अन्तर यह है कि नहीं आप उपचारको प्रश्नीन निमित्त और प्रयो-जन दिखलानेके लिये करना चाहते हैं वहीं हमारा कहना है कि उपचार करनेका कुछ प्रयोजन हमारे रुक्पमें हो और उसका (उपचारका) कोई निमित्त (कारण) वहीं विद्यमान हो तो उपचारको प्रशत्त होती हैं।

उपवारको इस प्रकारको यह प्रवृक्ति 'पृतकुम्मः', 'जीवो वणादिमान्', 'अन्नं वै प्राणाः' और 'सिंको माणवकः' आदि जहाँ र आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ हो को जातो है।

अब विचार यह करना है कि निभिक्त कारणमें कारणताका और व्यवहारनवर्गे नगरवका उपचार करना क्या आवश्यक है? और यदि आवश्यक है तो क्या वह सम्भव है, तथा इनमें उपचारका लक्षण प्रांटत होता है क्या ?

आपके उत्तरमें इन बातोंपर आपका मत यह है कि कारणता उपादानमें हो रहा करती है उसी १०२ कारणताका निमितने आरोप किया जाता है और तब इसके आधारपर हो निमितको उपवरित कारण कह दिया जाता है। जैसा कि 'जैन तरवमीमांसा'मे उद्घृत नयवकको निम्नलिखित गायाके वहाँपर किये गये अर्थके फलित होता है—

वंधे च मोक्स हेऊ भग्गो ववहारदो य जायन्वो । जिच्छयदो पुण जीवो भणिओ सन्तु सन्वदरसीहिं ॥२३५॥

इस गावाका जो अर्थ 'जैन तस्वमोमासा'मे दिया है वह निम्न प्रकार है—

ध्यवहारसे ( उपचारसे ) बग्ध और मोश्रका हेतु अन्य पदार्थ ( निमित्त ) को जानना चाहिये, किन्तु निदचय ( परमार्थ ) से यह जीव स्वयं बन्यका हेतु हैं और यही ओव स्वयं मोशका हेतु हैं ॥२२४॥

'बन्ध और मोक्षमे जोव निरुषयनयसे कारण होता है अर्थात् उपादान कारण होता है और जोवसे अन्य—कर्मनोकर्मरूप पदार्थ व्यवहारनयसे कारण होते हैं अर्थात् निमित्त कारण होते हैं।'

बब बाप अनुमन करेंगे कि यन्य और मोशके प्रति इस गायाक द्वारा जीवमें तो उपादान कारणता स्वापित को गई है। बोर कमें तथा नोकमंत्र निमित्तकारणता स्वापित को गई है। इसो साताको प्रकट करनेके लिए बहाँगर निदय (स्वापित ) नय व व्यवसार (राश्वित ) नय का प्रयोग किया गया है। आग व्यवसारका उपचार वर्ष करके निमित्तकारणमं अवस्थता सिद्ध करनेका प्रयान करते हैं यह समत नहीं मालूम होता । क्योंकि एक बन्तुका वस्तुव्य उपादान नहीं है और दूसरो वस्तुका वस्तुव्य त्यादान नहीं है और दूसरो वस्तुका वस्तुव्य त्यादान नहीं है और दूसरो वस्तुका वस्तुव्य त्यादान नहीं है। किन्तु व्यवसार कार्यक सान्य होने एवं त्यादान कारणता है विस्ति कार्यक होने एवं त्यादान तथा तथा तथा तथा तथा है। इसका अपने स्वतन्त्र वस्तुव्य रास्तुव्य पर यदि प्रयान व्यापाय तथा लाय तो एक वस्तुमें उपादानताका वास्तविक कप क्या है? और दूसरो वस्तुचे निमित्तका वास्तविक कप क्या है? और दूसरो वस्तुचे निमित्तका वास्तविक कप क्या है? यह कच्छो तरह समझमें आजाता है। इसका अनुस्वव्य निम्न नकार है—

'वर्गादीयनेऽनेन' इस विग्रहके आधारपर 'उन' उपसर्गपूर्वक आदानार्थक 'आ' उपसर्ग विश्विष्ठ 'दा' धातुसे कर्ताके अर्थने स्पूर् प्रथम होकर उपादान अब्द निवान हुआ है। इस तरह जो वस्तु विविद्य परिणमनको स्वीकार करेया ग्रहण करे अपदा विग्रम परिणमन तिष्म हो वह वस्तु उपादान कहलाती है इसी प्रकार 'निनेश्वित' इस विग्रहके आधारपर 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'मिर्द् धातुसे भो कर्त् अर्थम 'नत' प्रथम होकर निमित्त सब्द नियम हुआ है। इस तरह निमित्त सब्दक्षका अर्थ उपादानंक प्रति मित्रबत् स्नेह करनेवाला या उपादानको उसको विविश्वित कार्यकर परिणाति सहस्तता देनेवाला होता है। स्त तरह हम देखते हैं कि विविक्तत कार्यके प्रति कार्यका बाष्य होनेके कारण विविक्षत वस्तुमें विद्यमान वरायानकारणता जिस मकार वास्तविक है उन्नी प्रकार उसी विवक्षित कार्यके प्रति सहायक होनेके कारण विवक्षित जम्म वस्तुमें विद्यमान निमित्तकारणता भी वास्तविक सिद्ध होती है। इसने यह बात निष्म होती है कि जिस प्रकार अपना स्वतन्त्र अस्तित्तर रखती हुई विविद्यात वस्तु विविक्षत तरा विविक्षत प्रति वास्तविक उपादान कारण है उसी प्रकार अपना स्वतन्त्र सस्तित्तव रखती हुई कम्प विविक्षत वस्तु भी उस विविद्यात कार्यके प्रति वास्तविक निमित्त कारण है। अब हम आपसे पुखना वाहते हैं—

उपादान वस्तुगत कारणनाका निमित्तभूत वस्तुमें आरोप क्या आपको अभिष्ठ है और यदि अभोष्ट भी है तो क्या संभव है। आगे इन्हों प्रकारण विचार करना है।

यह तो निविवाद है कि लोकमें जिस प्रकार उपायानभूत बस्तुको कार्यकर परिवादि देखी जातो है उस प्रकार निम्तमभूत बस्तुको कार्यकर परिवादि नहीं देखी जातो । यहाँ कारण है कि जैन संस्कृतिय निम्मित्तको कार्यकर परिवादि नहीं होनेकार को गई है, इस्तिये निमित्तभूत बस्तुमें एक ठो कारणताको आरोप अभीष नहीं हो सकता है, न वह आवर्ष्यक है और न वह संघव हो है, व्योक्ति आलापपद्धित अपके अनुसार एक बस्तुमें अथवा धर्मने दूसरी बस्तु अथवा धर्मका आरोप निमित्त और प्रयोजन रहते हुए हो हो सकता है जो कि यहाँ पटित नहीं होता है, व्योक्ति उपायानभूत बस्तुमत कारणताका आरोप निमित्तभूत वस्तुमें करनेके लिये कोई निमित्त (कारण) नहीं है और न वस आरोपका कोई प्रयोजन हो रह जाता है। कारण कि विना आरोपके हो अभीष्ट विद्वि हो आयो है।

जब हम अध्यात्मकी व्याक्ष्याको पढते और जुनते हैं तो वह केवल एक हम्प्रमें तादात्म्यने स्थित सब धर्मोंको स्थान्नित होनेसे बास्तविक मानता है और वहीं परकी वर्षण बणन किया जाता है तब उसे व्यवहार— बबास्तविक एवं बरल भाषामें उपचरित बाब्दरे कहा जाता है, किन्तु बस्तुतः जिस धर्मको उपादानको हिस्से उपादेप कहा जाता हे वही धर्म निमित्तको बरोक्षा नैमित्तिक कहलाने लगता है। इस तरह एक हो उपादान-का परिणमन दो रूप कहा जाता है, इसलिये उसे बच्चात्मको भाषामें स्वपरप्रतय्य कहते हैं। और जीवको नर-नारकादि पर्याय और मिट्टीको घट कपालादि पर्याय। इन्हें ब्रायम भाषामे वैभाविक पर्याय में कहते हैं।

इस तरह जब उपादानगत वह परियमन उपादेय और नैमित्तिक उभयरूप है तब उपादानके व्यापार को वास्तविक और निमित्तके व्यापारको अवास्तविक कैने कहा जा सकता है। जब कि उपादान और निमित्त दोनोके वास्तविक व्यापारोंने वह आस्मकाम पाता है।

आगे आपने जो निश्चय और व्यवहारकारक बताठाये है तथा अन्तव्यापित और बहिश्यांपितक प्रतिवादन किया है वह भो क्रमाश परस्पर सापैक उत्पादान कोर निमित्तोक पुणस्पुणस् स्थापात्राचीन है। अनेकानतको सस्कृत्यस्था यही है बर्चाद् निवस समय उपादान कारक और अनुव्यापितका ळव्य रहता है तब निमित्त कारक और बहिल्यापित गोण हो जाती है और दमी तरह जब निमित्त कारक कोर बहिल्यापितका इस्स रहता है तब उपादान कारक और बन्दव्यापित गोण हो जाती है। बस्तुदः कार्यको उत्पत्तिम दोनों आवश्यक है और दोनों हो सारविषक है। कोकम भी दोनों हो प्रकारक बन्दल प्रयोग पाये जाते है। केसे पिट्टोचे पड़ा बना है। अववार 'कुम्पकारने मिट्टीचे पड़ा बनाया है' दोनों हो बचनप्रयोग छोकमें सरपार्षका प्रतिवादन करते हैं। जैन तत्वज्ञान उनयनयसापेस है। यह बात जूरी है कि कहीं निरवयप्रधान कवन है और कहीं स्थवहारप्रधान कवन है। जहीं निरवय प्रधान कवन है वहीं स्थवहारप्रधान कवन है। जहीं निरवय प्रधान कवन है वहीं स्थवहारप्रधान केवन हैं वहीं उसे निरवयनयसे समस्वित कर लेना चाहिये। आधार्थ अमृतवन्द्र सामिक निम्माहित बचन द्वारी प्रार्थवर्ध है—

उभयनयविरोधव्यंसिनि स्यात्यदाङ्के जिनवप्ति समन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः । सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुप्ये-स्नवसनयपक्षाक्षण्णसीकन्त्र एव ॥४॥

---सम्बद्धमार गाथा १२ का कलश

अर्थ-जो पुरुष उभयनयके विरोधको नष्ट करनेवाले और स्थात् परने चिह्नित जिनेन्द्र भगवान्के चचनोमें स्वयं मोह--भिष्याख रहित होकर रमण करते हैं ये उत्कृष्ट तथा अनयपत्नोसे अनुष्ण--मिष्यानयों-के संचारने रहित उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप समयसारका-आत्माको युद्ध परिणतिका योग्न हो घवलोकन करते हैं।

### शंका १७

उपचारका छक्षण क्या है ? निमित्त कारण और ज्यवहार नयमें यदि कमशः कारणता और नयस्वका उपचार है तो इनमें उपचारका छक्षण घटित कीजिए ?

#### प्रतिशंका २ का समाधान

इस प्रस्तके पिछले समाधानमें हम यह बनला आये हैं कि परके मध्यम्य ( बाध्य ) से जो ध्यवहार किया जाता है उसे 'उपचार' कहते हैं। इस लक्षणमें आध्यका अर्थ आधार मानकर 'वर्णादिमान् जीवर' इत्यादि वताहरणोने आधाराधेयमान नहीं है यह बनलाकर लक्षणका खण्डन किया है वह संगत नहीं है, क्योंकि वहीं आध्यका वर्ष 'सम्बन्ध' स्वयं लिखा गया है, आधार नहीं। उपचारका उक्त लक्षण 'वर्णादिमान् जीवर' में परित होनेको बात स्वयं अमृतक्षण्ट स्वामीने इलोक ४० में सिखी है जिसका उद्धरण हम अपने समाधानमें दे जुके हैं, जता मुनंगत है।

उपचारका जो दूसरा सक्षमण हमने किया है उसे ठीक बताते हुए भी प्रयोजनादि हान्दमें 'आदि' हान्दसे और ध्यवहार शब्दित बया अर्थ किया गया है यह पुन्छा को है और लिखा है कि 'दतनी बात आप स्पष्ट कर दें तो फिर हम आप उसन कथापके हान्यन्यमं मंत्रवतः एकमत हो सकते हैं, मो 'आदि' शब्दित निमित्त किया गया है, साथ ध्यवहार शब्दित वर्षको समझनेके किये उनके पर्याववाची नाम जो आगममं आते हैं वे है—स्वबहार-सारोग-उपचार आदि। नोचे किसे बागम वाच्योम 'उपचार' शब्दका उपयोग आया है, विससे उस शब्दका स्वप्तावा हो आपा

दिशोऽब्याकारोऽन्तर्भावः आदित्योदयाद्यपेक्षया आकाशप्रदेशपंक्तिषु इत इदमिति व्यवहारोपतेः। —सर्वा० अ० ५, सूत्र ३, टीका परप्रस्ययोऽपि अस्वादिगतिस्थिप्यगाहनहेतुःबात् क्षणे क्षणे तेवां मेदात् त्रहेतुःबमपि मिस्रमिति परप्रस्थयायेक्ष वरवादो विनासस्य व्यवहृत्यते ।

--सर्वा० स० ५, सुन्न ७, टीका

वर्मादीनां प्रनर्शिकरणं शाकाशमित्युच्यते व्यवहारनयवज्ञात

---सर्वा० अ० ५, सूत्र १२, टीका

यथार्थका नाम निश्चय और उपचारका नाम व्यवहार है

--मो० मा० प्र०, अधि० ७, पृ० २८७

उपचार कर तिस द्रव्यके भावको अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो उपवहार हैं। — मो० मा० प्र० अधि० ७. प्रष्ट १९९

असद्भृतन्यवहार एव उपचार :

---आलापप० प्रष्ट १३२

जीवपुरगळानां क्रियावतां अवगाहिनां अवकाशदानं अुक्तं धर्मस्तिकायादयः पुन: निध्कियाः निष्यसम्बन्धास्तेषां कथमवगाहः इति चेत्रः उपचारतस्ततिस्टिः ॥

—सर्वा० अ०५, सुत्र १८ टीका

मुग्रते इति मोहनीयम् । एवं संते जीवस्स मोहणीयत्तं पसम्बदि चि णासंकणिन्नं जीवादो अभिण्यम्हि पोग्गळद्वे कम्मसण्यिदे उत्तयारेण कत्तारत्तमारोविय तथा बत्तीदो ।

--धवसा प्रस्तक ६, प्र० ११

उपत उद्धरणोंमें आए हुए उपचार-स्ववहार-आरोप आदि शब्दोंका प्रयोग एक ही अर्थमे हुआ है यह चिद्वानोके लिए स्पष्ट है।

प्रतिशंका २ के लेखानुमार 'बादि' और 'ब्यवहार' शब्दते क्या दृष्ट है यह बताया गया । अत: यदि हमारे लक्षणपे आप अपने लेखानमार एकमत हों तो प्रमन्नताकी बात होगी ।

'एक वस्तुया घर्मको किसी वस्तुया घर्ममे आरोप करना' उपचारका जो दूसरा लक्षण प्रस्तुत किया है इसमें हमें कोई विरोध नहीं है. क्योंकि दोनों लक्षण एक ही अर्थ को प्रतिपादित करते हैं।

निमित्तको कारणताके उपचारके सम्बन्धमें जो नयवक्रको (पृ०८३) २३५ वो गाया जैनतस्व-मोमांसामे पृ०१६ पर दो गई है उसके अर्थको गलत बताकर व्यर्थको आपत्ति उठाई गई है। गाया इस प्रकार है।

> वंधे च मोक्ख हेऊ अण्णो ववहारदो य णायन्त्रो । णिच्छयदो षुण जीवो मणियो समु सन्वदरसीहिं ॥२३५॥

इस गायाका अर्थ जो हमने किया है वह इस प्रकार है-

अर्थ—श्यवहारसे (उपचारसे) बन्ध और मोक्षका हेतु बन्य पदार्थ (निमिक्त) को जानना चाहिए, किन्तु निरुचय (परमार्थ) से यह जीव स्वयं बन्यका हेतु है ऐसा सर्वजदेवने कहा है ।

प्रतिशंकामे यह आलोचना को गई है कि 'हमारी समझमें यह नहीं जाता कि गाणामें पठित 'अन्य (अच्चा) शब्दका अर्थ वहाँ 'निमित्त' किंत आपारपर किया गया है....गाणामें उपादान साध्य जब नहीं है, 'जीव' सब्द पाया जाता है।' अब प्रतिशंका २ में जो अर्थ उक्त गायाका किया गया है उसे पढ़िये—

अर्थ---वन्य और मोलमें जीव निश्चयनयों कारण होता है अर्थात् खपादान कारण होता है और जीवसे अन्य कर्म-नोकर्मक्प पदार्थ व्यवहारनयसे कारण होते हैं सर्वात निसित्तकारण होते हैं।

पाठक देखेंगे कि 'क्षम्य' शब्दका अयं हमने निमित्त किया था उसपर आपत्ति उठाई थी, पर प्रति संका २ में उसका अर्थ कर्म-नोक्संकय पदार्थको 'निमित्त' ही लिखा है और ओव शब्दको 'उपादान' शब्दित ही लिखा गया है। इस तरह अर्थमेद न होते हुए भी आपत्ति को है। जो कि उचित नहीं मानी जा सकती। अब जीवको संघका निष्ययसे कारण कहा था तब यह उपादान हो तो हुआ और अन्यका मर्थ बन्य प्रकरणमें जीवसे निम्न कर्म-नोकर्महो होगे, तब अर्थ अर्थमेद कर खण्डन किया गया है यह सहस्र हो समझा जा सकता है।

सामे चलकर प्रतिसंका र में यह बताया गया है कि उपादान कारणताको तरह निमित्तकारणता भी बास्तिबिक हैं सो निमित्त कारणताको वास्तिविक कहनेका क्या अर्थ है ? इसमें कोई स्पष्टीकरण तथा आममप्रश्नाण न होनेते विचार नहीं किया जा सकता। आगममें सर्वत्र निमित्तको व्यवहारसे कारण स्वीकार किया गया है और व्यवहारका अर्थ उपादा है यह पूर्वमें कृति कर आये है। उपादानवस्तुगत कारणता-का अन्य बस्तुमें आरोप निश्चयको सिद्धिके लिये ही किया जाता है और इसोलिये उसे निमित्तकारण कहा जाता है और इसोलिये उसमें कर्मा आदिक प्रवहार करते हैं।

यही बात अनगारधर्मामृतके प्रथम बध्यायमे प्रतिपादित है।

कर्त्राचा वस्तुनो भिन्नाः येन निरचयसिद्धये । साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निज्ञ्चयस्तदभेदहक् ॥१०२॥

वर्ष—विसके द्वारा निरुचयको सिद्धिके लिये बस्तुसे भिन्न कर्ता आदि साथे जाते हैं, वह व्यवहार है और निरुचय वस्तुसे अभिन्न कर्ता बादिकको देखता है।

'निट्टोसे यहा बना है। कुम्भकारने मिट्टोसे घडा बनाया है।' उसन प्रकारसे लोकमें दोनों प्रकारके बचनप्रयोग देखें जाते हैं, ऐसा लिबना ठोक है पर इन बचनप्रयोगोंमें मिट्टोसे साथ खेसे घटकी अन्तवर्गीरत है चीते कुंभकारके साथ नहीं। जब निश्चयंके कर्तां-कमें आदि बहुकारकको प्रवृत्ति उपादानसे हैं, निमित्तसे नहीं यह बात हम समयकार गांचा ८४ को टीकासे अपने उत्तरसे बिद्ध कर बाते हैं।

इससे प्रिप्त को लिखा है कि 'वरिणमन उभयरूप है' वह बिना बागमप्रमाणके दिए लिखा गया है, अद: मान्य नहीं हो सकता। यदि परिणमन उभयरूप होता तो घटमे कुंमकारका भी रूप आता पर ऐसा नहीं होता।

जैनतत्त्वज्ञान उभयनयसापेस वस्तुव्यवस्थापक है यह निर्विचाद है पर दोनों नयोमें वस्तु जिस रूपमें विवक्षित है उसी रूपसे उसे जानना चाहिये और तभो अनेकान्त्रको सिद्धि होती है।

# तृतीय दीर

# : 3 :

### शंका १७

उपचारका छक्षण क्या है ? निमित्तकारण और व्यवहारमें यदि क्रमशः कारणता और नयत्वका उपचार है तो इनमें उपचारका छक्षण घटित कीजिये ?

### प्रतिशंका ३

हस प्रश्नका उत्तर लिखते हुए आपने अपने प्रथम उत्तरमें उपचारका लक्षण निम्न प्रकार लिखा या-'परके सम्बन्ध (बाध्य)से जो व्यवहार किया जाता है उसे उपचार कहते हैं।'

इस लक्षणमें आपने स्वयं 'सम्बन्ध' सन्दरका अर्च 'आध्य' क्या है, इसीतिये हमारी तरफ़्से यह आपित जगस्मितको गयो यो कि 'सम्बन्ध' सन्दरका अर्च 'आध्य' करनेपर उपवार अब्दका अर्च विस्कुल संकुषित हो गया है, इनलिये उपवारका यह लक्ष्य 'जीवो वर्णादिमान्' में घटित नहीं हो सकता है। अब आपने अपने दितीय जनरमें यह लिखा है कि 'आध्य' का अर्च 'सम्बन्ध' है 'आधार' नहीं। अब्द्या तो यही होता कि आप प्रवम ही 'पान्यन्ध' राज्यका अर्च 'आध्य' करते। उत्त हालवे हैं ने आपित उपनित करनेको बाध्य नहीं होना प्रवा, तथाकि यह वात तो हमें मो माजूम है कि आचार्य अमृतवन्दने 'जीवो वर्णादिमान्' इस वावपमें उपन्वा, तथाकि यह दो जाते के कमने स्पष्ट हो गया है कि 'सान्यन्ब' चावका अर्च आपको 'आध्य' अर्च अमीष्ट नहीं है, केवल 'सम्बन्ध सामान्य' हो 'सम्बन्ध' साम्बन्ध अपने अभीष्ट हैं।

सक्ते पहले हमने जापसे प्रका किया था कि आपके द्वारा माने बये उत्तिलखित लक्षणमे जो 'अयबहार' सद आगा है उसका अर्थ क्या है ? हती प्रकार आपने अपने उसी उत्तरमं आपी थो दूसरा लक्षण उपचारका लिखा था उसमें भी 'यबहार' सबस्का प्रयोग आपने किया है, इसलिये उस लक्षणमे पठित 'व्यवहार' सब्दका भी अर्थ हमें पुत्रके लिये बाब्य होना पढ़ा था।

दस उत्तरमें आपने सिखा है कि माने हुए उपचारके रुक्षण में आये हुए 'अबहार' शब्दके वर्षायवाची सन्द आरोग और उपचार है। साथ ही यह रिक्सकर कि 'नीचे सिख्य आगम नावगों 'अपचार' सब्दका उपयोग साथा है जिससे उन्द सब्दका अर्थ स्पष्ट हो जायगा।'—आगों उन आगम नावगों का उर्लेख सी आपने कर दिया है और अन्तर्भे यह भी आपने रिक्स दिया है कि 'उद्युत सभी आगम बावगों में साथे हुए उपचार, व्य-वहार, आरोग आदि सब्दोका प्रयोग एक हो बर्चमें हुखा है यह बात विद्यानीके जिये स्पष्ट है।'

स्व तरह हम देखते हैं कि बापके द्वारा मान्य उपचारके उच्चणोमे प्रयुक्त 'क्यवहार' धाव्यका वर्ध— बापके उत्तरसे स्पन हाते हा का। पह ठीक है कि विदानोंके किये व्यवहार, उपचार, जारोप बारि घट्योके अर्थ स्पष्ट है, परनु उपचारके कच्चण पिठक व्यवहार शाव्यक आपाने हैंने शार्थ बाह्य है यह बातने के लिये ही हमने वपने प्रयुक्त आपसे उसका अर्थ पूछा था, जाता होने के कारण नहीं पूछा था।

व्यवहार शब्दके प्रकरणानुसार बहुतसे अर्थ होते हैं। उनमेसे कुछ वर्थ यहाँपर दिये जा रहे हैं—

व्यवहार सब्द वास्तवमे निरुचयशब्द सापेक होकर ही अपने अर्थका प्रतिपादन करता है। प्रत्येक वस्तु में सवासम्भव अनेक प्रकारके निश्चय और व्यवहाररूप घर्मीके विकल्प पाये जाते हैं। जैसे----------------------------के विकल्पोंमें द्रव्यरूपता निश्चय और पर्यायरूपता व्यवहार है. गुण और पर्यायके विकल्पोमें गुणरूपता निश्चय है और पर्यापरूपता व्यवहार है, सहवतिस्व और क्रमवित्यके विकल्पोमे सहवित्य निश्चय है और क्रमवित्य स्पवहार है, अन्वय और व्यतिरेकके विकल्पोम अन्वयक्पता निश्चय है और व्यतिरेकक्पता व्यवहार है. यौगपद्य और क्रमके विकल्शोमे यौगपद्य निश्चय है और क्रमरूपता अववहार है, निविकल्प और सिवकल्पके विकल्पोंमें निविकल्पकता निश्चय है और सविकल्पकता व्यवहार है. अवस्तव्य और वस्तव्यके विकल्पोंमें अवस्तरुथता निरुचय है और वस्तरुथता व्यवहार है. वास्तविक और कल्पितके विकल्पों में वास्तविकता निरुचय है और कल्पितरूपता व्यवहार है, अनुपवरित और उपवरितके विकल्पोंने अनुवरितता निश्चय है और उप-चरितता व्यवहार है, कार्य और कारण, साध्य और सामन तथा उद्देश्य और विधेयके विकल्पोमे कार्यरूपता, साध्यरूपता और उद्देश्यरूपता निश्चय है तथा कारणरूपता, साधनरूपता और विधेयरूपता व्यवहार है, उपादान और निमित्तके विकल्पोमें उपादानरूपता निश्चय है और निमित्तरूपता व्यवहार है, अन्तरंग और बहिरंगके विकल्पोंमें अन्तरंगरूपता निश्चय है और बहिरंगरूपता व्यवहार है. द्रव्यलिंग और भावलिंगके विकल्पोमें भाव निरुचय है और द्रश्य व्यवहार है, लब्बि और उपयोग तवा शक्ति और व्यक्तिके विकल्पोंमें लब्बिक्पता और शक्तिरूपता निरुवय है तथा उपयोगरूपता और व्यक्तिरूपता व्यवहार है. स्वाधित और पराश्रितके विकल्पोंमे स्वाश्चितता निश्चय है और पराश्चितता व्यवहार है, स्वभाव और विभावके विकल्पोमे स्वभाव निश्चय है, और विभाव व्यवहार है अबद्धता और बद्धताके विकल्पोमे अबद्धता निश्चय है और बद्धता व्यवहार है मिन्स और संसारके विकल्पोमें मन्ति निश्चय है और संसार व्यवहार है।

इत प्रकार प्रत्येक बस्तुने यथासम्मय विद्यमान जयने-जयने जनन्त धर्मोको अयेशा परस्यर विरुद्ध-अनस्य-प्रकारके निश्चय और व्यवहारके युगलरूप विकल्प पाये बाते हैं। जैन संस्कृतिमं वस्तुको अनेका-कारमक स्वीकार किया गया है, इसलिये उपपृक्त निश्चय और व्यवहारके विकल्प परस्यर विरोधो होते हुए भी बस्तुने परस्यर सम्मित्तत होकर ही रह रहे हैं। एक अनेक्स और अनेक्स्य, निरस्यत और अनित्यस्य, तद्कश्यता और अवदेक्ष्यता, यहस्यता और अवद्यास्य , अमेरस्यता और मेरस्यता इत्यादि युगलोमं मी पह्ला विकल्प निश्चयका और द्वारा विकल्प व्यवहारका है। चूँकि ये सभी बस्तुके हो धर्म है, अतः अपने-अपने क्यमें सदम्यत है, केवल अवद्भुत नहीं है।

आपने उपचारका यह जो लक्षण लिखा है कि 'मूल वस्तुके वैद्या न होनेपर भी प्रयोजनादिवद्या उसमें परके सम्बन्धमे व्यवहार करनेको उपचार कहते हैं। इसमें पठित प्रयोजनादि शब्दके 'आदि' शब्दके निम्तत्त (कारण) का अर्थ आपको प्राहम है तो यह ठीक है। वरन्तु यह बात हम अपनी प्रतिपंक्त रूमे पहले हो जिख चुके हैं कि उपचारके इस अर्थम हमारे आपके मध्य अपने दह है कि 'जहां आप उपचारको प्रवृत्ति निमित्त और प्रयोजन विख्वानेके लिये करना चाहते हैं वहाँ हमारा कहना यह है कि उपचार करनेका कुछ प्रयोजन हमारे लयम हो और उपचार प्रवृत्तिका कोई निमित्त (कारण) वहाँ विश्वमान हो तो उपचारकी प्रवृत्ति होगी। '

हमने अपनी प्रतिशंका रने यह जिला था कि 'आपने' नयनकको 'बन्धे न मोक्स हेऊ' इस गायाका सर्च गनत किया है, तो इसपर आपने प्रश्नुसरमें जिला है कि 'यह आपत्ति स्वर्षको उठाई गयो है।' और फिर आगे नहींपर नम्य पक्षके अवींकी तुनना करते हुए आपने हमारे और आपके दोनो अवींमें समानता विस्नानेन का निरर्षक प्रयस्त किया है, वर्धोंकि दोनों अवोंनें बहुत अन्तर है। अपनी प्रतिशंका रेमें उस अन्तरको हमने दिखलाया भी है, परन्तु उसपर आपने ध्यान नहीं दिया, इसस्यि इम यहाँपर उसको पुनः स्पष्ट कर रहे है---

### बन्धे च सोक्स हेऊ भण्णो ववहारदो य णायन्वो। णिच्छबदो पुण जीवो सणिओ सह सम्बद्दरसीहिं॥२२५॥

आपके द्वारा किया गया अर्थ—'क्यवहारसे ( उपवारसे ) बन्ध और मोलका हेतु अन्य पदार्थ ( निमित्त )को जानना चाहिये, किन्तु निरुवय ( परमार्थ )से यह जीव स्वयं मोलका हेतु हैं।'

हमारे द्वारा किया गया अर्थ— 'बन्च और मोक्षमें बोद निद्ययनयसे कारण होता है अर्थात् उपादान कारण होता है और बोदसे अन्य कर्म-नोकर्मरूप पदार्थ व्यवहारनयसे कारण होते हैं अर्थात् निमित्तकारण होते हैं।'

इन दोनों अबोमें अन्तर यह है कि जहाँ आपने 'अन्य' शब्दका अबं 'निमित्त' किया है वहाँ हमने उसका अबं 'कर्म-नोकर्म' किया है। इस तरह 'अण्यो वबहारदो हेहूं का अबं वहाँ आपको निमित्त स्ववहार याने उपचारसे कारण होता है यह मानना पढ़ा है, वहाँ हमने उनका अबं ऐसा किया है कि 'कर्म-नोकर्म-रूप वस्तु अवहारनयसे कारण होती अर्बात् निमित्तकारण होती है।' इस प्रकार जहाँ आपने अपने निमित्त पर्यवारसे कारणता वतलायों है वह हमने अपने अर्बमे कर्म-नोकर्ममें वास्त्रविक निमित्तक्यसे कारणता बतलायों है।

हमने बावके वर्षको गनत और अपने वर्षको सही इसलिये कहा है कि गायाके उत्तरापंत्रं 'जीवो' 
गाउदका पाठ है, इसलिये 'गिणक्यन्दो पुण जीवो हें के इतने वास्त्रका यही वर्ष युक्ति-युक्त होगा कि 'जीव गिद्दवन्दयने कारण है अर्थातृ उपादान कारण है।' आपके हारा किये गये इस वास्त्रके अर्थको में यही 
आध्या निकतता है, इसलिये हमारो समझे यह नही आधा कि उत्तरायं 'जीवो' पदका पाठ रहते हुए 
और उनका वर्ष भी उपादानक्य न करके 'जीव नामको बस्तु' करते हुए कैसे आप 'बल्को' पदका निर्मास्त्रक 
अर्थ कर गये है। कारण कि जीवसे अन्य वस्तु गरि कोई इस प्रकरणमें गृहोत की जा वक्ती है तो वह 
'कर्म-गोकर्म' हो होगो। निम्ति जीवसे अन्य वस्तु गरि कोई इस प्रकरणमें गृहोत की जा वक्ती है तो वह 
'कर्म-गोकर्म' हो होगो। निम्ति जीवसे अन्य वस्तु नही कहला सकतो है, वह तो उपादान वस्तुने हो अन्य 
वस्तु करता सकतो है, इसलिये जब गायांगे उपादान शब्द न होकर जोव चयनका स्वष्ट पाठ है तो फिर 
गायांमें 'अल्लो' एदका कर्म-गोकर्म हो अर्थ उपायुक्त हो सकता है, निमित्तक्य अर्थ उपयुक्त हो सकता 
'वपादानक्यते कारण करें ऐसा आपको लेना जा हा है उसी प्रकार 'ल्ल्क्यो कारण है' इसक आयां 'वपादानक्यते कारण हैं 'इसक आयांच 
'वपादानक्यते कारण है' ऐसा आपको लेना जाहिये। 
अर्थादानक्यते कारण है' ऐसा आपको लेना जाहिये।

हमारे दुवने लिखनेका अभिप्राय यह है कि बाप गांचाका अपने अभिग्रायके अनुसार अर्थ करके वो निर्मित्तकारणको असरवता या कल्पितता निर्म करना चाहते हैं वह कदापि नहीं हो सकतो हैं, बचोकि हम अपनी प्रतिकंशरों बताया जुके हैं कि 'एक बत्तुका अपना बत्तुका तथाना नहीं है और दूतरी बत्तुका अपना बत्तुका निर्मत नहीं है, किन्तु पपने स्वतंत्र अस्तित्वका रखती हुई विश्वका कार्यक हो का आय्य होनेसे लगादान कारण है और अपने स्वतंत्र अस्तित्वको रखती हुई अन्य विश्वक्ति कस्तु सहायक होनेसे निर्मत कारण है और अपने स्वतंत्र अस्तित्वका रखती हुई अन्य विश्वक्ति वस्तु सहायक होनेसे निर्मत कारण हैं । इससे यह भी तारपर्य निकक्त आता है कि वो बस्तु अपनेस होनेशों कार्यके प्रति सहायक्षतनेक आधारपर उपासान होता है बही बस्तु अन्य दुखरों वस्तु होनेसा अध्यापन कारण हैं ।

निर्मित भी होती है दबी प्रकार वो बस्तु हुबरो बस्तुये होनेबाले कार्यके प्रति सहायकपनेके आधारपर निर्मित्त होती है वही वस्तु अपनेमें होनेबाले कार्यके प्रति आध्ययपनेके आधार पर उपादान भी होती है। इस तरह विस्तु प्रकार वस्तुमें पायी जानेबाली उपादानता वस्तुका चर्म है उसी प्रकार वस्तुमें पायी जानेबाली निर्मित्ता भी बस्तु वर्म ही विद्व होता है, इसलिये विद्य प्रकार बस्तुमें पायी जानेबाली वस्तुम्यमें होनेके कारण बास्तिबक हो विद्व होता है, इसलिये विद्य प्रकार बस्तुमें पायी जानेबाली निर्मित्ता भी बस्तुममं होनेके कारण बास्तिबक हो विद्व होता है

आपने स्वयं पहले उत्तरमे यह स्वीकार किया है कि 'विष्ठ प्रकार निश्चयकारक छ प्रकारके है उसी
प्रकार स्वयक्षरकारक भी छः प्रकारके हैं—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अध्यक्षरत व्यादित होती है उसी
आपने यह भी लिखा है कि 'जिस प्रकार कर्मको निश्चय कारको साथ आपन्य तर क्यादित होती है उसी
भाग व जुकूल दूसरे एक या एकसे असिक पदार्थित कार्यको बाझ ध्यादित नियमसे उपलब्ध होती है।' आपो
आपने लिखा है कि 'एकसाथ स्वयु स्वयाबके इस बटल नियमको ड्यानमे 'त्यकर परमामममे जिसके साथ
आपने लिखा है कि 'एकसाथ स्वयु स्वयाबके इस बटल नियमको ड्यानमे 'त्यकर परमामममे जिसके साथ
आपनंतर क्यादित पायी जाती है उसमें मिसनक्ष व्यवहारका अवल्यनन कर जिसमे कर्ताक्षय स्वयहार
होता है उसे कर्तानिसन कर्ति हमी 'त्रिममे कर्म, करण, स्वयता, अयादान, अधिकरण कारकका व्यवहार
होता है उसे कर्तानिसन करणानितन आदि करते हैं।'

आपने अपने इस कषनमे जो यह लिखा है कि 'जिस दूनरे पदार्थके साथ बाह्य व्याप्ति पायो जातो है उसमें निम्तास्य व्यवहारका अवलम्बन कर जिसमें कर्तास्य व्यवहार होता है उसे कर्ता निम्तास कहते हैं आदि 'हसमें 'निम्तास्य व्यवहारका अवलम्बनकर' इस वास्त्रपात्रका अर्च 'उस दूनरे पदार्थमें उपादानकी कार्यस्य परिवर्तिक के बाधार उसमें बहिल्यांपितको कार्यस्य वन सकती है' यदि आपका असीष्ट वर्ष हो, तो वह व्यापार उस दूनरे पदार्थका वात्रपात्रक व्यापार हो तो माना जायगा। उसे अवास्त्रिक व्यापार हो तो माना जायगा। उसे अवास्त्रिक के कांचार पर बाद उस दूनरे पदार्थका आप व्यवहारविक कहना चाहते हैं तो फिर उसके आचार पर बाद उस दूनरे पदार्थक माय आपमसम्मत वास्त्रिक कहना चाहते हैं तो फिर उसके आचार पर बाद उस दूनरे पदार्थक माय आपमसम्मत वास्त्रिक कहना चाहते हैं तो फिर उसके आचार पर बाद उस दूनरे पदार्थक माय आपमसम्मत वास्त्रिक कहना चाहते हैं तो फिर उसके आचार पर बाद उस दूनरे पदार्थक स्वयं उस वहिल्यांपितको स्वान्त परेत हो है, तो वह सहान् आदन्यकी लिए आप उस वहिल्यांपितको अपने स्वयं ही अन्त अपपितक हमने विव्यापितको वास्त्रविकताको एक करने लिए समस्त्रार्थ पाया ८४ को टोकाको अपने उत्तर से उपस्थित किया है अरा आपके ऐसी करना आपनी वहिल्यांपितको स्वां है अरा आपके ऐसी करना आपनी वहिल्यांपितको होगी।

आगे आपने हमारे द्वारा प्रतिश्वका २ में कहो गयी निमित्तकारणताकी बास्तविकताके विषयमें यह जिला है कि 'इसमें कोई स्पष्टीकरण तथा जागमश्र्याण न होनेसे विचार नहीं किया जा सकता है।' सो स्पष्टीकरण तो हमने पहले भी किया या और अभी भी कर दिया, साथ ही आगमप्रमाण भी उपस्थित कर रहे हैं—

सहकारिकारणेन कार्यस्य कयं तत् (कार्यकारणःवम्) स्थात्केन्द्रस्यप्रस्यासनेरभावादिति चेत् कार्कप्रत्यासनिविधेषात् तिसिद्धिः यदनन्तरं हि यदवस्यं भवति तत्तस्य सहकारिकारणितरत् कार्यमिति प्रतीतम्।....तदेवं त्यवहारनयसमाश्रयणे कार्यकारणभावी द्विष्ठः सर्वस्यः संयोगसमस्याया-दिचन् प्रतीतिसिद्धस्यान् पारमाश्रिकं एव न पुनः करनारोशितः सर्वेषा अनवद्यस्यान्। --तरवार्यस्कोकवातिक पृ०११९ तत्ववार्यम् काष्याय १ एव ७ को दोका हर उद्धाणका बोचका अंश इसलिए छोड़ दिया गया है कि वह यहाँके लिये जनावस्थक है, फिर मी प्रकान के १ को तृतीय प्रतिसंकामें इसका सम्पूर्ण माग दिया गया है, अतः वहाँसे देखा जा सकता है। हसका वर्ष निमन प्रकार है—

सहकारी कारणके ताथ कार्यका कार्यकारणनाव किस तरह बनता है? क्योंक वहाँ पर कार्य और कारणमें एक हम्प्यस्वाधिका समाव है। ऐसी संका यहाँ पर नहीं करना चाहिये, क्योंक सहकारी कारणके साथ कार्यका कार्यकारणमाव काल्यस्वाधिको क्यमें पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जिवके जनन्तर जो अवस्य हो होता है वह उपका सहकारी कारण होता है, उससे जन्म मार्ग होता है '....इस तरह व्यवहास्त्रके आययदो हो यदायोंमे विद्यान कार्यकारणमावक्य सम्बन्ध संयोग, समस्या जादि सम्बन्धोको तरह अतीतिस्त्र हो है, जतः वह परमार्थिक हो है, उसे कल्पनारोपित नहीं समझना चाहिये, क्योंक रास संबंध अनवस्य है।

इसी प्रकार तस्वार्थवार्तिकके प्रमाण भी देखिये---

स्व-परप्रत्ययोगादविगमपर्यायै: द्रूषन्ते द्रवन्ति वा इध्याणि ॥१॥ स्वश्य परश्य स्वपरी, स्वपरी प्रत्यां यथोः ती स्वपरप्रत्ययो । उत्पादश्य विगमश्चोताद्विगमी । स्वपरप्रत्ययो इत्याद्विगमी येषां स्वपर-प्रत्ययोगाद्विगमाः । के चुनस्ते ? वर्षायाः । द्रूषक्षेत्रकालमावक्षणो बाह्यः प्रत्ययः। तस्मिन् सम्पर्ण स्वप-प्रत्याक्षिणोऽर्यो न पर्यायान्तरमास्कर्दताति । तस्मप्रयेः स्वर्क्य प्रत्ययः । तातु भी संपूर भाषावानाष्ट्रपाद-विगमयोः हेत् भवतः, नान्यतत्यायो हे कुक्षस्यमावत्यमानोदकस्यवोदकमावदः प्रसुमयदेतुकोत्याद-विगमयोः हेत् भवतः, नान्यतत्यायो हे बुक्षस्यमावत्यमानोदकस्यवोदकमावदः प्रसुमयदेतुकोत्याद-विगमीः तस्तैः स्वपर्याये : व्यन्ते गम्यते द्रवन्ति । गम्बस्ति ह्यापीति स्वपर्यायो व्यवस्थितस्य

---अध्याय ५ सूत्र २ की व्याख्या

भावार्य—हस्य उत्पाद-स्यावस्य वर्षांचीत विशिष्ट होता है और वे उत्पाद-स्यावस्य पर्यायं स्वयर-प्रत्यक अपित् स्व और वरके कारणले हो हुना करती हैं। इन स्व और परस्य कारणोमें हस्य, खेत्र, कारक और भावस्य तो बाह्य प्रत्यय (कारण ) हैं। इनके विद्यमान रहते हुए भी यदि स्वयं वस्तु विविशत वर्षाकस्यते परिषम्न करनेमें समर्थ नहीं है तो बह वस्तु पर्याचान्तरको प्राप्त नहीं होती हैं। उसमें समर्थ उस वस्तुको अपनी योग्यता हैं। वह योग्यता उस वस्तुक स्वक्त प्रत्यय (कारण ) है। इस प्रकार पर और स्व दोनो मिलकर पदायोकि उत्पाद और विवायमें हेतु होते हैं। कारण कि उन दोनोमेरे एक्के भी लाभावम बत्तुक उत्पाद और विवास (विनास) हो नहीं सकते हैं। असे कोठी (टेक्को) में रखे हुए उड़द पड़करें कुक्ते की अग्यायत स्वते हुए भी बाह्य कारणभूत उबलते हुए यानीके बिना वस्त्रे नहीं हैं और उड़दर देहने हों हैं और

हस व्याख्यांने 'संसूच' और 'नाम्यतशायोव' पद विशेष व्यान देने योग्य है, जो बतला रहे हैं कि परअरयय अर्थात् बाह्यस्प निमित्त (सहकारी) कारण तथा स्वश्रयय अर्थात् अन्तरंगरूप उपादान कारण दोनोंके एक साथ प्रयुक्त होनेने हो कार्य निष्पन्न होता है, किसी एकके अभावमें नहीं होता।

तत्वार्थवातिकका दूसरा प्रमाण भी देखिये---

कार्यस्यानेकोपकरणसाध्यत्यात् तरिसदे: ॥३१॥ इह तोके कार्यमनेकोपकरणसाध्यं ९४स्, यथा सृक्षिण्डो घटकार्यपरिणामप्रासि प्रति गृष्टीताभ्यन्तरसामर्थ्यः बाह्यकुष्ठारु-दण्डवकस्युत्रोदककारुकाशायने- कोपकरणापेकः चरपयांचेणाविभवित, नैक प्रव झृतिपणः कुळालादिशाझसापनसिक्षातेन विना घरायमना विभवितुं समर्थः, तथा प्रतित्रमृतिदृष्यं गतिस्थितिपरिणामप्राप्ति प्रत्यिममुखं नान्तरेण बाह्यानेककारण-सिक्षिं गतिं रिथतिं वाद्यासमलमिति तर्यग्रहकारणधर्माधर्मारितकायसिक्षिः ।

---अध्याय ५ सत्र १० की व्याख्या

भावार्य—पहाँ पर वर्ष और अपर्य इस्मोका अस्तिरव सिद्ध किया जा रहा है। इनकी सिद्धिके क्यिं हेतु वतावार्या है कि कार्यको सिद्ध (निकर्गत्त) अनेक कारणोत्ते हुवा करती है। क्योकसे भी अपनी परपर्याय प्राप्तिको अन्तर्रेग योग्यता 'वतनेवाला मिट्टोका पिष्ड अपनी घट गर्यायके निर्माणने वाह्य कारणभूत कुलाल, 'वक, मूल, चल, काल, आकारा आदि अनेक वरनुओरो अरेशा रखता है। यह कभी नहीं हो सकता, ते अकेला मिट्टोका पिष्ड कुम्हार आदि वाह्य कारणोके सहयोगके विना कभी घट वनता है। इसी प्रकार पत्नी आदि पत्थायं गति अवका स्थितिकल परिणतिक सन्युल होते हुए भी—प्रयापेय-वाह्य अनेक कारणोके सारिय (बहसोग) के विना गर्मि अयवा स्थितिक सन्युल होते हुए भी—प्रयापेय-वाह्य अनेक कारणोके कारणमूल मंत्रीर अयका स्थितिक अस्तिरव सिद्ध हो वाला है।

एक प्रमाण प्रवचनसारको आत्मख्याति टोकाका भी देखिये---

यथा कुळाळरण्डसकसीसरारोध्यमाणसंस्कारसन्तियौ व एव स्थामानस्य जन्मभ्रणः, म एव स्थिपबस्य नामभ्रणः, स एव च कोटिह्याधिक्वस्य मृत्तिकालस्य स्थितिश्रणा । तथा अन्तरंगबहि-रासाधनारोष्यमाणसंस्कारसन्तियौ स्पोसर्थस्य जन्मभ्रणः स एव प्राक्तपर्यावस्य नामभ्रणः, स एव च कोटिह्याधिक्टस्य इस्यवस्य स्थितिश्रणः ।

—गाथा १२-१०, १०२

षर्य—जिस प्रकार कुन्हार, दण्ड, चक्र, चीवरकी सहायतासे वो घटकी उत्पत्तिका सण है, वहीं मिट्टेके पिषका विभावण है और वहां उत्पत्ति तथा विभावकर उभव कोटियोमें व्याप्त मिट्टो सामायका स्थितका है। उसी प्रकार अन्तरंग (उपादान) और वहिरंग (निमित्त) रूप साधनोंके योगसे जो द्रवको उत्तरपर्यावका उत्पत्तिकाय है, वही पूर्व वर्षावका नादासण है और वही उत्पत्ति तथा विनासकर उमयकोटियोमे व्याप्त द्रवसामायका स्वितिस्वण है।

यहाँ पर कार्योत्पत्तिमे स्व और पर वस्तुओकी संयुक्त हेतुनाको स्पष्टकपसे स्वयं अमृतघन्द्राचार्यने स्वीकार किया है।

परोक्षामुख और उसकी टीका प्रमेयरत्नमालाका प्रमाण भी देखिये-

तद्ब्यापाराश्रितं हि तद्भावभावित्वम् ।

—सूत्र ६३ समुद्देश ३

र्टाका—हि सब्दो यस्माद्र्ये । यस्मान तस्य कारणस्य भावे कार्यस्य भावित्वं तद्मावभावित्वं, तच तद्व्यापाराश्चितं । तस्मान्न प्रकृतवोः कार्यकारणभाव इत्यवेः। अवभावः-अनवरय्यतिरेकसम्पिणस्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभावः । तौ च कार्यं प्रति कारणस्यापास्तम्यपेशावेवोपयते कुलालस्येव करुतं प्रति ।

इसके द्वारा अन्यन और ब्यांतिरेक ब्यानियोक्ते आधार पर बाह्य बस्तुकोको भी उपादानगत कार्यके प्रति कारणता प्रदर्शित की गयी है और इनके लिये घटरूप कार्यके प्रति कुस्तलका दृष्टान उपस्थित किया गया है। ये सब प्रमाण स्पष्टरूपसे बाह्य वस्तुभूत निमित्तकारणोर्में भी वास्तविक कारणताकी घोषणा करते हैं।

इन सब प्रमाणोके विरुद्ध आपने अपने वक्तरूपमे आगे लिखा है—

'आगममें सर्वत्र निमित्तको व्यवहारसे कारण स्वोकार किया गया है और व्यवहारका अर्थ उपचार है।'

इसका मतलब यह हुआ कि आप निमित्तमें कारणताका उपवार करना वाहते हैं, लेकिन यहाँ विवारना यह है कि निमित्त शब्दका अर्थ हो अब कारण होता है तो निमित्तमें शिवामान कारणतासे अविरिक्त और कोन-सो कारणताका उपवार आप निमित्तमें करना वाहते हैं? तथा उसमें (निमित्तमें) कारणताके विद्यमान रहते हुए उस उपवारत कारणताका प्रयोजन हो क्या रह जाता है?

यद्यपि आगे आपने स्वयं लिखा है कि 'उपादानवस्तुगत कारणताका अन्य वस्तुमें आरोप निश्वयको सिद्धिके लिये ही किया जाता है और इसीलिये उसे निमित्तकारण कहा बाता है और इसीलिये उसमें कसी आदिका व्यवहार करते हैं।

दूसरो बात यह है कि प्रत्येक बस्तुमें ममान रूपसे एक बाथ पाये जानेवाले उपादानता और निमित्तता नामके दोनों हो धर्म कार्यनापेक होते हुए भी बास्तजिक ही है, इस्तिये भी निमित्तको व्यवहार (उपचार) से कारण कहना असंगत हो है।

यदि जाग उबन असंगतताको समाप्त करनेके लिये 'निमित अयहारसे कारण है' इसके स्थानपर निमितभूत बरतु ज्यवहारसे कारण है' ऐता कहनेको तैयार हों, तो भी आग पूर्वोक्त इस आपत्तिने नही बच सक्दी हैं कि जिस निमित्तभूत बस्तुमें आप कारणताका उपचार करना चाहते हैं, उसमें जब स्वयं कारणता विकासन है, तो ऐसी हालतमें एक कारणताके विकासन रहते हुए उसमें इसरी कारणताके उपचासका भयोजन ही चया रह जाता है? मालूम पढ़ता है कि इस्ही सब आपत्तियोंके भयसे हो आप जस्तमें इस निकर्पर पहुंचे हैं कि 'उपारानवस्तुनत कारणताका आरोप अस्य वस्तुमें ही करना जिसत है जो वस्तु उपारानवस्तुनत कारणताका आरोप हो जानेवर निम्लिकारण कहनाने लगती है, वैता कि आपके उपवेखन इस कवनसे प्रमटहोता है कि उपादानवस्तुगत कारणताका जन्म वस्तुमे आरोप निश्चयकी सिद्धिके लिये ही किया जाता है और इसोलिये उसे निमितकारण कहा जाता है।

इसका तारप्यं यह हुआ कि पहले तो आप अप्य बस्तुमें उपादानगत कारणताका आरोप कर नेते हैं और बादमें उस आरोपित कारणताके आधारपर हो उस बस्तुको आप निमित्तकारण नामसे पुकारने रूपते हैं। अर्थात् जब तक उपादानगत कारणताका अन्य बस्तुमें आरोप न हो जाये तब तक उस अन्य बस्तुको आप निमित्तकारण माननेको तैयार नहीं है।

इस विषयमें अब यह विचार उत्पन्न होता है कि 'सुरुयाभावे स्रति प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रकृति।'

हस निषमके अनुसार उपचारको प्रवृत्ति वही पर हुआ करती है वहीं उस उपचार प्रवृत्तिकों कोई निमित्त (काण्य) विद्यमान रहता है और साथ ही कोई न कोई स्थोजन भी होता है क्यांत्र तिस बहुने विभव स्तुत्ति कोई स्थान होता है क्यांत्र तिस बहुने विभव स्तुत्ति कोई स्थान होता उपचार करायों होता है ने कोई स्थोजन भन्न दृष्टिम ने कत तक उपचार अवृत्ति होता करायों ना या जाये तब तक और 'प्रयोजनमन्न दृष्टिम न हि सम्बर्गीय प्रयक्ते — हम सिद्धानक अनुसार उपचार प्रवृत्तिका जब तक प्रयोजन समझमें न जा जावे तब तक उपचारको प्रवृत्ति होना अनस्मय हो है। जैने, 'अझ मैं प्राणा,' यहाँ पर असमें प्राणो का उपचार तथा 'सिहो माणवक' वहां पर बालकमें सिहका उपचार प्रदिति किया गया है। ये दोनो उपचार तथा 'सिहो माणवक' वहां पर बालकमें मित्र में प्राणा,' यहां पर बालकमें मित्र को प्रयोजनक सद्भाव तथाम उत्ति है। अची प्राणो के संप्रणा अवस्थित करने किया प्रयोजनका सद्भाव पाया जाता है। तथा वालकमें विद्वा का प्रयोजन हो। इसी प्रकार 'सिहो माणवक' वहां पर बालकमें सिहक उपचार क्यों के उपचार प्रवृत्ति का प्रयोजन है। इसी प्रकार 'सिहो माणवक' यहां पर बालकमें सिहक उपचार करने किया का प्रवृत्ति का प्रयोजन है। इसी प्रकार 'सिहो माणवक' यहां पर बालकमें सिहक उपचार प्रवृत्ति हो जाना हो उस उपचार प्रवृत्ति का प्रयोजन है, इसिहो भी प्रयोजन है, इसिहो से यो उपचार प्रवृत्ति की भी भी उपचार प्रवर्ति विद्वा जाना हो उस उपचार प्रवृत्तिका प्रयोजन है, इसिहो से यो विक्त हमी और भी उपचार प्रवर्ति विद्वा सामी जा सक्ती है।

बब देखना यह है कि उस बन्य बस्तुमें उनारानबस्तुमत कारणताका उपचार करनेके लिये आवश्यक उक्त प्रकारके निमित्त तथा प्रयोजनका सद्भाव कथा यहाँपर पाया जाता है ? तो मालूम पहता है कि ऐसे निमित्त तथा प्रयोजनका सद्भाव यहाँपर नहीं पाया जाता है, इसलियं उपारानबस्तुमत कारणताका अन्य बस्तुमें उपाराको प्रवृत्ति होना असमन हो समझता चाहिये।

यदि कहा जाय कि अन्य बस्तुमं उपादानगत कारणताका उपचार करनेके लिये उस अन्य बस्तुका उपादानबस्तुके परिणमनकप कार्यमे महयोग देना हो यहाँपर निर्मात (कारण) है और इस तरह ओकमें कार्यके प्रति उपादानकों सहयोगी उस अन्य बस्तुकी उपयोगिता प्रगट हो जाना अवबा उपादान बस्तुमें होने बालों कार्योग्शतियों उपादान यहाँ होने होते होने बालों कार्योग्शतियों उपादान यहाँ होने होते प्रयोग्शत है, तो हम आपसे कहेंगे, कि यदि आप उपादानबस्तुमत कारणताका आरोग करनेके लिये उपादान होने हो, तो हम आपसे कहेंगे, कि यदि आप उपादानबस्तुमत कारणताका आरोग करनेके लिये उपादान होने होते होते हमें तो हम अपने बस्तुमें स्वभावतः स्वोकार करनेकों तैयार है तो किर यह बात विचारणीय हो जाती है कि सहयोग देनेक्य उस कारणताकों अतिरिक्त और

कैसी कारणताका आरोप आप उस अन्य वस्तुमें करना आवस्यक समझते हैं ? साथ ही इस तरह आपके कार्यके प्रति निमित्तकारणको अकिविरकरताके सिद्धान्तका खण्डन प्रसक्त हो जायगा ।

एक बात और भी है यि यदि मनुष्योंका विवक्षित उपादानसे विवक्षित कार्यको उत्पत्तिके अवसरपर सहायक अन्य सन्तुके प्रति बाइक्ट होना ही उक्त उरकार प्रवृत्तिका प्रयोजन है तो यह बात भी आपके 'कार्यके प्रति निमित्तमूत करतु अकिस्कित हो रहती हैं—इस विद्यानके बिक्कुल विपरीत हो बायगो, कारण कि कार्य निश्नतिके अवसरपर निमित्तमूत वस्तुओं के प्रति मनुष्योंका बाकर्यण समाप्त करनेके किये हो तो आपने उक्त यिद्यान निष्यत किया है।

यह तो जगर स्पष्ट किया हो जा चुका है कि निमित्त भूत अन्य वस्तुमें स्वतः वास्तिविक कारणस्य माने विवा निराधार उपवार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह कही गई है कि यदि आपेपको सिद्ध करनेके लिये निमित्त मूत अन्य वस्तुमें स्वतः वास्तिविक कारणता स्वीकार कर को जाती है तो फिर आरोपको नियत प्रतिकृत के लिये निमित्त मूत अन्य वस्तुमें स्वतः वास्तिविक कारणता स्वीकार कर को जाती है तो फिर आरोपको नियत यह है कि कारणतामें कारणताको तो आरोप किया नहीं जा सकता है, जैने सूत्वीर बालकर्के सूर्योरताका आरोप तो किया नहीं जाता है या अक्षमें कारणताका आरोप नहीं किया जाती है। जतः वालकर्क सूर्योरताका आरोप तो किया नहीं जाता है या अक्षमें कारणताका वारोप नहीं किया जाती है। जतः वालकर्क सूर्योरताका आरोप तो किया नहीं है किन्तु वास्तिविक है। उत्ती प्रकार उन अन्य वस्तुमों निमित्तकारण कहना मी उपचार नहीं है हि सिन्तु वास्तिविक है। उत्ती प्रकार उन अन्य वस्तुमों निमित्तकारण कहना मी उपचार कारण किया जा सकता है अक्षमें अपनी वास्तिविक कारणताकों आयापर प्रापका उज्वार किया जा सकता है अक्षमें अपनी वास्तिविक कारणताकों आयापर प्रापका उज्वार किया जा सकता है अक्षमें अपनी वास्तिविक कारणताके आयापर प्रापत कारणताकों आरोप किया जा सकता है, किन्तु कारणताका नही। अतः विस प्रकार वालकर्को सिह कहना या अक्षको प्राण कहना उपचार किया अस्ति सकार निमित्तत्त कारण वस्तुमे अपनी वास्तिविक कारणताके आयापर उपाया अक्षको प्राण कहना उपचार किया जा सकता है, किन्तु कारणताका नही। अतः विस प्रकार वास्तिविक हो ता कहि कि निमित्तन्त क्रय वस्तुमें वस्ति करी अस्तर निमित्तन्त हम प्रवास वहना उत्ता उत्ता है। इस प्रकार यह स्वष्ट हो जाता है कि निमित्तन्त क्रय वस्तुमें निमित्तता किसी प्रकार भी उपचिति हम हम होती है।

जबत कथनका तारायं यह है कि यदि आप कार्यके श्रति निमित्तमूत वस्तुओं जेपादानबस्तुगत कारणताका आरोप करना चाहते हैं, तो इसके छिये आपको उन निमित्तमूत वस्तुओं को कार्योरपत्तिक श्रति जयादानका वास्त्रिक सहयोगी स्वभावतः मानना होगा। एवी हालतम फिर निमित्ताको अिंकित्यकर माननेका आपका विद्वास्त्र गलत हो जायगा और यदि आप मुख्योको निमित्ताको उठावरीते विश्तत करनेके छिये निमित्ताको अर्थिकात्वकरताके विद्वास्त्र मही छोड़ना सहयो है तो ऐसी हालने निमित्तमूत वस्तुओं को कार्योत्पत्तिके अवसरपदर उपादानका सहयोगी स्वीकात करनेक निद्वास्त्र आपका छोड़ना होगा, विक्तित कर उपादानका कार्यवासका निमित्तम् वस्त्रों आरोप करना वहान्य आपके छिये छोड़ना होगा, विक्तित कारणताका निमित्तम् वस्त्रों आरोप करना अर्थम हो जायगा।

षोडा इस बातवर भी आपको विचार करना है कि आपके पूर्वोक्त सिद्धालके अनुसार विना किसी आधारके पदले अन्य बस्तुमें उपाधान बस्तुमत कारणवाका आरोप हो आनेपर उनके अनन्तर हो उन अन्य बस्तुमें निमित्त कारणवाका अवदहार किया जा सकेगा तो किर आपके मति प्रतिनियत अन्य बस्तुमें हो वर्षामान्यस्तुमत कारणवाका आरोप करनेको अवस्था मंग हो आपयो, इस तरह प्रत्येक उगायान वस्तुमत कारणवाका आरोप कमो अन्य बस्तुमें होनेका प्रसंग नयस्मित हो आयाग। यह मी कितनी विचित्र बात है कि आप अन्य वस्तुमें उपादानबस्तुमत कारणताका उपचार स्विक्षिये करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उपादानबस्तुकों कार्यक्रम परिणाविये निमित्तमुख वस्तुकों वास्तविक वहनोगों कारण न मान ले, परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि किसी वस्तुमें किसी वस्तुमें विकास वास्तविक वहनों की किसी वस्तुमें किसी वस्तुमें विकास वास्तविक व

पुनस्य आवके कथनानुनार उपादानभूत बस्तुमें वो कसी, कमं, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरणस्य छह कारकोको प्रवृति पायो जातो है उन छह कारकोको प्रवृति उपयार ते निमित्तभूत बस्तुमें हुआ करती है। दक्का आवाय यह हुआ कि उपादान स्कृते गाया जानेवाला कर्नुरक्ष्य पर्म कर्ताकरले मित्तभूत अन्य बस्तुमें उपाव जानेवाला कर्नुरक्ष्य पर्म कर्ताकरले मित्तभूत अन्य बस्तुमें उपाव जाता है। इसी प्रकार उपादानभून बस्तुमें पाया जानेवाला करणत्वकर यम करणकरणे नितिभूत अन्य बस्तुमें उपाव जाता है और वहां प्रक्रिया स्वयान, अपादान तथा अधिकरण कारकोके विषयमें भी यही प्रक्रिया लागू होगी, ऐसी हालतमें उपादानवस्तुगत कर्मस्वका आरोप आप कीनन्सी अन्य वस्तुमें करेते? इसवर ध्यान दीजिये, व्यक्ति परस्पर से विजयम अपने अन्य वस्तुमें करेते? इसवर ध्यान दीजिये, व्यक्ति परस्पर से विजयम अपने अन्य वस्तुमें करेते? इसवर ध्यान दीजिये, व्यक्ति परस्पर से विजयम अपने अन्य वस्तुमें करेते? इसवर ध्यान दीजिये, व्यक्ति परस्पर से विजयम अपने अपने अन्य वस्तुमें करेते? इसवर ध्यान दीजिये, व्यक्ति परस्पर से विजयम अपने अपने अन्य वस्तुमों ही विस्त प्रकार कर्तृस्य करणव्य आदिका आरोप होता है। उस प्रकार कर्मस्वका आरोग करनेके जिये ऐसी कोई भी अपने वस्तु वहां नहीं गायो जाती है, जिसमें उपादानिक्त कर्मस्वका आरोग किया जा सके, कारण कि कर्मनासकी बस्तु तो वहांपर उगादनिका परिवासका एक हो है।

नहीं, क्योंकि इत अन्वय और व्यतिरेकको बाबार्य विद्यानीहर्न तत्थार्थकोकवारिकमें कारुप्रत्याचित्रके कपमें स्वीकार करते हुए पारमाधिक हो कहा है तथा उसमें कल्पनारोपितपनेका स्पष्ट निषेच किया है, जिसका उस्लेख हम पूर्वमें कर हो चके हैं।

हं से काफ-प्रत्यासित्तरूप बन्त्य तथा व्यक्तिरेकका हो बपर नाम निमित्तता या सहकारिकारणता है यह वात भी आवार्य विध्यानित्ते बहीपर बत्तका दी है। ऐसी हालदमे स्व निमित्तताका भी अवारतिक ने लेते कहा जा सकता है? बयोकि यह सहारिकारणतारूप निमित्तता अपने आपने बादाविक ने होकर यदि उपचरित ही है, तो इसके फ्रीलाशके रूपये बदाविक साथ कुम्हार आदिका जो पूर्वोत्तर (कुम्हारके सोगोपयोगस्य आपनारके होते हुए हो चटनिर्माण कार्य होता है और उसके उस स्थापारके कान्य में पटनिर्माण कार्य बन्द रहता है ऐसा ) अन्त्य तथा स्वतिरेक अनुमृत होता है, उसे भी उस हालतमें अवारतिक हो मानना होगा, ऐसी हालदमें पटकी धन्त्य और व्यक्तिरेकस्य बहिष्यांत्रित कुमहारके हो साथ है, अपने साथ नहीं तथा रही जिस पटकी सम्बत्य और अवारिकेस्य विकार स्वार्य होता है, उसे भी उस हालतमें अवारतिक हो मानना होगा, ऐसी हालदमें पटकी धन्त्रय बहिष्यांत्रित जुलाहांके हो साथ है, अन्यके साथ नहीं तथा पटकी अन्यव और अवारिकेस्य बहिष्यांत्रित जुलाहांके हो साथ है, अन्यके साथ नहीं तथा की अन्यवा जा सकता है?

यदि इमके उत्तरमें आप यह कहना बाहें, कि प्रत्येक वस्तुकी प्रत्येक पर्योग स्वाधित और स्वतः उत्पन्न होनेवाओं ही है, इसलिये पटकी कुम्हारके साथ और पटकी जुलाहेके साथ जो बह्न्मिप्ति बतलायों गयों ई वह भी कल्पनारोपित ही है।

तो फिर इस तरहके कथनको प्रत्यक्षका अपलाय ही कहना होगा। कारण कि यह तो कससे कस देखनेमें आता ही है कि कुम्हारके योगोपयोगक्षम व्यापारके होते हुए ही घटका निर्माण कार्य होता है और यदि वह कुम्हार अपना योगापयोगक्य व्यापार कद कर देता है तो घटका निर्माण कार्य भी बन्द हो जाता है। आपने स्वयं अपने प्रयम क्काव्यम आस्थातर व्याप्तिके साय स्वय-प्रत्यय कार्योत्पत्ति लिये बहिस्प्राप्ति-के अस्तित्यको स्वीकार किया है। इस विषयमें आपने-बपने प्रथम बक्तवस्यमे निम्नविश्वत वयन विश्व है —

'ऐमा नियम है कि जिस प्रकार कार्यको निश्चयकारकोके साथ आध्यन्तर ध्याप्ति होतो है उसी प्रकार अनुकूल दूसरे एक या एकसे अधिक पदार्थोमें कार्यको बाह्य ध्याप्ति नियमसे उपलब्ध होतो है। एकमाश बस्तुस्वमावके इस बटल नियमको ध्यानमें रखकर परमागममें जिसके साथ आध्यन्तर ध्याप्ति पाई आतो है उसे उपादान कर्ता आदि कहा गया है और उस कालमे जिस दूसरे पदार्थके साथ बाह्य ध्याप्ति पाई जातो है उसमें निमित्तक्ष व्यवहारका अवलम्बनकर जिसमें कर्तोक्ष्य व्यवहार होता है उसे कर्ता निमित्त कहते है। आदि

हमारे इस कथनके विषयमे ग्रागमप्रमाण भी देखिये-

पथान्तर्थाप्यभावस्मावेन मृत्तिस्या स्वक्तं क्रियमाणे मान्यभावस्मावेन मृत्तिस्येवानुभूषमाने 
च बहिस्याप्यस्थापस्भावेन स्वस्तसम्भवानुस्वं स्वापारं कुर्वाणः स्वस्त्रस्वापोपयोगावां नृति मान्यभावस्थाप्यस्थापस्थापस्य कुळालः स्वक्षां संभावस्थापति चित्रं कोस्यामान्यस्थापस्यापस्य । त्याप्यस्थापस्यापस्य प्रदेशकावेन पुर्वाणस्य प्रस्ताप्यस्थापस्य । स्वस्त्रस्य स्वति स्वयमाये भाष्यस्थापस्य प्रदेशकावेन पुर्वाणस्य । विषयस्य प्रस्तापस्य । विषयस्य प्रस्तापस्य । विषयस्य प्रस्तापस्य । विषयस्य । वि

विषयसिष्ठिप्रधावतां सुखदुःखरिणतिं साम्यमावकसावेनातुभवंरच जीवः पुद्गलकमं करोत्यनुभवति चैत्यज्ञानिनामासंसारमिस्त्रोऽस्ति तावर म्यवहारः।

--आत्मरुवाति टोका समयसार गाथा ८४

अर्थ--जैसे एक तरफ तो मिट्टो घडेको अन्तर्व्याप्यव्यापकभावसे अर्थात् उपादानोपादेयभावके आधार पर निश्चित हुए ब्याप्यव्यापकभावरूप अन्वय-व्यतिरेक ब्याप्तिसे करती है तथा वही मिट्टी भाग्यभावकभावसे अर्थात उस घटकप परिणमनमें अपने रूपको समाती हुई तत्मयताके साथ उस घटका भीग भी करती है और दूसरी तरफ कुम्हार भी बहिन्धांत्यव्यापकभावसे वर्षात निमित्त-नैमित्तिकभावके आधारपर निहस्तत हए व्याप्यव्यापकभावरूप अन्वय-व्यातिरेकव्याप्तिसे घटकी उत्पत्तिके अनकल व्यापार करता हजा करता है तथा बही कुम्हार भाव्यभावकभावसे उस घडेमें भरे हुए जलके उपयोगसे उत्पन्न तिन्तिको अनुभव करता हुआ उस महेका हो अनुभव करता है—इस तरह मनव्योंका अनादिकालसे व्यवहार चला आ रहा है। वैसे ही एक तरफ तो पदगलद्रव्य कर्मको अन्तर्भाष्यव्यापकमावसे अर्थात उपादानोपादेयभावके आधारपर निश्चित हर व्याप्यव्यापकभावरूप अन्वय-व्यतिरेक व्याप्तिसे करता है तथा वही पदगळ-द्रव्य भाव्यभावकभावसे अर्थात उस कर्मरूप परिणमनमें अपने रूपको समाता हुआ तन्मयताके साथ उस कर्मका भोग करता है और दसरी तरफ जीव भी बहिर्व्याप्यव्यापकमावसे अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभावके लाघारपर निश्चित हए व्याध्यव्यापक-भावरूप अन्वय-व्यक्तिरेक्से अपनी विकाररूप परिणतिके कारण पद्गलकर्मकी उत्पत्तिके अनुकृत परिणाम करता हुआ उस पदगलकर्मको करता है तथा वही जीव भाग्यभावकभावसे उस पदगलकर्मके जहारसे प्राप्त विषयोंकी समीपतासे आनेवाली सुख-दु:खरूप परिणतिको अनुभव करता हुआ उस कर्मका ही अनुभव करता है-इस तरह विकाररूप परिणतिमें वर्तमान प्राणियोंका भी अनादिसे अवहार चला आ रहा है।

इस टीकामें इस बातको स्पष्ट तौरपर बतका दिया गया है कि उपारानोपादेयभावके आधारपर स्पापित अस्तर्थाव्यापकभावको तरह निमितनीमितिकभावके आधारपर स्वापित बहिर्ब्याप्ययापकभाव भी बास्तविक ही है, कस्पनारोपित नही है।

ऐसा कीन है वो बाबालनुद अनुभवयम्य कुम्मकार आदि निमितनूत वस्नुआंके संकरन, बृद्धि और वास्तिके आधारपर होनेबाने घटादिको उत्पत्तिके प्रति अनुकूलताके रूपको लिये हुए स्वाधित व्यापारीके करनगरोपित कहनेको तैयार होवा ? और जब ये अयापार करनगरोपित नहीं है तो घटादि कार्योक प्रति बनुकूलता लिये हुए काळप्रश्यावत्तिरूप सहकारो कारणताको करनगरोपित कहनेको भी कीन तैयार होना ?

निमित्तभूत पृथक-पृथक् बस्तुओं यथायोग्य कर्तृत, करणात्व, संप्रदानस्व, अपादानस्व और अधिकारणात्वके कपने पृथक-पृथक् पायो जानेवाली यह कालप्रत्यासत्तिक्य सहकारी कारणता (निमित्त-कारणता) उन पृथक-पृथक् वस्तुओंको क्रवाः कर्त्ता, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण कारकोमें विभवत कर देती है, हसलिये हमने पाये वानेवाले कर्तृत्व, करणत्व, संप्रदानस्व, अधादानत्व और अधिकरणस्व क्रय निमित्तकः स्वादानस्व और अधिकरणस्व क्रय निमित्तकः स्वादानस्व औ क्रयानात्व क्रय निमित्तकः स्वादानस्व क्रयानात्व क्रयान्य क्रयानात्व क्रयानात्व क्रयानात्व क्रयानात्व क्रयानात्व क्रयानात्व क्रयानात्व क्रयान्य क्रयान्य क्रयान्य क्रयान्य क्रयाच क्रयान्य क्रयाच क्रयाच क्रयाच क्रयाच क्रयाच क्रयाच क्रयाच क्रयाच क्रयाच क्रयाच

स्ववहार बादि शब्द बायममें प्रयुक्त किये गये हूँ, उन सब शब्दोंको निमित्त शब्दके हो पर्यायवाची शब्द समझान चाहिबे वर्षोत् वहाँ मी उपचारें कारण, जबबा उपचारित कारण और व्यवहारिक कारण काया प्रवाहार कारण आदि वर्षणत्वाची गायम पाये वाते हैं उन सबका अर्थ निमित्तकारण हो करना चाहिये और निमित्तकारणतां के मेहने वर्षों उपचारित कर्ता, उपचारित कर्ता कारण निमित्तकारणतां के मेहने वर्षों उपचारित कर्ता, उपचारित कर्ता कारण वर्षों ते कारण निमित्तकारणतां के मेहने वर्षों कहना चाहिये। करना नार्वायों निमित्तकारणतां या निमित्तकार्त्वाचारित कार्यों कारण नार्वायों मेहने का कारोप करते हैं वह अपारार तो बात्तविक हो है वह तो कमसे कम करनगरियेत हो इस्तियं कार्यों विकास कार्यों कारण नार्वायों कारण नार्व्यायों कारण नार्वायों कारण नार्व्यायों कारण नार्वायों कारण नार्वायों कारण नार्व्यायों कारण नार्व्यायों कारण नार्वायों कारण नार्वयों कारण नार्व

स्त प्रकार कोकमें मौर आगममें सर्वत्र पट, पटादि मिट्टी, सूत आदि वस्तुओं के स्वपरप्रस्थय परिणमन माने गये हैं, वहीं कारण हैं कि इसकी उत्तरिस्त स्व (आवस्त्रभूत उपादान) के साथ निमित्तसूत परके वास्त्रीक सहयोगकी आवस्यकात जित्तवार्थकरणे जनुमून होती है, जत: परके साथ अन्यस्थ-प्रतिरेकके रूपमें बहिष्णांत्रिकों भी वास्त्रीवस्थकर्पमें हीं स्वीकार किया गया है, करनवारोगितकस्पें नहीं।

बापने जो यह लिखा है कि 'उपारान बस्तुगत कारणताका बन्ध बस्तुमें बारोप निश्चियकी सिद्धिकें लिये ही किया जाता है । 'व इसके समर्थनमें अनगारमर्थमानून के 'क्ब्रांस्था बस्तुन सिद्धाः' स्लोकको भी प्रमाणकरमें उपस्थित किया है, लेकिन बापने यह स्थान महित्य है हिस वस्तुन सिद्धाः' स्लोकको मी प्रमाणकरमें उपस्थान किया स्ति किया स्ति स्वार्थ करना चाहते हैं ? इसके ब्रितिरहत ब्रारोप-जिले ब्राप केवल करणनाका ही विषय स्वीकार करते हैं—से बास्तविक निश्चमको सिद्धि कीय संग्य हो सकती है, क्योंकि जो स्वयं करणनारोपित होनेने' 'बसद्बन' हो है उससे सद्बन्ध वस्तुको सिद्धि होना असंभव हो है। एक बात यह मी है कि बनगारमामृतके उस स्लोकमें 'बारोच' सम्बन्ध ताठ न होकर 'ब्यवहार' सम्बन्ध हो पाठ पाया जाता है, उसका वर्ष आपने 'बारोच' कैंडे कर लिया ? यह आप हो जानें। अनगारमामृतका वह स्लोक निम्न प्रमार है:—

कर्त्राचा वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये । साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तद्रभेददक् ॥९०२॥

-- अध्याय प्रथम

इसका सही अर्फ निम्न प्रकार है:---

जिसके द्वारा निक्चमको सिद्धिके लिये (उपदानमूत) बस्तुसे निम्न कर्ता आदिको सिद्धिको जातो है वह स्थवहार कहलाता है और जिसके द्वारा बस्तुसे अभिन्न कर्ता आदिको सिद्धिको जातो है वह निक्चय कहलाता है।

इसका आध्य यह है कि क्योंकि उपादानमूत मिट्टी मादि वस्तुओंसे घटादि वस्तुओंका निर्माण कुम्हार आदि निमित्तकारणोंके सहयोगके बिना सम्भव नही है, अतः निमित्तकर्ता निमित्तकरण आदिके रूपमें इन कुम्हार ब्राहि ब्राह्मयक निमित्तकारणोका सहयोग लेना चाहिये। 'निश्चयकी मिद्धिके लिये' इम वाक्यांचा-का बनिधाय पही है। इस तरह अनगारकमीतृतका उत्तर हलोक कर्ती, करण वास्क्रिक्से पटादि कायकै प्रति मिट्टी ब्राहि उपारानको बास्तविक सहयोग देनेवाले कुम्हार ब्राहिक उस महानेवाले को सरस्वतिक ही सिद्ध करता है. करणनारोशित नहीं। इस्तिबें समसे आपके बनिधायकी कराधि मिद्धि नहीं हो सस्ती है।

'मिट्टोसे चडा बना है' तथा 'कुम्हारने घडा बनाया है' इन दोनो प्रकारके लौकिक बचनोंको ठीक मानते हुए आपने जो यह लिखा है कि 'इन बचन प्रयोगोर्ने मिट्टांके साथ जैनी घटको अन्तर्व्यापित है बैसी कुम्मकारके साथ नहीं ।'

सक्त विषयमे हमारा कहना यह है कि उक्त दोनों अयोगोम घटको मिट्टीके साथ जैनी अन्तव्याप्ति सनुमृत होतो है बैसी अनत्व्याप्ति उत्तरको हुम्हारके साथ अनुमृत नही होती, हमका कारण यह नहीं है। कि मिट्टी घटके प्रति वास्तिकर (वृह्व) कारण है जो डुम्हार तिर्फ करनारांगित (अनद्वव) कारण है, बिक्त हुंबता कारण वहना हो है कि विम्न प्रकार बाव्य होनेके कारण उपादनभूत मिट्टी घटकर परिणत हो जाते है उत्त प्रकार केवल सहायक होनेके कारण निमिनभूत कुम्हार कवाि घटकर परिणत नहीं होता। अतः उपायानोगोदेयभाक्तम कार्यकारणमावके बाधार पर पटकी मिट्टीके साथ तो अन्तव्याप्ति वतलागी है जोर इससे मिन्न-निमित्त-निमित्तकमावक्त कार्य-कारणमावके बाधार पर पटकी कुम्मकारके माथ अन्तव्याप्ति न वतलाक्तर केवल बहिन्याप्ति हो वतलायी है। यही कारण है कि उक्त होनो प्रवारक लेकिन योगोम मो अनतर स्पष्ट दिखाई देता है वर्षात् पिट्टीने घडा बना है' यह प्रयोग अन्तवर्धात्विका होनेसे उपाटानोपादेयभाव को सूचना मिट्टी और कहेंसे देता है तथां 'इन्हकारने मिट्टीके पडा बनाया' यह यशेग बहिल्यांरितका होनेसे निमित्तरिमित्तकप्रसक्की सूचना कुम्मकार और षड़ेसे देता है, इसल्विये रोनो प्रयोगोमे ममानकपने अन्तवर्धाति

इस प्रकार निमित्तकारचामृत बस्तुएँ उपादानोपारेयमावकी अपेकामे अवास्त्रविक (असद्कप) होती हुई भी बहित्रपरित (निमित्तिमित्तिकास) को अपेकासे वास्त्रविक (नद्वण) हो है। इसका मोधा अर्थ यह है कि निमित्त् जिस कार्यका बहु निमित्त है, उस कार्यमे वह निमित्त हो बना रहता है उसका बह कभी भी जपादान नहीं वर सकता है।

आगे आपने हमारे कबनको उद्घृत करते हुए आपत्ति उपस्थित को है कि 'परिणमन उमयक्प होता है—यह बिना आपमप्रमाणके मान्य नहीं हो सकता,' इसके साथ हो आपने यह भी लिखा है कि 'यदि परिणमन उमयक्प होता, तो षटमें कुम्मकारका रूप आ जाता।'

इसके विषयमे हमारा कहना यह है कि आगममें स्वगर-प्रत्यय परिणमनीको स्वीकार किया गया है, इसके किये प्रमाण भी दिये जा चुके हैं, आप भी स्वयर-प्रत्यय परिणमनीको स्वीकार करते हैं, अन्तरमर्थित और वहिक्योपितको स्वयस्थाको भी आपने स्वीकार किया है, इस तरह एक ही परिणमन या कार्यमें अन्तरमर्थितको स्वेचा उपायेत्वता और बहिज्योपितकी अवेदा निविचकता कर दो धर्मोको स्वीवार करना असंगत नहीं है और न ऐसी स्वीकृतिको ज्ञदाशियो हो कहा जा सकता है। 'निमित्त कार्यकर परिणत नहीं होता, सिकं उपायान हो कार्यकर परिणत होता है. इस अनुभृत, पुक्त और आगमितिक करल नियमके रहते हुए कार्यव निविच्या कर्मा गया वालोनावित्र उक्त कार्यव निविच्यक करना प्रवेश प्रवक्त हो आगमा— ऐसी शंका करता उचित्र तही है। द्ध विषेषनसे लोगोंका यह भय भी समान्त हो जाना चाहिये कि निमित्त कर्नृत्व, निमित्तकरणस्व-आदिको सारतीयक माननेते निमित्तामे द्विपक्तियाकारिताको प्रतमित हो जायगी, क्योंकि अपने प्रतिनिमत निमित्तोंके सहयोगसे अपनी उपादान शनितके परिणयनस्वरूप जो एक व्यापार वन निमित्तोक हो रहा हो यह व्यापार हो उपादानको परिणति होनेके कारण उपंत्रेय है और चूंकि निमित्ताके सहयोगसे उपन्न हुमा है इसकिये निमित्तक है तथा बही व्यापार अन्य वस्तुके परिणयनमें सहायक है इसकिये निमित्तकारण भी हैं।

सम् विवेवनसे यह बात अच्छी तरह सिंग्र हो जाती है कि निमित्तमें उपारानयत कारणताका उपचार नहीं होता है, बयार्क पर्वत विति निमित्तें प्रयोजने च उपचारः प्रवर्तने, उपचारका यह लक्षण वहाँ चिटत नहीं होता है। इसिज्ये जिस प्रकार उपारान कारण जपने क्यमें वास्तविक अर्चात् स्वस्मृत है उसी प्रकार निमान कारण भी अपने क्यमें वास्तविक अर्चात् सद्मृत हो है, कल्पनारोपि उ (अयम्भूत) नहीं। इसी प्रकार व्यवहार और निश्चय इन दोनो नयों के विषयमें भी यही अ्यवस्था समझना चाहिये। अर्चात् वित्व प्रकार निश्चय अपने क्यमें वास्तविक है उसी प्रकार ज्यवहार भी अपने क्यमें वास्तविक अर्चात् सद्मृत हो है। स्वयसार गाया १३ और १४ को ब्रात्मका टीकामें व्यवहारको अपने क्यमें मुनार्च हो स्वयम् हो है। स्वयसार गाया १३ वर्षेत्र क्रियमें प्रकार निश्चय अपनित्व क्यांत्र विवाद के स्वयक्त क्यांत्र क्यांत्य क्यांत्र क

यह बात हम पहले ही बतला आये है कि एक बस्तुके धर्मका आरोग अन्य उस बस्तुमें बही होता है जहाँ उपवारका उस्लिबित लक्षण घटित होता है। इस प्रकार उपवारके आधारपर बस्तुकों हो उपविरंत कहा जाता है। और इस तरह बस्तुके दो धर्म हो जाते हैं एक उपविरंत धर्म और दूसरा अनुप्यस्ति धर्म। हममेंने जो जान उपविरंत धर्मकों ग्रद्रण करता है वह उपयोग्त जाननय कहलाता है और जो जान अनुप्यस्ति धर्मकों ग्रद्रण करता है वह अनुप्यस्ति जाननय कहलाता है। इसी प्रकार जो बचन उपयोश्ति धर्मका प्रतिपादन करता है वह उपयस्ति वचननय कहलाता है और जो बचन अनुप्यस्ति धर्मका प्रतिपादन करता है वह अनुप्यस्ति वचननय कहलाता है।

नोट— इस विषयमे प्रश्न नं० १, ४, ५, ६ और ११ पर अवस्य दृष्टि डालिये। तथा इनके प्रस्येक दौरका विषय देखिये।

> मंगरूं भगवान् वीरो मंगरुं गौतमो गणी। मंगरुं कुन्दकुन्दार्यों जैनधर्मोऽस्तु मंगरुम्॥

#### शंका १७

उपचारका छक्षण क्या है ? निमित्त कारण और व्यवहारमें यदि क्रमशः कारणता और नयत्वका उपचार है तो इनमें उपचारका छक्षण घटित कीजिए ?

### प्रतिशंका ३ का समाधान

प्रथम उत्तरमें मूळ प्रश्नके अनुसार और डितीय उत्तरमें अवर पक्षके प्रश्न २ के अनुसार विचार किया गया है। तत्काळ अवर पक्षके प्रथम ३ पर विचार करना है।

### १, पुनः स्पष्टीकरण

हते प्रारम्भ करते हुए अपर पक्षने जपने पूराने विचारोको दुहराया है। हमने प्रथम उत्तरमें उपचारका स्वरूप बतलाते हुए लिखा या कि 'परके सम्बन्ध (आख्य) से जो व्यवहार किया जाता है उसे उपचार कहते हैं। 'इतमे 'सम्मच' परके साथ उसका प्रयोग (वाहा 'आख्य' पर जाया है। 'अपर पत्तने 'आख्य' परका 'आख्य' क्यां कर अपने प्रथम दे लिखा का प्राप्त कर कर कर विचा या कि 'वहाँ आख्यका अर्थ सम्बन्ध स्वयं अख्य ता है। अपर पत्तने पुनः उसे दुहराया है, इसलिए इसना संक्त करना पढ़ा। विचार कर देशा आय तो उसका स्वयं दोने। शब्द आलम्बनके अर्थमें प्रमुक्त हुए हैं।

#### २. क्यवहारपदके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण

आसी अपर पक्षने लिखा है कि 'इस प्रकार अरबेक बस्तुमें यवासम्भव विद्यमान अवने-प्रयंत्रे कनन्त समीकी अपेक्षा परस्पर विषद्ध अपनत प्रकार के निरुष्य और व्यवहारके पुगलकण विकल्प पाये आते हैं। जैन संस्कृतिमें वस्तुकों अनेकानात्मक स्वोकार किया गया है इनकिए उपयुक्त निष्यय और अपनक्षर विकल्प परस्पर विरोधी होते हुए भी वस्तुमें परस्पर समिनित होकर हो रह रहे हैं। एकस्व और अनेकस्त, निरयदा और जिनस्यल, कृद्रपता और अवद्रुषता, सदूषता और असद्रुषता, अमेनक्यना और मेदल्यता इत्यादि गुमलो-में भी पहला विकल्प निष्यवाद और दूसरा विकल्प व्यवहारका है। वृक्ति ये सभी बस्तुके ही वर्ष है, अतः अपने-अपने रूपमें सद्गुत है, केवल असद्भुत नहीं है।'

निश्चय किसे कहते हैं बौर व्यवहार किसे कहते हैं इस सम्बन्धम यह अपर पलका यक्तव्य है। अपर पलने किस आपम प्रमाणके आधारते यह स्पष्टीकरण किया है इसे देनेकी उस पक्षने इसिलए सम्प्रवत: आवस्यकता नहीं समझी होगी, क्योंकि वह यह आपमके स्थानपर सर्वत्र अपने विचारोको ही प्रधानता देता हुआ प्रतीत होता है। यदि हमने व्यवहार अन्यका वर्ष महन ही किया था और अपर पश्च उसे जानता या तो उस पलका यही कर्तव्य था कि आपन्यसमाण देकर उसका स्विधेकरण कर देता। हमने प्रभी तक विचारते की प्रकार कर होता। हमने प्रभी तक विचारते भी आपनोका अवलोकन किया है उनमें न तो निष्यक्षो हो एक-एक घमकप प्रतिपादित किया गया है और न क्यवहारको ही एक-एक घमंकप प्रतिपादित किया गया है। और न क्यवहारको ही एक-एक घमंकप प्रतिपादित किया गया है।

है और दूसरा वर्म व्यवहार है यह अपर पक्षकी अपनी कल्पना है, आयम नहीं। आलापपद्धतिमें निश्चप और व्यवहारके लक्षणोका निर्वेश करते हुए लिखा है—

अभेदानुराबारतथा बस्तु निश्चीयते हति तिश्चयः, भेदोराबारतथा बस्तु स्ववदिषते हति स्ववहारः। अभेद और अनुराबारस्यसे वस्तु निश्चित करना निश्चय है तका भेद और कपचार-रूपसे वस्तु ज्यवहृत करना ज्यवहार है।

निर्वय और व्यवहारके इन लक्षणोमें अध्यात्मदृष्टिसे प्ररूपित लक्षणोंका भी समावेश हो जाता है, इसलिए यहांपर हमने उनका पृथक्ते निर्देश नहीं किया है।

निश्चय और व्यवहारके ये सामान्य लक्षण है, अतः इनका यथाप्रयोजन अपने उत्तर मेदों में चटित होना स्वामाविक है। यहाँ दशना विशेष समझ लेना बाहिए कि उनक लक्षण निश्चयनय और व्यवहारनयकी मुख्यतीर प्रकारत किये गये हैं, किन्तु इससे निश्चय और व्यवहारके स्वरूपका स्पष्टीकरण हो बाता है। इसके स्वरूपय मोलामर्गकी दृष्टिके स्पष्ट प्रकाश डाक्ते हुए समयसार गाया ७ की घारमस्याति टीकॉर्मे किसा है—

आस्तां ताबद्वन्धप्रस्वपाञ्चायकस्याधुद्वत्यम्, दर्धन-कान-चारिप्राण्येव व विधानते । यतो हयनन्त-धमंण्येकस्मिन् धर्मिययनिण्णातस्यान्तेवास्त्रिकस्य तद्ववोधविधाविभः केदिन्बद्रमेरतन्तुवासतां सूरीणां धर्म-धर्मिणाः स्वभावतोऽभेदेशिः व्यवदेशतो भेदसुरावा व्यवहारमात्रेलेव ज्ञानिनो दर्धनं ज्ञानं चारिवसिस्पुरदेशः । स्याधंतरसंबद्धम्यनिर्णातानन्तर्यायत्येकं किञ्चिन्मिलितास्याद्मभेदसेकस्यमावसनुसवतो न द्वर्यनं न ज्ञानं न चारित्रम्, ज्ञायक एव एक झुदः ।

ज्ञायक क्षारमाके बन्धपर्यापके निमित्तसे बयुद्धता तो दूर रहो, उबके बर्सन, ज्ञान, बारित ही विध्यमान नहीं है, क्योंकि अनन्त वर्मवाले एक धर्मीका बिन्हे ज्ञान नहीं है ऐसे निकटवर्ती शिष्योको वसे (धर्मीका) बत्तव्यानेवाल किनने ही धर्मी द्वारा उसका अनुसाधन करनेवाले आवायीका ऐसा उपवेदा है कि यद्याप घर्म और घर्मीम स्वभावने कामेर है तो भी नामके मेर उपजाकर व्यवहारमात्रसे ही ज्ञानीके वर्धन है, ज्ञान है, चारित है। परन्तु परमाध्येत देखा जाय तो एक हथ्यके हारा पिये पये बनन्त पर्यापपनेते जो एक है, जिंचत् मिल्ट आस्वादयाना है, अमेरकप है और एकस्वमान है ऐसी बस्तुका अनुभव करनेवालेके न दयन है, न ज्ञान है और न चारित्र है—एकमात्र गुद्ध जायक है।

इसी तथ्यको उदाहरण सहित सरल शब्दो द्वारा समझाते हुए आचार्य जयसेन उक्त गाथाको टीकामें जिलते है—

यथा निरुच्यनयेनाभेदरूपेणारिनरेक पृष्, प्रशाद् भेदस्यस्थवहारेण दृहवीति दाहकः प्रचतिति वाषकः प्रकारं करितिति प्रकासक हति खुरास्था विषयमेरेन त्रिया सिंग्यते । तथा जीवीऽपि निरुच्यक्यासेत्त्रयेन प्रयुक्तिन्यस्थापित मेदस्यस्यवहानयेन जानातीति द्यानं वस्यतीति दर्शनं वस्तिति चरित्रसिति स्थुरस्था विषयमेरेन त्रिया नियत हति ।

जिस प्रकार निश्चयनयसे अमेदरूपने अनित एक ही है, पश्चात् भेदरूप स्ववहारने दहन करती है, इतिलए दाहक है, पचाती है, इतिलए पाचक है और प्रकाश करती है, इतिलए प्रकाशक है इस तरह स्वृत्यत्तिकरनेपर विषयभेदसे तीन प्रकारके भेदको प्राप्त होती है उसी प्रकार और भी निश्चयरूप अमेदनयसे तुद वैतन्यन्त्रक्य होकर भी मेदरूप स्ववहारनवसे बानता है, इसिलए झान है, देखता है, इसिलए दर्शन है और चरण करता है, इसकिए वारित है इस प्रकार ब्युत्तित्त करनेपर विषयभेदसे तीन प्रकारके भेदको प्राप्त होता है।

ये बागम प्रभाग है। इन पर सम्बक् सकारसे दृष्टियात करनेपर विदित होता है कि जो एक प्रव्यक्त हारा थिये गये अनन्त पर्यावपनेसे एक है, किंचन मिलित आस्वादवाला है, अभेरहण है और एक स्वभाव है बह तिस्वय है, बयोकि परमायंगे बस्तुका स्वक्त हो ऐता है। इस प्रकार इस कवन हारा बस्तुस्वक्ष्मका हो उद्यादन किया गया है, अत्वय उवत प्रकारसे बस्तुस्वक्यको बहुण करनेवाला निश्चयन्य है यह सिंह होता है। स्थाह है कि त्रकालायाधिन अभेरहण एक अस्तुण्ड बस्तुको निश्चय संझा है और उसे प्रहण करनेवाला निश्चयन्य है।

यह तो निश्चयस्वरूप वस्तुका और उसे ग्रहण करनेवाले निश्चयनयका स्वरूपनिर्देश है। अब व्यवहारनय और उसके विषयपर दक्षिगत कीलिए।

आवार्य कहते हैं कि 'यदाप धमं और धर्मीमें स्वमावके अमेर है, तो भी नामके मेर उपजाकर ध्यवहारमामके ही जानोंके दर्शन है, जान ह और चारित है। 'इसके विदित होता है कि धर्म-धर्मीमें स्वभावसे अभेर होनेपर भी भेर उपजाकर कथन करना व्यवहार है और इसे विषय करने-वाला व्यवहारनय है। यतः धर्म और धर्मी एक वस्तुमें सद्भुत है, इसलिए ऐसे नवको सद्भृत व्यवहारनय करते हैं।

यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि जिनाशममें जो निश्चय-व्यवहाररूप वर्णन है उसमें यथार्थका नाम निञ्चय हैं और उपचारका नाम व्यवहार हैं।

यह बस्तुस्विति है। इते दृष्टि बोझल करके वपर पक्ष बस्तुके एक धर्मको निश्चय कहता है और दृष्टि प्रमंको ध्यवहार कहता है। यह बढ़ा बटिल करना है। उन पक्षते इत करपनाको मूर्तव्य किस आधारते विद्या यह हम अभी तक नहीं समझ मने। जब कि निज्वय गृहु अखुण्ड बस्तु है और ज्यबहार अखुण्ड बस्तु है और ज्यबहार अखुण्ड बस्तु हैं और ज्यबहार अखुण्ड बस्तु में भेट चप्ताकर ज्यबहार अपन करनामाज हैं। अपर पच नामलता हैं कि ध्यवहारनयका विद्या भी बस्तुका धर्मिश्रोय है तथा हमी प्रकार निश्चयनवका विद्या भी बस्तुका धर्मिश्रोय है। किस्तु ऐसी बात नहीं हैं जैसा कि समयनार गाया ७ की उनत टोकासे स्पष्ट है। अपर पद्मको आगम पर दृष्टि एक कर उनके स्वरूपका निर्देश करना चाहिए। आगमके अभिन्नायको स्पष्ट करनेका यह विश्वमार्ग है।

यद्यपि आगममे व्यवहारको प्रवृत्ति-निवृत्ति लक्षणवाला निर्दिष्ट किया गया है—

भ्यवहारं प्रवृत्ति-निवृत्तिस्रक्षणम् । -अनगारधर्मामृत अ०१ इस्रोक ९९

सो प्रकृतमे उसका आधाय इतना हो है कि जो जतादिरूप जीवको प्रवृत्ति होतो है उसे मोक्षमार्ग कहनायह स्थवहार है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना।

बागममें जो व्यवहारके सद्भूत व्यवहार और अतद्भूत व्यवहार हरणादि मेंद किये गये है वे मात्र किस बालम्बनसे यह व्यवहार प्रवृत्त हुवा है यह दिखलानेके लिए किये गये है। अभेद और अनुपर्वारत-रूप वो बस्तु है उसे इनमेसे कोई भी व्यवहारनय विषय नहीं करता, बयोकि सद्भूत व्यवहारत्यका विषय संब्रा, प्रयोजन और लक्षण आदिको ध्यानमें रखकर अखण्ड त्रिकालवाधित वस्तुमें भेद उपजाकर कथन करनामात्र है और असद्भूत व्यवहारनयका विषय एक वस्तुमें अन्य वस्तुके गुण-धर्मका प्रयोजनादिवश आरोपकर कथन करनामात्र है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब कि प्रायेक वस्तु त्रिकालाबाबित सक्ष्यक्रमधे परमार्थ तत् है तो त्रसे विवय करनेवाले जानको निवयनन मर्गो कहा गया है। ऐसे जानको प्रमाणज्ञान वसे नहीं कहते? समामान यह है कि यह जान वर्ष और कालादि विशेषण विशिष्ट वस्तुको विषय नहीं करता, दशिष्ट वह जान नयज्ञान हो है और चूँक वस्तु स्वभावसे अभेद-प्रकृष्ट हो परमार्थसन् है, इसिल्प इसे स्वीकृत करनेवाले नयविकालपको निरुचयनय कहते हैं।

इस प्रकार 'श्ववहार' पदका क्या वर्ष है ? उसे हमने अपने पिखले उत्तरमें उपचरित या आरोपित क्यों बतलाया इतका सप्रमाण स्पष्टीकरण हो जाता है। साथ हो अपर पक्षने निश्चय और व्यवहारको जो एक-एक चर्मस्वरूप बतलाया है वह ठीक नहीं है यह भी जात हो भाता है।

### ३. 'मुक्याभावे' इत्यादि वचनका स्पष्टीकरण

अपर पक्षने हमारे दारा निर्दिष्ट किये गये उपचारके रुक्षणको मान्य कर लिया यह तो प्रसन्नताकी बात है। किन्तु उसे 'सुख्यासावे सति निमित्ते प्रयोक्षने च उपचारः प्रवर्तते' इस वचनमे पठित 'निमित्ते' पद पर ् विदाद है। उसका कहना है कि 'उपचारके इस अर्थमें हमारे आयके मध्य अन्तर यह है कि जहाँ आप उपचारकी प्रवित्त निमित्त और प्रयोजन दिखलानेके लिए करना चाहते हैं वहीं हमारा कहना यह है कि उपचार करनेका कुछ प्रयोजन हमारे लक्ष्यमे हो और उपचार प्रवित्तका कोई निमित्त (कारण) वहाँ विद्यमान हो तो उपचारकी प्रवित्त होगी। समाधान यह है कि आलापपद्धतिके उक्त वचन द्वारा 'मुख्यामावे सति' इस वधनका निर्देश कर यही तो बतला दिया गया है कि जहाँ व्यवहार हेत और व्यवहार प्रयोजन बतलाना इष्ट हो वहाँ उपचारकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ 'निमित्त' और 'प्रयोजन' शब्द 'मस्य हेत्' और 'मस्य प्रयोजन' के अर्थमें प्रयक्त नहीं हुआ है. अन्यया उक्त वचनने 'सुख्याभावे स्ति' इन वचनका सम्निवेश करना त्रिकालमें सम्भव नहीं था जागममें उपचार कथनके जितने उदाहरण मिलते हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ 'सिंहोऽयं माणवकः' इस वचनपर दृष्टिपात कीजिए । इस द्वारा बालकमे सिंहका उपचार किया गया है। इसका कारण जिस गणके कारण तिर्यञ्च विशेष ग्रथार्थमें 'सिंह' कहलाता है, 'सिंह' के उस गणका बालकमें सदभाव स्वीकार करना ही तो है। यही उपचार करनेका व्यवहार हेत है। अपर पक्ष ऐसा एक भो उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकता जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि एक द्रव्यका धर्म दूसरे दृष्यमे वास्त उमे पाया जाता है। देखो. समयसार गावा १०० में अज्ञानी जीवके योग और विकल्पको घटका निमित्तकर्त्ता कहा है। क्या अपर पक्ष यह साहस पर्वक कह सकता है कि ये धर्म जोवके न होकर मिट्रीके हैं। यदि नहीं, तो अज्ञानी जोवके उन धर्मोंको घटका निमित्त या निमित्त कर्ता कहना क्रमसे उपचरित तथा उपचरितोपचरित ही तो होगा। प्रकृतने 'सति निमित्ते प्रयोजने च' का यही तास्पर्य है और इसी तास्पर्यको स्पष्ट करनेके लिए बालापपद्धतिके उक्त बचनमें 'सुख्यामावे' पद दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपर पक्षने उक्त बक्तके आधारपर हमारे और अपने बोच जिस मतभेदको चरचा को है वह बस्तुस्थितिको व्यानमें न लेनेका ही परिणाम है। यदि अपर पक्ष आकापपद्धतिके उस प्रकरण पर ही दृष्टिपात कर से जिस प्रकरणमें यह बचन आया है तो भी हमें खाशा है कि वह पक्ष मतभेदको भलकर इस विषयमें हमारे कथनसे सहमत हो जायगा ।

### ४. 'बंधे च मोक्स हेऊ' गाशका वर्थ

अपर पक्षने नयसकारी 'संखे स मीत्स्य हेत्र' इस समनको उद्भुत कर हमारे डारा किये गये उनके अपंकी गक्त सताया है। अपर पक्षने जसकि कम और मोक्षमें जीवको प्रवाह हैतु तथा कर्म-नाक्षमें अपहार हेतु स्वीकार कर किया है तो इससे यह तो तुतरा किय हो जाता है कि कर्म और नोक्षमें जो बन्य और मोक्षमें हैं कहा है, कहा है वह उपचारते हो कहा है, स्वींक 'अपहार हेतुं और 'उपचार हेतुं 'इत दोग' का बाध्य एक ही है। अतपुर उन्हार होते अपार अपार के अपार क

हमने अपने अर्थमें कोष्टकमें जो 'निमित्त' पद दिया है वह नही देना था यह हमें इष्ट है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यके कार्यका स्वभावसे हेतु नहीं होना। किन्तु इस परसे अपर पसके समित्रकति सिद्धि नहीं होती। गावा अगनेमें स्पष्ट है। उनके पूर्वार्थन अवदार हेतु-उपचरित हेतुका और जनतार्थमें निक्कत हेनु-यार्थ हेतुका निर्देश करके बतलावा गया है कि अन्य पदार्थ बन्ध-मोक्समें ज्यवहार हेतु है और जीव निञ्चय हेतु है।

अपर पक्षका कहना है कि 'क्योंकि हम अपनी प्रतिश्वकामें बठला चुके है कि एक वस्तुका अपना वस्तुत्व बयादान नहीं हैं और दूसरी वस्तुका अपना वस्तुत्व निर्मित्त नहीं है, किस्तु अपने स्वतन्त्र अस्तिरद-को रखती हुई विषाञ्चित वस्तु विषाञ्चत कार्यके प्रति लाध्यद होनेते उपादान हारण हैं। और अपने स्वतन्त्र अस्तिरक्को रखतो हुई कम्म विषाञ्चत कर्तु तहासक होनेते निर्मात्त कारण है।' आहि।

समाधान यह है कि प्रत्येक वस्तुकी उपादानकारणता उसका स्वरूप है। तभी तो प्रत्येक वस्तुमे

कती बादि यहकारक घमोंको यवार्थकपर्य स्वीकार किया गया है। इसके लिए समयसार परिविष्ट्यर वृष्टि-पात की बिए। इसमें जोवमें मावशिक्त और क्रियाविक्तका अस्तित्व बतलाने के बाद कर्मशक्तित, कर्मृतिकत, करणवादिन, सम्यतानशिक्त, अयादानशिक्त और अधिकरणालिका से छड़ कारक शिक्तवी निरिद्ध की गई है। इससे स्पष्ट कात होता है कि प्रत्येक वस्तु स्वक्येस अपने परिणामकक्षण कार्यका यवार्थ व्यादान होने के साथ वह उसका मात्र आयया न होकर कर्ता है। इतना अवस्य है कि प्रत्येक वस्तुका अपना संख्या वस्तुको व्यवहारी (उपवार्थ) निमित्त क्षत्वा है और ओवको निक्यक्ष (परमार्थक) हेतु कहा है। इस सम्पर्भी वब हम अपन एसके उसन वस्त्यम्य प्रतिकार करते हैं तो हमें अपन एसकी उसक कथन सायार्थक कर प्रतार्थ में प्रतिक होता है। इस छोटेने वस्त्यममें अपन एसने परस्पर विकट ऐसी माम्यतार्थोका समार्थक कर दिया है जिनको सोमा नहीं। जब कि अपर एसके कथानुसार एक वस्तुका अपना बस्तुक जपाना ही नहीं ता वह अपने कार्यका स्वयार्थ आध्य कीत वसका है हसका अपर एक स्वयं विचार करें। और साथ ही जब कि दूसने वस्तुका अपना वस्तुक निमित्त नहीं तो वह दूसरेक कार्यका स्वरुक्त सहस्वार्थन के सहस्वा सकता है। हम तो अपर एसके इस कथनने यही समझे हैं कि वह वास्तवस्य सम्बद्ध है

हमने निरुपय छड कारक और व्यवहार छह कारक स्वीकार किये है इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इन्हें स्वीकार करनेके राथ हमने यह भी तो बतकाया है कि निरुपय छह कारक यथाय है, और व्यवहार छह कारक क्यनमात्र है. मिटीके घटेको थीका यहा कहनेके समान ।

हमने 'जिसके साथ कार्यकी बाह्य व्याप्ति याई जाती है उसये कर्ता जादि निमित्त व्यवहार किया जाता है।' यह जिल्ला है। साथ हो क्ली प्रसंग्य हमने यह भी लिला है कि 'विश्व दूसरे पद्मापेक साथ बाह्य व्याप्ति वाई जाती है उसये निमित्तक्ष्य व्यवहारका जालम्बन कर जिलमें क्लीक्य व्यवहार होता है उसे क्ली निमित्त कहते हैं।' आदि।

हमपर अपर पत्रने 'निमित्तका व्यवहारका आज्ञान कर' इस वास्त्रांखि आधारसे खिला है कि इस वास्त्रांखक आधार प्रेम दूरिय दिसा वास्त्रांचे अगारानको कार्यक्ष परिणतिक अनुकूल जो सहायताकर व्यापार हुआ करता है तिसके आधार उसमें बहिल्यांतिको व्यवस्था वन सकतो है, यदि आपका अभीष्ट अर्थ हो तो बहु व्यापार उस इसरे पर्वाक्ष वास्त्रांचे कहा जा सकता है। यद अपारा प्रकार हो कि स्वाप्ता उसे बदारजीक कैसे कहा जा सकता है। अपारा प्रकार हो कि एक प्रव्य दूसरे प्रधाने कार्यमे सहायताकर व्यापार करता है यह कवनमात्र है। प्रदेवेक प्रथम वपना-वपना ध्यापार स्वयं करते है पर उनके एक साथ होनेका नियम है। मात्र इसिय्यं वही जयायानो मित्र दूसरे प्रथम कार्यमे निमित्त व्यवहार किया जाता है। जैसे भीका चडा कहना करानारोपित नहीं है। व्यवहार पर्कार किया वस्तु है से स्वरोपित नहीं है। व्यवहार पर्कार किवा वस्तु है से सो प्रवेष प्रथम अपारा करता है से स्वराम प्रवेष प्रशेष स्वराम स्वराम करता है। स्वराम स्वर

## ५. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकके एक प्रमाणका स्पष्टीकरण

तत्त्वाधंरकोकवार्तिक प्० १४१के प्रमाणको घपर यस अनेक बार उपस्थित कर आया है और हम भी उसका कही संसंपसे तथा कही विस्तारसे समाधान भी कर आये हैं। अपर पक्षने यही पुनः उस प्रमाणको उपस्थित किया है। उसमें द्विष्ठ कार्य-कारकाशको व्यवहारनयसे परमार्थमुत कहा गया है। मात्र इसी कारण बपर पक्ष उन्तर क्यमको अपने अभिमतके समर्थनमें मानता है। किन्तु आयार्थ विद्यानीय उत्तर क्यमको निश्चय क्यम नहीं बनका रहे हैं, मात्र व्यवहारनय क्यम बतला रहे हैं, इसपर अपर पन्न अपना ब्यान दे यह हमारा उद्य पक्षके सिवनय निवेदन है।

अब देखना यह है कि आचार्य विद्यानन्दिने यदि द्विष्ठ कार्य-कारणभावको व्यवहारनयसे परमार्थभत कहा तो क्यों कहा ? बात यह है कि जिस प्रकार बोड-दर्शन स्कन्धसन्तति आदिको संवतिसत (कल्पनारोपित) मानता है उस प्रकार जैनदर्शन उसे सर्वचा कल्पनारोपित नहीं मानता, क्योंकि दो बादि परमाणओं मेसे प्रस्थेक परमाणमें अपनेसे भिन्न दसरे परमाणको निमित्त कर अपनी योग्यतावश ऐया परिणाम होता है जिसके कारण नाना परमाणओं के उक्त परिणामको देश-भावप्रत्यासत्तिवश स्कन्त आदि कहते है । ऐसा परिणाम ससंस्कृत अर्थात परमार्थसत है, असंस्कृत अर्थात करुपनारोपित नहीं है। यहाँ प्रत्येक परमाणके यगपत देश-भाव-प्रत्यासित्ररूप ऐसे परिणामको देखकर हो व्यवहारनयसे दिल कार्य-कारणमावको परमार्थसत कहा गया है। आशय यह है कि प्रत्येक परमाणका उक्त प्रकारका परिणाम यथार्थ है। साथ ही उन सब परमाणग्रोमे देश-भावप्रत्यासत्ति है। उनमें स्कन्य व्यवहार करनेका यही कारण है। स्पष्ट है कि बौद्ध-दर्शन स्कन्यसन्तितिको जिस प्रकार संबत्तिसत-कल्पनारोपित मानवा है उस प्रकार जैनदर्शन नहीं मानवा । इसी कारण आप्तमीमासा कारिका ५४ की अष्टराती टीकामे उसे सुसंकृत अर्थात परमार्थसत बतलाया है। आचार्य विद्यानन्दिने भी इसी आचारपर त॰ रुलो॰ वा॰. प॰ १५१ में द्विष्ठ कार्य-कारणभावको परमार्थसत् कहा है। आचार्य विद्यानिदिने वहीं पर उक्त उल्लेखके बाद संब्रह और ऋजुसुत्रनयसे उसे जो कलानामात्र घोषित किया है उसका यही तारपर्य है कि स्कन्य व्यवहारको प्राप्त हुए उन परमाणुओको न तो एक सत्ता है, क्यो कि सब परमाणुओको स्वरूपसत्ता प्रवरू-प्रवर् है और न एक पर्याय ही है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु प्रवरू-प्रवर् अपनी-अपनी पर्यायरूपसे परिणम रहा है। इस दृष्टिसे देखनेपर दृष्ट कार्य-कारणभाव कल्पनामात्र है यह उदत कचनका तारपर्य है । उनके वे शब्द इस प्रकार है---

संप्रहर्जुसूत्रनयाश्रयणे तु न कस्यवित्कृत्वित्सम्बन्धः अन्यत्र कल्पनामात्रात् इति सर्वमविरुद्धम् ।

संबहनय और ऋजुसूत्रका आश्रय करने पर तो कल्पनामात्रको छोडकर किसीका कोई सम्बन्ध नहीं है इत प्रकार सर्व कथन अविषद्ध है।

इस प्रकार समग्र कमन्यर वृष्टिगत करनेवर यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर द्विष्ठ कार्य-कारण-भावको जो परमार्थनत् कहा है वह विकत्सकन व्यवहारनयको व्यानमे रखकर हो कहा है। व्यवहार नय मात्र विकत्यक्व होनेते उपवरित है हमके लिए समयसार मात्रा १०७ को जात्मक्यांत टोकापर दृष्टिगत कीवए। संसारी जोवके ऐसा विकल्प साधार होता है, इसलिए तो वह कल्पनारोपित नहीं है और उस विकल्पके विषयभूत वस्तु वैसी नहीं है, इसलिए वह उपचरित है यह उफ कथनका तात्पर्य हैं।

अपर पक्षने तत्वार्धवातिक अं० ५ सू० २ को उपस्थित कर प्रत्येक कार्य-स्वपर प्रत्यय होता है इसको चिद्धि को है। समायान यह है कि प्रत्येक कार्य स्वन्यर प्रत्यय होता है इसका निषेध नहीं। विचार तो यह करना है कि इन दोनोंमें किसको कारणता यथार्थ है और किसको कारणता उपचार्थत है। परमायानमें इसका विचार करते हुए अपना कार्य करनेमें समर्थ स्वको यथार्थ कारण वत-छाया गया है और परको कारणताको उपचरित वतछाया गया है। उक्त उल्लेक्स 'नाम्यतपापे हरबादि वच्च निरुचय और व्यवहार इन दोनों पचांकी विद्धिके अभिग्रायके किया गया है। यद: दोनों पकांकी विद्धि युगयन नहीं हो वकतों, बत: उनकी विद्धि कमसे को गई है। पर इसका बाध्य यह नहीं कि प्रत्येक कार्यमें वोनों प्रकारके हेयुक्तेंका उपापन नहीं होता। इश्विचे प्रत्येक वस्त्रमें प्रतिनियत हेयुक्तेंका उपापन होता है। उत्तर क्ष्यका आध्य क्ष्में प्रतिनियत हैयुक्तेंका उपापन होता है। उत्तर क्ष्यका आध्य केना चाहिए। अप्यापन प्रतायका प्रत्येक कार्यका कार्यक केना चाहिए। अप्यापन प्रकारका परिदार करना अध्यक्ष केना चाहिए। अप्यापन प्रत्येक कार्यका वाहिए वाहिक कार्यका वाहिए। वाहिक वा

वपर पताने तरवार्थवार्तिक ब्र० ५ सू० १७ का 'कार्यस्थानेकोषकरणसाध्ययवात् शिसद्धेः' इत्यादि वचन उत्तृत किया है। सो उसका भी पूर्वोक्त ब्राध्य हो है। तरवेक कार्यके प्रति बाह्य उपकरण प्रति- वियव बाह्य सामयी है और ब्राध्य उपकरण प्रति- वियव बाह्य सामयी है और ब्राध्य उपकरण प्रति- वियव बाह्य सामयी है और ब्राध्य ज्ञारायन्त्र विशेषण है और दूषण ज्ञारायन्त्र विशेषण है और दूषण ज्ञारायन्त्र विशेषण है और दूषण ज्ञारायन्त्र विशेषण है और प्रतिनियत कार्य हों। इसके स्पष्ट है कि शितियत बाह्यास्पतर सामयीकी समस्तामंत्र है। प्रतिनियत कार्य होते हैं। उपविचान कार्य है स्वाप्ति विवच कार्य है । वर्ष क्षेत्र क्ष्य कार्य है । इसके स्पष्ट है कि शितियत बाह्यास्पतर सामयीकी समस्तामंत्र है। वर्ष कार्य है। वर्ष क्षित्र कार्य के स्वाप्ति व्यव कार्य है। इस इस व्यव हारा उपवासीभोदियमावको दृष्टि विचार किया गवा है। तथा 'कुळाळस्वेष कळकसम्प्रति' इस वचन हारा उपवासीभोदियमावको दृष्टि विचार किया गवा है। तथा कि क्ष्य क्राध्य क्रिक्सम्पति' इस वचन हारा उपवासीभोदियमावको दृष्टि विचार किया गवा है। तथा क्ष्य कार्य क्षय क्षय क्षय है। इस इसा बळावा मार्य है कि वैत कुळाल (कुस्तर) कळको प्रति निमित्र ( अपनतार होते हैं) है उसी प्रकार अनन्तर पूर्व खण कारण है और अनन्तर उत्तर खण कार्य है, वर्गोक कारण के होनेका नियम है। इस प्रवार इस वचन हारा यो पूर्वीक विभागसको हो पूर्वि को गर्दि है। स्थाह स्व वचन हारा क्षया दे अपन्ति है। स्थाह स्व वचन हारा क्षया दे अपनत्र हो हो स्व वचन हारा क्षया दे अपनत्र वाह्यास्थ्य स्व स्व वचन हारा क्षय क्षया हो हो पहि करते है, क्षांकि प्रतिनियत कार्यको प्रतिनियत वाह्यास्थ्यन स्व है।

इस प्रकार त॰ रलो॰ वा॰, पृ॰ १५१ बादिके बचनोका क्या बाशय है इसका स्प्रष्टोकरण किया।

अपर पक्षने 'अरवेक वस्तुमें समानरूपसे एक साथ पाये जानेवाले ज्यादानता और निमित्तता नामके दोनों ही वर्म कार्यसापेक्ष होते हुए भी वास्त्विक ही हैं।' इत्यादि लिखकर व्यवहार हेतुताको भी वास्त्विक बतालानेका प्रयास किया है। किन्तु अपर पक्षका यह कथन करपनामात्र है, क्योंकि एक बस्तुका कससे भिक्त बस्तुमें अत्यन्ताभाव है, इसलिए एक बम्नुके कार्यका कारण धर्म दूसरी बस्तुमें सद्भूत है यह मानना आगमसम्मत नहीं हैं। अत्यक्ष मेद विवसान उपायनाता नामके बमकी कार्यवापेक स्त्रीकार करना वहीं तद्मुत-ध्यवहारका विवस है वहीं व्यवहारहेतुको कार्यवापेक स्त्रीकार करने भी अवदम्गत अवहारन्यका विषय मानना हो उचित है। यहो कारण है कि परमासमें 'एक कार्यक दो नहीं नहीं होते' यह स्त्रीकार किया गया है। इस विवसका विशेष लुलावा अनेक प्रस्तान करने किया ही है।

अपर पक्षको एक वस्तुके हार्यका दूबरी वस्तुको निमित्तकर्ता कहना किंत नयका विषय है और उत नयका लक्षण बया है दन बोर व्यान देना चाहिए। इसने यह राष्ट्र हो जायगा कि एक बस्तुके कार्यका दूसरी वस्तुको निमित्तकर्ता कहना मिट्टोके घड़ेका धांका घड़ा कहनेके समान उपचरित ज्ञान हो है। प्रत्येक वस्तु स्वभावसे अपने हो कार्यका निमित्त (कारण) है। इसीको उपादानकारण कहते हैं। अन्य वस्तु अन्य वस्तुके कार्यको करे यह उसका स्वभाव नहीं है। बार पक्ष अन्य वस्तुके कार्यका अन्य वस्तुको बार्लावक निमित्त मानकर उसे उपचरित माननेसे हिस-किया रहा है। यही कारण है कि प्रकृतने उसको औरते जो तक उसकिय मानते हैं।

अपर पक्षने यहाँ पर वो आपत्तियाँ उपस्थित को है, मात्र उनके भयसे हम उपादानगत कारणता-का अप्य बस्तुमें आरोपकर उसे अ्यवहारहेतु नहीं कहते। किन्तु एक बस्तुका कारण वर्म दूसरी बस्तुमें नहीं पाया जाता, फिर मो उसमें निमत अ्यवहार होता है, मात्र इसलिए हम उपादानगत कारणताका आरोप अप्य बस्तुमें करते हैं।

एक इच्य दूसरे इध्यक्त कार्यमे सहयोग कर नहीं सकता, मात्र कालप्रश्यावश्चिक्य सहयोगका स्थवहार अवस्य किया जाता है। बज्ञानो जीव पर वस्तुमे इष्टानिष्ट या एकरवर्बुद्धि करता है, इसे ही यदि अपर पक्ष अपनेसे मित्र वस्तुमें बाह्यष्ट होना कहना चाठता है तो इसमें बायश्चि नहीं। किन्तु इस बाधारपर यदि अपर पक्ष यह मानना चाहता है कि उपादानके भिन्न अन्य बस्तु उपादानके कार्यमें वास्त्रवमें बह्योग करती है या उसे बाह्तवमे परिणमाती है तो ऐसा मानना मिथ्या है। उपादानके कार्यमें उससे भिन्न अन्य बस्तुको इसोलिए अकिपिस्कर कहा गया है।

'खपादानसे भिन्न बस्तुमें अपने कार्यका कारण धर्म वास्तविक है,इसलिए उपचार निराधार नहीं किया जाता' यह सच है। किन्तु वह कारण धर्म अपनेसे भिन्न अन्य वस्तुके कार्यका नहीं है, फिर भी प्रयोजन विशेषको ध्यानमें रखकर उसे अन्य वस्तुके कार्यका कारण कहा जाता है. इसलिए उसमें अन्य वस्तुके कार्यके वास्त्रविक कारणका आरोप करना लाजिमी होजाता है। अन्यया उसे अन्य वस्त के कार्यका कारण विकालमें नहीं कहा जा सकता । अपर पक्ष आलापपद्धतिमे निर्दिष्ट किये गर्ये उपचार प्रकरणमे आये हुए उन वचनोपर दृष्टिपात कर ले। उन पर दृष्ट्यात करनेसे अपर पुसको समझमे यह बात अच्छी तरहसे आजायगी कि एककी कारणताको यदि दसरेके कार्यकी कारणता कहा जाता है तो कारणतामें भी कारणताका आरोप करना बन जाता है। एक श्रवीर बालकको यदि दूसरा श्रवीर बालक कहा जाता है, जैसे आजके बलबाली मनव्यको अतीत कालमे हुए भोमको अपेक्षा भीम कहना, तो एक शरबीर बालकमें दूसरे शरवीर बालकको अपेक्षा शरवीरताका आरोप करना बन जाता है। प्राणोंकी वास्तविक सहायक सामग्री तो स्वयं उनका उपादान है,अन्त नहीं । फिर भी अन्तको प्राणींका सहायक कहना यह आरोपित कथन है। इसे वास्तविक मानना यही मिध्या है। विशेष स्पष्टीकरण पूर्वमें किया ही है। साष्ट्र है कि अन्य वस्त अन्यके कार्यका निमित्त कारण वास्तविक नहीं है. उपचरित हो है। बालककी शरवीरतामें पहले सिंहकी शरवीरताका आरोप होगा और इस ग्रामारपर उसमें सिंहका आरोप कर उसे ू सिंह कहा जायगा। इसी प्रकार अञ्चको प्राण क्यो कहा गया है इस विषयमें भी स्मध्टीकरण कर लेना चाहिए ।

एक द्रथ्यके कार्यके प्रति दूसरी बस्तु स्वयं निमित्त (कारण) नहीं है। यह तो व्यवहार है। अता आगमये अप्य बस्तुको दूसरेके कार्यके प्रति स्वभावतः सहयोगी नहीं माना गया है। यही कारण है कि 'अप्य बस्तु दूसरेके कार्यमे अस्तिपक्ष के हैं : हमारा यह मानना युक्तियुक्त है। एक हम ही क्या, कोई में स्वप्ति नार्य पर्य कारणताको वास्ति कि मानक पराको उठायरोके विकल्प और योगप्रवृत्ति करता है तो उसे असानका पराक्त के स्वप्ति मानना चाहिए। इसी तथ्यवस्थे स्थानमें रखकर निक्ष्यंक्तमें प्रवचनसार गावा १६ की सुरिकृत टीकामें यह वचन उपलब्ध होता है—

क्तो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्बभावछाभाय सामग्री-मार्गणव्यमतया प्रतन्त्रेर्भयते ।

वतः निश्वयसे परके साथ बारमाका कारकरूप सम्बन्ध नहीं है, जिससे कि शुद्धारमस्वभावकी प्राप्तिके लिए सामग्री (बाह्य सामग्री) बुँढ़नेकी व्यवताबश जीव परतन्त्र होते हैं।

बन्य बस्तुने कारणताका बारोग साधार किया जाता है। वसे निराधार कहना उचित नहीं है। दूसरेके वरावानमें अध्यक्ष वरावानका आरोग करना हो निम्मकारण कहलाता है। असका निरास करनेके । जिए हो एकको वरावान कारण और दूसरेको निम्मकारण कहा जाता है। तास्त्रयं एक हो है। इस्विष्ट एक्ट्रले वरावानाका आरोग किया जाता है। बादमें निम्मताका, ऐसा नहीं है। बाह्य वस्तुक अस्यके कार्यके अस्ति स्वयं सहस्व स्वाह्म हो है। बाह्य वस्तुक अस्यके कार्यके अस्ति स्वयं सहस्व नहीं है। अपने अख्यानरूप अपराधके कारण उसे अपने द्वारा सहस्व

सिक जाता है। 'बच्च ने प्राणाः' इत्यादि उदाहरणोमें इसी न्यायके विचार कर लेना चाहिए। उपचार सर्वचा कल्पित और निराधार नहीं है। किन्तु वह साधार है। उपचारको परमाधे भूत मानना ही अस्तर है, अन्यथा वह उयवहारसे सत्य है, क्योंकि उयवहारोजों को उसके आधारसे छोक्क्यबहारको प्रसिद्धि होती है। इस अन्यके कार्यमें अन्यको सहायतास्था ज्यवहारका छोप नहीं करना चाहते है। अपर एक अवव्य हो उसे परमाधे स्वयं हो। अपर एक अवव्य हो उसे परमाधे स्वयं हो। उसे परमाधे स्था

यहाँ निश्चयक्य छह कारकोका उपचार कैसे होता है इसका निर्देश करते हुए अपर पक्षने कार्य-कारणके विषयमें किखा है कि 'उपादान वस्तुगत कर्मत्वका आरोप आप कीनसी अन्य वस्तुमें करेंगे।' समाधान यह है कि उपादानका अपना कार्य वास्तिविक कर्म है उसमें अवदार हेतु अपने स्वीकृत अन्य वस्तुके कर्मका आरोप करके उसे उसका नीमित्तक (कार्य) कहेंये। इसने वहाँ क्लि प्रकारका उपचार गृहीत है इसका समझक परिवाल हो जाता है।

कुम्हार और जुलाहेका जो योग और विकल्परूप व्यापार होता है उसमें व्यवहार हेतुता इसलिए घटित होती है, क्योंकि उनकी क्रमश. घट और पट कार्यके साथ कालप्रत्यासत्ति पाई जाती है, इसलिए नहीं कि कुम्हार और जुलाहा घट और पटके यदार्थमें सहायक है। क्योंकि उन्हें घट भीर पटके वास्तविक सहायक माननेपर प्रत्येक द्रव्यकी वास्तविक स्वतन्त्रताकी हानिका प्रसंग उपस्थित हो जाता है जो युक्त नही है। घटादि कार्योंको उत्पत्ति वास्तवमें अपने-अपने उपादानके व्यापारसे हुआ करती है, बाह्य सामग्रोके व्यापारसे उनकी उत्पत्ति कहना यही उपचार कथन है। बाह्य सामग्रीके साथ दूसरेके कार्यका अन्वय-व्यतिरेक बन जाता है. मात्र इसलिए बाह्य सामग्रीको यथार्थ कारण कहना उचित नही है। कीन यथार्थ कारण है और कीन उपचरित कारण है इसका निर्णय अनुपचरित और उपचरित कारणताके आधारपर करना ही ठोक है। बाह्य अन्वय-व्यतिरेक अन्तरंग अन्वय-व्यतिरेकका सः चर है। इसलिए इनमें कालप्रत्यासीत वन जानेसे बाह्य व्याप्तिको व्यानमे रखकर यह भी कहा जाता है कि कुम्हारने अपना विवक्षित व्यापार बन्द कर दिया इसलिए घट नही बन रहा है। किन्तु है यह कथन उपचरित हो । बास्तविक कथन यह है कि उस समय मिट्रोने स्वय कर्त्ता होकर अपना घटरूप न्यापार बन्त कर दिया, इसलिए घट नही बन रहा है। आचार्य विद्यानन्दिने कालप्रत्यासत्तिरूप अन्वय-व्यतिरेकको देखकर जो अन्य वस्तको सहकारी कहा है वह व्यवहारसे ही कहा है. यथार्थमें नहीं। सो ऐसे व्यवहारका निषेध नहीं। यतः यह व्यवहार साधार होता है, इसलिए आधारकी अपेक्षा इसे परमार्थसन भी कहते हैं। हाँ यदि निश्चयकी अपेक्षा विचार किया जाय तो यह अभुतार्थ हो कहा जायगा । यह तो वस्तुस्वभाव है कि कुम्हारके विविश्वत व्यापारके समय ही मिट्टी घट-रूप कार्य करती है। तभी तो इनका कालप्रत्यासितरूप अन्वय-व्यतिरेक कहा गया है और तभी कुम्हारको घटका व्यवहार हेत कहा गया है।

सहीयर स्वर पसने सन्तर्थापित और बाह्य व्याप्तिके जिस सहस्त सिद्धानका निक्वण किया है उसपर सहस्त्रिय रहे यह हमारी कामना है। तभी समस्तार नाया ८४ को आरमस्वाति टीकाका अपर पस द्वारा उद्देत किया जाना सार्थक है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद-उवय-भृत्यत्वरूप है, वह स्वसहाय है, इस सिद्धानत-को भीतरसे स्वीकार कर छेने पर परसहाय कहना उपरित कैसे हैं यह समझ में आ जाता है। अपरास्त्र विवादको स्थितिका रायानर इस और स्थात दे यह निवंदन है। प्रत्यक्षके नैस्ता प्रतीत होता है अपर पत्नने अपनी इस प्रतिबंकांमें प्रचननार गांधा १०२की सुरिकृत टीका तथा समयसार गांधा ८४ को आरमस्याति टीका झाबिक जो उद्धरण उपस्थित किये हैं उनका उक्त टोका वक्तोंके अनुगार अर्थन कर इस पदितिसे अर्थ किया है, जिकसे साभारण पाठक भ्रममे पढ़ जांध और इस प्रकार उक्त टीका वक्तोंसे अपना अभिप्राय पृष्ठ करना चाहा है। उदाहरणार्थ अनशारयमीमृत प्रमम अभ्याद क्लोंक १०२ के अपर पक्ष द्वारा किये गये अर्थपर रिष्टियात कीविए। इस स्लोक इस प्रकार है—

## कर्त्राचा वस्तुनो मिक्का येन निश्चयसिद्धये। साध्यन्ते स्यवहारोऽसौ निश्चयस्तदमेददक् ॥१०२॥

जिसके हारा निश्चय (भूतायं-ययायं) नयको सिक्कि लिए वस्तुसे भिन्न (पृथक्) कर्जा आदि कारक आने आते है वह व्यवहार है तथा वस्तुसे अभिन्न कर्त्ता आदिको जानना निश्चय हैं॥१०२॥

यह उनत रलोकका बास्तविक वर्ष है। इसके रचिंगता पण्डितग्रवर आशायरजीने इस स्लोकका स्वयं तह अर्थ किया है किन्तु इसके विषठ अपर पताने इसका जो अर्थ किया है वह यदिष साधारण पाठकके प्यानमें नहीं आयगा, फिर भी वह अर्थ सोहेश्य किया गया है, इसलिए यहाँ विया जाता है। उनत स्लोकका अपर यहां द्वारा किया गया वह कर्ष इस प्रकार है—

जिसके द्वारा निक्चयको सिदिके लिए ( उपारानमूत ) वस्तुसे सिन्न कर्ता आदिको सिद्धि को जातो है वह व्यवदार कहलाता है और जिसके द्वारा वस्तुसे अभिन्न कर्ता आदिको सिद्धि को जातो है वह निक्चय कहलाता है।।१०२।।

यक्त क्लोकके ये दो अर्थ है। एक वह जो वास्तविक है और दूसरा वह जो वास्तविक तो नही है, किन्तुअपने विपरीत अभिप्रायको पृष्टिके लिए जिसे अपर पक्षने स्वोकार किया है।

अब हमें इस बातका विचार करला है कि उच्त क्लोकका हमारे द्वारा किया गया अर्थठीक क्यों है स्रीर स्वपर पक्ष द्वारा किया गया जर्थठीक क्यो नहीं है।

जबत वलोकमें आये हुए 'निश्चयसिद्धये, साध्यम्ते' और 'तद्भेदृहक्' ये पद व्यान देने योग्य है।

स्वयं पांच्यतप्रवर आधाषरजीने इनमेंहे 'साध्यन्ते' पदका अर्च किया है—काष्यन्ते' 'निह्ययसिद्धके' पर्दका अर्च किया है—'भूताधनवप्राप्त्ययम्' तथा 'तहभेदरक्' पदका अर्च किया है—तेवां कर्त्रादीनामभेदेन वस्तुनोऽनर्वान्तरत्वेन दक्त प्रतिपत्तिः ।'

उक्त परोंका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा—'साध्यनो'—जाने जाते हैं, 'निरुपसिखये'— भूतार्धनयकी प्राध्यक्षे किए, तथा 'तदसेददुक्—उन कर्तादिकके अभेदते वस्तुका अभेदरूपसे देखना जानना ।

किन्तु अपर पक्षने इन तोनों परोंका अर्थ किया है—'साध्यन्ते—सिद्धि की बातो है, निक्चर-सिद्धये—निरक्यकी सिद्धिके लिए तथा 'तदमेरहक्' जिसके द्वारा बस्तुने अभिन्न कर्ता आदिको सिद्धि की जानो है।

कर्ता बारिक वस्तुसे बांभय है, इसका नाम निवस्य है। यह यथार्थ है। इसे बाननेवाले निवस्यनय (भूतार्यनय-यवार्धमय) की सिद्धि ऐसे ब्यवहारके होती है वो बस्तुसे भिन्न कर्ता बारिका ज्ञान कराता है, यह उसत रालेकका तात्त्र्य है। पण्डितजीने इसी भ्रन्थके अध्याय १ इलीक ९९ में ज्यवहारको अभूतार्थ कह कर अभूतार्थका अध्ये अविवयमान इष्ट विषयक्त किया है। इससे जात होता है कि प्रत्येक वस्तुके कर्ता काल होता है कि प्रत्येक वस्तुके कर्ता काल करते आप वस्तुके कर्ता काल करते वादि वर्षों हम अध्ययत अभाव हो होता है। इसिका एक वस्तुके कर्ता आदि वर्षों हम प्रत्येक वस्तुक करते । व्यवहार करते व्यवहार होते हैं। अध्ययत अभाव हो होता है। इसिका प्रवाद अध्ययत अभाव हो होता है। इसिका स्वाद अध्ययत अभाव होता हो। इसिका स्वाद अध्ययत अध्ययत अभाव हो होता है। इसिका स्वाद अध्ययत अध्ययत अभाव होता हो।

अतवारधर्मामृतके उक्त बचनमें यद्यपि 'आरोप' शब्द न ज्ञाकर 'व्यवहार' शब्द ही आया है। पर यहाँ 'व्यवहार' पदसे क्या वर्ष किया गया है इसका जब सम्पक् शान किया जाता है तो यही ज्ञात होता है कि उपादानमें रहनेवाले कर्त्ता आदि धर्मोंका जन्य वस्तुमें आरोप करना यही व्यवहार यहाँ पर इष्ट है।

यहाँ पर 'निर्वय' परते क्या वर्ष लिया गया है इसका ज्ञान प्रकरण से हो जाता है। प्रकरण कार्य-कारणभावका है। कार्य कारण से अभिन्न होता है इसका ज्ञान निरुचयनय कराता है। इसलिए 'इसे यथार्थ कहा गया है, क्यों कि परिणाम-परिणामों में अमेद होनेसे प्रत्येक वस्तु क्यां आप कर्ता होकर उसरूप परिणमतो रहती है। इसके प्रकाशमें जब हम कार्य कारण से भिन्न होता है इस कथन पर विचार करते हैं तो वह असद्भुन हो प्रतीत होता है, क्यों कि वह कारण कैसा जो विवक्षित कार्यसे भिन्न दूसरा कार्य करते हुए भी उस विवक्षित कार्यसे कारण कहलावे। स्पष्ट है कि विवक्षित कार्यसे भिन्न वस्तुको उसका कारण कहना आरोपित कथन हो होगा। उससे विवक्षित कार्यके यथार्थ कारणका ज्ञान तो हो जाता है, पर वह स्वयं उसका यथार्थ कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांय वस्तुनो मिक्काः' इस ववन हारा हो सक्षा यथार्थ कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांय वस्तुनो मिक्काः' इस ववन हारा हो सक्षा यथार्थ कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांय वस्तुनो मिक्काः' इस ववन हारा हो सक्षा यथार्थ कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांया वस्तुनो मिक्काः' इस ववन हारा हो सक्षा यथार्थ कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांया वस्तुनो मिक्काः' इस ववन हारा हो सक्षा यथार्थ कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांया वस्तुनो मिक्काः' इस ववन हारा हो सक्षा यथार्थ कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांया वस्तुनो मिक्काः' इस ववन हारा हो सक्षा वस्तुनो स्वारं हो स्वर्ण कारण कहलानेका अधिकारो नहीं है। 'क्शांया वस्तुनो मिक्काः' इस ववन

अपर पथने 'मिट्टीचे घड़ा बना है। तथा हुम्हारने घड़ा बनाया है' इन दोनो प्रकारके लौकिक बचनोको ठोक भानते हुए' लिखकर यह भ्रम फैलानेको चेट्टा को है कि हम मी इन दोनों बचनोंको लोकिक बचन मानते हैं। किन्तु यह कबन यदार्थ नहीं हैं, क्योंकि उचत बचनोमें 'मिट्टीसे घड़ा बना हैं' यह बचन यदार्थ है और 'कुम्हारने घड़ा बनाया है।' यह बचन लोकिक है।

हमने लिखा था कि 'इन बचन प्रयोगोमें मिट्टीके साथ जैसी घटकी घन्तव्यांति है वैसी कुम्हारके साथ नहीं ।' इसपर बापत्ति करते हुए अपर पसका कहना है कि 'उमर दोनों प्रयोगोंमें घटकी मिट्टीके साथ वैसी बन्तव्यांपित अनुभूत होती है वैसी अन्तव्यांपित उसकी कुम्हारके साय अनुभूत नहीं होती इसका कारण यह नहीं है कि मिट्टी घटके प्रति बास्तविक (सद्रूप) कारण है और कुम्हार सिर्फ कल्पनारोपित (असद्रूप) कारण है। बादि।

समाधान यह है कि सिट्टीमें घटकी कारणता वास्तविक है और कुन्हारमें योग और विकल्पकी कारणता वास्तविक है। परन्तु कुन्हारके योग और विकल्पकी घटके साथ असाधारण द्रव्यप्रत्यासित तथा प्रतिविशिष्ट भावप्रत्यासित नहीं है। इस अपेक्सोसे कुन्हारमें यटके साथ असाधारण द्रव्यप्रत्यासित नहीं है। इस अपेक्सोसे कुन्हारमें यटक यटकी कारणता असद्करण हो है। वाहि इस रूपमें उसे सहृत मान क्रिया जाय तो कुन्हार और प्रिट्टी एक हो जावेंगे। वहाँ कारण है कि आवाधीन कारणताको सर्वया करवतारोपित (अवहूप) जिस्ता है, अत्याय वह उपवारके किए इन वालोंका प्रयोग न करता। यह उस प्रवक्ती अपनी सुझ है। हमारे कपनका आयय नहीं। मिट्टी की प्रदेश असे होनेसे उपायानीप्रदेशका के बारणत्य नहीं वनती, इसति एक वाली है वैक्षी अन्तव्यापित कुन्हार और परने निमाननित्व कारणत्य नहीं वनती, इसतिए कुन्हारको विश्व कहना वाली कुन्हार वार परने कुन्हारको निमानिक कहना यह उपविश्व है कि कुन्हार वार परने कुन्हारको निमानिक कहना यह उपविश्व के सार परने विश्व है कि कुन्हार वार परने किस नहीं है और न पर कुन्हारको वारनिक्ष के ही है। यह मान व्यवहार है ओ उपवर्षति होनेसे अवहम्मत ही हैं। कुन्हारको विश्व वेषण कोर विश्व होता है। वहना व्यवस्थ सिठती है कि मिट्टीने वर हमाना परन्तु उससे यह सुनना मिठती है, इसलिए कुन्हार और परने वासनिक करनी-क्षामा वारति वहनी कर हमारा परने परने वासनिक करनी-क्षामा वारति करनी-

यहाँ इतना विक्रेष समझना चाहिए कि निमित्त कारणको कहते हैं और नैमित्तिक कार्यका दूसरा नाम है। बढ़ी कारण है कि आगमये अनेक स्थानेंदर उपादानके लिए भी निमित्त ज्ञानका प्रयोग हुआ है। इसलिए अन्य द्रश्यमें जन्म द्रश्यके कार्यको अपेक्षा जो निमित्त क्ष्यकहार किया जाता है वह उपचिति ही विद्य होता है।

आसममे स्व-परप्रस्थय परिणमनको स्वोकार किया है इतमें सन्देह नहीं। परन्तु उसी आपमभे परको कारण उपवारों माना मया है। इसे वह पद्म वयो स्वोकार नहीं करता। आपम तो दोगों हैं। एकको स्वोकार करता और हुसरेको अस्वीकार करना यह त्यावमार्ग नहीं कहा जा तकता। यदि अपर पत्न एक द्रव्योक कार्यका कारण वर्म दूसरे द्रव्यमें वास्तिकि सिद्ध कर दे तब तो बाह्य सामग्रीमें निमित्तता वास्तिविक मानो जाय, अन्यवा बसे उपवर्षित मानना होगा।

अपर पशका कहुना है कि 'निमित्त कार्यरूप परिणत नहीं होता, सिर्फ उरादान हो कार्यरूप परिणत होता है।' समाधान यह है कि जब कि अपर पक्ष बाह्य व्याप्तिक आधार पर बाह्य सामग्रीको वास्त्रविक निमित्त सानना है तो उसे भी कार्यरूपसे परिणत होना चाहिये। अतः वह कार्यरूपसे परिणत नहीं होता, इसीकिए उसे उपचरित मानना ही संगत है।

बपर यस अपनी मान्यवाके आचार पर यह भने ही समाधान करने कि निमित्त कर्तृत्व और निमित्त कारमस्य आधिको वास्तविक मानमेने निमित्तीने दिक्कियाकारिताको प्रयम्पित नहीं होगी। किन्तु उनकी यह मान्यता टोक नहीं है, क्योंकि जिन बाह्य सामयोको अपर यदा अन्यके कार्यका बास्तविक निमित्त कहता है बह सपने कार्यका उपादान मी है, इस्तिन्य जैसे उपादान होकर की पर उस (बाह्य सामयो) की क्रिया सास्तविक है उसी प्रकार अन्यके कार्यके प्रति निमित्त होकर को गई उस कस्तुको हुसरी क्रियाको भी बास्तविक मानना होगा और ऐसी जबस्वामें वह बाह्य सामग्री से कियाकों को जायगी को जिनावमके सर्वया विषक्ष हैं। स्पष्ट है कि बाह्य सामग्रीमें जैसे निमित्त स्थवहार उपवरित है बैसे हो उसे निमित्त कर जो कार्य हुना है उनमें नैमित्तिक व्यवहारको उपवरित मान लेना ही श्रेयकर है।

हस विवेचनसे यह रुपष्ट हो जाता है कि बाह्य सामग्रीमें निर्मित्त व्यवहार उपचरित ही है। 'सुष्ट्या-साबे सित प्रयोजने निमित्ते च उपचार: प्रवत्ते 'यह वचन इसी उपचरित्तपने हिस्साने लिए लिखा गया है। इसका विशेष स्पष्टीकरण पूर्वो किया हो है। अतएक उपायाने समाग निर्मित्त व्यवहारको वास्तिक नहीं माना जा सकता। निर्मित्त व्यवहारको कच्चनारोपित तो जबर पथा हो कहता है। हमारो ऐसी माम्यता नहीं है, बचीक जितना भी उपचरित कचन किया जाता है वह एक वे भगको दूसरेका स्वीकार करके हीं किया जाता है, सर्वया निराधार नहीं किया जाता। यदि अपर यस उपचारकर लोकव्यवहारको कम्पना-रोपित घोषित करनेमें हो अपनी इतिकर्तव्यता मानता रहेगा तो उचके मतते 'यह बालक शेर है, पीका पढ़ा ले आओ 'आदि क्या समस्त व्यवहार करनारोपित फिड हो जायमा। किन्तु लोकमे ऐसा व्यवहार होता है और यह इष्टार्थका जान करानेमें भी समर्थ है, जतएब निमित्त-निर्मित्तक व्यवहारको उपचरित मान केनेमे अपर पक्तको आपति नहीं होनी चाहिए।

अपर पत्रका कहना है कि 'समबतार बाबा १३,१४ को आरमक्यांति टोकामे व्यवहारको अपनेरूपमें भूतार्यहों स्वोकार किया है।' सो यहाँ यहाँ तो झातब्य है कि व्यवहारका वह अपना रूप कौनसा है जिस आधार पर उक्त टोकामें उसे भतार्थ स्वोकार किया है। यहाँ अपर पत्र मीन क्यों है ?

अपर प्रश्नका कहना है कि 'जिस प्रकार निमित्तने विद्यान निमित्तता निमित्तता ही है वह वर्णायानाकष्य नहीं हो सकती है, स्वीलए वर्णायानाकष्य न हो सकनेके कारण अवास्त्वीयक होते हुए भी निमित्ततारूपसे वह वस्त्विषक ही है, वसी प्रकार प्यवहार-व्यवहार ही है पह निश्य कभी नहीं हो सकता है, स्विलिए मित्रवय न हो सकनेके कारण जवास्तियक होते हुए भी व्यवहारूपसे वह सास्त्वीवक ही है।

सो प्रकृतमे जानना तो यहो है कि जिस प्रकार उपादानता वस्तुका वास्तांवक धर्म है, इसिलए स्वयं वस्तु हो है रस प्रकार निमित्तता क्या वस्तुका वास्तांविक धर्म है? बिंद वह बास्तांविक है तो क्या एक वस्तुका गुणवर्म दूसरो वस्तुमे सद्भूत हो तकता है? बाँद नहीं तो उसे उपचारत सान केनेमें अपर पक्षकों आपित नहीं होनी चाहिए। निमित्तता अपने रूपमें हैं यह कहना अप्य बात है और उसे वस्तुरूप मानना अध्य बात है। इसो स्वायने अ्यवहारके विषयमें सो समझ केना चाहिए। समयसार गाचा १३,१४ को आपस्थाति टोकामें अपनी-अपनी बन्धपर्यांविकी अपेक्षा सद्भूत अवहारको भूतार्थ कहा है, असद्भूत स्ववहारको नहीं।

अपर पक्षाने अन्तमे प्रस्तुत प्रतिविकाका उपमंहार करते हुए जिला है कि 'यह बात हम पहले हो बाता यह कि एक बस्तु या बर्तुक बसंका आरोग अन्य उस बस्तुमें यही होता है जहीं उपचारका उस्कित्रात कराय परित होता है। इस प्रकार उपचारके आधार पर बस्तुकों हो उपचरित कहा लाता है। और इस तरह बस्तुके दो घम हो जाते हैं एक उपचरित घम और दूषरा अनुप्यत्रित घम । इसमेसे जो जान उपचरित धम के प्रकार करता है बह अनुपचरित धम हो हमसे के जान उपचरित धम के प्रकार करता है बह अनुपचरित धम के प्रकार के हक त्या है वह अनुपचरित धम के प्रकार के वह अनुपचरित धम के प्रकार के इस उपचरित धम के प्रकार के उस उपचरित धम के प्रकार के उस अनुपचरित धम के प्रकार करता है वह अनुपचरित धम करता है वह अनुपचरित धम के प्रकार करता है वह अनुपचरित धम के प्रकार करता है वह अनुपचरित धम करता है वह अनुपचरित धम के प्रकार करता है वह अनुपचरित धम करता है अस करता करता है अस करता है

खुलांचा मह है कि प्रत्येक वस्तुमें उपचरित धर्मको स्वतन्त्र सत्ता नहीं हुआ करती, किन्तु अन्य जिस बस्तुसम्बन्धी दृज्य, गुण और पर्वायका प्रयोजनादिवश तद्भिन्न वस्तुमें दृज्य, गुण या पर्याय जिस रूपसे उपचार किया नाता है वह दृज्य, गुण या पर्याय जिसका उपचार किया नाया है उस नामसे कहा जाता है। इसे दृष्टिको ध्यानमें स्वकर आलावपद्भिन वस्तुन ध्यवरारका अर्थ (विषय) नो प्रकारका बत्तवाया गया है। और जी प्राधारपर वस्तुमें अतद्भुनभव्यवरास उपचारत्वन अर्थ (विषय) नो प्रकारका बत्तवाया गया है। और द्वारा जाधारपर वस्तुमें अतद्भुनभव्यवरास उपचारत्वन अर्थ (विषय) नो प्रकार के स्वत्यन क्षाय हो। और स्वत्यन वस्तुन अर्थ (विषय) ना प्रवायन क्षाय क्षाय क्षाय ना स्वत्यन वस्तुन अर्थ वस्तुन अर्थ (विषय) ना स्वत्यन क्षाय ना स्वत्यन क्षाय क्षाय ना स्वत्यन क्षाय क्

क्यम बस्तुको या त्मके वर्षको अत्यके कार्यका निमित्त काना उपवरित दमस्तिए है कि इमये अत्यक्ते कार्यको अपेक्षा मुख्य निमित्त (उपादान) और मुख्य प्रजोजनका सर्वचा अत्याव है, किन्तु निक्चयका आव करानेके लिए व्यवहार हेनु और व्यवहार प्रयोजन दिखानात आवस्यक है, इसलिए 'सुक्याभावे सर्ति' इत्यादि वयनके अनुमार वहाँ उपचारको प्रवृत्ति हो जातो है।

अपर पक्षका कहना है 'कि इस प्रकार उपचारके आधार पर वस्तुको ही उपचरित कहा जाना है।' किन्तु सर्वया ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कही पर पूरी वस्तुको, कही पर गुणको और कही पर पर्योगको इस प्रकार तीनोको उपचरित कहा बाता है।

अपर पक्षने यहाँ पर जिम उपचार ज्ञाननय और उपचार वचननयका निर्देश किया है उसीकी दूसरी संज्ञा असदभूतव्यवहारनय है।

इन प्रकार हमने अपने प्रयमादि उत्तरोंमें उपचारका जो लक्षण और अनेक उदाहरण निर्दिष्ट किये है वे आगमानुसार हो निर्दिष्ट किये है ऐसा यहाँ ममझना चाहिए ।

## अपर पक्षसे निवेदन

जयपुर (लानिया) में तत्वचर्चाका जो उपक्रम किया गया या वह इस जत्तरके साथ अनिसम्पर्षे सम्यग्न हो गड़ा है। इस समग्र प्रचयणा द्वारा बस्नु अवस्वासे और कार्य-कारणभावमे निश्चय और स्पब्हार-को जिजनायम किया रूपसे स्वीकार करता है यही दिवलाना हमारा सुक्य प्रयोजन रहा है। हमारा स्वीपेषणम मग्द है और जीवनमें प्रमादको बहुलना है, किन्तु जिनायम हादसाय बाणीका गार होनेसे यहन और सब-प्रस्पणाबहुन है। इसलिए उच्च कारणोसे पूरो सावचानो रसते हुए मी हमसे यदि कही चूक हुई हो तो अपर पश हमारे स्वापेश्यमकी मन्दता और प्रमादको बहुलताको और विशेष च्यान न देकर उसे सम्हालकर ही यथायंको स्वीकार करेगा यह निवेदन है।

विडान् भुतघर होते हैं। अतएव उन्हें भुतके आयथको उत्तीरूपने प्रकपित करना चाहिए वो द्वार-शांग वाणीका सार है। वर्तनानकालीन विडानोके तामने आचार्य परम्परा तो आदर्शकपमे हैं ही, भुतघर एण्डितप्रवर राजमलजी, बनारनीदाश्ची, टोडरमलजी, दौकरामजी, भागचन्द्रजी, वानतरायजी, मुक्रदासजी जयबन्दर्ती आदि विडानोको परम्परा मो आदर्शकपमे हैं। अतएव उसे ब्यानमें स्वकर वर्तमानकालीन विडान् अपने कर्तव्यका निवाह करेंगे ऐसी आया है।

जिनायममं निदवब और व्यवहार दोनो नयोमेंसे कही निदवयनयकी मुक्यतासे और कहीं स्वयहारनय-को मुक्यताने प्रकाशा हुई है। उसका आग्रय बता है हुईका स्पर्टीकरण परिवत्तप्रवर टोडरसकजीने मोक्सार्ग प्रकाशक अठ ७ में 'बब्हारी भूयत्योऽभूयत्यो देखिदो हु सुद्दणको' इन आग्रम बचनको उद्धृत कर किया है। वे लिखते हैं— याका अर्थ-व्यवहार अभूतार्थ है, सस्य स्थरूपको न निरूपे है। बहुरि ग्रुवनय जो निरूपय है सो मुतार्य है। जैसा बस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे हैं।

इसी तब्सको स्पष्ट करते हुए वे आगे पन: लिखते हैं—

जितमागिविर्षे कहीं तो निक्चयनवर्ष मुक्यता लिए व्याल्यान है। ताकों तो 'सायाय ऐसे ही है' ऐसा जानना । बहुरि कही स्पवहारतवकी मुक्यता लिए व्याल्यान है। ताकों 'ऐसें है नाहीं, निमिचाहि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । 'इस प्रकार जाननेका नाम ही होऊ नयनिका प्रहण है। बहुरि होऊ नयनिक व्याल्यानकों समान सम्यापं जानि' 'ऐसें भी है, ऐसें भी है' ऐसा असक्य प्रवर्तनें करि ती होऊ नयनिक प्रहण करना कवा है नाहीं।

इस प्रकार समाधानका तीसरा दौर समाप्त होकर प्रस्तुत तत्त्ववर्चा समाप्त हुई ।